### ।।श्रीगणेशाय नमः॥

# कूर्मपुराणम्

## पूर्वभाग:

#### प्रथमोऽध्याय:

(इत्रहुम ब्राह्मण का मोझ )

नारायणं उपस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो अवमदीरपेतृ॥१॥

श्रीनारायण को, नर्रो में उत्तम श्री नर को, तथा श्री देवी सरस्वती को प्रथम नमस्कार करने के पक्षात् जय ग्रन्थ का आरंभ करना चाहिए।

नमस्कृत्याप्रमेबाय विष्यते कूर्मसर्पिणे। युराने संप्रकृतानि क्टुकं विश्वयोतिना॥१॥

मैं अप्रमेय (अमाप), कूर्मरूपधारी विष्णु को नमन करके समस्त विश्व की उत्पत्तिस्थान झहा। (अथवा कूर्मरूपधारी विष्णु) द्वारा कथित इस (कूर्म) पुराण का वर्षन करूँगा।

सन्तन्ते सृतपन्तं नैपियेया यहर्वतः। पुराणसंहितां पुण्यां पत्रसङ्घ रोपहर्पणम्॥२॥

अपने यज्ञानुष्टान की समाप्ति पर नैमिधारण्यवासी महर्षियों ने निय्माप रोमहर्षण नामक सृत से इस पुण्यमयी पुराणसंहिता के जियम में पृष्ठा।

त्वया मृत महायुद्धे भगवान् ब्रह्मवित्तमः। इतिहासपुराणार्थं व्यासः सम्बगुपासितः॥३॥ तस्य ते सर्वरोमाणि वचस्य इपितानि यत्। इपायनस्य तु मर्यास्ततो नै रोमहर्मणः॥४॥

है महान् शुद्धिसम्पन्न सृतजी! आपने हतिहास और पुराणों के ज्ञान के लिए, ब्रह्महानियों में अतिश्रेष्ठ भगवान् व्यास की सम्पन्न उपासना की है। द्वैपायन व्यासजी के खदन से आपके सभी रोम हर्षित हो उठे थे, इसीलिए आप रोमहर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए।

मचलमेवं भगवान् व्याजहार स्वयं प्रभुः।

मुनीनां संहितां बक्कं व्यासः पीराणिकीं पुरा॥५॥ प्राचीन समय में स्वयं प्रभु भगवान् व्यासदेव ने आएको ही मुनियों की इस पीराणिक संहिता को कहने के लिए कहा था।

त्वं हि स्वायम्भुदे यहे मुत्याहे कितो सति। संभूतः संहितो वर्तुं स्थानेन पुरुषोत्तयः॥६॥ स्वयम्भ् ब्रह्मा के यह में विश्वान्ति पश्चात् स्नान हो जाने पर कहा था कि इस पुराणसंहिता को कहने के लिए स्वयं प्रवित्तम भगवान् के ही अंसक्त्य में अप उत्पन्न हुए हैं।

तस्माद्धवनां पृच्छायः पुराणं कौर्यमुत्तमम्। वकुमहंसि चास्माकं पुराणार्वविश्लास्य॥७॥

इसलिए हम आपसे श्रेष्ट कूर्मपुराण के विश्वय में पूछते हैं। हे पुराणों का अर्थ करने में विशादद! आप ही हमें यह कहने के लिए योग्य हैं।

भुनीनां कवनं शुरवा सूतः पौराणिकोत्तमः। प्रणम्य पनसा प्राप्त गुरुं सत्यवतीसुतम्॥८॥

पौराणिकों में उत्तय सूतजो ने मुनियों का वचन सुनका सत्यवती के पुत्र व्यासदेव को मन ही मन प्रणाम करके कहा।

#### रोमहर्पण उवाच

नमस्कृत्य जमछोनिं कूर्मरूपसं इरिम्। क्ष्ये पौराणिकीं दिख्यां कको पापप्रणाहिनीम्॥९॥ यां श्रुत्वः पापकर्पापि मच्छेत परमां मतिस्। न नास्तिके कवां पुण्यापिमां कूमास्कदाचना॥१०॥

रोपहर्षण ने कहा— जगत् के उत्पत्तिस्थान, कूर्मरूपधारी विष्णु को नमस्कार करके में इस पापनाितनी दिव्य पुराण-कथा को कहुँगा, जिस कथा को सुनकर, पापकर्म करने वाला भी परम गति को प्राप्त करेगा। परन्तु इस पुण्य कथा को जास्तिकों के सामने कथी भी न कहें।

श्रह्यानाय ज्ञान्तव धार्मिकाय द्विजातये। इमां कतामनुबूबात्सक्षात्रारायणेरिताम्॥१५॥

इस पुराण कथा की श्रहावान, शान्त, वार्षिक, द्विजाति को ही सुनाना चाहिए, जोकि साक्षात् नारायण के द्वारा कही रायो है।

सर्वष्ट प्रतिसर्वेध वंशो पन्वन्तरर्वण च। वंशानुचरितस्रैव पुराणं पस्तस्वागम्॥ १२॥

सर्ग (सृष्टि-उत्पत्ति), प्रतिसर्ग (पुन: रचना या पुन: सृष्टि), वंत (सजकुलों का वर्णन या महापुरुषों की वंश परम्परा का वर्णन), भन्वन्तर (मनु के समय को अवधि), वंतानुचरित (राजकुल या महापुरुषों के इतिहास का निरूपण)— ये प्ररूण के पाँच लक्षण है।

बाह्र पुराणं प्रवर्ष पार्च वैच्यावसेव च। शैर्च भागवनश्चेव भविष्यं नारदीयकम्॥ १२॥ भार्कण्डेवमहारनेयं ब्रह्मवैवर्तमेव च। लिङ्गे तथा च व्यसहं स्कान्दं वामनमेव च॥ १४॥ कीर्म मारस्यं पारतका वाववीयमननारम्। अष्टादशं समुद्दिष्टं ब्रह्मण्डमिति संज्ञितम्॥ १५॥ अन्यान्युपपुराणानि मृतिभिः कविवानि तु। अष्टादशं सुराणानि शृत्वा संक्षेत्रसो द्विजाः॥ १६॥

र. ब्रह्मपुराण, २. परापुराण, ३. विष्णु पुराण, ४. शिवपुराण, ५. भागवत पुराण, ६. भविष्य पुराण, ७. नारदीय पुराण, ८. मार्कण्डेय पुराण, ९. अग्निपुराण, १०. न्नहार्ववर्त पुराण, ११. शिङ्ग पुराण, १२. वयह पुराण, १३. स्कन्द पुराण, १४. वामन पुराण, १५. क्र्मपुराण, १६. मत्स्य पुराण, १७. यहङ् पुराण, १८. व्ययु पुराण— इस प्रकार थे अधादक्ष पुराण ब्रह्माण्डसंज्ञक कहे गये हैं। हे दिज्ञणण! इन्हों अव्यरह पुराणों को संक्षेप से सुनकर मुनियों ने अन्य उपपुराण कहे हैं।

आहं समकुमारोकं नारसिंहमतः परम्। इतियं स्कान्दपृष्टिष्टं कुमारेज तु शास्तिम्॥ १७॥

प्रथम उपपुराण सनत्कुमार के द्वारा कहा गया है। अनन्तर नर्शतह उपपुराण है और शीसरा स्कन्द उपपुराण कुमार कार्तिकेय द्वारा कथित है। चतुर्वं ज्ञिवसर्पास्त्रं साझात्र-दोलभावितम्। दुर्वाससोत्तमञ्जवं नारदीयमतः परम्॥१८॥

चतुर्य शिवधर्म नामक उपपुराष है, जो साक्षात् नन्दीबर

हारा कहा गया है। इसके बाद दुर्वासा हारा कवित आवर्षमय जारदीय पुराष है।

कादिलं वापनसैय तवैयोज्ञनमेरितम्। इज्ञाण्डं वास्त्राश्चेत कालिकाङ्क्ष्यमेत च॥१९॥

माहेसरं तथा साम्बं सौरं सर्वार्थसङ्ख्यम्। परामरोक्तं मारीचं तथेश धार्यसङ्ख्यम्॥२०॥

इसके बाद कापिल और वामन उपपुराण है, जो उशना (शुक्राचार्य) द्वारी कथित है। फिर ऋमशः ब्रह्माण्ड, वारुण, तथा कालिका नामक है तथा माहेबर, सांग्य, सर्वार्यसंचय सीर पुराण और फिर परासर द्वारा कहे यथे मारीच एवं

(कूर्मकमा वर्णन)

भार्गव नाम वाले उपपुराण हैं।

इदन्तु पश्चदशकं पुराणं कौर्यमुत्तपम्। चतुर्ज्ञा संस्थितं पुष्पं संहितानां प्रपेदतः॥२१॥ बाजी भागवती भौति बैष्णवी च प्रकीर्तिताः।

चतमः संहिताः पुण्या वर्षकामर्थपोक्षदाः॥२२॥

यह पुण्य पुराष चतुर्धा संस्थित है। ये ब्राह्मों, भागवती, सौरी और वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध हैं। ये चारों संहिताएँ धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को प्रदान करने वाली और पवित्र हैं।

वह फ्टुहर्ज उत्तम कुर्मपुराण है। संहिताओं के प्रभेद से

इयन्तु संदिता ब्राह्मी चतुर्वेदैस्तु सस्मिता। भवनि धर् सहस्रतिष स्लोकानामत्र संख्यवा। २३॥ यह जो ब्राह्मी संहिता है, वह चार्चे देवें के तुल्य है।

इसमें छ: हजार श्लोक हैं।

यत्र वर्णार्थकामानां योक्षस्य च मुनीश्चनाः। माहात्म्यमस्त्रिलं कृतन् ज्ञायते परमेशरः॥२४॥

हे मुनीहरो! इसमें चर्म, अर्च, काम और मोक्स की अखिल माहात्म्य है। इसके द्वारा परमेहर बहा का जान प्राप्त होता है।

सर्वश्च प्रतिसर्वश्च वंद्रले पन्वन्तराणि च। वंद्रलचुर्वारतं पुण्या दिव्या प्रासद्विकी कव्या। २५॥ श्वाक्षणाद्वेरिवं कार्या श्वामिकेवेंद्रपारनै:। तामहं वर्णयिकामि व्यासेन कवियां पुरास २६॥

यहाँ यदि प्रश्लाण्डासंझ से बहुत्वडपुराण को लिया जाता है, तो पुराणों की कुल संख्या १९ होती है। अन्यथा अच्छादत की गणना में प्रशाण्डपुराण रह जाता है।

इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित तथा प्रसंगत: प्राप्त दिव्य पुण्य कथा का वर्णन है। वेदों में पारंगत एवं धर्मपरायण ब्राह्मण आदि द्विजाति द्वारा वह कथा धारण करनी चाहिए। पूर्वकाल में व्यासजी द्वारा कथित इस कथा का मैं वर्णन करूँगा।

पुरापृतार्थं दैवेबदानवै: सह देवता:। पश्चानं यन्दरं कृत्वा पपन्तु: श्लीरसागरप्॥ २७॥ पश्चमाने तदा तस्मिन्दूर्यरूपी जनार्दन:। वपार पन्दरं देवो देवानां हितकाम्बया॥ २८॥ पृतंकाल में अपृत प्राप्ति के लिए देवताओं ने दैत्य और

दानदों के साथ मिलकर मन्दरावल को मधानी बनाकर शारसागर का मंद्रम किया। उस मंद्रमकाल में कूर्मरूपधारी जनार्दन विष्णु ने देवताओं के कल्याण को कामना से मन्दरावल को अपनी पीठ पर धारण किया था।

देवाञ्च तुष्टुकुर्देशं नारदाशा महर्षयः। कूर्मरूपसरं दृष्टा सर्वक्षणं विष्णुसन्वयम्॥२९॥ कर्मरूपधारी, अविनातो, साक्षी, भगवान ।

कूर्मरूपधारी, अविनासी, साक्षी, भगवान् विष्णु को देखकर नारद आदि महर्षि और देवता उनकी स्तुति करने संगे।

तदनारेऽभवदेवी श्रीर्नासव्यवस्त्रमा।

किया भी।

रहाइ धगवान् विक्युस्तामेव पुरुषेत्रमः॥३०॥ उसी मंधन के बीच नारायण की अतिप्रिया देवी भी उत्पन्न हुई। पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु ने उन्हों को ग्रहण

तेजसा विष्णुमञ्जलः भारदाकः महर्वयः। मोहिताः सह अकेन श्रेयोक्यनपत्रुवन्॥३१॥ भगवन् देवदेवेश नारायण जगन्त्रयः। कैना देवी विशालाकी स्मावद्वृहि पृच्छवाम्॥३२॥

इन्द्र सहित नारद आदि महर्षिणण उनके तेज से पोहित हो गए थे। वे अञ्चल विच्यु से इस प्रकार कल्याणकारी बचन बोले— हे देव! देवेश! जगन्मद! भगवन्! नारायण! ये दीर्घ नेत्रों वाली देवी कौन हैं? हम पूछते हैं अप यथावत् बताने की कृषा करें।

श्रुत्क तेषां तदा कारचे विष्णुदानवर्षातः। प्रोताय देवीं संबेश्य नारदादीनकरणवान्॥३३॥ इयं सा परमा शक्तिर्धन्मवी इद्धार्कपणी। पावा मय प्रियानना यवेदं अर्थवे जयत्॥३४॥ तब देवों का यह वचन सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले दिक्यु ने देवी की ओर देखकर निष्याप नारद आदि ऋषियों से कहा— ये ब्रह्मस्वरूपा, परमा शक्ति और मत्स्वरूपा माया मेरी अनन्त प्रिया है, जिसके हुमा यह जगत् बारण किया हुआ है।

अन्वैव जगन्सर्वं स्टेबासुरमानुषम्। मोहवामि द्विकोद्य इसामि विस्वामि छ॥३५॥

हे द्विजश्रेष्ठ! इसी माया के द्वारा में देव, असूर और भनुष्यों के इस संपूर्ण जगत् को मोहित करता हैं, ग्रसित करता हैं और विसर्जित करता हैं।

उत्पत्ति प्रत्ययं चैव भूतानामानर्ति गतिम्। विद्यया वीक्ष्य चात्मानं तरन्ति विपुसामिभाग्॥३६॥

सृष्ट्युत्पति और प्रतय, प्राणियों का अन्य एवं मृत्यु की प्रवर्तक इस विपुल भाषा को ज्ञान द्वारा आत्मा का दर्शन करके जीव तर जाते हैं।

सस्यास्त्रंज्ञानविद्यय ज्ञातिसन्तेऽभवन् सुराः। इक्षेज्ञानादयः सर्वे सर्वज्ञतिर्द्यं मन॥३७॥

यह माया मेरी सम्पूर्ण सक्ति है। इसीके अंत को धारण करके ब्रह्म-त्रङ्कुर आदि देवगण शक्तिसम्पन्न हुए हैं।

सैया सर्वजगत्सृतिः प्रकृतिस्त्रिगुणात्स्व्याः प्रागेव मतः संजाता श्रीःकल्पे परवासिनी॥३८॥

वही सम्पूर्ण जगत् को उत्पन्न करने वासी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। वह कपलवासिनी लक्ष्मी कल्प में मुझ से पूर्व हो उत्पन्न हुई थो।

चतुर्पृक्षा इस्तुचक्रपण्डस्ता समन्तिता। खोटिसुर्वेप्रतीकाला मोहिनी सर्वदेहिनाम्॥३९॥

यह चतुर्भुजा है, जिसने शहु, चक्र, पद्म भारण किये हुए हैं और करोडों सूर्य के समान दीवियुक्त माला से चुक्त है। यह सभी प्राणियों को पोहित करने वाली है।

नालं देवा न पितरो मानवा व्यसकोऽपि छ। यायापेतां सपुतर्नुं ये चान्ते पुनि देहिन:॥४०॥

देवगण, पितर, मानव और बसुगण तक सम्पूर्ण पृथ्वी पर अन्य देहधारी भी जो हैं, वे इस माया को पार करने में समर्थ नहीं हैं।

इत्युक्ता वासुदेतेन मुनयो विष्णुमसूचन्। सुद्धि त्यं पुण्डतीकास यदि कालक्ष्मेयेऽपि सा। ४१॥ इस प्रकार वासुदेव के कहने पर मुनियों ने भगवान विष्णु से कहा— हे पुण्डरीकाक्ष! पूर्व क्यतीत काल के विषय में भी आप हमें बतावें।

अवोवाच इधीकेलो पुनी-मुनिगणार्चनः। अस्ति द्विजातित्रवर इन्द्रपुन्न इति श्रुतः॥४२॥ पूर्वजन्यनि राजसावयुव्यः सङ्गादिषिः। दुद्वा यो कुर्मसंस्वाने श्रुत्वा योराणिकी स्वयम्॥४३॥

तदनन्तर मुनिगण द्वारा पूजित भगवान् इवीकेश ने उन मुनियों से कहा — इन्द्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ था। पूर्वजन्म में वह राजा था, जो शङ्कर आदि देवों से

भी वह अपराजेब था। मुझ कूर्मरूपधारी को देखकर स्वयं मेरे मुख से उसने इस पुराण-कथा को सुना था।

ब्रह्माणञ्च महादेवं देवांक्षान्यान् स्वप्नक्तिमः॥४४॥

संहितां यन्यखादिच्यां प्रस्कृत्य मृनीश्वरान्।

मकत्को संस्थितान् बुद्धा मामेव शरणं गतः। संभाषितो प्रया चाय विष्रयोनि गमिव्यति॥४५॥ पुनः मुनीक्षर्ते, बहर, महादेव और अन्य देवों को अपनी शक्ति से मेरे आगे करके मेरे मुख से इस दिव्य पुराण संहिता को सुना। तब उन सबको मेरी त्रक्ति के अन्तर्गत

स्थित जानकर वह मेरी ही अरण में आ गया। अनन्तर मैने

उससे कहा— 'तुम झाहाणयोनि को प्राप्त करोगे'। इन्द्रशुम्न इति ख्यातो जाति स्मरीस पौर्विकीम्। सर्वेष्ममेव मृताना देवानामप्यगोवसम्॥४६॥ वक्तव्यं पद्गुह्यतमं दास्ये ज्ञाने तवानम। लक्ष्या तन्मामकं ज्ञानं मामेवान्ते प्रवेश्वसि॥४७॥

तुम्हास नाम इन्द्रद्युस्न होगा और तुम अपनी पूर्व जाति का ज्ञान भी प्रक्ष करेगे। हे निष्पाप! जो सभी प्राणियों तथा देवताओं के लिए भी दुसंभ एवं अत्यन्त गुद्धातम है, ऐसा ज्ञान में तुम्हें दूँगा। ऐसे मेरे ज्ञान को प्राप्त करके अन्त में तुम पुड़ामें हो प्रवेश कर जाओगे।

अंज्ञानरेण पून्यां त्वं तत्र तिष्ठ सुनिर्वृतः। वैवस्कोऽनरेऽतीने कार्वार्थं यां प्रवेद्यसिः॥४८॥

तुम अपने दूसरे अंश से पृथ्वी पर सुर्गिहिन्त होकर स्थित रहो। अनन्तर वैवस्टत यन्वन्तर बीत जाने पर तुम पुन: मुझमें प्रवेश कर व्यओगे।

मां प्रणय्य पुरी कवा पासवायास मेदिनीम्। कालवर्षं कतः कालाच्छ्रेनद्वीरे मया सह॥४९॥ भुकता सन्वेद्यवान् भोगन्वोगिनामप्यगोचसन्। मदात्रवा मुक्तिहा उज्जे वित्रकुले पुन:॥५०॥

तब वह मुझे प्रणाम करके अपनी नगरी में जाकर पृथ्वी का अच्छो प्रकार पालन करने लगा। समय अहने पर तह

हेतद्वीप में मेरे साथ ही कालधर्म को ग्राप्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठी! उसने वहां योगियों के लिए भी अगोचर विष्णुलोक के भोगों को भोगा और पुनः मेरी ही आज्ञा से

यह ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुआ।

ज्ञाला मा कासुदेवालवं तत्र है निहितेऽक्षरे।

विद्याविद्ये गुरुषये बद्धश्च परमे विदुः॥५१॥ सोऽर्व्ययामास भूवानामात्रयं परमेश्वरम्। इतोपवासनिवयेहींमेशीहणातर्पणैः॥५२॥ इच्छर-विद्या और अविद्या दोनीं में निहित वासुदेव

हृष्ण्क्षर—विद्या और अविद्या दोनों में निहित वासुदेव नामक गृहरूप, जिसे लोग परम ब्रहा जानते हैं, ऐसे मुझको जानकर इन्द्रशुप्त ने जत, उपवास, होम तथा ब्रह्मणों के तर्पण अविदे नियमों द्वारा समस्त प्राणियों के आश्रयभूत परमेशर को पूजा को। कदाकीस्त्रभ्रयस्कारस्वजिक्षस्त्रपरायणः।

आएक्सरर् पहादेवं योगिनां इदि संस्थितम्॥ ६३॥ उन्हों के आज़ोवांद, उन्हों के नमस्कार, उन्हों के प्रति निष्ठा एवं ध्यान-फ्लयण होकर योगियों के इदय में स्थित महादेव की उसने आराधना की थी।

तस्यैवं वर्तमानस्य कदावित्यस्य कला। स्वरूपं दर्शवामास दिव्यं विष्णुसमुद्धवम्॥५४॥

उस राजा के द्वारा इस प्रकार वर्तमान होने पर कभी परमा कला ने विष्णु से उत्पन्न अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया।

दुष्टा प्रजम्ब सिरसा विष्णोर्पणकतः त्रिवाम्। संस्तुय विकिधैः स्त्रेत्रैः कृतास्त्रातिरभाषता।६६॥ भगवार विकास से विकास के वेसस्य विकास

भगवान् विष्णु की ग्रिया की देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करके उसने अलेक प्रकार से स्त्रोजों द्वारा स्तृति करके हाथ जोड़कर कहा।

#### इन्द्रपुरन स्वाच

का त्वं देवि विज्ञालाम् विष्णुचिद्वाद्विते सुमे। सत्तातस्थेन वै प्रावं तथेदानीं द्ववीहि पेग ५६॥ पूर्वभाषे ज्वमोऽस्यावः

इन्द्युम्न योला— हे देवि! हे विशालाक्षि! विष्णु के चिह से अंकित हे शुभलक्षणे! आप कौन हैं? अपने इस भाव को इस समय वचार्यत: मुझसे कहैं।

वस्य तद्याक्यमाकर्त्यं सुद्रसंत्रा सुपङ्गला। इसती संस्मरन्तिष्णुं प्रिषं ब्राह्मणसङ्गीत्॥५७॥

उसका यह बाक्य सुनकर सुप्रसन्ना, मंगलमधी देवी हँसते हुए प्रियतम विच्यु का समस्य करके ब्राह्मण से बोली। श्रीकाल

न मां वश्यन्ति पुनवो देवाः श्रद्भपुरोगमाः। नारायणस्थिकारेकां नायातं कन्यवी परा॥५८॥

लक्ष्मी मोली— मुझे मृति तथा इन्द्रादि देवगण नहीं देख फाते हैं। मैं नारायणरूपा अकेली, विष्णुपयो, परा पाया हैं।

न में नारावकाद्भेदी विक्रते हि विचारतः। तन्मव्यहं एरं कृष्ठ स विष्णु परमेशरः।।५९॥

विचारपूर्वक देखों तो मेरा नारायण से कोई मेद नहीं है। मुदामें ही नारायण विद्यमान हैं और मैं ही वह परब्रहा परमेश्वर विष्ण हैं।

येऽर्च्यकतीह भूतानामात्रचं मुख्योत्तमम्। इतनेन कर्पयोगेन न तेषां प्रभवान्यहम्॥६०॥

जो लोग इस संसार में प्राणियों के आश्रयभूत पुरुषेतम को अर्चना जनवोग या कर्मकोग के द्वारा करते हैं, उन पर मैं कोई प्रभाव नहीं डालती।

तस्मादनादिनियनं कर्मयोगपरापणः।

ज्ञानेनाराधवाननां वतो मोक्षपवापर्यासा। ६ १॥

इस्तीलए कर्मयोग के अर्धत्रत होकर जान के द्वारा आदि-अन्त से रहित अनन्त विष्णु की आराधना करो। उससे तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे।

इत्युक्तः स मुनिश्रेष्ठ इन्द्रवृप्नो पहानतिः। प्रणम्य हिरसा देवीं प्राकृतिः पुनरवृषीत्॥६२॥

प्रणम्य शिरसा द्वा प्राज्ञालः पुनस्त्रपास्। ६ २ ॥

क्ष्यं स भगवानीकः ज्ञासतो निकलोऽच्युतः। ज्ञातं हि ज्ञाकको देवि चृहि मे परमेश्वरि॥६३॥

हे मुनिश्रेष्ठ! ऐसा कहने पर परम मुद्धिमान् इन्द्रसुम्न ने देवी को सिर सुकाकर प्रश्नम करके पुनः हाथ जोड़कर कहा— हे देवि, परमेश्वरि! शास्त्रत विश्वद्ध, अञ्चल भगवान्

विष्णु को कैसे जाना जा सकता है, वह बतार्वे।

एवमुक्तव विशेषः देखे कमलवासिनी। साक्षात्रारायणो ज्ञानं दास्कतीस्याह ते मुनिष्।।६४॥ ब्राह्मण के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर कमलवासिनी देवी ने उस मुनि से कहा— साक्षात् नरायण तुम्हें यह जान हो देंगे।

त्रभाष्यास्य हस्ताप्यां संस्पृत्य प्रणतं मुनिप्। स्मृत्या परत्यरं विष्णुं त्रौयान्तरधीयवा।६५॥

अनन्तर प्रजाम करते हुए, मुनि को दोनों हाओंसे स्पर्श करके वह देवी परात्पर विष्णु का स्मरण करके वहीं अन्तर्धान हो गई।

सोऽपि नारायकं बृष्टं परमेक समाधिना। आरावयद्वविकेशं प्रणतार्तिक्रमञ्जनम्॥६६॥

वह ब्राह्मण भी नारायण का दर्जन करने के लिए उत्कृष्ट समाधि लगाकर भक्तों का दु:खं दूर करने वाले द्रणीकेश भगवान को आराधना करने लगा।

ततो बहुव्यि काले गते नारायण: स्वयम्। प्रदुत्तसीन्महायोगी पीतवासा जगन्यमः।।६७॥

जानुष्यापवनि सत्ता तुराव गरहकान्॥६८॥

अनन्तर अनेक सास व्यतीत हो जाने पर महायोगी, पीताम्बरधारी जगन्यव नारायण स्वयं प्रकट हुए। दुष्टा देवं समायानं विष्णुपत्रमानमध्यवम्।

उन आत्मस्वरूप एवं अविनाशी भगवान् विच्यु को समीप आते हुए देखकर युटने टेककर गरुइध्वज विच्यु को वह स्तुति करने लगा।

#### इद्रहुम खाय

आपको मेरा प्रणाम।

धन्नेशान्त्वत गोतिन्द माधवानन केशवा। कृष्ण तिष्णो इषीकेश तुम्यं विसारमने नमे:॥६९॥ नमोऽस्यु ते पुराणाय हरये विसार्म्नवेश सर्वस्थितिकासानां हेनवेऽनन्त्रसम्ये॥७०॥ निर्वृणाय नमस्तुस्यं निष्कसाय नमोनमः। पुरुषाय नमस्तेऽस्यु विसारमाय ते नमः॥७१॥

इन्द्रधुम्न ने (स्तुति करते हुए) कहा— हे यहेश, अच्युत, गोविन्द, माधव, अनन्त, केशब, कृष्ण, विष्णु, हपीकेश, आप विश्वातमा को मेरा नमस्कार है। पुराषपुरुष, हरि, विश्वमूर्ति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारणभूत तथा अनन्त ज्ञतिसम्पद्ध आप के लिए मेरा प्रणाम है। निर्मुण आपको नमस्कार है। विशुद्ध रूप वाले आपको बार-बार नमस्कार है। पुरुषोत्तम को नमस्कार है। विश्वरूपभारी वमस्ते वासुदेवाव विष्यवे विस्तयोनये। शादिपव्यानहोनाय ज्ञानग्रवाय ते नमः॥७२॥ वमस्ते निर्विकासय निवायक्काय ते नमः॥ भेदाभेदविक्कीनाय नमोऽस्त्वानन्दस्विको॥७३॥ वमस्तासय शान्ताय नमोऽप्रतिकृतात्त्रने। अनन्तपूर्तये तुष्यपपूर्ताय वमो नयः॥७४॥

वासुदेव, विष्णु, विश्ववीनि, आदि-मध्य और अन्त से रिक्त तथा ज्ञान के द्वारा जानने योग्य आपको नमस्कार है। निर्विकार, प्रपश्च रिक्त आप के लिए मेरा नमस्कार है। भेद और अभेद से विश्वन तथा आनन्दस्वरूप आपको मेरा

नमस्कार है। वारकमय तथा शान्तस्वरूप आप को नमस्कार है। अप्रतिहतात्मा आप को नमस्कार। आपका रूप अनना और अमर्त है, आपको बार-बार नमस्कार है।

नमस्ते परमर्खाय मायहीताय वे नपः। नमस्ते परमेहाय ब्रह्मके परमात्तने॥७५॥ नमोऽस्तुते सुसूब्रमाय महादेवाय हे नमः। नमस्ते जितस्रवाय नमस्ते परमेहिने॥७६॥

हे परमार्थस्वरूप! आफ्को नमस्कार है। हे मायातात! आपको नमस्कार है। हे परमेश! हे ब्रहान्! तथा हे एरमाञ्चन्! आपको नमस्कार है। अति सक्ष्मरूपधारी

आपको नमस्कार है। महादेव! आपको नमस्कार है। शिवरूपधारी को नमस्कार है और परपेछी को नमस्कार है।

त्वपैव सृष्टमांजले त्वपेश परमा गतिः। त्वं पिता सर्वमृतानां त्वं माता पुस्त्रोतमा।७७॥

आपने ही इस सम्पूर्ण संसार को रचा है। आप ही इसकी परम गति हैं। हे पुरुषोत्तम! समस्त प्राणियों के आप ही पिता और माता हैं।

त्वपक्षरं परं पाय चिन्मात्रं व्योग निकलम्। सर्वस्थायसम्बद्धसम्बद्धं तमसः परमा।७८॥

खाप अक्षर, अविनाशी परम घाम, विन्माप्त अर्घात् ज्ञानस्वरूप और निष्कल क्योम है। आप सबके आधारभूत, अञ्चक, अनन्त और तम से परे हैं।

प्रपञ्चनि बहस्यान ज्ञानदीवेन केवलय्। प्रपञ्जे क्यो स्वर्थ सङ्ख्योः परम् पदम्॥७९॥

महात्मा योगी ज्ञान-रूपी दीपक से ही केवल देख पाते हैं। तम जिस रूप को प्राप्त करते हैं, वही विष्णु का परम पद है। एवं स्तुक्तं प्रणवान् भूवत्या भूतप्रकनः। वर्षाच्यापव इस्तान्यां परपर्तं प्रइसन्त्रिवा।८०॥

इस प्रकार स्तुति किये जाने पर भूतात्मा, भूतभावन भगवान् विष्णु ने मुस्कराते हुए अपने दोनों हाथों से उसका स्पर्ण किया।

स्पृष्टमात्रो भगवता विष्णुनः पुनिपृङ्गवः।

क्यावत्परमं तत्त्वे ज्ञातवांसाव्यसावतः॥८१॥ पगवानं विष्णे द्वारा स्पर्शे प्राप्त करते ही वह सुनिश्रेष्ठ

उनकी कृपा से परम तत्त्व को सथार्थतः जान गमा।

ततः प्रहष्टमनसा प्रणियत्य जनाईनम्। प्रोबाचोन्द्रिपदाक्षं पोतवाससमञ्जूतम्॥८२॥

तदनतर अत्यन्त प्रसन्न मन से जनार्दन को प्रणाम करके इन्द्रशुप्त ने विकसित कमल के समान नेत्र वाले पोताप्बरधारी अच्युत से कहा।

त्वद्यसादादस्यियमुत्पत्रं पुरुवोत्तम। ज्ञाने कृतैकविषयं परमानन्दमिद्धिदम्॥८३॥

हे पुरुषीत्तम! आफ्की कृपा से संशयरहित तथा परमानन्द की सिद्धि देने वाला ब्रह्मविषयक एकमात्र झान मुझे उत्पन हो गया।

नम्रे मगवते तुम्बं वासुदेवाय वेषसे। किं करिवामि योगेश तमे वद जबन्दवसदस्य

भगवान् वेधा चासुदेव के लिए नमस्कार है। हे बोगेसर, हे जगन्मय! अब मैं क्या कहाँ? यह भी मुझे बतायें।

श्रुत्वा नारायणो वाक्यमिन्द्रचुम्नस्य मानवः।

उवाच सस्मितं काक्यमञ्जेषं जगतो हितम्॥८५॥ इन्द्रद्यस्य को बात सुनकर नारायण माधव ने मुस्कराते

हुए सम्पूर्ण जगत् के लिए हितकारी वचन कहे।

वीषयवानुवाद

वर्णात्रमधारकां पुंसां देवो महेन्दः।

ब्रानेन मस्तियोगेन युक्तीयो भ कावकात ८६॥

त्रोधगतान् योले— वर्णात्रमधर्य के अनुवर भनुष्यों के लिए ही ज्ञान एवं धक्तियोग द्वारा देव महेन्दर पूजा के योग्य

हैं, अन्य प्रकार से नहीं।

विज्ञाय तत्परं तत्त्वे विपृतिं कार्यकारणम्। प्रवृत्तिकापि ये ज्ञात्वा योक्कवीक्षरपर्वावेत्॥८७॥ पूर्वभागे प्रथमेऽस्वायः

मुझ परमतस्य, ऐक्यंमय, कार्य-कारण को जानकर तथा मेरी प्रवृत्ति को भी समझकर मोक्षार्यी ईक्टर की अर्चना करे। सर्वसंगा-परित्यस्य झाला मायापर्य जनत्। अद्वैतं पाववास्पानं द्वस्यके परमेक्षरम्॥ ८८॥

सब प्रकार के संगों को छोड़कर और जगत् को मायामय जानकर, आत्मा को अद्वैश की भावना पुक्त करे। इससे तुम परमेशर को देखोंगे।

त्रिवियो भावनो ब्रह्मचोच्यमानां विबोध मे। एका महिष्यमं तत्र हितीया स्वक्तसंश्रया।।८९॥ अन्या च भावना बाही विहेवा स्व गुणाविया। आसामान्यतमाहाश भावनां भावयेहुवः॥९०॥ अस्तकः संत्रवेदाद्यामिरवेषा वैदिकी श्रुविः। तस्मारसर्वत्रयसेन तित्रहस्त्रपराचणः॥९१॥ समारस्वयं विद्योशं क्वो मोक्स्यवाद्यस्।

है ब्राह्मणश्रेष्ठ! मेरे द्वारा कही जाने बाली तीन प्रकार की भावनाएँ जान रहे। उनमें से एक मेरे विषय को है तया द्वितीय संसार से सम्बन्धित है। अन्य तीसरी भावना बहु से सम्बद्ध है। इसे गुणों से परे जानना चाहिए! बिद्धान् इनमें से किसी एक का आश्रय लेकर ध्वान करे। यदि समर्थ न हो तो, इसमें से पहली भावना का आश्रय लें, ऐसी बैदिकी श्रुति है। इसलिए सब प्रकार से क्लपूर्वक निष्ठा और तन्मयता के साथ भगवान् विशेशर की आराधना करे। उसी से मोक्ष को ग्राह्म होगी।

#### इन्द्रवृप्य उवाच

किनात्परतरं तत्त्वं का विष्कृतिर्वनार्दन॥९२॥ किन्नुरार्वं कारणं करत्वं प्रवृत्तिशापि का वया

इन्द्रशुम्न केले— हे जनार्दन! वह परम तत्त्व क्या है और विभृति क्या है? कार्य क्या है? कारण क्या है? आप कीन है? आपकी प्रवृत्ति क्या है?

#### श्रीप्रथवाड्यस्य

परात्परवरं तस्त्रं परं ब्रह्मैकमञ्चयम्॥९३॥ निश्चानन्द्यवं ज्योतिस्कृतं त्रमसः परम्। ऐश्चवं तस्य यक्तित्वं विभृतिरिति गीयते॥९४॥ कार्यं जनद्वास्थकं कारणे जुद्धमकृरम्। अहे हि सर्वमृतानामकर्यामेखरः पुरः॥९५॥ श्रीभगवान् बोले→ सम्पूर्ण चराचर से परे परमतत्त्व एक अविनाती बारा है। वह अखण्ड, आनन्दमय, तम से परे और परमज्योति स्वरूप है। इसका जो नित्य ऐक्यें है उसे विभूति कहते हैं। जगत् इसका कार्य है एवं शुद्ध, अविनात्ती, अव्यक्त इसका कारण है। मैं ही समस्त जिल्मों का अन्तर्यांगी, ईश्वर हैं।

सर्गस्थित्यन्तकर्तृत्वं प्रवीतिर्मम गीवते। एवड्डिझाव भावेन क्यावदक्तिलं द्विजा।२६॥ ततसर्वं कर्मद्येनेन हासतं सम्यगर्व्यमः

सर्ग, स्थिति एवं प्रलय करना मेरी प्रवृत्ति कही गयी है। हे द्विज! इन सभी बातों को विचारपूर्वक यथाक्त् जानकर ही तुम कर्मयोग के द्वारा साचत ब्रह्म को सम्यम् अर्चना करी।

के ते वर्णात्रमाचारा थै: समाराज्यते पर:॥१७॥

#### इन्द्रवुम्य स्वाद

हानज्य कोद्सं दिव्यं भावनात्रयपित्रितम्। क्यं सृष्टपिदं पूर्वं क्यं संहियते पुनः॥१८॥ इन्द्रद्युप्न ने पूछा — वे आपके वर्षाश्रम के आचार क्या है जिनसे परतत्व की आराधना की जाती है? तीनों भावनाओं से पित्रित दिव्य ज्ञान कैसा है? पूर्वं काल में इस संसार की सृष्टि कैसे हुई और पुनः इसका संहार कैसे किया जाता है?

कियाय: सृष्ट्यो लोके वेद्या मन्यनासम्ब च। कानि तेषां प्रमाणानि पाचरानि इतानि च॥१९॥ तीर्धान्यकीदिसंखानं पृष्टिव्यायामिक्सरम्। कति होषा: समुद्राह्य वर्षताह नदीनदा:॥१००॥ वृद्धि मे पुण्डरीकाश क्यावदमुना पुनः।

लोक में सृष्टियां कितनी हैं? वंश और मन्वन्तर कितने हैं? इनके प्रमाण कितने हैं? और पवित्र बत कौन-कौन से हैं। तीर्थ, सृषीदिग्रहों के संस्थान एवं पृथ्वी का विस्तार क्या है? द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी और नद कितने हैं? हे पुण्डरीकाक्ष! इस समय पुन: मुझे यदावत् कहने की कृपा करें।

#### श्रीकुर्म उवाच

एवमुकोऽय तेनहं चतानुबहकाव्यया॥१०१॥ यदावदिखलं सम्पन्नोच पुनिपुंगकः। व्याख्यायात्रेष्ट्रपेवेदं क्लुष्टोऽई द्विजेन तु॥१०२॥ अनुगृक्त च ते विप्रे तत्रैवार्क्सहेत्रोऽभवम्।

त्रीकूर्म बोले—उसके द्वारा इस प्रकार मुखे जाने पर, भक्त पर अनुग्रह की इच्छा से हे मुनिश्रेष्ठो! मैंने सच वृत्ताना ययावत् कह दिया। द्विज ने जैसा मुझसे पूछा था, उसको भली-भौति व्याख्या कर दी। उस ब्राह्मण पर अनुकम्मा करके मैं वहीं अन्तर्धान हो गया।

सोऽपि तेन विचानेन मदुक्तेन द्विजीसमाः॥ १०३॥ आगव्यसमास परं भावपूतः समाहितः।

स्वक्ता पुत्रादिषु सोहं निर्द्धन्तो निष्परिष्ठहः॥१०४॥ हे द्विजवर! वह भी मेरे बताये हुए उस विधान से मिकि-भाव से पवित्र एवं स्पिरचित होकर आराधना करने सगा। वह पुत्र आदि में स्नेहभाव को छोड़कर, इन्हरहित एवं परिग्रहश्चाय हो यया।

संन्यस्य सर्वकर्माणि परं वैराज्यशक्तिः।

आत्यन्यात्पातमन्दीक्ष्य स्वात्यन्येदास्त्रिलं जण्म्॥ १०५॥ वह समस्त कर्मों को ल्यागकर परम वैराग्य के आश्रित हो

गया। वह स्वयं में हो आत्मा को तथा अपनी आत्मा में सम्पूर्ण जगत् को देखने लगा (अनुभव करने लगा)।

संप्राय्य भावनायस्यां ब्राह्मीप्करपूर्विकाम्। अकाय परमं योगं येनैकं परिषश्यति॥ १०६॥

उसने अक्षरपूर्विका **प्रा**सम्बन्धिनो अन्तिम भावना को प्राप्त करके उस परम खेग को प्राप्त किया, जिससे एक अहैत बाहा ही दिखाई देता है।

यं विनिद्राजितसासाः कांक्षन्ते मोक्षकांक्षिणः। ततः कदाचिष्ठोगीन्त्रे द्रह्मणं बृष्टुमस्वयम्।) १०७॥

जगामादित्यनिर्देशस्मानसोत्तरफर्कतम्। आकाञ्जनेव विग्रेन्द्रो योगैसर्वप्रमानवः॥ १०८॥

मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति निद्रा (आलस्य) रहित एवं (योग द्वारा) प्राणकायु को जीतकर उस ब्रह्म को पाने की

र याग होरा) प्राणकायु को जातकर उस ब्रह्म को धान कर इच्छा करते हैं। अनन्तर वह योगीराज किसी समय अविनाशी ब्रह्म को देखने के लिए सूर्य के निर्देशानुसार

मानसरोवर के उत्तर में स्थित (मेरू) पर्वत पर यदा। यह अपने बोर्गश्चर्य के प्रभाव से आकारमार्ग से ही गया चा।

विपानं सूर्वसङ्कारां प्रादुर्पृतमनुसंधम्। अन्वगन्छन्देवनमा गन्दर्वापसस्या मणाः॥१०९॥ उनके लिए सूर्य सदश तेजस्वी एक उत्तम विमान प्रकट हुआ। देवों का समुदाय, गन्धर्व और अप्सराओं का समूह भी उनके पीछे-पीछे गया।

दृष्टान्ये पति बोगीन्द्रं सिद्धा बसर्पयो ययुः। ततः स गत्वानुविधि विवेश सुरवन्तितम्॥११०॥

मार्ग में योगोन्द्र को आते देखकर अन्य सिद्ध ब्रह्मीर्व भी उनका अनुगमन करने लगे। अनन्तर वह पर्वत के मध्य

गपन करते हुए देवबन्दित स्थान में पहुँच गया। स्थानं वद्योगिकिर्जुष्टं यत्रास्ते परमः पुमान्। संप्राप्य परमं स्थानं सूर्यावृषसमञ्जनम्॥१११॥ विवेश चानर्मकां देवानाक्य दुरासदम्।

विधित्तव्यपास परं शरण्यं सर्वदेहिनाम्॥ ११२॥ वह योगियों द्वारा सेवित स्वान वा, जहाँ परम पुरुष विराजमान रहते हैं। दस हजार सूर्य के समान प्रभावाले उस उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त कर उसने देखदुर्लभ अन्तर्भवन में प्रवेश किया। अनन्तर वह समस्त प्राणियों के आश्रय स्थान

अन्तिदिनसर्न चैव देवदेवं पितामहम्। स्तः प्रादुरमृतस्मिन् प्रकाशः परमद्भुतः॥११३॥

भगवान के चिन्तन में लग गया।

वे भगवान् अन्य-भरण से रहित, देवों के देव तथा पितामह हैं। तदननार वहाँ परम अद्भुत तेजीपुरूप प्रकट हुआ।

तनस्यो पुरुषं पूर्वभगस्यत् यसमं पदम्। महतनं तेजसो सिशयगम्यं सङ्गस्तिद्विषाम्॥११४॥ इसके मध्य परम पद, महान् तेजोसशिस्सरूप तथा ब्रह्मद्वेषियों के लिए असम्य पुरातन पुरुष को देखा।

चतुर्मृखमुदागङ्गपचिर्मिरुमशोधितम्।

उपस्थित योगी को देखा।

सोऽपि योगिनम्ब्वीक्ष्य प्रणमन्तमुपस्थितम्॥११५॥ वे चतुर्मुख और सुन्दर शरीर वाले और चारों ओर वे ज्वालाओं से सुशोधित थे। उन्होंने भी प्रणाम करते हुए

त्रत्युद्रस्य स्वयं देश्रो विकारमा परिवस्क्षे। परिवक्तस्य देशेन हिजेन्द्रस्याय देहतः॥ १९६॥ निर्गत्य पहती ज्योसना विवेशादित्यमण्डलम्।

ऋग्वजुःसामसंहं सत्यविज्ञपनसं पदम्॥ ११७॥ हिरणवर्गमों भववान् यसस्ते हव्यकव्यमुक्।

क्षरं तहोर्हेमनामाछं वेदानेषु प्रतिष्ठितम्॥ ११८॥

उन विशास्या देव ने स्वयं आगे बदकर योगी का आलिंगन किया। तब भगवान् के द्वारा आलिङ्गित द्विजेन्द्र के शरीर से एक महान् ज्योति निकलकर सुर्व भण्डल में प्रविष्ट हो गई। वह ऋक्, यज् और साम नाम वाला परम पवित्र और शुद्ध पद या, जहाँ हत्व-कव्यभोजी ऐसर्यवान हिरण्यगर्भ विद्यमान थे, वही योगियों का आदि द्वार वेदान्तों में प्रतिष्ठित है।

बह्यतेजोमयं श्रीमदृत्रहा चैव मनीविणाप्। दष्टमाजो अयवता ब्रह्मणार्किमेवो पुनिः॥११९॥ अपञ्चदेखरे हेज: जानो सर्वत्रमे ज़ित्रम्। स्वात्यानमक्षरं क्योप यत्र विच्छो: परं पदम्॥ १२०॥ आनन्द्रमचर्ल ब्रह्म स्वानं तत्परकेशरमा सर्वपृतास्पपृतस्यः परपैद्धर्यमास्यितः॥ १२ १॥ प्राप्तवानात्वनो धाप यत्तन्योक्षाख्यपव्ययप्।

वह बहा तेजीवव, श्रीयुक्त तथा मनीवियों का दूष्टा था। भगवान् बहुत के देखने मात्र से ही ज्योतिर्मय मृति ने शाना, सवंत्रगामी, कल्याणकारी, आत्मस्वरूप, अश्वर व्योममय, विष्णु के परम धाम, आनन्द्रमय, अवल तथा परमेश्वर ब्रह्मस्थान, ईश्वरीय तेज को देखा। समस्त क्राणियों में आत्मरूप से विद्यमान, एरम ऐहर्य में स्थित उस मुनि ने पोक्ष नापक अविनाशी आत्मधाम को प्राप्त किया।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वर्णात्रपविद्ये स्थित:॥१२२॥ समाजित्यातिमं पाव मार्या रक्षमीं तरेद्व्यः।

इसलिए विद्वान् पुरुष सब प्रकार से यत्नपूर्वक वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता हुआ परम गतिरूप इस अन्तिम भाव को आश्रित करके मायारूप लक्ष्मी का अतिक्रमण करे। स्त खाव

व्याहता हरिया त्वेतं न्यरदाह्य महर्ववः॥ १२३॥ शकेण सहिताः सर्वे पप्रस्तृर्गरस्थ्याम्।

सुतन्त्री बोले- इस प्रकार हरि ने नारदादि ऋषियों से कहा। तब इन्द्र सहित सब ने मरुडध्वज भगवान् से पूछा।

ञ्चय कष्:

देवदेव इचीकेल जाब भारावधाव्यया। १२४॥ तहदालेक्परमाकं बदुकं भवता पुरा। इन्द्रयुक्तय विप्राय ज्ञाने वर्मादिगोचरम्॥ १२५॥

ऋषियों ने कहा- हे देवाधिदेव, हपोकेश, नारायण, अविनाशी! आपने पूर्वकाल में ब्राह्मण इन्द्रशुप्त को जिस धर्मादि विषय का जान दिया था, उसे पूर्णरूप से हमें कहें। तुबुद्द्वाप्यर्थे शक्षः सस्ता तय जगन्मव।

ततः स मगवान् तिकाः कुर्यरूपे जनार्दनः॥ १२६॥ रसातलगत्ने देवो नारदावैमंहर्विपिः।

पृष्टः बोबोच सकलं दुराणं कीर्ममुलमम्॥ १२७॥

हे जगन्मय! आपके सखा ये इन्द्र भी रानने के इच्छूक हैं। तत्पश्चात् नारद आदि यहर्षियों के पृष्ठने पर रसातलगत कुर्मरूपी जनार्दन भगवान् विष्णु ने उत्तम (कौमं) कुर्पपुराण का सम्पूर्ण वर्णन किया था।

सम्बद्धी देवराजस्य तक्क्ष्मे भवकानहम्। धन्यं वज्ञस्यमायुष्यं पुण्यं मोक्षप्रदं नृषतप्॥ १२८॥ देवराज इन्द्र के सम्मुख हो मैं आप लोगों को मनुष्यों के लिए धन, यह, आयु, पुण्य और मोक्षप्रद पुराण को कहुँगा।

पुराजन्नवर्गं विद्राः कवनञ्च विशेषतः। श्रुता चाध्यावमेवैकं सर्वपापै: प्रमुख्यते॥ १२९॥

है विप्रो! इस पुराण के अवण तथा इसकी कथा का विशेष महत्व है। उसके एक अध्याय को भी सुनकर मनुष्य सभी यापों से मुक्त हो जाता है।

उपाख्यानमधैकं वा ब्रह्मलोके पहीरको। उद्दं पुराणं बरमं कौर्यं कुर्परवस्त्रियणाः १३०॥ उसे वै देवदेवेन सदातव्यं दिखातिभि:॥ १३ १॥

अथवा पुराण में कवित एक उपाख्यान को श्रवण करने पर भी ब्रह्मलीक में पूजित होता है। कुर्मस्वरूप अथवा कुर्मावतार धारणकर्ता देवाधिदेव विष्णु ने इस उत्तम कुर्म पुराण को कहा था, इसीस्तिए यह कौर्म(पुराण) कहा गया। द्विजातियों के लिए यह श्रद्धा करने योग्य है।

कृति श्रीकृर्यपुराणे पूर्वभागे इन्द्रमुप्तमोक्षवर्णने नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

## द्वितीयोऽध्याय: (वर्ण तवा आग्रमों का वर्णन)

कुर्म उक्कच

नृजुव्यपुरायः सर्वे वस्यूष्टोऽहं जगहितम्। वहवपाणं पदा सर्वेनिन्द्रशास्य मासितम्॥ १॥

कूर्म बोले— आपने जगत् का हित-विषयक जो प्रश्न मुहस्से पूछा है, आप सब ऋषिगण उसे सुने। उस सबका वर्णन मैं कर रहा हूँ जो इन्द्रशुप्त को कहा गया था।

मृतैर्फवेर्मवदिश चरितैरुपवृद्धितम्। वृत्तकं पुरुपदं दृष्णं मोक्षवर्षानुवर्त्तिनाम्॥२॥

भूत, भविष्य और घर्तमान के घरित्रों से उपगृहित यह कूर्पपुराण मोक्षधर्मानुवायी मनुष्यों के लिए पुण्यदायक है।

अई नारायणो देव: पूर्वभासीत्र ये परम्: उपस्य विपुलां निर्दा भौषिशस्यां समाक्षित:॥३॥

में नारायण देव हूँ। मुझसे पूर्व अन्य कोई नहीं था। मैं विपुत निद्रा का आश्रय लेकर शेष-जय्या पर विराजमान वा।

चिन्तवायि पुनः सृष्टि निज्ञाने प्रतिकृष्य हु। ततो मे सहसोत्पत्रः प्रसादो पुनिपुंगवाः॥४॥ धनुर्पुखसतो जातो हहा लोकप्तितपहः। तदन्तरेऽभवत्कोयः कस्माच्चित्कारणवदा॥५॥

पुनः राजि के अन्त में जागका सृष्टि के विषय में सोचता हूँ तभी हे मुनिश्रेष्ठो! मुझ में सहसा आनन्द उत्स्त्र हुआ। उसमें चतुर्मुख लोक-पितामह सहा। उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् मुझमें किसी कारणवश क्रोध आ गया।

आत्यनो पुनिक्षार्दूलास्तर देखे महेश्वरः। स्द्रः कोबात्यको जहे शुलपाणिस्त्रिलोचनः॥६॥ वेजसा सूर्यसङ्काशस्त्रीलोक्यं संदहस्त्रिक। तदा श्रीरभवदेवी कमलायतलेखना४७॥

हे मुनिश्रेष्ठो! तब वहाँ मुझसे रौद्ररूपधारी क्रोधयुक्त महेखर देव उत्पन्न हुए। उनके हाथ में त्रिशूल या और तीन नेत्र थे। सूर्य सद्ज्ञ तेज से वे मानो त्रैलोक्य को जला रहे थे। अनन्तर कमल के सम्प्रन विकाल नेत्रों वालो देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई।

सुरूपा सौम्यवदना पोहिनी सर्वदेहिनाप्।

तृष्टिस्पिता सुप्रसन्ना पङ्गला पहिमास्पद्मा८॥ दिव्यकान्तिसमायुक्ता दिव्यमाल्योपशोषिकः। नारायणी पहामामा मृतप्रकृतिरव्यवा॥९॥

वह सुन्दर रूप वाली, सौम्य मुखाकृतिवाली, समस्त देहधारियों को मोहित करने वाली, सुचिस्मिता, सुप्रसक्त, सुमंगला और महिन्यपुक्त थी। वही दिस्य कान्ति से युक्त, दिल्य माला से उपशोधित, नारायणी, महामाया और अविनातिनी मूल प्रकृति थी।

स्वयान्ना पूरपनीदं मत्यार्थं समुपाविक्षत्। तां दुष्टा मगवान् ब्रह्मा मामुवाच जनस्पविभ्॥ १०॥

अपने तेज से जगत् को व्यास करती हुई वह मेरे पास आकर बैठ गयी। इसे देखकर भगवान् बहुत ने मुझ जगत्पति से कहा।

मोहापाशेवमूलानां नियोजन सुरूर्यिणीय्। वेनेवं विपुला सृष्टिर्वर्डते यम मध्यव॥११॥

हे माधव! संपूर्ण प्राणियों को मोह में फँसाने के लिए इस सुन्दरी को नियुक्त कोजिए, जिससे वह मेरी विभुल सृष्टि बढ़ती रहे।

त्रवोक्तोऽहं तियं देवीयव्यं प्रहसम्बद्धाः देवीदमस्त्रिलं विश्वं सदेवायुग्यानुवय्।) १२॥ पोहरिक्तः पद्मदेशस्त्रसंसारे विनियत्तयः।

ब्रह्मा के ऐसा कहने पर मैंने देवी लक्ष्मी से मुस्कराते हुए कहा— हे देवि! देवता, असुर और मनुष्य सहित इस सम्पूर्ण विश्व को मोह में झलकर मेरे आदेश से संसार में गिरा दो।

श्रामधोगरतान्दान्तान् इहिन्छान् ब्रह्मवादिनः॥ १३॥ अस्त्रेचनान् सरवपरान्द्रतः परिकर्णया व्यापिनो निर्वमान् श्रान्तान्यार्मिकान्वेदपारणान्॥ १४॥ बाजिनसारसान्विद्यान्द्रस्तः वरिकर्णव। वेदवेदान्तविद्यानसंख्यित्रशोषसंश्रावान्॥ १५॥ पद्यायद्वपरान्तिमान्द्रसः परिकर्णय।

परन्तु ज्ञानयोग में निरत, दान्त (इन्द्रियों को दमन करने वाला), अध्यनिष्ठ, अद्यावादी, क्रोधरहित एवं सस्वपराथण व्यक्तियों को दूर से ही छोड़ दो। ध्यान करने वाले, निर्मल, लान्त, धार्मिक, वेदों में पारंगत, यज्ञकर्चा, तपस्वियों और ब्राह्मणों को दूर से ही छोड़ दो। वेद और वेदान्त के विज्ञान से जिनके समस्त संजय दूर हो गये हैं ऐसे, तब्ब नित्य वहे-बहे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दूर से ही छोड़ दे। ये यजन्ति जर्वहर्षिर्देक्देवं महेस्वरम्॥ १६॥ स्वाद्यायेनेज्यया दूरातान् प्रयत्नेन कर्जवः मक्तियोगसमायुक्तानोप्तरार्षितपानसान्॥ १७॥ प्राणावामातिषु रतान्द्ररात्यरिहरामलान्॥

जो लोग जप, होम, स्वाध्याय तथा यत्र के हार देवाधिदेव महेशर का कजन करते हैं, उन्हें कलपूर्वक दूर से हो छोड़ दे भांकियांग से समाहित चितवाने और ईशर के प्रति समर्पित मन बाले, तथा खुद्ध चित्त वालों को दूर से ही न्याग दो।

प्रणवासक्तमनसो स्ट्रजप्यवरायणान्॥१८॥ अवर्वक्षिरसो वेसुन् वर्मज्ञान्यरिकर्जवा

प्रणय जप में अवसक्त मन वाले, रुट का जप करने में तत्पर, अधर्ववेद के सम्पूर्ण ज्ञाता तथा धर्मजों को छोड़ दो

बहुनाव किमुक्तेन स्ववर्षपरिपालकान्॥ १९॥ ईश्वरासप्यनस्तान्पन्नियोगात्र पोहवः एवं यया प्रक्षमाया ब्रेरिता हरिवल्लमा॥ २०॥

यहाँ बहुत अधिक क्या कहा जाय / अपने धर्म का परिपालन करने वाले तथा ईश्वर की आग्रधना में निस्त लोगों का मेरे आदेश से मोहित न करो। इस प्रकार हरियल्लमा महामाया मेरे हारा हो प्रेरित हुई धीं

पवादेशं ककारासी तस्मालसम्बंधि समर्व्यवेत्। श्रियं ददाति विपुर्ला पृष्टि मेवां यशो कलम्॥२१॥ अर्विता भगवत्वत्मीं सम्माल्लक्ष्मी समर्वयेत् कर्ताऽधुकत्म भगवान् ब्रह्मा लोकमितामहः॥२२॥

इसने मेरे आदेशानुस्तर कार्य किया इसलिए लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजित होने पर वह लक्ष्मी विपुल घन, समृद्धि, बृद्धि, यश तथा बल प्रदान करती है। इसलिए विष्णुपत्नी लक्ष्मी को अचना करनी चाहिए अवन्तर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारम्भ की वी

चराचराणि भूतानि वदापूर्वं मधाइया। यरीविभूग्विद्वरमे पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम्॥२३॥ दक्षमत्रं विश्वष्ठव सोऽस्वतोपविद्यया। नवेते बृह्यणः पुत्रा बाह्यणा बाह्यणोत्तयाः॥२४॥ बृह्यवादिन एवेते परीच्याहास्तु सावकः। समर्वं बृह्यणानक्ष्रात् कृतियांश्च पुजाहिमुः॥२५॥ वैश्यानुस्कृतादेवः पद्भ्यो शुद्रान् वितामहः यहनियत्तये हहा शुरुको समर्ज हम २६॥

पूर्ववत् पेरी आज्ञा से ब्रह्मा ने स्वाकर-जंगम तथा नानांवध फ्रांचमं की सृष्टि की। सरवत्तर संगविद्या से मरोखि, भृगु, अंगिय, पुलस्च, पुलह, फ्रमु, दख, अति और वसिष्ठ की सृष्टि की। ये नी ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मण हैं ये मरीचि आदि साथक ब्रह्मवादी ही ये। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की मुख से और श्रित्यों को भुना से इत्यन किया पितामह ब्रह्मा ने वैश्यों को दोनों बंजाओं से तथा सूदों को दंव ने पैर्य से इत्यन्न किया। तदनन्तर यहा के सम्यादन हेतु ब्रह्माजों ने सूदर्गहित (तोनों वर्षों की) सृष्टि की।

पुत्तवे सर्वदेवानां वेष्यो यहो हि निर्वभौ। ऋषो यसूंबि सामानि तर्वेबादर्थणानि स॥२७॥ इक्तजः सहर्य रूपं निर्वेषा शक्तिस्थयाः अनादिनिबना दिव्या पामुन्धुष्टा स्थयम्बना॥१८॥

सभी देखें की रक्षा के लिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की तदनन्तर ऋग्वेद, बजुवेंद, सामवेद और अधर्ववेद की रचना की ये सब बन्ना के सहज रूप हैं। यह नित्य एवं अविनरही शक्ति है ब्रह्मा ने आदि और अन्त रहित (बेदमयी) दिव्यवाणी की सृष्टि की।

आदी वेदमयी भूता यतः सर्ताः प्रकृतयः। अतोऽत्यानि हि शास्त्राणि पृष्ठिय्यां मानि कानिवित्॥२९ न तेषु स्पर्वे थीरः सम्बद्धी रमते मुखः वेदार्यक्रितमैः कार्यं कस्मृतं मुनिषिः पुरा॥३०॥ स होयः पराये धर्मो नान्यशास्त्रेषु संस्थितः। वा वेदबाहाः स्मृतयो बाह्य काह्य कुदृष्टवः॥३१॥

सर्वास्त्र निफलाः फ्रेस वर्णपेनिष्ठा हि वाः स्मृतः। पूर्वकर्त्ये प्रजा जाताः सर्ववाधविवर्णिताः॥३२॥

आदि में यह वेदमयी दाणी ही थी, जिससे सभी प्रवृत्तियों हुई है इससे अन्य पृथ्वी पर जो कोई शास्त्र है उनमें धीर विद्वान् रमण नहीं करते, पाषण्डी विद्वान् ही रमण करता है।

पूर्वकाल में वेदार्थिवद् मुनियों ने जिस कार्य का स्मरण किया या उसे परम धर्म समझन चाहिए, जो अन्य तालों में

है उसे नहों। जो बेद-सिरुद्ध स्मृतियों हैं और जो कोई कुदृष्टियों हैं मरणोपरान्त उसका कोई फल नहीं मिलना

<sup>्</sup>र ब्राह्मणोऽस्य मुक्क्षमासीद्वात् राजन्यः कृतः करू तदस्य यद्वैश्यः पद्धप्रौ शुद्रोऽजायंत (ययु० ३१,११)

7

क्योंकि वे सभी तामसी कही गयी हैं। कल्प के प्रारंभ में सभी प्रकार की बाधाओं से रहित प्रजाय उत्पन्न हुई थीं सुद्धान्त:करणाः सर्वा स्वयर्गपरिपालकाः। का कालवक्शतासां रागदेवहिकोऽभवत्।। ३ ३ ॥

ये सभी शुद्ध चित्त वाली तथा अपने धर्म का पालन करने

में तत्पर थीं। तदनन्तर काल के बर्शाभूत होने पर उनमें रागः द्वेष आदि उत्पन्न हुए।

अवर्भो मुनिहार्दूला स्वबर्गप्रतिक्यकः।

ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नसीव जायते॥३४॥ हे मुनिश्रेष्ठां। यह अधर्म ही अपने धर्म का प्रतिबन्धक के का स्टार्टिक का स्टार्टिक का स्टार्टिक

होता है अतएव उनमें सहज सिद्धियाँ अधिक प्राप्त नहीं होती।

स्त्रोमात्रात्मिकास्तामां सिद्धयोऽन्यास्तदापवन्। तासु क्षीणास्वरोवासु कालयोगेन ता पुन ॥३५॥

अतएस अन्य रजापुणमयो सिद्धियौ उनको हुई। कपहात् कालयोग से वे सब श्रीण हो जाने पर पुनः उत्पन्न हुई

वार्त्तेपायं पुनस्रकृर्दस्तिसिद्धस्य कर्पजात्। ततस्तासा विभुद्धेद्वा कर्पाजीयमकल्पयत्॥ ३६॥ एकः कारकार सं वैतिकोगायंत्र के सारण (कवि सारि

पुनः कालक्रम सं जीविकोपार्भन के उपाय (कृषि आदि) तथा कर्मन हस्तः सिद्धि की रचना की। अनन्तर सर्वव्यापी बाह्या ने बनाय कर्मोकाय आजीविका की कृषि

ब्रह्म ने उत्तम कर्मोत्यन्न आजीविका की सृष्टि स्वायम्भुवो मनुः पूर्वं धर्मन्त्रोत्सव सर्वदृक्। साक्षाकरवायोर्भर्निनिसृष्टा ब्रह्मभो द्विजाः॥३७॥

भृग्वादयस्तइद्वसस्तुरता धर्मनदोसिरे। यजने क्राजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिप्रह् ॥ ३८॥ अध्यापनं क्षाव्यपनं बदकर्माणि द्विजातामः।

दानपण्यवरं बज्ञो बर्गः क्षतियवैश्यपोः ॥३९॥ दण्डो युद्धं क्षतियस्य कृषिवैश्यस्य शस्पते।

दण्डा युद्ध झालयस्य काषवश्यस्य शस्यता सुमुचैव द्वित्रातेनां सुद्राणां धर्मसावनम्॥४०॥

कारकर्षं नशस्त्रीयः श्रक्षयञ्जादिवर्षतः । ततः स्थितेषु वर्णेषु स्वापयामास व्यश्रमान्॥४९॥

सर्वष्रथम सर्वद्रष्टा एवं प्रजापति की साकात् प्रतिमूर्ति स्वास्यभुव मनु ने धर्म को कहा। इस प्रकार बाह्या से भृगु आदि ब्राह्मणों की सृष्टि हुई। हे द्विजश्रेष्टों! उन्होंने स्वायंभुव

मनु के मुख से सुनकर (प्राणियों के लिए) भिन्न-भिन्न धर्मी और रुपों का वर्णन किया। यह करना- यह कराना और दान देना दान लेना, पहना पहाना ये छ- कर्म ब्राह्मण के लिए बताये दान दंना, अध्ययन और यह करना— ये क्षत्रिय और वैश्वों का धर्म कहा गया उनमें भी दण्ड देना

और युद्ध करना श्रित्रम का तथा कृषि करना वैश्म का विशेष धर्म है और ब्राह्मणादि की संख करना शुद्धों का

धर्मः साधन है। पांक यज्ञादि धर्म से शिल्प कर्म उनकी आजीविका है। इस प्रकार चारों वर्णों की प्रतिष्ठा हो जाने पर उन्होंने आश्रमों की स्थापना की

होंने आश्रमों की स्थापना की पृहस्कन्य बनस्य च मिशुकं इहाचारिणम्। अपनवोऽतिकिशुश्रमा खाते दानं सुरार्च्यनम्॥४२॥

युहस्वस्य सम्पर्सन क्योंऽयं मुनिधुंगताः। होयो मूलकलहिंगतं स्ताम्यायस्तप एव चार४३॥ संविधायो क्सन्सर्वं क्योंऽयं वनवासिनाम्।

संबंधार्था वसन्तर्भ बनाइय बनवास्त्राम्। धैहाहरूव मौक्तिं तयो ब्वानं विशेषतः॥४४॥ सम्बद्धानका वैसन्त्रं वर्षोऽयं मिश्चके मतः। मिशावर्षा च हमूरा तुरोः स्ववदाव एव च ४५॥

सक्या कर्मानिकार्यच्य बर्मोऽव ब्रह्मश्रारिणाम्। ब्रह्मश्रारिकनस्थानां निस्तुकार्णा द्विजीवमा ॥४६॥

सावारणं ब्रह्मसर्थं प्रोताय कपलोद्धवः। ऋतुकालाभिगमित्वं स्वदारेषु न चन्यन ॥४७॥

ब्रुकालाभिगमिलं स्वदारेषु न करून ॥४७॥ गृहस्थ वानप्रस्थ, भिक्षुक—संन्यासाश्रम और ब्रह्मचरियों का ब्रह्मचर्य — वे चार आश्रम स्थापित किये गये हे श्रेष्ट

मुनिगण अग्निरक्षण अतिथि सेवा, यत्र करना, दान देना और देवपूजन करना— यह संक्षेपतः गृहस्थ का धर्म कहा गया है। होष, फल पूल का धक्षण, स्वाध्यय, तप तथा न्यायपूर्वक संविभाग यह वनवासियों का धर्म है। फिला से

प्राप्त अत्र ग्रहण करना, मौन रहना, तप और विशेष रूप से ध्यान लगाना, यथार्थ ऋन और वैद्याप्य-- यह भिश्रुक का धर्म माना गया है भिश्राटन, गुरुसेवा, बंदाध्ययन, सन्ध्याकमं तथा अग्निहोम ब्रह्मवारियों का धर्म है। हं

हिजश्रेष्ठो! ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासियों के लिए भी ब्रह्मचयं पालन सामान्य घर्म है, ऐसा ब्रह्म ने कहा है

केवल ऋतुकाल प्राप्त होने पर हो अपन्ये भागों का अनुगमन करं, अन्य समय में नहीं - एर्दकर्जी गृहस्थस्य **शह**चर्यभुदा**हतम्**।

आवर्ष्यारणासञ्जा कार्या वेनाप्रमादतः॥४८॥

पर्व को छोड़कर स्त्री सहवास करना गृहस्य के लिए सहाचर्य कहा गया है। इसलिए प्रमादवहा न होकर पत्नी के गर्थ-धारण तक ऐसा करने की आज्ञा है। पूर्वपाने द्वितीयोऽस्वायः

अकुर्वास्तु विक्रेन्द्रा भूषहा तृष्कापतेः वेदाध्यासोऽन्वहं अक्त्या श्राद्धव्यातिविष्काग्॥४९॥ गृहस्वस्य परो धर्म्मा देवताध्यर्वनं कवा। वैवाहममिनियमीत सार्व प्रातर्ववाविषि॥५०

देशानरगतो वात मृतक्ष्मीक एव च। प्रवाणामञ्जयाणानु नृहस्तो योजिस्त्यते॥४९-५१। हे विप्रेन्द्रो। ऐसा न करने पर भूण इत्या का दोव लगता

है। नियमित बेदाध्ययन, शक्ति के अनुकूल श्राद्ध करना, अतिधिसेवा तथा देवाचेन गृहस्य का परम धर्म है। सायंकाल और प्रातःकाल विधिपूर्वक वैवाहिक अपने को

सायंकाल और प्रात काल विधिपूर्वक वैवाहिक अग्नि की प्रज्यलित करते रहे साहे वह परदेश गया हो अवक भूतपत्नीक (जिसकी परनी का देहाबसान हो गया हो) हो

भृतपत्नीक (जिसकी पत्नी का देहाबसान हो गया हो) इस प्रकार इन तोनों आहमों का मूल गृहस्थाश्रम है। अन्य तमुपत्नीवन्ति तस्मान्हेवान् गृहस्थाश्रम।

एकाञ्चम्यं पृहस्तस्य चतुर्गां श्रुतिदर्शनात्॥५२॥

तस्माद्वाईस्थ्यपेवैकं विदेशं वर्षसायनम्। परित्यजेदर्वकामी वी स्थातां धर्मवर्जिती॥५३॥ अन्य वीचें आश्रम इसी गृहस्थाश्रम पर निर्मर हैं। अतएव

पृहस्थाधानी सर्वोद्यष्ठ है। श्रुति की दृष्टि से भी चारों आश्रमों का एकाश्रमत्व गृहस्थाश्रम हो है अतएव केवल गृहस्थाश्रम को ही धर्म का साधन जानना चाहिए। जो धर्म

से वर्जित अर्थ और काम हो, उसका परित्याण करना चाहिए सर्वनोव्हिकत्वञ्च वर्षमध्याचरेत्र हु।

सवलोक विरुद्ध धर्म का आचरण भी नहीं करना चाहिए धर्म से अर्थ की प्राप्ति होतो है और धर्म से काम को

वर्णात्मंज्ञायते हार्वो वर्णात्कामोऽभिज्ञायते॥५४॥

भारति होती है।

पर्य एकपवर्गाय तस्मद्धर्थ समझ्येम्। चर्षकृत्वेत काम्स निवर्गल्लिपुणो यतः॥५५॥

थमं हो मोश्र का कारण है, अतएव धर्म का हो आश्रय लगा चाहिए। धर्म, अर्थ, काम— यह त्रिवर्ग तीन मुणों वाला कहा गया है

सत्तं रजस्तम्धेति तस्माद्भमं सम्प्रश्चेत्। दक्ष्मं गद्धन्ति सत्त्वस्था मध्ये निष्ठन्ति रस्त्रसा ॥५६॥ उपन्यगुणवृत्तिस्था अयो गद्धन्ति तापसाः। यस्मिक्मंसम्बद्धके हुर्वकार्यं व्यवस्थितौ॥५७॥ इड लोके सुको मूळा क्रेसानस्यान करवते। वर्गात्संजायने मोक्षो क्रबॉत्करमंडकियायते॥५८॥

वे तीन गुण सत्त्व, रज और तम हैं। इसलिए धर्म के आजित रहना चाहिए। सस्त्व गुणांशित कथ्वंसोक को जाते हैं, रजो गुण युक्त मध्य स्टोक में वास करते हैं, तमो गुण

ह, रजा गुण युक्त मध्य लाक म वास करत ह, तथा गुण वाल जयन्य (निम्न) वृत्ति में राती हुए निम्न अधम लांक को प्राप्त करते हैं जिस व्यक्ति में अर्थ और काम धर्म से युक्त होकर सहवे हैं वह इस लोक में सुखी होकर

परणोपरान्त अनन्त सुख को प्राप्त करता है। धर्म से मोक्ष को प्राप्ति होती है और अर्थ से काम की अभिवृद्धि होतो है। एवं साधनसाध्यत्वे चानुर्विध्ये प्रदर्शितम्। य एवं वेद वर्षार्थकायमेक्षस्य मन्त्व ॥५९॥

माहात्यां चानुतिष्ठेत स धानन्याम कत्यते। तस्मादर्कञ्च कामञ्च त्यक्त्या वर्ष समस्त्रवेत्॥६०॥ इस प्रकार चनुर्विध (धर्म, अर्थ काम, मांश) के विषय में साधन की साधेकता दिखाई देती है। ओ मनुष्य इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और भोक्ष के इस माहात्म्य को

जानता है और इसका वैसा हो अनुद्यान करता है उसे अनन्त

सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्थ और काम को त्याग

कर धर्म के आहित रहना चाहिए।

श्रामित्संजायते सर्विभित्यादुर्गस्यव्यदिनः स्वर्मेण सार्यते सर्व जानलवावरजंगमय्।।६१॥ घमं से सब कुछ प्राप्त होता है ऐसा ब्रह्मव्यदी कहते हैं।

धर्म के द्वारा स्थायर जगम रूप संपूर्ण जगत् धारण किया जाता है असुदिनिक्या शक्तिः सैवा ब्राही द्विबोतमा प

कर्पणा प्राप्यते धर्मो ज्ञानेन स न संशयः॥६२॥

हे द्विजश्रेष्ठो यही आद्यन्तरहिता कूटस्य साही शक्ति है। कर्म और ज्ञान से ही धर्म की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं।

प्रवृत्तक्रयं निवृत्तक्रयं द्वितितं कर्म वैदिकम्॥६३॥ ज्ञानपूर्वं निवृतं स्थायस्यतं सदतोऽन्यवा। निवृतं सेवम्पनस्तु बाति क्रयस्यं एदम्॥६४॥

हस्याञ्चानेन सहितं कर्षकोनं सपान्नवेतु।

असएव ज्ञानसहित कर्म का अक्षत्रय करें। प्रवृतिपरक एवं निवृतिपरक रूप से वैदिक कर्म दो प्रकार से हैं— ज्ञानयुक्त जो कर्म है वह निवृत्तिमृतक है। उससे भित्र जो अज्ञानत्रित कमं हे वह प्रवृत्तिमूलक है निवृत्त-रूप का सेवन सरने वाला परम- पद को प्राप्त होता है

तस्यात्रिवृत्तं संसेख्यमञ्ज्ञा संस्रोत्युनः। क्षमा दमो दया दानम्स्तेत्रस्यात्र एव चाः६५॥ आर्थवं धानसूया च सीर्वानुसरणं तथा। सत्यं सन्तोत्रमास्तिकयं श्रद्धा चेन्द्रियनिषद् ॥६६॥ देवताम्पर्वतं यूवाः ब्राह्मणानां विशेवतः। अहिंसा प्रिववादित्यपर्यश्चन्यमकत्कन्ता॥६७॥ सामासिकामम् वर्षं चातुर्वण्यंऽववीन्यन् ।

इसलिए निवृत्त कर्म का ही सेवन करना चाहिए, अन्वधा संसार में पुन: भ्रमण करना पड़ता है। क्षमा, इन्द्रिमों का दमन, दया, दान, लोभ का अभाव, त्याम, सरलता, अनसूना, तीर्थममन, सत्य, सन्तोध, आस्तिकता, श्रद्धा, इन्द्रियनिग्रह देवाचंत्र विशेषतः ब्राह्मण की पूजा, अहिस्स, प्रियवादिता पिशुनता (चुमुलस्तारी) न करना, निष्माप दोनों ये चारों सर्जों के लिए सामान्य धर्म हैं, ऐसा मन ने कहा है

कमनिरत ब्राह्मणां के लिए प्राजापत्य (ब्रह्मा का) स्थान

प्राज्यपत्यं ब्राह्मणानां स्पृतं स्वानं क्रियायताम्।।६८॥

स्वानमैन्तं क्षत्रिकाणां संप्रामेन्यवलायिनाम्। वैश्वानां पास्तं स्वानं स्ववर्मनृक्षतंत्वम्।६९॥ गान्धवं सृद्धवातीनां परिकारेकः वर्चताम्। अष्टाश्रीतिसहस्वाणस्पृवीयामृद्ध्वरितसाम्। ७०॥ स्मृतं तेवान्तु वस्स्वानं तदेव गुरुवासिनाम्। सप्तर्वीणान्तु वनस्थानं स्मृतं तद्दे वनौकसाम्। ७१॥

कहा गया है।

संग्राम में न भागने बाले क्षत्रियों के लिए ऐन्द्र (इन्द्रं सम्बन्धों) स्थान और अपने धर्म का आचरण करने वाले वंश्यों के लिए महस्त (मस्त् सम्बन्धों) स्थान निर्दिष्ट हैं द्विजातियों की सेवा करने वाले जुद्रों का भान्धवं (भन्धवों का) स्थान कहा गया है अट्ठासी हजार उध्वरित ऋषियों के लिए जो स्थान कहा गया है वहीं स्थान गुरु के समाध अध्ययन करने वाले के लिए बताया गया है। महियों का जो स्थान कहा भया है वहीं वानप्रस्थों को प्राप्त होता है।

प्राजापत्यं गृहस्वानां स्वानभुक्तं स्वयंभुवा। यतीनां जितविज्ञानां न्यास्त्रिक्यपूर्व्वरतसम्।।७२॥ हैरणयगर्यं तस्त्वानं यस्मज्ञाक्तते पुनः। योगिनाममृतं स्वानं क्योमासूवं परमक्षरम्॥७३॥ आनन्द्रभैत्ररं भाष सा काहा सा परा गतिः।

स्वयम्भू ब्रह्मा ने गृहस्यों का स्थान क्राजापत्य केंश है। जितेन्द्रिय वितेयों तथा उर्ध्वरता संन्यासियों का स्थान

हैरण्यमध्ये है यह वह स्थान है वहाँ से पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। योगियों के लिए अमृतमय नित्य अक्षर ऐश्वर्य सम्पन्न आनन्दमय ज्योम नामक धाम है। वही पराकाष्टा और वहो परमगति है।

श्रवय क्यु

प्रमुखन्देशनारिका हिरण्यक्षनिवृद्दन॥७४॥ चत्कारो हाक्ष्माः प्रोक्ता योगिनामेक उच्चवेर

ऋषियों ने कहा— हे भगवन्! देवसपुओं को मारने वाले! हिरण्याक्ष का वध करने वाले! (समान रूप में) आपने आश्रम खर कहे हैं किन्तु योणियों के लिए केवल एक आश्रम हो बताया है।

कुर्भ उद्याच

दिखाये गये हैं

सर्वकर्मणि संन्यस्य समाविषयलं क्रियः॥७५॥ व आस्त्रे स्थित्वे योगी स संन्यासी च पञ्चनः। सर्वेषापःश्रमाणानु हैक्किं त्रुतिहर्शितम्॥७६॥

कूर्य बॉले— जो सभी कर्मों को त्थाग कर नित्य समाधि के आश्वित रहता है वही निश्चल योग्ये है और वही पश्चम संन्यारों भी है। श्रुति के अनुसार सभी अश्वम दो प्रकार के

व्रत्नवार्युपकुर्वाणो नैक्तिको ब्रह्मतत्त्वरः। योऽक्षेत्व विविवद्वेदान् गृहस्वात्रममास्त्रजेत्॥७७॥ उपकुर्वाणको त्रेयो नैक्तिको मरणान्तिक:

उदासीन सामकक्ष मृहस्को द्विकियो भवेत्॥७८॥ ब्रह्मचारी के दो प्रकार कताये गयं हैं- एक उपकृष्णीय

और दूसरा ब्रह्मलीन नैष्टिक। जो विधिवत् वेदों का अध्ययन करके गृहस्थात्रम में आता है उसे उपकुर्वाण जानना चाहिए। परणपर्यन्त ब्रह्मचर्य थारण करने चाला नैष्टिक ब्रह्मचारों कहा गया है उत्सरीन और साथक के भेद से

गृहस्यो भी दो प्रकार का है कुटुम्बमरणायतः सामग्रीऽसौ युही भकेत्। कुणानि बीण्यपाकृत्व त्यक्ता मार्याक्नादिकन्॥७९॥

एकाकी यस्तु विचरेडुदासीनः स मौक्षिकः।

तपरतप्पति चोऽराज्ये प्रवेदेवान् जुड़ोति चा।८०॥

स्वस्थाये चैव निरतोः करसारतपसो पतः तपसा कर्षमोऽत्यर्थं यस्तु स्थानपरो भवेत्॥८१। सांन्यासिकः स विदेशो वानस्वात्रमे स्थितः । बोग्यध्यस्यरो निर्वसारस्कृतितिद्विषः॥८२॥ आनाव वन्ति निश्च बोस्यते पारमेष्टिकः। बस्वान्यरितियं स्थान्तियतृतो पहामृतिः॥८३॥ सम्बादर्शनसम्बन्धः स बोगी निक्तिस्वयते। अन्तर्भनामिन केवियदेवसेन्यासिनोऽपरे॥८४॥

कुट्या के भरण पोषण में तत्पर रहने वाला गृहस्य सायक होना है और जो तोन प्रकार के ऋषों को दूर करके पत्नों और धन अपने का त्याग कर मोश के इन्सुक जो एकाकी विचरता है उसे उदासीन कहते हैं। जो वन में तपस्या करना है देवों की पूजा तथा यह करता है और स्वाध्याय में तत्पर रहता है, उस तपस्वी को वानप्रस्थी कहते हैं जो तप के द्वारा श्रीष्ठकाय होकर ध्यानमान रहता है उसे वानप्रस्था आध्रम में रहन वाला संन्यासी समझन्य चाहिए जो सदा योगभ्यास में निरता जिलेन्द्रिय, अपने लक्ष्य पर आग्रहण के इन्सुक और जान प्राप्ति के लिए प्रयत्नारन भिश्नक पारमिष्ठिक कहा जाता है जो आत्या में हो रमण करन वाला सदा आनन्दमस्य, अन्यन्त मनमशील और सम्यग दरान सम्यन्न है वह सोगी मिश्न कहलाता है उत्यं भी काई जानसंन्यासी हुआ करते हैं और कोई वेदसंन्यासी हाने हैं

कर्मसंत्वासिनः केविजिविज्ञाः पारमेष्टिका योगी च विज्ञाि होयो कैतिकः सांख्य एव च॥८५॥ इतीयो हाममी प्रोत्तवे वागपुत्तयपासितः। प्रवसा मावना पूर्वे सांख्ये त्वक्षरपाक्षका॥८६॥ दुसाय चानिया प्रोत्ता भावना पारमेक्षरी। तस्मादेतिहजानीक्यमात्रपाणां चतुष्ट्यम्॥८७

कुछ कर्म संन्यासी होते हैं। इस प्रकार से पारपंष्टिक भिक्षुक तीन प्रकार के हुआ करते हैं। योगी भी तीन प्रकार के मान गर्म हैं। उसमें एक भीतिक, दूसरा सांख्य ( तन्त्वदर्शी । और तीसरा उत्तम यागाधित आश्रमी कहा गया है। पहले योगी में प्रथम भावना होती है दूसरे सांख्य योगी में अक्षर भावना और तीसरे में अन्तिम पारभंदरी भावना कही गई है। इस प्रकार आश्रमों का चतुष्ट्रस्थ जान लेना

चाहिए।

सर्वेषु वंदशास्त्रषु पञ्चरा नोपपत्तने एवं वर्णात्रपान् सन्द्रा देवदेवो निरञ्जन ॥८८॥ टहाडेस्प्राह विद्यातमा सुजन्नं विविधा<sup>ः</sup> प्रजाः। ब्रह्मको बद्धनात्म्या दक्षाता पुनिस्तामा ॥८९॥ क्षमुजन्त प्रजाः सर्वे देवमानुषपूर्वका । इत्येव भगवान् ब्रह्मा स्वपृत्वं संव्यवस्थित् ४ ९०॥ अहं वै पालवामीदे सहरिष्यति जुलपूत्। तिसस्तु भूर्तयः प्रोक्ता सहाविष्णुप्रहेशराः॥९१॥ रज्ञ सन्वतमंत्र्येगात्परस्य परमातननः। अन्योन्यमनुरक्तासो ह्यन्येन्यमुपन्नीविन ॥ १२॥ अन्यान्यप्रणतस्त्रीव लीलपा परमेशराः। बाह्यो माहंभरो चैव स्वैकासरमावना॥ र ३॥ तिस्त्रस्तु भावना रहे वर्तन्ते सततं द्विजाः प्रवर्तते मञ्च्यवस्तापादम् त्वद्धारमायना॥ १४॥ द्वितीम ब्रह्मण क्रोन्हाः देवस्थकारमञ्जा अहं चैव महादेवो न मित्रः परमर्थतः ॥ १५॥ समस्त नेदहारलों में पंचम आत्रम की गणना नहीं है। इस प्रकार देशाधिदेश, निरंजन, विश्वानमा प्रभु ने बजांशमाँ की मुद्धि करके दक्ष यादि ऋषियों से कहा— आप लॉग अब विविध प्रजाओं का सृजन कर्र ब्रह्मा के वर्तने सुनकर उनके पुत्र दक्ष आदि मुनिडर्स ने सब देवता, मनुष्य आदि विविध प्रजा की सृष्टि की इस प्रकार सृष्टि के कार्य में संव्यवस्थित होकर भगवान् बहा। ने कहा-- मैं हो सृष्टि का पालन करुंगा और शंकर इसका संहार करेंगे। सन्वगुण रजागुण और तमा पुण के दांग से उस परम पिता परमात्मा की तीन मूर्तियां हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और यहेश सहते हैं। ये एक दूसरे में अनुरक्त और परस्यर उपजोबी हैं। परमेश्वर को लीला से ये एक दूसर को और प्रणत रहते हैं। ब्राह्मी, माहेशरी और अक्षरभावनम् ये तीनां निरन्तर रुद्र में विराजमान रहती हैं। आधा जो अक्षरध्वना है कह मुझमें निरन्तर प्रवर्तित होती रहती है। द्वितीय अक्षरपादक प्रद्या को कही गई है। वस्तृत: में और महादेश भिन्न नहीं हैं।

वैलोक्यमिक्तमं लाहे सदेवासुरमानुषम्॥ १६॥ पुरुष परतोऽस्यतः स्राप्तमे समुपागभेत्। तस्याद्वाहा महादेवो विव्यृत्विकेसर पर ॥ १७॥ एकस्यैव स्मृतानित्वस्ताहत्व्यर्ववज्ञात्वको तस्यात्सर्वप्रयत्नेत बन्हा पुग्वा विशेकतः॥ १८॥

क्रियाच प्रवेचक्यात्यानं सोऽनार्यायीयारः स्थितः।

देव असुर और मानव सहित सम्पूर्ण प्रैलावय का स्वतन करने के लिए वह अन्तयांमी इंडर स्वंच्छा से स्वर्थ को विभक्त करक स्थित है। यह अव्यक्त परम पुरुष ब्रह्मरूप को प्राप्त हुआ। इसलिए ब्रह्मा, महादेव और विश्वयर विष्णु— ये तीनों एक हो परमात्मा के कार्यवश तीन रूपों में वर्णित है अतएव तोनों हो सब प्रकार से विशेषरूप से वन्द्रयोय और पुज्य हैं

यदीच्छेद्विसत्स्थानं यत्तम्पोक्षाख्यमध्ययम् वर्णाश्रमप्रयुक्तेतः धर्मेण श्रीतिसंयुनः ॥ १ १ ॥ पूजयेदभावयुक्तेन याकजीयं श्रीत्व्या। चतुर्णायात्रमाणान्। श्रोक्तोऽयं विधिवद् द्विजाः॥ १००॥ यदि शीत्र हो मांक्षनामक अदिनाशी स्थान को पाने की

चाहिए। हे चहाणां इस प्रकार चारी आक्षमों का वणन मैंने विभ्तारपूर्वक कर दिया है आग्रमो वैष्णवरे ब्राह्मो इराध्रम इति त्रय निल्लेग्यारी नियसे तद्भक्तजनकस्तल ॥ १०१। ध्याबेदशार्घयेदेतान् ब्रह्मविद्यापरायण सर्वेपामेय भक्तानां ज्ञामोलिङ्गमनुचमम्॥ १०२॥ वैष्णव, ब्राह्म और हराक्षम यं तीन प्रकार का आग्रम है।

इच्छा हो तो प्रीतियुक्त होकर वर्णाश्रमप्रयुक्त धर्म से तथा

भिकिभाव से जीवनपर्यन्त प्रतिज्ञापूर्वक इसको पूजा करनी

उन-उन के नियत लिड़ों को धारण करने वाले, उनके भक्तजनों के प्रति बत्सलता का भाव रहाने वाले और ग्रह्मविश्वा में निरत रहने वाले उनका ध्यान और अर्चन करें। सभी भक्तों के लिए हस्भु के चिह्न उत्तम होते हैं। सिनेन भस्भन कार्य ललाटे तु त्रिपुंड़कप्। यस्तु नारायणं देखं प्रपन्नः परमं पटप्॥१०३॥ भारयेन्सर्वदा शुलं ललाटे गसवारिभिः।

प्रपन्न वे जगद्कीयं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्॥१०४॥ तेषां ललाटे तिलकं धारणीयन्तु सर्वदा। बोऽसावनादिर्भूतादि कालात्मासौ वृतौ भवेत्॥१०५॥ उपर्वयोगामधोगातितपुंड्स्य तु धारणात्। पन्तत्रयानं विगुणं कृष्ठविष्णुशिकात्मकम्॥१०६॥

इतन् शुलबरणाट्मक्केव न संशयः बहातेजीमयं जुदलं बदेतन्त्रण्डलं खे ॥१०७॥ मक्तेव इतं स्थानमैद्धरं तिलके कृते। कस्मात्कार्यं विज्ञलांकं तथा च तिलकं जुमम्॥१०८॥ ललाट में हेत भस्म से त्रिपुण्डू लगाना चाहिए। जो परस्य पद नारायण देव के रारणागत हैं, उसे ललाट में सदा गन्य-

जल द्वारा शुल को धारण करना चहिए की जगत के कैजरूप परमेश्रो ब्रह्मा को शरण को प्राप्त हो, उसे ललाट में सबंदा तिलक धारण करना चाहिए। ऊपरी और अभीभाग के खेग से त्रिपुण्डू धारण करने से वह अन्तरि, भूतों का आदि जी कोलात्म्य है, वह धृत हो जाता है, और जो ब्रह्मा-

विष्णु शिवात्मक त्रिगुणात्मक प्रधान है वह शुल के धारण करने से धृत हो जाता है, इसमें सलय नहीं। तिलक धारण करने पर ब्रह्म के तेज से युक्त, शुक्त और ऐवर्च का स्थानक्ष्य जो सूर्यमण्डल है, वही धारण किया हुआ होता है अतएव तिशूल के चिह्न को तथा शुभकारी तिलक को धारण करना चाहिए।

शानो दानोः जितकोयी वर्णाश्रमविद्यानवित्। एवं परिचरेहेवान् याकरणीयं समाहितः॥११०॥ तेवां स्वस्थानभवलं सोऽचिरादविगच्छति॥१११॥ यह सब विधिपृतंक करने से तीनों प्रकार के भक्तों की आयु वृद्धि होती है। जितेन्द्रिय, वर्णाश्रम के विधान का

जाता. शान्त, दान्त एव फ्रोध को जीतने वाला यजन करे.

आयुष्यञ्चापि प्रकारा प्रवाणी विधिपूर्वकम्।

यजेत जुहुबादम्नी जर्पहरास्क्रिकेन्द्रियः॥१०९॥

अग्नि में होम करे तथा जप और दान करे। इस प्रकार जोवनपर्यन्त समाहित चित्त से देवों की परिचर्या करे। ऐसा करने पर वह शीध हो देवों के अचल स्थान को प्राप्त कर लेति है।

इति जीकुर्रपुरायो पूर्वभागे क्यांश्रमवर्णने नाम

हितंबोऽध्याय त २४

तृतीयोऽच्याय:

(आग्रमों का क्रम)

वर्णा चनववोदिष्टक्षालारोऽप्यात्रपारतया। इदानी ऋषपस्थाकमञ्जनाणां वद प्रमो॥१॥

ऋषय ऊच्

ऋषियों ने पूरा— आप प्रभु ने चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों के विषय में उपदेश दिया है प्रभु अब हमारे लिए आश्रमों का कम वर्णन करें। पूर्वमागं तृतीकेश्वावः

कूर्व उषाव

इहाबारी गृहस्था वानप्रस्वो यतिस्त्रया।

ऋमेणैवाश्रमाः प्रांतसः कारणादन्यवा भवेत्॥ २॥

कृमंक्षप विष्णु बोले- बहाचर्य, गृहस्य वानप्रस्य और संन्यास ये चार आश्रम हो फ़मश कहे गए हैं। कुछ कारण से इनमें फ़मभंद हो सकता है।

क्रपञ्जानविज्ञानी वैदाग्यं परमं पतः।

प्रवृत्तेद्व्रहाधर्यातु यदीक्केयरम् मनिम्॥३॥

बिसमें ज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसा विवेकी और परम वैराग्य को प्राप्त मनुष्य यदि परम गति (मोक्ष) की इच्छा

करता है, तो वह ब्रह्मचर्य से संन्यास ग्रहण कर ले

दारानाहरूय विशिवदन्यक्षा विविधिर्मसीः। कोदुत्पादवेत्पुत्रान् विरक्तो सदि संन्यसेत्॥४॥

अनिष्टुः विविवदानैरनुत्यस्य स्वास्थ्यान्। न गार्टस्ये गृही त्यक्त्वा संन्यसेट्युद्धिमान् द्विषः॥५॥

अन्यया (गृहस्य को चाहिए) विधिवत् पत्नी सं विवाह करके अनेक वज्ञों का यजन करे और पूजों को उत्पन्न करें

मोदे विरक्त हो गया हो तो संन्यास ग्रहण कर ले। परन्तु विधिवत् यज्ञों का यजन किये सिना तथा पुत्रों को जन्म दिये

विना युद्धिमान् गृहस्थ द्विज गार्डस्थ धर्म को छोड़कर संन्यास ग्रहण न करे

अध वैराज्यवेगेन स्थातुं नोत्सक्ते गृहेः तकेव संस्थमेदिहाननिष्ट्रापि द्विजोत्तमः॥६

पश्चात् यदि वह वैद्याग्याधिक्य के कारण घर में स्थित रहने का उत्सुक न हो, तो वह द्विजश्रेष्ठ विना यज्ञादि

अनुष्टान के ही तत्काल संन्यास ले ते। तकापि सिविधेर्यजैतिहा सनम्बन्धानस्य

तपसापना वर्षायोगाद्विरकः संन्यसंद्वहिः॥७॥ और भी सर सन्य प्रकार के सर्वे का सन्य क

और भी, वह अनेक प्रकार के यहाँ का यजन करके बानप्रस्य का आश्रय ले ले। वहाँ तपादि करके तपोबल से

विरक्त होकर बाहर ही संन्यास धारण कर ले। वानग्रस्थालयं गरवा न सह प्रविक्षेत्यनः।

न संन्यासी वनस्थात ब्रह्मचर्वस्य साधकः ⊯८० वानप्रस्य में जाकर पून चर में प्रवेह न करे उसी प्रकार

साधक संन्याली भी वानप्रस्थ और गृहस्य में पुनः प्रवेश न करे। प्रभाषस्याप्रिसम्बेष्टिमान्नेयीमकस्य द्विजः।

प्रकृतेषु गृही विद्वान् बनाहा बुनियोदनात्॥९॥ प्रकृतेपसम्बोऽपि बुहोति सर्वति क्रियाः।

असः पहुर्वरियो वा विरक्तः संन्यसेदिङ्गः ॥ १०॥

बिद्वान् गृही प्राज्ञापत्य अधवा आग्नेयी वज्ञों का यजन करके शुक्तिवचन से बानप्रस्य से संन्यास का प्रवजन करे।

करने में असमर्थ होता हुआ भी घह सब कियाओं का होन और यजन करता रहता है। अन्या, लंगड़ा या दरिद्र हिज भी

विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर ले अवॅशमेव वैदाग्ये संन्यासे तु विवीधते।

पत्रत्येकासिरको य संन्यासं कर्तुमिन्धनित। ११॥ संन्यास ग्रहण करने में सभी के लिए नैपाय का विधान है जो अविरक्त पुरुष संन्यास की इच्छा करता है. वह गिर

हे जो अविरक्त पुरुष सन्यास को इच्छा करता है. व जाता है। एकस्मित्रकका सम्बन्धर्वेतामरणान्तिकम्।

ब्रह्मवानम्प्रमे वुकः सोऽमृतत्वाय **क**ल्प्ते॥१२॥ अथवा एक ही आज्ञप में आजीवन सम्यक प्रकार से

आवरण करता रहे: इस प्रकार अपने आक्रम में श्रद्धानान् हांकर जो रहता है, वह अमृतस्य के लिए नियुक्त होता है।

न्यायागतधनः शतनो ब्रह्मविद्यापरायणः। स्वत्रपंपासको नित्यं ब्रह्मभुषाय कस्पते॥१३॥

्यायपृतंक धन कमाने वाला, परम स्वन्त, ब्रह्मविद्यापराथण और स्वयमंपालक सदा श्रद्ध के लिए कल्पित होता है।

ब्रह्मण्यासम् कर्पाणि निःसम् कामवर्णितः।

प्रसन्नेदेव घनसा कुर्याणो याति तत्पदम्। १४॥ जो समस्त कर्मों को बहा में निहित करके नि सन्न और कामरहित होकर प्रसन्न घन से कर्म करता है. यह उस

सहाव्य दीयते देवं ब्रह्मणे संबदीयते। सहीव दीयते येति ब्रह्मार्पणस्ति वस्म्॥१५॥

ब्रह्मपद को पाता है

जो कुछ देय है, यह ब्रह्म के हाम ही दियी जाता है. अतएव ब्रह्म के लिए ही वह सब समर्पित किया जाता है। ब्रह्म ही दिया जाता है, इसलिए यहाँ परम ब्रह्मपंण है।

ाई कर्ता सर्वभेतद्वृद्धीय कुस्त्रे क्या। एतद्वद्वार्थणं प्रोत्त्रमृषिभस्तत्वदर्शिभिः॥१६॥ भै करा नहीं हैं यह सब कुथ बहा ही करता है तन्बदर्शी ऋषियां के द्वारा वही ब्रह्मार्थण कहा गया है श्रीणातु भगवानीशः कर्मणानेन शाश्चतः। करोति सतते बुद्ध्या ब्रह्मार्थणियदं परम्॥ १७॥

इस कर्म से नित्य, भगवान ईश प्रसप्त हों जो निरंतर बुद्धिपूर्वक ऐसा करता है, यही उसका परम ब्रह्मर्पण हैं।

यहा फलानां संन्यासे प्रकुषांत्यरमेश्वरे।

कर्मणामेनद्रप्याहुईहाार्पणसनुनमम्॥ १८॥ अथवा जो कर्मफलों को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर

देता है उन करमाँ का भी वही उत्तम ब्रह्माएंण कहा गया है

है कार्यिमत्येव चत्कर्म नियतं सङ्गुक्तर्जितम्।

क्रियते विदुषा कर्म तद्भवेदिष मोक्षदम्॥१९॥ जो बिद्वान् अनासक होकर शास्त्रविद्वित कर्मों को यह भेरा कर्तव्य है। ऐसा मानकर नियत कप से करता है.

भर कतस्य ह एसा मानकर ानयत कप स करता उसका वह कर्म भी मांक्ष देने वाला होता है। अखवा वदि कर्मीण कर्माज्ञियान्वपि दिव ।

अकृत्स्य फलसंन्यासं कथते तत्फलेन तु॥२०॥ अथवा यदि दिज फल का त्याग किये विना नित्य कर्मों

का करता है. तो भी उस कमंफल से वह बैंधता नहीं है तस्मारसर्वप्रयत्नेन स्टब्स्स कमंद्रित फलम।

अविद्यानिष कुर्वीत कर्यामोति चिरातपदम्॥२१॥ इ.स. कारण सब प्रकार से यत्नपूर्वक कर्माक्षित फल का

त्याग करके अविद्वान भी यदि कर्म करता है, तो भी वह

चिरकाल में उत्तम अभीष्ट पद को प्राप्त करता है। कर्मणाः क्षीयते पापमैहिकं पौर्विकं तथा।

मनःप्रसादफ्लेति इह्नकिगायते नः ॥२२॥

कर्म के हारा ऐहिक और पौर्विक अर्थात् पहले जन्म के

भाषां का ताश होता है। तब मनुष्य मन से प्रसन्न हो जाता है और ब्रह्मदेख जाना जाता है।

कर्मणा सहिताञ्चानात् सम्यन्योगोऽपिकाको। ज्ञानं चः कर्मसहितं जायते दोववर्जितम्॥२३॥

ज्ञानं च्यं कमेसाहते जायतं दोवयाजवम्।। २३॥ कर्म सहित ज्ञान से सम्यक् योग की ख़ति होती है कर्म

कमें संहित ज्ञान से सम्पक् योग की खर्ति होती है क सहित ज्ञान दोषवर्जित उत्पन्न होता है। तस्मान्यर्वप्रकलेन यह तहान्योग रतः।

तस्यम्भवत्रयस्य यत्र तत्रात्रमः साः। कर्पाणीवस्तुष्ट्रस्यं कृपांत्रैकार्यमानुबात्।। २४ इस कारण सब प्रकार से पत्रपूर्वक जिस किसी आश्रम में रहते हुए आसकि रहित) ईश्वर की तुष्टि के लिए कमों की करें। इससे निष्काम भाव को प्राप्ति होतो है।

(। इससे निष्काम भाव को प्राप्त होतो है। पंजाब परमं ज्ञानं नैष्ठम्बँ तत्त्रसादतः। एकाको निर्मम श्रमको जीवजेव विशुध्यते॥ २५॥

उनकी परम कृपा से नैक्कर्म भाव की तथा परम ज्ञान को प्राप्त करके वह एकाकी, मोहरहित, सांत जोवन यापन करते हुए विमुक्त ही जाता है।

करत हुए विमुक्त का नामा कर बीह्यते परभाव्यानं पर्व ब्रह्म महेश्वरम्। नित्याननी निरक्तमसास्मित्रेय लवे ब्रुवेत्॥२६॥

अनन्तर वह परब्रह्म महेबर परमास्या का दर्शन करता है तथा नित्य आनन्दमय होकर एवं निराभास होकर सहा में लीन हो जाता है।

तस्यासंस्थत सततं कर्णकोगं प्रसन्त्वीः।

तुप्तवे परमेशस्य तत्पदं पाति श्रास्त्वम्॥२७॥

इसलिए प्रसन्नविस मन्ष्य निरंतर परभेत्रर की **नृष्टि के** लिए कर्मयोग की आश्रय ग्रहण करें ऐसा करने से शास्त

पद को प्राप्त करता है

सिद्धि तो पाप्त नहीं करता।

एतद्व कवितं सर्वं चतुरस्त्रम्बपुत्तमम्। न क्रोतस्मर्गतकम्ब सिद्धि विन्दति मानवः॥२८॥

इस प्रकार सभी चारों आश्रमों का अल्युनम वर्णन मैंने कर दिया है इनका अतिक्रमण करके ममुख्य कभी भी

इति श्रीकृर्मपुराणे पूर्वमाने चातुराख्यककारं नाम हत्तीयोधकाय स्ट्रा।

चतुर्थोऽध्यायः

(प्राकृत-सर्ग कथर)

सूत उतार शुरुवाश्रमविभि कुरस्मप्रथयो हृष्ट्रवेतस ।

नमस्क्रम्य इवीकेलां पुनर्वाचनसङ्ग्रह्मन्। १। सूत ने कहा- चारों आश्रामों को पूर्ण विधि को जवण

करके ऋषिगण प्रसन्नचित हो गये | वे पुनः भगवान् वर्षाकेश (सर्वः इन्द्रियनियन्ताः) को नगरकार कर इस प्रकार वचन बोले पूर्वपाने स्तुवीं(ध्वाय

मृनद ऊचः

भाषितं भववा सर्वं चातुराश्रम्बम्तरम्। ३दानीं श्रोतृमिच्छामो यथा सम्मक्ते जनवु॥ २॥

मुनियों ने कहा- आपने चारों आश्रमों का उत्तम प्रकार से

वर्णन कर दिया। अस हम संसार कैसे उत्पन्न होता है, इस विषय में सुनना चाहते हैं।

कुत: सर्वपिदं जातं कस्मिक्क लयमेप्यति। नियना कक्ष सर्वेषां बदस्य पुरुषोत्तम॥३॥

हे पुरुषोत्तम । यह सम्पूर्ण जगत् कहाँ से उत्पन्न हुआ है और किसमें जाकर यह लय को प्राप्त होगा? इन सबका

निवंता कौन है ? यह अध्य कहें

श्रुत्वा नारायको वाक्यपृषीको कुर्मरूक्युक्। प्राह गम्भीरया वाचा भूतानां प्रथवोऽस्यय ॥४॥

कुर्मरूपधारी अविनासी एवं भूतों के उत्पादक भगवान् नारायण ने ऋषियों के अचन सुनकर गंभीर दाणी में कहा। कुर्म उवाव

महेश्वर परीऽस्थयः चतुरुपुहः सनातन, बनन्छाप्रपंद्ध नियन्ता सर्वदायुक्तः॥५॥

कुर्प उवाचः महेश्वर परम अविनाशो, चतुर्व्युह, सनातन, अनंत, अप्रमेय, सब प्राणियों के मुखरूप और सब पर नियंत्रण करने वाले हैं।

अव्यक्ते कारणे यत्तिहत्ये सदसदात्मकर्य। 98ानं प्रकृतिशंति यमातुरतत्त्वचिनका ॥६॥ तन्त्रवेताओं वे उन्हों को अञ्चल, कारण, नित्य, सत्

और असतरूप, प्रधान तथा प्रकृति कहा है मञ्चवर्णारसैहीनं अध्यस्पर्भविवर्णितम्। अजरं वृत्वपक्ष्यां नित्यं स्वास्थन्यवस्थितम्॥७॥

बह 'परम्हत्या') गन्ध, वर्ण तथा रस से होन, शब्द और स्पर्श से खर्जित, अजर, धुद, अक्षय, नित्य और अपनी आत्मा में अवस्थित रहते हैं

अगद्योगिर्पहरभूतं परवृक्तः समातम्यः विषदः सर्वभूतनापात्मनाविद्विते पहत्।। ८॥

अनावनामने सूक्ष्मं त्रिगुणे प्रभवस्थ्ययम् असायतपविश्लेषं ब्रह्मात्रे सम्वर्गतः। ९॥ बही जगत् के उत्पत्तिस्थान, महाभूत, परश्रहा, सनातन,

सभी भूतों के विग्रहरूप, आत्मा से अधिष्ठित, सर्वकाजी,

अनादि, अनन्त, अजन्मा, सुक्ष्म, त्रिगुण, प्रभव, अव्यय. असाम्प्रत और अविदेय ब्रह्म सर्वप्रथम विद्यमहत्त था।

गुणसाम्ये तदा तस्मिन् पुरुषे बात्यनि स्विते। प्राकृत∙ प्लयो जेयो वावद्विश्वसमुद्ध्य-॥ १०॥

उस समय आत्या में अधिष्ठित पुरुष में गुण साम्य होते पर जब तक विश्व की उत्पत्ति नहीं होती है उसे प्राकृत प्रलब

जानना चाहिए बाह्री रात्रिरियं प्रोक्ता कहः मृष्टिरुदाङ्गता।

अहर्न विक्रो सस्य न सम्निर्ह्हण्यास्त ॥११॥ इस प्रतय को हो अधा की पत्रि कहा गया है और सृष्टि

इसका दिन कहा गया है उपचारत: चहुर का न ती दिन

होता है और न सत हो होती है निष्ठान्ते प्रतिषुद्धोऽसी अगदादिस्नदिषान्। सर्वपुरुषयोऽव्यक्तादनवीपीस्तरः पर ॥१२॥

प्रकृति पुरुषं चैव प्रविश्याश्च पर्देश्वरः। क्षोप्रयापास पोर्गन परेण परफेश्वरः॥१३॥

सर्वभूतमय, अञ्चल, अन्तर्यामी इंश्वर और परमात्मारूप महेशर ने प्रकृति और पुरुष ने शिक्ष प्रवेश करके परमयोग से क्षभित कर दियाः क्या पदो नरस्त्रीयां यदा वा यहावोऽनिसः। क्षनुप्रविष्ट् क्षोमाय तवासौ योगपूर्तियान्॥ १४॥

दिशा के अन्त में जागृत होने पर जगन् के आदि, अनादि,

देसे कामदेव अथवा वसंतऋतु की बायु नर और स्त्री में प्रतिष्ट होकर उन्हें श्रुक्य कर देती है। उसी तरह योगभूति ब्रह्म ने दोनों को शुधित कर दिया स एव क्षोपको विद्याः क्षोप्यक्ष परमेश्वरः।

स संकोचविकासाच्या प्रयासखे व्यवस्थितः॥ १५॥ है विप्रगण! वहीं परमेश्वर क्षोमक है और स्वयं शुष्थ होने काला भी है। वह संकोच और विकास द्वारा प्रधानन्त्र के रूप में व्यवस्थित हो जाता है।

प्रवानात्भोञ्चपानाच्य वद्या पुंसः पुरातनात्। शहरासी-महद्वीजं प्रधानपुरुषात्यळप्॥ १६॥ क्षुक्ष्मता को प्राप्त हुई प्रकृति से और पुरातन पुरुष से एक

प्रधान पुरुषात्मक महान् बीज का प्रादुर्माच हुआ। महालात्मा पतिर्हेखा प्रवृद्धिः ख्यातिरीश्वरः।।

प्रज्ञा वृतिः स्पृतिः संविदेतस्यादिति कस्मृतम्॥ १७॥

आकाश ने भी विकार को प्राप्त करके स्पर्श तन्मान्त्र' की

सृष्टि को। उससे बायु की उत्पन्ति हुई जिसका गुण 'स्पर्श'

महान् अतन्या, पति, ब्रह्मा, प्रयुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रजा. भृति, स्मृति और संवित् की उत्पत्ति उसी से हुई है ऐसा स्पृति वाक्य है। वैकारिकस्तैजस्त्र मुतादिश्चेव तामसः। जिलिबोऽयमहंकारो महत्र संवपुत्र इत १८॥ वैकारिक, तेजस और भुतादि तामस यह तीन प्रकार का अहंकार पहत् से उत्पन्न हुआ धा अइंकारोऽचियानक्ष कर्वा यन्तः च स स्पृतः। आत्य च प्रत्या जीवो का सर्वा प्रवस्त ॥ १९॥ वह अहंकार, अभिमान, कतां, मन्ता कहा गया। आत्मा मत्परायण जीव बना जिसमें सभी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई पञ्चपुतान्यहंकारात्तन्यादाणि च अज्ञिरेः इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व तस्वात्मनं जगन्।।२०॥ उस अर्हकार से पश्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्रा और समस्त इन्द्रियों उत्पन्न हुई। उसी से आत्मरूप सम्पूर्ण जगह भी उत्पन्न हुआ। मनस्वय्यक्तमं होतंः विकारः प्रथमः स्पृतः। येनासी जायते कर्ता मृताईक्कानुपर्वाता। २ १॥ पन की सृष्टि अञ्चल से कही गई है वही प्रथम विकार है इसी करण वह सबका कर्ता है और सभी भूतों का अनुदृष्ट वैकारिकादहंकारास्सर्यो वैकारिकोऽभवत्। तैजसानोन्द्रियाणिस्वर्देवा वैकारिका दशाः २२॥ एकादशं मनस्तत्र स्थगुणेनोमवात्मकम्। पुततन्यात्रसर्गेऽयं मृतादेरभवदद्विजाः॥ २३॥ उस वैकारिक अहंकार से वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति हुई इन्द्रियों तैजस है और दस देवता वैकारिक हैं। ग्यारहवाँ पन हुआ जो अपने मुण से उभयत्मक होता है। हे द्विज्याण ध्यह भूततन्मात्र को सृष्टि भूतादि से हुई है भुतादिस्तु विकुर्वाणः सम्द्रपात्रं सम्रज्नं ह। आकाश्रो जायते तस्मातस्य शब्दो मुख्ये मत्।।२४॥ भूतादि (तापस अहंकार) ने विकृति को प्राप्त करके राव्यतन्त्रामा का सूजन किया। उससे आकारा उत्पन्न हुआ जिसका गुण शब्द भाना गया है आकाज्ञस्तु विकुर्याण स्पर्शमात्रं ससर्ग्य ह। बायुरुक्क्पचारे तस्मातस्य स्पर्श पूर्ण विद्व ॥२५॥

कहा गया है वायुक्तापि विकुर्वाणो स्वपन्नं ससर्क ह। ज्योतिसत्स्राते वायोस्तद्भपगुणमुख्यते॥२६॥ वायु ने भी विकार को प्राप्त करके रूपतनमञ्जा की सृष्टि की वायु से ज्योति की उत्पत्ति हुई जिसका गुण रूप है। ज्योतिशापि विकर्वाणं रसपात्रे संसर्ख हः सम्मदनि वरोऽमांसि रसमाराणि तानि च।।२७॥ ज्यांति ने विकार को प्राप्त करके रसतन्याला की सुद्दि की उससे जल उत्पन्न हुआ जो रस का आधार है अर्थात रसगुण बाला है। आष्ट्रापि विकुर्वाणा गन्द्रभात्रं सस्विरे। समारके जायते तस्मानस्य गन्धी मुख्यो मतः॥१८७ जल ने भी विकृति को पाप होकर गन्धतन्मात्रा की सृष्टि को। उससे गुणसंघातपयो पृथ्वी उत्सन्न हुई। उसका गुण गन्ध माना गया है आकाशे अब्दर्भात्रे हु स्पर्शमात्रे सपाकृषोत्। द्विगुणस्तु ततो वायु अव्यस्पर्जात्मकोऽभवत्॥२९॥ शब्दतन्मात्र आकाश ने स्परीमात्रा को समादत किया या उससे द्विगुण शब्दस्पर्शात्मक वायु की उत्पत्ति हुई रूपं क्वेबाविहरः हब्दस्पर्शी गुणाबुधी त्रिगुणः स्वानतो बह्निः स ज्ञब्दस्पर्जस्वयान्॥३०॥ शब्द और स्पर्श दोनों गुणों ने ऋप में प्रदेश कर लिया था। उससे शब्द स्पर्श-रूप त्रिगुणात्मक अपने को सृष्टि हुई। सब्द स्पर्शेक्ष स्थान रसपार्व समाविसत्। तस्यव्यतुर्गुणा अप्रपो विज्ञेथास्तु रस्रात्मिकाः ॥३१॥ शब्द, स्पर्श और रूप ने रस-तन्मात्र में प्रवेश किया इस्रोसे रसात्मक जल चार गुण्डें से युक्त हुआ शब्द स्पर्रेश्च रूपम् रसे नर्य समाविशत्। तस्यात्प्रसमुखा भूमिः, स्वृत्य पूतेषु सम्बते॥३२॥ शब्द, स्पर्श रूप तथा रस ने भन्ध में प्रवेश किया इससे पृथिवी पंचगुणात्मिका हुई अतएव वह पश्चमहाभूतों में स्थुल कही जाती है।

पूर्वपाने चतुर्वोऽध्याय शाना घोराक्ष भूद्धरच विशेषास्तेन ते स्पृताः परस्परानुष्रवेशाञ्जात्वन्ति परस्परम्॥ ३३॥ ज्ञान्त, बोर और युद्ध सभी भूत विशेष ज्ञाम से कहे गये हैं। वे परस्पर अनुप्रवेश करके एक दूसरे को भारण करते को सह पहात्मानो हुन्योन्वस्य समाप्रधातु। नाज्ञकनुकन् प्रजाः सङ्ग्यसमायम्य कृत्सनशः॥३४॥ ये सातें महान् आत्मा वाले एक दूसरे के आश्रित होकर हो रहते हैं। फिर भी वे पूर्णत प्रजा की सुग्धे करने में समर्थ नहां है पुरुपरिपष्टितत्वाच्य अध्यक्तानुष्टरेण च पहदादयो विशेषाचा क्रुप्डमुत्पादयनि ते॥३५॥ पुरुष के अधिष्ठित होने से नथा अस्यक के अनुग्रह से बही महदादि से लंकर विशेष पर्यन्त सभी मिलकर इस ब्रह्मण्ड को उत्पन्न करते हैं। एककालसपुरपन्नं अलबुद्धदबब्ध तत्। विश्वेषेम्योऽण्डममवद्गृहत्तदुदकेशवम्॥ ३ ६॥ एक काल में समृत्यत्र वह (अण्ड) जल के चुलचुले के समान था। (उपर्युक्त) विज्ञवों से मिलकर वह बृहत् अण्ड हो गया और जल में शबन करने वाला ( इसके ऊपर) था। तस्मिन् कार्यस्य करणं संसिद्धं परमेष्टिनः। प्रकृतेऽपष्टे विवृद्धे तु क्षेत्रज्ञो बृह्यसँक्तिः॥३७॥ उसमें कार्य का कारणरूप परमेही का प्राकृत अपह में बृद्धि होने पर 'ब्रह्म नाम की संज्ञा की प्राप्त क्षेत्रज्ञ की सिद्धि हो गई। स वै शरीरी प्रवमः स वै पुरुष उच्यते। आदिकर्ता स मृतानां इहाले समदर्नेता। ३८॥ वही प्रथम शरीरचारी प्रथम पुरुष कहा गया जाता है। वह भूतों का आदिकतां सहारूप ब्रह्म सबके आगे वर्तित थे यमाहुः पुरुषं हंसं प्रणानस्परतः स्थितम्। हिरण्यको कपिले छन्दोमूर्ति समातनम्॥३९॥ जिसे प्रधान प्रकृति से पर (श्रेष्ट) पुरुष तथा इंस कहते हैं। उसे हिरण्यगर्भ, कपिल, सनातन छन्दोपूर्ति (बंदपूर्ति) कहते हैं। मेरुक्रवपभूतस्य जरायुश्चापि पर्वताः।

गर्मोदकं समुद्राष्ट्र सस्यासन्यरमात्मन ॥४०॥

तस्मित्रण्डेऽमवहिस् सदेवासुरमानुबन्। चन्त्रदित्यौ सन्भन्नौ सन्नहौ सह वायुना॥४१॥ तक्ष अण्ड से सत्कर्म करने वाले देव, असुर और मनुष्य सहित यह सिश्च तथा नक्षत्र, ग्रह और बायु सहित चन्द्र और सुर्व को सृष्टि हुई सदिर्देशगुणादिषक्ष वाक्षतेऽग्ढं समावृतम्। आपो दलपुषेनैय तेजमा बाह्यतो दता ॥ ४२॥ तेओदशगुणेनैय **राह्यतो साव्**ना कृतम्। आकाशेनावृतो वाषुः खं तु भूतादिनावृतप्।।४३॥ भुतादिर्महता बहुदव्यक्तंबायुको भहान्। एते लोख्य पहात्मानः सर्वे कत्तापिमानिन-॥४४॥ वसन्ति तत्र पुरुषास्तदात्मनो व्यवस्थिताः **र्डम**रा कंकार्याणी ये सान्ये तत्वधितकः ॥४५॥ सर्वज्ञाः शानरजस्ये नित्यं पुद्रितमानसाः। एतैरावरणैरपदं प्राकृतेः सप्तभिवृतम्॥४६॥ दस गुने जल से उस अण्ड का बाहरी भाग समावृत हुआ। दस पुने तेज द्वारा जल का बाह्य भरग अनुत हुआ दस गुने सायु द्वारा तेज आवृत हुआ। इसी प्रकार आकाश के द्वारा क्षयु आवृत हुआ. भूतादि द्वारा आकाश आवृत हुआ भूतादि पहत् द्वारा आवृत हुआ एवं महत् अञ्चल द्वारा आवृत हुआ। ये सभी लांक उस स्थान में तदात्मवान् होकर महात्या तथा तन्वाभिमानी पुरुष रूप में वास करने लगे। प्रमृत्वज्ञाली योग्यपरायण, तन्यचिन्तक, सर्वड, रजोगुण रहित एवं नित्य प्रसन्नचित— इन सात प्राकृत आवरणों से अण्ड समावत या : एशावस्क्रक्यते वकुं मायेषा महना द्विआः। एतळावानिकं कार्यं यन्मया बीजमीरितम्॥४७॥ है द्विजगण। इतना हा कह सकते हैं कि यह माया अति गहन है। यह सब प्रधान (प्रकृति) का कार्य है, जिसे मैंने बीज कहा है। प्रजापते. परा मृत्तिरितीयं वैदिकी जुतिः। प्रहाप्ययेतस्यकलं सप्तलोककलान्यितम्॥४८॥ द्वितीयं तस्य देवस्य इतीरं परपेष्टिनः। हिरवयगर्भी पगवान् दक्षा वै कनकाण्डणः॥४९॥

मेरु पर्वत उस परमान्या उत्त्व (गर्थबेष्टरवर्ष, हुआ।

समस्त पर्वत जरायु (खेड़ी) तथा समुद्र उनके गर्भोटक

यह प्रजापति को परापति है यही वैदिकी श्रुति है साताँ सांक्ष्मं के बल से युक्त यह सम्यूपं बहाएड है जो उस परमंखी का द्वितीय शरीर है सुवर्ण के अंड से उन्पन्न भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ नाम सं प्रसिद्ध हैं। दुतीयं भगवदूपं बाहुर्वेदावंदेदितः।

रजोगुणमये चान्वदुर्व तस्यैव बीमत ॥५०॥

यह भगवान का तीसरा रूप है ऐसा वैदार्थ के जाता

कहते हैं। उसी धोपान का अन्य रूप रज़ांगुणपय हैं।

चत्र्यंखस्त् भगवान् जगन्धृष्टी प्रवर्तने। सृष्टं च पाति सकलं विश्वातमा विश्वतोमुखः ॥५ १॥

सत्वं गुणपुराश्चित्य विक्यूर्तिश्चेश्वरः स्वयप्।

चतमंख भगवान सहा। जयत की सृष्टि में प्रवृत होत हैं और विश्वात्मा विश्वमुख्न विश्वेश्वर, स्वयं विष्णु सत्त्वगुण का अध्यय लक्षः शहर का पालन करते हैं

अन्तकाल स्वयं देव. सर्वात्य परमेश्वर ॥५२

नमोग्⊱ः यमाश्रित्य स्तु. संहरते जयत्। एकांऽपि सन्पदादंवस्त्रिषासौ सपवरिषतः॥५३॥

सगरकालयगुणैर्निर्गुणोऽपि निरञ्जन

एकम स द्विया चैव तिथा च बहुम मुगै: ॥५४॥ अन्तकाल में सर्वात्मा परमेश्वर स्वयं स्ट्रदंव तमोगुण का

आश्रय लंकर जगत का संहार करते हैं। निरञ्जन एक निर्मण महादेव होते हुए भी सुष्टि पालन और मंहार रूप तीनों गुणीं द्वारा तीनां रूपा में अवस्थित हैं। व विभिन्न गुणों के आश्रव मं कभी एकरूप दिरूप तो कभी तीन रूप में विभक्त हो।

योगंभर अरोराणि करोति विकसिति सः

मातं हैं

**रागक्**तिक्रियारूपगमवन्ति स्वलोलया॥५५॥

के योगेशर भगवान अपनी लोला से नागाकृति किया रूप तथा नाम दाल शरांखं को चनाने हैं तथा उसे विकृत भी कहते हैं

हिताय चैव भक्तानां स एव वसते हुन.।

विधा विध्वय चात्पानं वैलाक्ने संप्रवर्तते॥५६ भक्तां के कल्याण को इच्छा से वह पुरु उन्हें ग्रस अते

हैं। वह स्यवं को तीनों रूपों में विभक्त करक उलांक्य में प्रवर्मित करते हैं।

मुजते प्रस्ते चैव वीक्षते च विशंपत ।

यस्मारुखानुगृह्यति वसने च पुनः क्रमा ॥५७॥

गुणात्पकत्सात्रैकारूचे तस्पादंकः स उच्यते। अप्रे हिरण्यवर्षः स प्राहुर्पृतः सनातनः॥५८॥

विशेष सृष्टि करते हैं. संहार करते हैं और रक्षा करते हैं। जिस कारण वे सृष्टि करके प्रजाओं का संहार कर दालते हैं.

उसी गुणात्मकता के कारण होनों काल में वे एक कहं जाते हैं। वं सनातन हिरण्यगर्थ ब्रह्मा सर्वप्रथम प्रादुर्भृत हुआ वा

आदित्वादादिदेवोऽसाधवाकतादयः स्प्रतः।

पाति यस्माक्रमा सर्वा. प्रजापविरिति स्पृतः॥५९॥

सबसे आदि में होने के कारण वह आदिदेव है और

अजन्मा होने के कारण अज' कहा गया है। उनसे सभी प्रजाओं का पालन होता है अतएव उन्हें प्रजापति कहा गया।

देखेषु च महादेवो महादेव इति स्पृतः। बृहत्त्वाच्यः स्पृतो बृह्या यस्त्वात्परमेश्वरः॥६०॥

समस्त देवों में वे महान् देव हैं. इसलिए महादेव नाम से कक्ष भया है और सबसे बृहद् होने के कारण बहा। सम

हुआ तथा सबसे पर होने के कारण वे परमेशर हुए विज्ञाचाद्रव्यवश्वकवादीश्वरः परिमापितः।

ऋषिः सर्ववगत्वन हरिः सर्वहरो यतः॥६ १॥

वशित्व (वस में करना) और अवस्थत्व (वस में न होता) गुण के कारण उन्हें \$बर नाम दिया गया है सदंब गमन करने से उन्हें ऋषि और सबका हरण करने के कारण हर्षि कहा गया है

क्षनुत्पादाच्य पूर्वत्यात्स्ययपूर्वित स स्पृतः। नराणामयनं यस्मातेन नारायणः स्मृतः ६२॥

उत्पक्तिरहित (अजन्मा) होने से एवं सबसे पुरातन होने के कारण वे स्वयंभु जाने गयं हैं उसी प्रकार नरों का आश्रय स्थान होने के कारण उन्हें न्यूरायण कहा गया है।

हर संसारहरणादिपुरवादिष्णुरुष्यते। प्रण्यानसर्वविद्यानाद्वनादांमिति स्मृतः॥६३॥

संसार को हर लने के कारण हर तथा विभू (अनन्त) होने के कारण विष्णु कहा जाता है। सम्पूर्ण पदार्थों के ज्ञाता

हाने के कारण उन्हें भगवान और रक्षण किया के कारण आम' कहा जाता है

सर्वत्र सर्वविज्ञानासर्वः सर्वेषया यतः। शिवः स्याप्तिर्मला यस्माद्विषुः सर्वेपतो यतः॥६४॥ सम्पूर्ण ज्ञान होने के कारण उन्हें 'सवंत' और सर्वमय हाने से 'सवं भी कहते हैं निर्मल होने से शिव और सर्वच्याणे होने से विभू कहें जाते हैं

तारणात्सर्वदु-छानां तारकः परिगीवते। बहुनाऽत्र किपुक्तेन सर्व ब्रह्ममयं जगह्॥६५॥ अनेकपेदमित्रस्तु श्लीहते परपेस्टरः।

समस्त दुःखसमूह का तारण करने के कारण वे 'तारक कहं जाते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ ? वस्तुतः सम्पूर्ण बगत् हो ऋग्रमय है। वह परमंश्वर क्षतंक रूप धारण करके कीडा करता है।

इत्येव प्राकृतः सर्गः संक्षेपारककितो मया। अवृद्धिपूर्विको विप्रा बाह्यी सृष्टि नियोक्तः।६६॥ इसी प्रकार प्राकृत (प्रकृतिजन्य) सृष्टि का संक्षेप में मैंन

इसा प्रकार प्राकृत (प्रकृतिजन्य) साष्ट्र का सक्षम मामन अप्रेन कर दिया है मुनिगण! अब अबुद्धिपृर्विका जो आही सृष्टि है उसके विषय में सुन्ते।

इति श्रीकूर्मपुराणे पूर्वभागे प्राकृतसर्गवर्णनं नाम चनुर्वोऽस्थाय ।। ४ स

> पञ्जमोऽध्यायः (कालसंख्या का विवरण)

#### कुर्प उवाच

अनुत्पादाच्य पूर्वस्थात् स्वयंभूतित स स्मृतः। नराणामयनं यस्पत्तेन नारायणः स्मृतः॥१॥ इर संसारहरणाहिभुत्वाहिष्णुरुव्यते। भगवान् सर्वविद्यानास्यनादोपितं स्मृतः॥२॥ सर्वज्ञः सर्वविद्यानास्यवं सर्वपयो यवः। स्वयम्पूर्वा निवृत्तस्य कालसंस्था द्विजीवमाः॥३॥ न शस्यते समारुपत्तं वहुषैर्त्य स्वयम्। कालसंख्या स्थासेन पराईह्यकल्पिता॥४॥

कुमंक्रणे भएवान् संल— पूर्व अनुत्पस्य होने से हो इनकां स्वयम्भ् कहा गया है और नतं का हो अबन हांचा है इसी कारण से नारायण कहा जाता है संसार का हरण करने का हेतु होने से हर कहे जाते हैं तथा विभृत्व होने से इन्हें विष्णु कहा जाता है सर्वविद्याता होने से भणवान् और सबका

सीक्षादम् कैदल्यम् (ब्रह्मसूत्र)

रक्षण करने के कारण ओम् करम गया है। सब का विद्यान रहने के कारण सर्वज्ञ तका सर्वमय होने से सर्व कहा जाता है। हे द्विजोत्तमों! अनेक वर्षों में भी स्वयंभू परमाल्या ब्रह्मा की कालसंख्या का वर्षोंन नहीं किया जा सकता। संस्थात:

स एव स्थास्परः कालस्वद्ने सुन्यते पुनः। निजेन तस्य प्रानेन चानुर्वर्षश्चरं स्मृतम्॥५॥

वह कालसंख्या दो परार्थ मानो गई है

षड़ों पर काल है। इसके अन्त में पुन: सूचन किया जाता है इन स्वायंभुव के अपने ही मान से आयु सौ वर्ष की कड़ों गई है

तस्परार्द्धं तदर्द्धं कः परार्द्धपणिबीयते। काष्ट्रा पद्धदशः ख्याता निमेषा द्विजसत्तमा ॥६॥ -

वह परायं अथवा उसका हो अर्थ 'परार्थ' नाम से कहा जाता है हं द्विजश्रेष्ठा पन्द्रह निमेश (पलक इपकन का समय) की एक काम्रा कही गई है

काष्टा विञ्ञास्कला विञ्ञासकता मोहर्निकी गति । तावासंख्यैरहोरावं भुक्कीर्यानुषं स्पृतस्॥७॥

त्रीस फाष्टाओं को एक कला और तीस कलाओं का एक मुहूते समय होता है उतनी ही संख्या बाते (तीस) मुहूर्ती से मनुष्यों का एक अहोरात्र मान्त गया है

अहोरात्राणि तार्वति मासः क्ष्मह्वयात्मकः। तै पहिषरवनं वर्षं हेऽयने दक्षिणोत्तरे॥८॥

तीस अहोरात्र का दो पक्ष (शुक्त और कृष्ण) बात्म एक मास होता है एवं छ: मार्सो का एक अवन होता है दक्षिणायन और उत्तरायण भाम वाले दो अवनों का एक वर्ष होता है

अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानामुत्तरं दिनम्। दिब्बैर्वर्पसङ्कीस्तु कृतनेतादिसंज्ञितम्॥९॥ चतुर्युगे द्वादशभिस्तद्विमागं निर्वाधतः। बत्वार्वादः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्। १०॥

दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है बारह हजार दिस्थ वर्षों से सत्य, तेता अगरि नम्म बाल चार पुण होते हैं उनका विभाग सुनो, उनमें चार हजार वर्षों का कृतयुग होता है।

तस्य तालकानीसञ्ज्ञा सन्ध्रांशका कृतस्य हु। विक्रती दिशती सन्ध्रा तथा चैकलाी क्रमानु॥११॥ उस सतयुग का चार सौ वर्ष का सन्ध्या काल है और उसना हो सन्ध्यांत क्रमशः वह सन्ध्या तीन सौ, दो सौ और एक सौ वर्षों को होती है।

अंशकं पर्यातं तस्याकृतसभ्यांशकैर्वना। त्रिद्व्येकवा च साहस्रं व्यित सम्यांशकेन तृ॥१२॥ त्रेताद्वापरतिव्याणां काल्झाने प्रवीनितम्। एत्ट्डादशसाहस्रं साबिकं परिकल्पितम्॥१३॥

उससे सत्पपुण का सन्ध्यांश छोड़कर अन्य सन्ध्यांश काल कुल छह सी वर्ष का या सन्ध्यांश के बिना हो एवं एक सहस्र वर्ष प्रेता. ट्वापर तथा कलि के कालज्ञान में परिकीर्तित हुआ है यही बारह हजार वर्ष अधिक परिकोर्त्यत है

तदेकसप्ततिगुणं मनोरन्तरमुख्यते। इहाणो दिवसे विद्रा मनवहा चतुर्रशा।१४॥

उसका सात गुना अर्थात् इकहतर दिव्य युगों का एक मन्यन्तर होता है। हे विप्रगण द्वाद्या के एक दिन में चौदह मन्यन्तर मानं आतं हैं

स्वायम्भुवादयः सर्वे ववः सार्वणिकादयः। वैरियं पृश्चित्री सर्वा सम्महीपा सपर्वता।।१५॥ पूर्णं युगसहस्रं वै परिपाल्या नरेश्वरै । पन्यनारेण चैकेन सर्वाययेवान्तराणि वै॥१६॥ व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पे कल्पे न चैव हि। हाह्यमेकमहः कल्परतावती राप्तिरिज्यते॥१७॥

स्वायंभुव आदि सभी मनु, तदनन्तर सार्वाणक ठादि एजओं द्वारा सम द्वीपों वाला पर्वत सहित यह सात पूर्ण भीववी पूर्व सहस्र युगपर्यंत परिपालित होती है एक मन्त्रन्तर द्वारा कल्प कल्प में सभी मन्त्रन्तर व्याख्यात होते हैं इसमें सन्देह नहीं स्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है और उतने हो परिमाण को एक राष्ट्रि मानो गई है

चतुर्युगसहस्रं तु कल्पमहर्षनीविणः। त्रीणि कल्पहरानि स्युक्तवा पर्टिहिनोत्तमाः॥१८॥ इक्षणो वत्सग्कानी कवितो वै द्विजोत्तमाः। स च करतः शतयुणः परार्द्धं चैथ तदिदुः॥१९॥

बिद्वानों ने एक इजार चतुयुंग को एक कल्प कहा है। हे द्विजगण उसी प्रकार तीन सी साठ कल्प पूरे होते हैं, तब काल विशेषओं ने उसे ब्रह्मा का एक वर्ष कहा है। वही परिपाण काल सी मुना होने पर परार्थ कहा जाता है। तस्यानो सर्वसन्तानो सहेतो उन्हों लय:। तेनाचे प्रोध्यते सदि: प्राकृत: प्रतिसंबर:॥२०॥ तसके अन्त में सभी प्राणियों को उत्पत्ति की हेतुभूता प्रकृति में लय हो जाता है इसलिए सबनों द्वारा इसे प्राकृत प्रतिसंबर कहा जाता है:

ब्रह्मनारायणेलानां त्रयाणां प्रकृति लवः। ब्रोट्यते कालवांगेन पुनरेव च सम्मवः॥२१॥

हता, नारायण और महेश— इन तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है और समय आने यर मुन∙ उनका जन्म कहा जाता है।

एवं व्रह्मा क भूतानि सामुदेवोऽपि श्रह्भारः। कालेनैय तु सुन्धाने स एव मस्ते पुनः॥२२॥ इस प्रकार बहाा, समस्त भूत, वासुदेव और शंकर— ये सभी कालयोग से सृष्टि और संहार को प्राप्त करते हैं। अनादिवेब मगवान् कालोऽनकोऽजरोऽपरः

सर्वक्तात्स्वतःकवात्सर्थात्मत्वान्यहेसरः(। २३॥ यहो अतादि कालरूप भगवान् अनन्त, अवर, अमर सर्वगापी, स्वतन्त्र और सर्वात्पा होने के कारण महेश्वर हैं कहाणो वहवी स्त्रा हन्ये करावणादयः।

एक्ष हि भगवानीज्ञ: काल: कविरिति तुनि:॥२४॥ अनेक बहा, अनेक रुद्र और नास्यण आदि भी अनेक है, केवल कालस्वरूप, सर्वज्ञ, भगवान् ईरा ही एक हैं. ऐसी बुति है

एकपत्र व्यतीतं तु परार्द्धं बहुष्णो डिमाः सामातं वनीतं त्वर्द्धं तस्य कल्पोऽयफावः॥२५॥ हे द्विजो! यहाँ बहुष्ण का एक परार्थ जीत चुका है। सम्प्रति दूसरा परार्थं चल रहा है जो उसका यह अधन कल्प है।

खेऽतीत. सोऽनियः करण परा इत्युच्यते वृषैः। खराहो करीते करणस्तरम कश्वामि विस्तरम्॥१६॥ जो अतीत (बीता हुआ) है. उसे ही विद्वानों ने अन्तिम पास कल्प करा है सम्प्रति वासह करूप चस रहा है, उसे विस्तारपूर्वक करूँगा।

> हति ब्रोकूर्यपुरत्वे पूर्वभागे कालसंख्याकवनं नाम सञ्जयोशस्यायन॥५॥

# षष्टोऽध्यायः

(जल में पृतिवों का उद्घार)

कुर्म स्वाध

सामिदेकार्यंतं धोरमविकानं तथोपवर्। भानवातदिकं सर्वे न प्राक्तयत किस्तनः १८ कृषंख्यधारी भगवान् वाले— प्रारम्य में घोर विधागञ्जन्य अन्यकारमय एक हो अनंत था, जो खबु आदि से रहित होने से सांत था और कुछ भी जान नहीं पहला था।

एकार्जवे तदा तस्मित्रहे स्वावस्थङ्गमे। तदा सम्भवद्वद्वा सहस्वक्षः सहस्वपत्॥२॥ उस एकार्जव में स्थावर-जंगम के नष्ट हो जाने पर सहस्र नेत्रों और सहस्वपाद युक्त बहुग हुए सहस्वजीर्वा युक्तो उक्यवर्जो इर्तान्द्रियः।

ग्रहा नासबकार्क्यस्तु सुष्याच सलिले तदास३॥ सुटर्णदर्णः अतीन्द्रियः, सङ्ख् शिर वाले, पुरुषः, नासबणः

नामक ब्रह्मा उस समय जल में ज़यन करने लगे। इस बोदाहरनयत्र फ्लोके नासवर्ण प्रति।

ब्रह्मस्वस्थितं देवं जनतः प्रत्रवाध्ययम्॥४॥

यहां ब्रह्मस्वरूप, सृष्टि के प्रभव अविनाशो, नशयण देव के सम्बन्ध में यह श्लोक उदाहरण रूप में कहा जाता है।

आपो नारा इति छोता आपो सै नरसूनसः अयनं तस्य ता यस्मातंन नारायणः स्पृतः॥५॥

अप्। जल) नारा नाम से कहे गये हैं, अप् (जल) नर-भगवान का पुत्रकप है। वही नार (जल) जिसका अयन (आश्रयस्थान) है, अध्वेत् प्रतयकाल में योगनिद्रा का

निवास स्थान है. इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है।

बुर्ल्य युगसहस्रस्य नैशं कालपुपास्य संः। शर्वर्वने प्रकृतने ब्रह्मचे सर्गटारणात्॥६॥

उन्होंने एक हजार युग के तुल्य निशाकाल का भीग करके सृष्टि के निमित्त ग्रीप्त के अन्त में ब्रह्मत्व प्राप्त किया।

ततस्तु सलिले वस्मिन्दिज्ञायांतर्गवां महीम्। अनुमानातदुद्धारं कर्त्तुकायः प्रवापतिः॥७॥

तदनन्तर पृथ्वे उस जल के मीतर हो स्थित है, ऐसा अनुमान से जानकर प्रजापति ने उसका उद्धार करने की इन्छा को चलक्रीडासु रुचिरं वासई रूपमासितः। अयुष्यं मनसाप्य**र्थवर्द्धम्यं इतसंक्रि**तम्॥८॥ तब जल क्रीडाओं में रुचि रखने वाले वसह के रूप को बारण किया, वह सुन्दर रूप दूसरों द्वारा मन से भी पराजित

करना अक्य नहीं था। यह दाणीरूप होने के कारण ब्रह्मसंज्ञक पाः

वृत्रिक्युद्धरणार्थीय प्रतिकृष च रस्त्रस्तम्। दंष्ट्रयाच्युज्जद्वरिनाधारमधारो धरायरः॥९॥

पृथियों का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश करके अपने दीर्च दाढ़ हो उसे ऊपर उठा लिया इसीसे वे अवन्याधार तथा घराधर भी कहलाये

द्धाः देशप्रतिन्यस्तं पृथ्वी प्रश्चितपौरवप्। अस्तवञ्चनलोकस्या सिद्धाः कृष्टर्पयो हरिग्॥१०॥

वासह के दंशाय भाग पर अवस्थित पृथ्वी को देखकर सिद्ध एवं ब्रह्मियण प्रसिद्ध पौरुष बाले अनलोक में स्थित हरि की स्तृति करने लगे

ऋषप उज्

नपस्ते देवदेवार्य श्रृष्टको परविष्ठिने। पुरुषास पुराणान साक्षताय जपान च॥ ११॥

ऋषियों ने कहा— देवों के देव, ब्रह्मस्वरूप, परमेडी (परम पद में स्थित रहने वाले) पुराण पुरुष, जान्नत और जयस्वरूप, आपके लिए नमस्कार है।

नमः स्वयम्भवे तुभ्यं स्रष्टे सर्वार्ववेदिने। नभी हिरण्यमधीय सेवसे परमास्पने॥ १२॥

स्वयंभु, सृष्टि रचयिता और सर्वार्य को जानने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्यण्यं, वेद्या और परमात्मा को नमस्कार है

नमस्ते वासुदेवाय कियावे विद्ययोज्ये। सरायणाय देवाय देवामां हिनकारिणेश १३॥

वासुदेव, विष्णु, विश्वयोगि, नारायण, देवों के हितकारी देवरूप के लिए नमस्कार है।

नमोऽस्तु ते सतुर्वदश्च शार्ङ्गचक्रतिस्वारिणे। सर्वमृतस्वमृतायं कुटस्वाव नमोनयः॥१४॥

सतुर्मुख, साङ्गं चक तथा असि धारण करने वाले आपको नगरकार है। समस्तभूतों के अलगस्वरूप तथा कृटस्य को नगरकार है। नमो बेदरहम्बाय नमस्ते बेदबोनये।

नमो बुद्धाय शुद्धाव नमस्त्रे ज्ञानस्त्रियेश १५ ४

वेदों के एहस्यकप के लिए नमस्कार है। बेदयोनि को नमस्कार है। बुद्ध और शुद्ध को नमस्कार है। ज्ञानरूपी के

लिए नमस्कार है। नमोऽस्त्वानन्दरूपाव साक्षिणे जगता नथः

अननायात्रमेवाद कार्याव कारणाय च।। १६॥ आनन्दरूप और जगत् के साक्षीरूप को नमस्कार है।

अनन्त, अप्रमेय, कार्य तथा कारणरूप को नमस्कार है।

नमस्ते पञ्चमृताय पञ्चभृतस्यने नयः

नमां मृलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः॥१७॥ पञ्चभूतरूप आपको तमस्कार। पञ्चभूतात्मा

मूलप्रकृतिरूप मायारूप आपको नयस्कार है।

नमोऽस्त वे वसहाय नयस्ते मत्स्वरूर्वपणे।

नमो योगाधिगम्याय तयः संकर्षणाय ते॥ १८॥

है योग के द्वारा ही जानने योग्य को नमस्कार है तथा संकर्षण आपको नमस्कार है।

बराह रूपभारी को नमस्कार है। मतस्वरूपी को नमस्कार

नपस्त्रिपृर्त्तये तुम्यं विवासने दिव्यतेजसे। नवः सिद्धाव पुज्याय गुणववविधानिनेश १९॥

त्रिमृति के लिए नमस्कार है। दिव्य राज बाल त्रिधामा सिद्ध, पुज्य और तीनों गुणों का विभाग करने वाले आपको

नवस्कार है। नयोस्त्वादित्यरूपाय त्रयस्ते प्रश्चयोनयो।

नयोऽपूत्ताय पूर्वाय पायवाय नमोः नमः॥ २०॥

आदिस्थरूप को नमस्कार है। पदायोगि को नमस्कार है।

अपूर्त, पूर्व तथा माधव को नमस्कार है त्ववैव मृष्टपंजिले त्वय्येव सकले स्थितपः

पालवैतकजगरसर्वं त्रात्म त्वं हारणं गति ॥ २ १॥

आपने ही अखिल जगत को सृष्टि की है। आप में ही सकल बिश्व स्थित है। आप इस सम्पूर्ण जगत् का पालन करें आप ही रक्षक एवं ऋग्णागित हैं

इन्हें स मगदान् विष्णुः सनकाद्यैरभिष्टतः। प्रसादमकसनेका वसहवपुरीक्षरः॥ २२॥

मनकादि मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तृति किये जाने पर

वराहशरीरधारी भगवान् विष्णु उनसे अति प्रसन्न हुए।

मुमांच रूपं मनसा वार्यकाल वरावर ॥२३॥ तदनन्तर पृषिवीधर दशह ने पृषिवी को अपने स्थान पर

लाकर रख दिया और घराधर ने मन से वराहरूप को खोड़

तस्वापरि जलीयस्य महत्रो नौस्य स्विताः विततस्थाच्य देहस्य न मही बाति संपनवन्॥२४॥

ततः स्वरकारमानीय पृष्ठिवी पृष्ठिवीयरः।

उस महान जल-समृह के ऊपर नौका के समान पृथ्वी स्थित हो गई। शरीर के अति विस्तृत होने के कारण वह

इति श्री कूर्वपुराचे पूर्वभागे पृक्तिस्पुद्धारे बहोऽस्कयः॥६॥

सप्तमोऽध्याय:

(सर्ग अर्वात् सृष्टि का वर्णन)

पृथ्वी जलसंप्लव को प्राप्त नहीं हुई पृद्धिवीं स समीकृत्य पृष्टिकां सोऽधिनोद्विरीन्।

प्राक् सर्गदन्यानिकलन् ततः सर्गेऽदयन्मनः॥२५॥ भगवान ने पृथ्वी को समतल बनाकर पूर्व सृष्टि में जलाये गर्य सारे प्रवर्तों को पन: लाकर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात् पुनः सृष्टि करने का मन बनावा।

कुर्प उवाच

सृष्टि चिनायतस्य कल्पादिष् यथा परा।

**अवृद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादुर्मृतस्तयोगयः** ॥ १॥ कुमांदतारी भगवान बोलं- जब प्रजापति ने पहले के समान कल्प सृष्टि का चिन्तन किया तब अबुद्धिपूर्वक एक

तमोभय सृष्टि ख्रदुर्भुत हुई। तमोमोहो महामोहस्तामिस्टशस्यसंत्रितः अविद्या पञ्चमो तेषां प्रादर्भतः महात्मन ॥२॥

तम, मोह, महामोह, जामिल और अन्धतामिल इन पाँच पर्वो वाली अविद्या उस भक्षत् आत्मा प्रजापति से प्राटुर्पृत हुई है।

होकर स्थित है

पञ्चवादस्थितः सर्गो स्वायतः सोऽपिधानिनः। संवतस्त्रमसा चैव बीअकृम्पवदाद्वतः॥३॥

उस प्रकार सुष्टिरचना के अभिमान से ध्वान से उत्पन्न

दह सर्ग पाँच भागों में अवस्थित हो गया और वह बौजकुम्भ के समान केवल तमस अर्थात् अज्ञान से आवृत

कदिरन्दशाप्रकाशस्त्रको नि॰संन एस च। पुष्या नगा इति प्रोक्ता मुख्यसर्गस्तु स स्मृतः॥४॥ वर सर्ग बाहर और भीतर प्रकाशशुन्य, स्तव्य और नि-संग का उसके जो मुख्य पर्वत, वृक्ष आदि कहे थे, वही मुख्य सुष्टि मानो गई।

ते दुशासम्बद्धं सर्गममन्बद्धर्यं प्रमुः। तस्यापिध्यावतः सर्गे तिर्यक् स्रोतोऽप्यवर्तताः५॥

प्रभ उस सृष्टि को असाधक अधांत किसी भी कार्य की सिद्धि र करने वाली जानकर दूसरी सृष्टि का ध्यान करने

लगं उससे तिर्वक् स्रोत प्रवाहित हुआ बस्मानिर्वेक प्रकृत: स निर्वेक्कोन नन स्पृतः।

पशादयस्ते विख्याता उत्पवप्रात्रिणो दिन्द्यः॥६॥ क्योंकि वह तिरछा प्रवाहित हुआ था, इसोलिए उसे 'तियंकसंतस्' नाम से जाना गया क्योंकि हे द्विजो! वे पत

आदि उत्पधग्रही अर्थात तिरछे मार्ग को अपनाने वाले नाम स विख्यान हुए।

तपप्यसम्बद्धे प्रात्वा सर्वयन्यं ससर्वे हः। अर्घस्रोत इति प्रोक्तो देवसर्गस्तु सान्विकः॥७॥

इसको भी असाधक समझकर उन्होंने अन्य सृष्टि का सम्पादन किया। यह सान्धिक (सत्वपुणप्रधान) देवसृष्टि

क्षें. जिसे ऊर्ध्वस्रोतस् कहा गया

ते सुद्धप्रीतिषहुना बहिरनास्वनादृताः। प्रकाशा बहिरन्तस्य स्वभावादेवसंदितःः॥८॥

वे सभी अधिक सुखानय एवं प्रोति वालं थे और बाहर भातर से अनावृत एवं स्वभावत; खहर और भीतर प्रकाशित

होने वाले थे। वे देवर्सज्ञ को प्राप्त हुए। ततोऽभिव्यायतसम्बद्धाः सत्याभिव्यावित्रस्तदा।

प्रादुससीनदा व्यक्तादवीवस्रोतस्तु सत्यकः॥१॥ तदनन्तर सस्य का चिन्तन करते हुए वे उस समय ध्यान

करने लगे। तब व्यक्त से अर्वाक् स्रोत: साधक सृष्टि का प्राट्भाव हुआ था।

तत्र प्रकाशवहलास्तमोद्रिका ग्लोऽधिका । टु खोरकटा अस्ववृता मनुष्या: परिकोर्त्तिता ॥ १०॥

वहाँ उत्पन्न हुए प्रकाशबहुल, नम-उद्रिक, रज की अधिकता वाले, दु:खोन्कट, (फिर भी कुछ) सत्वपृक्ष होने से मनुष्य नाम से कहे गये

ते दृष्टा धापरं सर्गपपन्यद्वगवानयः। तस्यापिक्यावतः सर्गं सर्गो पुतादिकोऽभवत्।। ११॥

ते परिव्रहिणः सर्वे संविधायस्ता- पुत्रः। खादिन्छाप्यश्लीलक्क मृताकः परिकीर्निताः॥ १२॥

भगवान अज ने उस सर्ग को देखकर (उससे भित्र)

इसरी सृष्टि का ध्यान किया ऐसा करने पर पृतादि का सर्ग उत्पन्न हुआ। वे सब परिग्रह से युक्त, अपने अनुकृत अच्छे

विभाग को चाहने वाले. खाने की इच्छा करने वाले तथा होल अवात् सदाचारादि गुणों से रहित कहे गये।

इत्येने पश्च कविताः सर्व्व वै द्वित्रपुंगवाः। प्रथमो यहतः सर्गो विज्ञेयो प्रक्रणस्तु सः॥१३॥

द्विजश्रेष्टो। ये पाँच प्रकार की प्रमुख सर्ग कड़े गये हैं। उनमें महत् से उत्पन्न प्रथम सृष्टि (सर्ग) है, उसीको ब्रह्म का सर्ग जानना चाहिए।

तन्यतामां द्वितीयस्त भूतसर्गे हि संस्पृतः। वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियकः स्पृतः॥१४॥ तन्यात्र की द्वितीय सृष्टि हैं, जिसे भूतसर्ग कहा गया है

तीसरी बैकारिक सृष्टि ऐन्द्रियक नाम से कही गई है। इत्येष प्राकृतः सर्गः, संमृतो वृद्धिपूर्वकः।

भुख्यसर्वशतुर्वस्तु मुख्या वै स्तावसः स्वृतः॥१५॥ यह फ़क़त सर्ग बुद्धिपूर्वक संभूत है। वह चतुर्थ मुख्यसर्ग

है से मुख्य ही स्थावर कहे गये हैं तिर्यवस्रोतस्य यः प्रेक्तस्तिर्यग्वयान्यः स पश्चमः।

क्टोर्व्यसोतमां पष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः॥ १६॥

जो तिर्यंक स्रोत कहा एया है. वह तियंक योगि (पशुपक्षी आदि) वाली पंचम सृष्टि है। उसी प्रकार उध्वंस्रोत वालों का छठा देवसर्ग कहा गया है।

वतोऽसंस्कातस्यं सर्गः सप्तमः स तु मानुधः। अष्टमो भौतिकः सर्गो मृतादीनां प्रकीर्तितः । १७॥

उसके बाद अवांक स्रोत वालों की स्प्रतवीं मानुषी सृष्टि है अष्टम भूतादियों को भौतिक सृष्टि कही गई है

नवपश्चेव कौमार प्राप्ता वेदशासिकमे। प्राकृतास्तु प्रप: पूर्वे सर्गास्ते बुद्धिपूर्वकाः॥ १८॥

नदम कौमार सृष्टि है जो प्राकृत और वैकृत दोनों हैं। पूर्व में तीनों प्राकृत सर्ग युद्धिपूर्वक सम्पन्न हुए हैं

वृद्धिपूर्वं प्रवर्तने मुख्याचा भुनियुगवाः। अवे सस्त्र्यं वे बद्धा मानसासत्त्रनः समान्॥१९॥ समक्षं समातनं चैव तसैव च समन्दनम्। ऋतुं समकुष्यरं च पूर्वयेत प्रजापतिः॥२०॥ हं श्रेष्ठ मुनिगणः। मुख्य आदि सृष्टियाँ सुद्धिपूर्व प्रवर्तित हैं।

अननार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने सथान मानसपुत्रों की सृष्टि की। सनक, सनातन, सनन्दन, ऋतु और सनस्कुमार की प्रजापति ने पहले ही उत्पन्न कर दिया था।

कानात न पहल हा उरम्ब कर ादमा यहा पद्मैते योगिनो विद्यतः पर्द वैसन्यमाश्रितः । इंश्वसस्यम्बसो न सृष्टी द्विदे मतिम्॥२१॥ ये परैचों योगी ब्राह्मणों ने परम वैसन्य को प्राप्त किया था

य परचा वागा आहरणा न परम वराग्य का प्राप्त करना था जिससे ईश्वरासक्त मन बाले होकर इन्होंने पुनः सृष्टि करने में अपनी बुद्धि नहीं लगायी हेप्येवं निरपेक्षेषु लोकसृष्टी प्रजापतिः।

मुमोह मायवा सहो मायिन| परमेष्टिन|॥२२॥ इस प्रकार लोकस्टि में उन बोगियों के ऐसा निरपेक्ष हो जाने पर मायावो परमेष्टी की माया से प्रजापति तत्स्रण

म्बंदित हो गयं।

संबोधयामास च तं जगन्यायो महामृतिः नारायणो महाकोषी योगिधितानुरस्रतः ॥२३॥ जगतुरुप मायः वाले, फिरमी महायोगी, तथा योगियों के

चित्त के अनुरंजन करने वाले महामुनि नारायण ने श्रह्मा की खोधित (उपदेश) किया। बोदितस्तेन विश्वासमा सनाय परमं तक।

म तप्यमाने चण्यात्र किञ्चिठतपष्ठका। २४॥

डनसे उपरिष्ट हुए विश्वातमा ने परम तप का अनुष्ठान किया। किन्तु तप करतं हुए भी भगवान् ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया

ततो दीर्घेण कालेन दु-खात्कांबोऽध्यजायतः ऋोगविष्टस्य नेत्राध्यो प्राप्तकश्रुविन्दसः॥२५॥ द्रुषुटीकृटिलातस्य ललाटात्परपद्विनः। समृत्यको पहादेवः अरण्यो नीललोहित ॥२६॥

तब लम्बा समय निकल जाने पर उन्हें दुःख से फ्रोध उत्पन्न हो गया। कोधाविष्ट हुए उनके नेत्रों से आँसुओं की बुँदें गिरने लगीं उस टेडी भूकटो काले परमेछी के ललाट से

सब के लिए जरण योग्य, नीललोड़ित महादेव उत्पन्न हुए

स एव भगवानीझस्तेजोराति<sub>।</sub> सनतनः। य प्रपञ्चति विद्यासः स्वात्यस्य प्रकेशसम्।

यं प्रपञ्चिति विद्वासः स्वास्पस्यं परमेश्वरम्॥ २७॥ वही भगवान् तेजाराशिस्वरूप सनातन इंश हैं, जिन्हें

विद्वान् अपने आत्मा में स्थित परमेश्वर के रूप में देखते हैं ऑकार समनुस्तर प्रणाय च कृतास्त्रात्मः।

तमा**ह भगवान् वहा। मुजेमा विकियः:** प्रणाः॥२८॥ तम ऑकार का समरण कर, इध्य ओड्कर प्रणाम करके भगवान् सहा। उनसे मोले– अप विविध प्रजा की सृष्टि करें

निज्ञप्य भगवद्यक्यं अंकरो धर्मवाहनः। आत्यना सदुशान् स्ट्रान् ससर्वे पनसा क्रियः।

आर्थना सद्ज्ञान् स्द्रान् सस्त्रा मनसा प्रयः। कर्पर्दिनो निरानद्वांस्थिनेत्राप्रोतस्तोहित्यन्॥२९॥

मन से अपने ही स्वरूप जैसे जटाजूट-धारो, आवंकरहित, त्रिनेत्रधारी एवं नीललोहित रुदों की सृष्टि की। सं प्राह भगवान् बहा। जन्ममृत्युक्ताः प्रशाः।

ब्रह्मा के वचन सुनकर धर्मरूप बाहन वाले शिव शंकर ने

उनसे भगवान ब्रह्मा ने कहा- जन्म मरण से युक्त

प्रजाओं की सृष्टि करो। तब शिष्ट ने कहा— हे जगनाथ में

स्वति सोऽवबोदीशो नाहं मृत्युजरान्विता।॥३०॥ इजाः स्रदेये जगन्नाव सुजत्वमञ्जमा प्रवाः।

निवार्य स तदा रहा समज कमलोद्धवः॥३१॥

बता मरण से युक्त प्रवासों को सृष्टि नहीं करूँगा। आप इस अञ्चभ प्रवा की सृष्टि कीं। तब कमलोद्धव ब्रह्म ने रूट की

रोककर स्वयं सृष्टि की।

स्वान्त्रभिपानिनः सर्वान् गदनस्वान्निकोचनः। आपोऽम्बरन्तरिक्षं च हौर्वायुः पृथिकी तकः॥३२॥

नकः सपुत्राः जैलाश्च दक्षा जीस्य एव च। सताः काष्टाः कलाक्षेत्र मुहूर्स दिवसाः श्रपाः॥३३॥

अर्द्धपासन्त्र पासन्त्र अवनास्युगदयः।

स्कानाभिष्मतिनः सृष्टा सावकानसृजसुनः॥३४॥ तब ब्रह्माजी ने स्थानाभिष्मानी सब को उत्पन्न किया था.

उसे में कड़ता हूँ, आप सुर्ने— जल, अग्नि, अन्तरिक्ष. धौ: वायु, पृष्टिवी, नदी, समुद्र, एवंत, कुध, लता, सघ काष्टा, कका, मुद्दूनं, दिन, सबि, पक्ष. मास, अयन, वर्ष और युग आदि स्थानाभिम्मनियों की सृष्टि करके पुन: साधकों की सृष्टि

आदि स्थानाभिमानियों की सृष्टि करके पुनः साधकों की सृष्टि की। मरीजिम्बद्धितसः पुनसर्य पुनर्स ऋतुम्।

दक्षपत्रि वसिष्ठं स धर्म संकल्पमेव सः ३५॥

उन्होंने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्व, पुलह, ऋतु, दक्ष, अति, वसिष्ट, धर्म और संकल्प की सृष्टि की

प्राणाद्बद्धाक्तदक्षं स्टबुव्यां स मरोक्तिनप्। विकासोरक्तियां टेको स्टब्स्टरकारेक स्टब्स

शिएसोऽक्रियसं देको इदपादभुगुमेव चा।३६॥ ब्रह्माजो ने फ्रांच सं दक्ष को सृष्टि को और चसुओं से मरीबि को उत्पन्न किया, मस्तक से अंगिस को और इदय से

मरीबि को उत्पन्न किया, मस्तक से अंगिरा को और इदय से भृगु को उत्पन्न किया

नेक्क्यामित्रनामानं धारै च व्यवसायतः।

संबद्धयं चैव संबद्धयास्मर्कलोकपितामहः ॥३७॥

सर्दलांकपितामह ने नंत्रों से अद्रि नामक महर्षि को, व्यवसाय से धर्म को और संकल्प से संकल्प की सृष्टि की।

पुलस्त्यं च तयोदानाट्व्यानाच्य पुलई पुनिम् अपरनात् कतुमव्ययं समानाच्यं वसिष्ठकम्॥३८॥ तदान वायु से पुलस्त्य को. व्यान वायु से पुलह मुनि की,

अपान वायु से व्यवतारहित ऋतु की और समानवायु से वसिष्ठ की सृष्टि की।

इत्येते ब्रह्मणा सृष्टाः सावका गृहपंथितः। आस्वाय मानवं रूपे धर्मस्तै संप्रवर्तितः॥३९॥

ग्रह्मा द्वारा सृष्ट ये साधक गृहस्य थे। इन्हीन मानवरूप को ग्रहण करके धर्म को प्रवर्तित किया।

ततो देवासुरवितृत् मनुष्यक्ष चतुष्टवन्। विस्कृत्यंगवानोशः स्वमात्मनमयोजयत्॥४०॥

'सस्क्षुपंगवानांशः स्वमात्मनमयोजयस्॥ ४०॥ तदनन्तर देवी अस्रों, पितरों और मनुष्यी— इन चारों का

नियुक्त किया। युक्तात्मनसमोमात्रा हुद्रिक्तामृद्धवापते । वर्वभूष्ट्या व्यापान्ववृष्ट्याः वस्त्रि क्याः॥४०॥

सजन करने को इच्छा से भगवान इंश ने अपने व्यापकी

ततोऽस्य जयनातपूर्वपसुरा जिल्ले सुना ॥४१॥ तब युक्तात्मा प्रजापति को तमोमाता अधिक बढ़ गई

तब मुकाल्या प्रजापात का तमामाता आधक वह गह तब सर्वप्रथम उनकी जांच से असुर पुत्र पैदा हुए। उत्सरकांसुरान् सुद्धा तां वर्ने पुरुषोत्तमः।

सा चोत्सृष्ट्रा तनुसोन सक्ने चित्ररजायतः ४२॥ असरों की सक्ति करके परुषोत्तम ने उस शरीर को त्याग

असुरों की सृष्टि करके पुरुषोत्तम ने उस शरीर को त्याग दिया उनसे उत्सृष्ट वह शरीर रात्रि यन गया।

सः तमीबहुला थस्मात्प्रजास्तस्यां स्वयन्त्रतः सन्दमात्रात्मिकां देवस्तनुषन्यां गृहीतवान्॥४३॥ वह सबि तमो बहुला थी, इसी कारण से प्रजा उस रात्रि में सो जाती है। अनन्तर प्रजापति ने सत्त्वमात्रात्मक दूसरा

शरीर धारण कर लिया। वर्तेऽस्य मुख्तो देवा दोवलः संप्रजन्तिरे।

व्यक्त सापि तनुस्तेन सत्त्वस्यममृहिनम्॥४४॥

ं तन्पश्चात् उनके देवीय्यमान मुख से देवता उत्सन्न हुए। जय उस हारीर का भी त्यान कर दिया तब वह अन्वप्रधान दिन हो गया।

तस्यादहो धर्मयुक्ता देवताः समुपासते।

सत्त्वमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जण्हे तनुम्॥४५॥ इसलिए धर्मयुक्त देवता दिन की उपासना कस्ते हैं। पुनः

उन्होंने सत्त्वमात्रात्मिक अन्य शरीर को धारण किया। च्छितन्यन्वमानस्य फितर संध्रतस्त्रिरे।

प्रसम्बर्ध फितृन् सृष्ट्रा ततस्तामपि विश्वदृक्॥४६॥ उस शरीर से पिता पितर उत्पन्न हुए इस प्रकार विश्वदृष्टा

क्षक्ष ने पितरों की सृष्टि करके उस शरीर की भी त्याग

दिया। सापविद्धाः तनुस्तेन सद्यः सन्द्वाः व्यजायत। तस्मादहर्दैकतनां राजिः स्मादेवविद्विषाम्॥४७॥

उनके द्वारा त्यक वह शरीर शीध ही संध्यारूप में परिणत हो गया। अतः वह संध्या देवताओं के लिए, दिन और देवशत्रुओं के निए राप्ति हो गई।

तयोर्यस्ये पितृणां वु मूर्तिः सस्या मरीयसी। तस्मादेवासुराः सर्वे पुनयो पानवास्तदा॥४८॥ उपस्ते सदा युक्ता राज्यद्वोर्यस्यमां तनुष्।

डन दोनों के मध्य पितरों की मूर्तिरूप सन्ध्या अत्यन्त ब्रेष्ट थी, इसलिए सभी देव, असुर, मुनि और भानव योगयुक्त डांकर रात और दिन के मध्य शरीर संध्या की

सदा उपासना करते हैं। तदनन्तर ब्रह्मा ने रजोमात्रात्मक

रजोपाजन्मिका इहा तनुषन्ता क्लोऽसुजन्॥४९॥

अन्य शरीर की सृष्टि की क्योऽस्य चहिरे पुत्रा मनुष्या रजसाद्याः।

तायवासु सं क्रयान तर्नु सकः प्रजापति-॥५०॥ स्योत्स्या सा चामवहित्राः प्रावनस्यया वाणिवीयते। ततः सं चणवानाहतः संप्राय्य हित्रपूर्णवाः॥५१॥

भूति तमारणः प्राया पुनरेकान्यपुत्रकत्। अन्यकारे श्वकविष्टा राक्षसासास्य जहिरे॥५२॥

उससे रजोगुणसुक्त मानवपुत्र उत्पन्न हुए। अनन्तर उस शरीर को भी फ़ज़पति ने शीध्र ही त्याय दिया। है विप्रो तत्पञ्चात् वह असीर ज्योतस्मारूप में परिषत हो गया। उसी को पूर्वकालिक (प्रातः) सन्ध्या कहा जाता है। हे द्विजश्रंष्ट्रगण । वह अनन्तर भयवान् ब्रह्म ने तम और रजीगुण विशिष्ट को प्राप्त करके दसका पुर- पूजन किया। तम अन्तरकार में भूख से आविष्ट राक्षसगण उत्पन्न हुए पुत्रस्तपोरमःप्राचा बलिनस्वं निशाधरः । सर्पा व्यवस्तवा भूता गथावी. संप्रवाहिरे॥५३॥

तम और रजोगुण विशिष्ट निजाचर पुत्र बलवान् हुए। देसं हो सर्प, भूत तथा यक्ष तथा गन्धवं आदि उत्पन्न हुए। रजस्तयोग्यामविद्यांसत्त्वोऽन्यानसञ्ज्ञानु..। वयांसि वयसः सृद्धा अवीन्त्रै वक्षसोऽसूत्रम्।।५४॥

अनन्तर प्रभु ने रज़िंग्ण तथा तमीगुण से आविष्ट अन्य प्राणियों की सृष्टि की। वयस् आयु से पक्षियों तथा बक्ष:स्वल स भेड़ों की सृष्टि को।

पुरतोऽजान समर्जान्यान् उदराहरश निर्ममेः पद्ध्यो स्वयान्वयातंगात्रस्यमन् गवयन्त्रृगान्॥५५॥ उद्यानश्रतराञ्चीय अवस्था प्रजापति । आंक्ष्य पहलमूलानि रोजम्यस्तस्य बहिरे॥५६॥

मुख से बकरों और अन्य को सृष्टि को तथा पेट से गोओं को बनाया पैसे से घोड़ों, खबियों, गर्धों, गवर्गों नीतगायां) तथा मगां की उत्पन्न किया। प्रकापति ने कहनी से और्य तथा खबरों को बनाया उसके रोमों से औपधियाँ तथा फल मूर्ला की सृष्टि हुई।

नायतं च ज्ञुच्छेच जिल्लातोमं रवनारम्।

अग्निष्टीयं च बज्जनां निर्वेषे प्रवयान्युखात्।।५७॥ चत्मंख्य में आपने प्रथम मुख से गायती. ऋचार्ये, त्रिवृत्स्तोम**्रथन्तर और वज्ञों में अग्निष्टांग को र**चना की।

कर्ज़ीय प्रेष्ट्रमं सन्दर्शनेमं पश्चदत्तं नका। बृहत्साय तबोक्तक्क दक्षिणादस्यन्युसात्॥५८॥

यजुष, त्रिष्टुभ् आदि पन्द्रह छन्दस्तोम, बृहत्साम नथा उक्थ यं सब ब्रह्मा के दक्षिण मुख से उत्पन्न हुए।

सामानि जापतं छन्दस्तोमं सप्तदशं नया। वैस्रपमतिसर्व स पश्चिमदस्यन्युसाद्तरप्रः

साय जपती नामक संबह सन्दरतोम, वैरूप, अतिराव प्रभृति की सृष्टि पश्चिम मुखा से हुई

एकविज्ञपदर्वाणपातीर्वापाणपेव च। अनुष्ट्रमे सर्वरस्यपुनसदस्यन्युखान्।।६०५ इक्षीसक्षं अवर्ववेद का विधाग आप्तीर्यामन, अनुष्टुप् छन्द तथा विराट ब्रह्मा के उत्तर मुख से उत्पन्न हुए क्वावदानि पुतानि गात्रेश्यस्तस्य अहिरेः ब्रह्मजो हि प्रव्यसमै सुक्तस्तु प्रजापते ॥६ १॥

वक्षान् विज्ञासान् गश्रवीसर्ववाप्सरसः ज्ञुधाः। सृष्टा चतुष्ट्रवं समें देवर्खियतृमानुषय्। ६२॥ ततोऽस्वच्य भूतानि स्वावराणि वराणि व।

नर्वकत्ररक्षांसि वच पशुपुगोरयान्॥६३॥

उनके अंगों से छोटे- बड़े सभी भूत उत्पन्न हुए। प्रजा की सृष्टि करते हुए प्रजापति बद्धा ने यहाँ, विक्तजाँ, गन्धवाँ तथा सुन्दर अप्सराओं को सृष्टि की। देव, ऋषि, पितर और मनुष्य सभी चार प्रकार की सृष्टि करने के पक्षात स्थायर, जंगम रूप प्राणियां की सृष्टि की पुनः नर, किञर सक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्पी की सृष्टि की। अख्यां च व्ययं चैत हुवं स्वावस्त्रद्वयम्।

तेवां ये पानि कर्पाणि प्राकु सृष्टे प्रतिपेदिरेण६४॥ तान्वेव ते प्रपद्यने सुख्यमनाः पुनः पुनः। हिंसाहिसे युदुकूरे धर्मधर्मायुताक्ते।६५॥ तुद्धाविका प्रपद्यने तस्मालतस्य रोचते। यहाधृतेषु नानस्वयिन्द्रियार्थेषु मूर्तिषु॥६६॥ विनियोगं च भूतानां बातैत करदशस्त्रवयम्। भागसूर्य स भूतानो प्राकृतानो प्रपञ्जनम्।। ६५ ॥

स्वावरजंगमरूप जिल्म और अंतित्य दोनों प्रकार की सृष्टि थी। सृष्टि के पूर्व जो कम उनके थे, वे ही बार का सृष्टि के समय उन्हें प्राप्त हो जाते थे। हिंसा, आहिसा, मृदुता कृरता धर्म, अधर्म, सत्य और असत्य आदि दन्हीं के द्वारा किये हुए होने से उन्हों को प्राप्त हात थे। अतएव उन्हें अच्छे प्रतीत होते के इन्द्रियों के विषय रूप महाभूतरूप के शरीसे में अनुभव तथा उनमें भूतों का विनिखेग, प्राकृत भूतों का नाम-रूप और पदार्थों का प्रपन्न स्वयं विधाता न रचा था

बंदलब्देग्य एवादी निर्मये स महेश्वरन आर्पाणि चैव नामानि यक्ष वेदेवु सृष्ट्य-॥६८॥

महेशर ने सर्वप्रथम देरवाणों से ही ऋषियों के जाम तथा बेदोक सृष्टियों का निर्माण किया।

अर्थयंत्रे प्रस्तानां तान्येवैष्यो इदात्कतः। पावन्ति प्रतिसिक्तानि नानारूपाणि वर्षये॥६९ दृश्यन्ते तानि हान्वेय क्या भाषायुगादिषु॥७०॥

अज प्रजापति ने सजि के अन्त में प्रसूत भूतों को भी दे हो नाम दिये जितने लिङ्ग प्रयायक्रम से नाना रूप और कुम कुम में जो भाव से वे सब दे दिये।

इति श्रीकृषंपुराणे पूर्वभागे समयोक्ष्यावनाधः।

अष्टमोऽस्यायः

(मुख्यदिसर्ग-कवन)

कुर्म उलाध

एवं भूतानि सृष्टानि स्वायराणि चराणि छ। बदास्य ताः स्वाः सृष्टा न व्यवर्द्धतः वीस्तः॥ १॥

कूर्म खंले— इस प्रकार स्थावर और चररूप भूतों की सृष्टि हुई: परन्तु भीमान् प्रजापति द्वारा उत्पन्न उन प्रजाओं की बृद्धि नहीं हुई।

तमामात्रावृत्ते ब्रह्म तदाशोचत दुःखितः ततः स विदये बुद्धिपर्वन्धियगापिनीम्॥२॥

नव तमंगुण से आवृत ब्रह्मा दुःखी होकर शोक करने लगा अनन्तर उन्होंने प्रयोजन की पूर्व करने में समर्थ बृद्धि का अनुसरण किया।

अवास्त्रनि समद्रक्षेत्रमोत्मातां नियामिकाम्। रङ: सस्यं च संदर्भ वर्तमाने स्वयर्मतः॥३॥

अनन्तर उन्होंने नियाधिका तमीमात्रा को अपनी आत्या में देखा और अपने धर्म से संवृत रकोगुण और सत्त्वगुण को भी वर्तमान देखा।

तमस्तु व्यनुदरस्माद्रजः सस्तेन संयुव ततमः प्रतिनुत्रं वै सियुनं सम्यायत्मधः। पश्चत् तम का परित्याग कर दिया। रजस् सन्दः से संयुक्त हुआ तम के शीण हो जाने पर वह मिथुन रूप में प्रकट हुआ

अवर्णाचरणो विद्या हिंसा चाशुभलक्क्षणा। स्वां तर्नु स रुत्ते ब्रह्मा तामग्रीहत भारवराम्॥५॥

है द्विजगण वह हिंसा अधर्म आवरण वालो और अञ्चष्टस्थल थो। तत्पकात् ब्रह्मा ने अपनी उस भास्वर देह को डैंक लिया

द्विपाकरोत्पुनदर्देहफर्ट्सेन पुरुषोऽभवत्।

अर्द्धन नारी पुरुषां विराजमसूबत् प्रषु:॥६॥

पुनः उन्होंने अपनी देह को दो भागों में कर दिया। उसके आधे भाग से पुरुष हुआ और आधे से नारी उस पुरुषरूप प्रभु ने विराद को उत्पन्न किया

नार्ते च इतस्वाख्यां बोनिनीं समुजे शुमाम्। सा दिवं पृथिषीं चैव पश्चिमा व्याप्य संस्थिता।(७॥

शतरूपा नामवाली शुधनक्षणा योगिती त्रारे को जन्म दिया। वह अपनी महिमा से घुलोक और पृथ्वी लोक को ज्यात करके अवस्थित हुई।

केनैश्चर्यवलोपेता झानविज्ञानसंयुक्ता योऽपवस्युरुवस्युक्ते विराह्य्यक्तवन्त्रनः ॥८॥ स्वावस्युवो प्रमुद्धाः सोऽपवस्युरुवो मृति । सा देवो झानरुवास्या तपः कृत्या सुदुक्षरम्॥९॥

मर्त्तरं दीसपत्रसं मनुभवान्वपद्यतः। तस्मारम ज्ञतरूपं भा पुत्रद्वयममृक्ताः १०॥

वह नारी योग के ऐश्वर्य तथा कल से युक्त थी और ज्ञान विज्ञान से भी युक्त थी। अव्यक्तजनमा पुरुष से जो विराद पुत्र हुआ, बही देवपुरुष मुनि स्ववंभुव मनु हुए शतरूपा भागवाली उस देवी ने कओर दुझर तथ करके प्रदीम यह बाले मनु को ही पति के रूप में प्राप्त विज्ञ्या उस मनु से शतरूपा ने दो पुत्रों को जन्म दिया।

प्रियद्वतोत्तावपादौ कन्याद्वयमनुत्तपम्। तयो प्रसृति दक्षाय यनुः कन्यां ददे पुतः॥११॥

टम खेनों के नाम प्रियतत और उत्तानपाद थे और दो उत्तम कन्यायें भी हुई उनमें से प्रसृति नामक कन्या को मनु ने दक्ष को प्रदान कर दी

प्रजापतिरक्षाकृति मानसो अगृहे रुखिः। आकृत्वा विद्युनं उद्दे पानसस्य सकेः जुपम्॥१२॥ यत्नं च दक्षिणो देख याभ्यो संबर्धितं जनत्। यदस्य दक्षिणायां च पुता श्रदश जहिरे॥१३॥

इसके बाद बहुत के मानसपुत्र प्रजापित रुचि ने आकृति नाम बालो (दूसरी) कन्या को ग्रहण किया रुचि के आकृति से मानसस्ष्टिरूप एक सुभलक्षण मिथुन का जन्म हुआ। उनका नाम यह और दक्षिणा था, जिन दोनों से यह संपूर्ण संसार संबंधित हुआ। दक्षिणा में यह के बारह पुत्रों ने जन्म लिया यामा इति समाख्याता देवाः स्वायंपुरोऽन्तरे। प्रसुत्यां च क्या दक्षश्चतकोः विद्यति तका। १४॥

प्रसूत्या च क्या दशस्त्रतस्था विशाव तसाम १४॥ स्वीयंभुवः मनु के समय में धे देव 'याम नाम से

विख्यान हुए। उसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने प्रसृति से चौबोस कन्याओं को उत्पन्न किया था।

कन्यमा का उत्स्म क्रिया था।

ससर्वे कत्या नामानि वासां सम्यक् निवोधतः

अन्तः स्थमीर्वितस्तुष्टिः पुष्टिपेवा क्रिया तथा॥१५॥ मुद्धिस्तर्भका वपु आन्तिः सिद्धिः कीर्विस्तवेदसी।

युद्धिस्तर्गण्या वपु आन्ति सिद्धिः कीविस्त्रयोदशी स्त्यवर्व प्रतिज्ञाह वर्षो दक्षावणी सुधा ॥१६॥

जिन कन्याओं का जन्म हुआ उनके गयां को ध्यान से

सुनो--- खड़ा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लक्षा रूप सान्ति सिद्धि और तेरहतो कीर्ति--- इन कल्याणी

लका, यपु, सान्ति, सिद्धि और तेरहवो क्वेति— इन कल्याणी परम शुभलक्षणा दक्षः पुत्रियों को धर्म ने प्रतीरूप में ग्रहण

किया या तस्यः शिष्टा क्वीयस्य एकदश सुलोक्तः।

ख्यातिः सत्पव संमृतिः स्पृतिः प्रोति क्षमा तदा॥ १७॥ सन्तिक्षानसूया च उन्हां स्वाहा स्वया तथा

इनसे श्रेष जो न्यारह सुलोचना कन्याएँ यो, उनके नाम-ख्याति, सती, संभृति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, अनस्या,

ख्यांति, सती, संभृति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, अवस्या, कर्जा, स्वाहा तथा स्वधा इस प्रकार है।

भुगुर्भक्षः भरीच्छा तका वैकाकृषा पुनि:॥१८॥ पुलस्यः पुरस्कोत अतुः परभवर्भवत्।

अजिर्वसिद्धो सङ्क्षित्र वितस्कृत स्थाऊपन्। १९॥ स्थात्याका जगृह कत्या मुनयो हानस्त्रमाः।

खबात्याचा जगृहु कन्या मुनया ज्ञानसत्तयाः। ब्रह्माया आस्पन्न कामो दर्गे लक्ष्मीसून, स्मृतः॥२०॥

भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा मृति, पुलस्त्य, पुलह, एरम भ्रमवेता कतु, अत्रि, वसिष्ठ, यद्भि तथा पितृगण— इन

ग्यारह श्रेष्ठज्ञानी मुनियों ने ऋमजः ख्याति आदि कन्याओं को ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम हुआ और लक्ष्मी का पुत्र

दर्प कहा गया क्ष्मास्तु नियमः पुत्रस्तुष्ट्रशाः क्षनोध उच्यते।

है पुष्टि का पुत्र लाभ तथा मेथा पुत्र ज्ञम कहलाया।

क्रियायक्क्षण्यस्तुत्रो दण्डश्च नय एव छ। बुद्ध्या योषः सुनस्तहत्रपादोऽप्यथायता।२२॥ क्रिया का पुत्र दण्ड और नय हुआ। बुद्धि का पुत्र बोध और उसी प्रकार प्रसाद भी उत्पन्न हुआ।

क्षेप शानिसुनकापि सिद्धि, सिकेरमयत॥२३॥

लंडा का पुत्र दिनय, वर्षु का पुत्र व्यवसाय, सान्ति का

लज्जाया दिनयः पुत्रो वपुत्रो व्यवसायकः।

पुत्र क्षेत्र और सिद्धि का पुत्र सिद्ध हुआ

यशः कीर्तिसुनस्तद्वदित्येते वर्गसूनवः। कामस्य द्वर्षः पुत्रोऽभूदेवानन्दोऽयस्त्रावतः। २४॥

कीर्ति का पुत्र यश हुआ था। इसी तरह ये सब धर्म के

पुत्र हुए थे। काम के पुत्र हवें और देवानन्द हुए। इत्येष वे सुखोदकें: समों धर्मस्य कीर्त्तिवः।

ज्ञे हिंसा त्वसमीरै निकृषि स्वनृतं सुतम्॥२५॥ इस नस्ह धर्म को यह सुख्यपर्यन्त सृष्टि बता दी गई है

हिसा ने अधर्म से निकृति और अनृत नामक सुत को उत्पन्न किया।

निकृतेस्तनको जहे अयं नरकपेट छ। माया च वेदना चैव फ्युने त्विद्येतको:॥२६॥

निकृति के भय और नरक नामक दो पुत्र उत्पन हुए। माया और वेदना कमशः इन दोनों का मिथुन या

भवाञ्यक्षेऽव वै माया पृत्युं भूतापहर्मरणम्।

वेदना च सुर्व चापि दुःखं उद्देश्य रौग्यान्॥२७॥ पाया ने भव से प्राणियों के संतरक भृत्यु को उत्पन्न

किया था। रीरव नाएक नरक से वेदना ने दु श्व नामक पुत्र को जन्म दिया।

पृत्योद्यांविर्जराताको तृष्णा ऋष्य गहिरे। दुःखोत्तराः स्पृता होते सर्वे व्यव्यंलक्षणः॥२८॥ पृत्यु की व्यक्षि नामक पत्नो ने जरा, शांक, तृष्णा और

क्रोध उत्पन्न किये ये सभी अधर्मलक्षण बाले दुःख-परिणापी कहे गये हैं।

नैधां भार्यास्ति पुत्रो वा सर्वे ते छूळरितसः। इत्येत तामसः सर्गो जल्ले धर्मनिवामकः॥२९॥

संक्षेपेण मया प्रोक्ता विसृष्टिर्मुनिपुद्धवा ॥ ३०॥ न इनकी कोई एनी थी और न पुत्र था। ये सब ऊर्ष्वरेता

(बालइहायारी) थे। इस तापस सृष्टि को धर्मनियामक ने उत्पन्न किया था। हे मुनिश्रेहो। मैंने संक्षेप में इस सृष्टि का

वर्णन कर दिया है इति ब्रोक्स्पुरायो पूर्वभागे मुख्यदिसर्गक्क्षनेऽष्टमोऽध्यायः॥८॥

## नवमोऽध्यायः

(व्रहाजी का प्राटुर्गाव)

#### सूत उदाय

एतव्युत्वा हु वधरं नारदाद्या महर्षपः।

प्रणम्यं वरदं कियां पप्रक्रुः संज्ञयाञ्चिता:॥१॥

सृत बाले- यह वचन मुनकर नारद आदि महर्षियों ने संशयमुक्त होकर बरदायक विष्णु को प्रणाम करके पूछा

मुनय ऊबु

कवितो मक्ता सर्गो मुख्यादीनां बनाईन। इदानीं संजयं चेयपस्मातं छेतुमईसि॥२॥

मुनियों ने कहा— हे जनार्दन आपने मुख्य आदि सर्ग तो कह दिया, अब जो हमारा सन्देह है, उसे दूर करने में आप सम्पर्ध हैं

समर्थ हैं कर्म स भगवानीज्ञ पूर्वजोऽपि पिन्यकप्रका

पुत्रत्वपगमच्छेपुर्दञ्चकोऽत्यक्तकमनः॥३॥ कर्य च पणवाञ्चत्रे ब्रह्मा लोकपितापरः। अण्डते जणतायीज्ञस्तत्रो क्कृपिहाईसि॥४॥

वे भगवान् पिनाकयारी ईश (शंकर) पूर्वज होने पर भी

अञ्चल्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हुए ? और जगत् के अधिपति लोक-पितामह भगवान् ब्रह्मा अण्ड से कैसे उत्पन्न हुए ? यह आप ही कहने योग्य हैं।

#### कुमं उनाल

शृणुक्यपृषयः सर्वे अंकरस्यामितीजसः।

पुत्रत्वं ब्रह्मणसास्य पद्मयोनिक्यमेन चार्याः

कूमं बोले— हे ऋषिपन्छ! अमित तेजस्वो भगकान् शंकर का ब्रह्म के पुत्ररूप में होना और ब्रह्म का कमल से उत्पन्न होना कैसे हुआ ? यह साप सब लोक सुनें।

अवीतकल्पायसार्व तमोमृतं जगन्तवम् आसीदेकार्णसं घोरं न देवाहा न चर्मयः॥६॥

बाँते हुए कल्प के अन्त में ये तीनों लोक अन्धकारमय थे तथा परम भोर एक समुद्र ही था। वहां न देवता ही थे और न ऋषि आदि हो

तत्र भारायणी देवो निर्जने निरूपणवे। आफ्रिय शेषशयनं सुव्वास पुरुषोत्तमः(१७॥ वहाँ केवल पुरुषोतम नारायणदेव उस उपद्रवशुन्य निर्जन अर्जन में शेवशय्या के आश्रित होकर सो रहे थे।

सहस्रशीर्वा मूला स सहस्राह्मः सहस्रपात्। सहस्रवाहुः सर्वत्रहिन्त्यमानो भनीविभिः॥८॥

चे सहस्र शिर चाले, सहस्र नेत्र वाले, सहस्र खद और सहस्रवाहु एवं सर्वज्ञरूप में होकर मनीषियों द्वारा ध्यान

सहस्रवाहु एवं सर्वज्ञरूप य हाकर मनावया छए ज्यार किये जाते हैं।

पीतवासा विशालको नीलजीपूरकप्रिमः। ततो सिपूर्तियोगतमा वोगिनां तु दयापरः॥९॥

पीतवलधारी, विशास नेत्र घाले. काले मेघ के समान आभा बाले वे पुन: ऐसर्यमय, योगास्या और योगियों के

कटाचितस्य सुतस्य लीलावे विव्यापसुतम्।

लिए परम दयापरायण थे।

प्रैलोक्यसारं विमलं नाम्यां पंकजपुद्दभौ॥ १०॥ किसी समय सुवावस्था में उनकी नामि में अनायास ही एक दिव्य, अद्भुत, तीनों लोकों का सारकप, स्वच्छ कमल

प्रकाशित हुआ या शतकोजनविस्तोजै तरुणादित्यसविषयः।

वह कमल सौ योजन की दूरी तक फैला हुआ और तरूप (भध्याह समय के) सूर्य की आधा वाला था। वह दिव्य गन्धवृत्त, पृतित्र और केसर से थक कर्षिका वाला पा

दिव्यमध्यम् पूर्वं द्वर्णिका केसराज्ञितम्॥ ११॥

तस्यैवं सुचिरं कालं वर्तमानस्य प्रार्ह्निण । हिरक्यमर्भो भगवालं देशमुख्यक्रमे॥ १२॥

भगवान् हिरण्यमधं उस स्थान के समीप आ पहुँचे थे। स नं करेण विश्वहमा समुखाया संनुतनम्।

इस प्रकार शाङ्क्षपाणि के दीर्थकाल तक वर्तमान रहते हुए

प्रोतास मद्भरं वास्त्यं व्यवक्ष तस्य मोहिशः॥ १३॥ उस विश्वातमा ने अपने एक हाथ से सन्ततन सर्वातमा को

उठा लिया, फिर उसकी माया से मोहित होकर ये मधुर सचन कहे। अस्मिन्नेकार्णने पोरे निकी तपसान्ते।

एकाको को पर्याश्चेति दूरि मे पुरुषंगा। १४॥ इस अन्धकार से पिरे हुए निर्जन भयानक एकार्णव में एकाको आप कौन हैं? हे पुरुषर्थप। मुझे आप बताने की

्रकृपा कर। तस्य तद्वयनं स्त्रचा वितस्य नशस्यान ।

उवास देवं ब्रह्मार्ज मेदगव्यीरनि स्वरः॥ १५॥ उनके यह वचन सुनकर गरुडच्वज विष्णु ने कुछ हैंसकर मेच के समान गंभीर स्वर वाले हांकर ब्रह्मदंद से कहा। मो मो नसवणं देवे लोकानां प्रमक्षध्यवम्। महायोगीसरं मां वै जानीहि वस्त्रोत्तमम्॥ १६॥

हं ब्रह्मन्! अस्य मुझे लोकों को उत्पत्ति का स्थान, अविनाशी, महायोगीश्वर पुरुषोत्तम नारायण जाने। परि पश्य अगत्करनं त्वं च लोकपितायह। सपर्वतमहाद्वीपं -समुद्रै: सहस्थितंतम्। १७॥

आप लोकपितामह हैं इस सारा जगत जो पर्वत और महाद्वीपों से युक्त तथा सात समुद्रों से थिए हुआ है, उसे मुलमें ही देखें।

एकमधान्य विश्वास्या प्रोतास पुरुषे हरिता बानप्रपि महायोग्री को मजानिति वेशसम्। १८॥

इस प्रकार कहकर विश्वाल्या हरि ने जानते हुए भी पुराण-पुरुष ब्रह्माजी से पूछा- आप महायोगी कौन हैं ?

कतः प्रहस्य पगवान् बृह्यः वेदनिष्ठिः प्रभुः। प्रत्युवाचाप्युकाधार्स सरियतं इलक्षणया गिरा॥ १९॥

तब कुछ हैंसते हुए वेदनिधि प्रम् भगवान् ब्रह्म ने मध्य बाणी में कयल की आभा के समान सस्मित दिव्यु को उत्तर दिया

श्रहं काता विद्याता च स्वयम्म प्रपितामहः। मध्येव संस्थितं विश्वं बहाहं विश्वतीपुर्खः॥२०॥

मै ही चाता, विचाता और स्वयंष्यु प्रपितामह हैं मुझर्म ही यह विश्व संस्थित है। मैं हो सर्वतामुख ब्रह्मा हूँ।

बुत्वा वार्षे च भगवान्त्रिकाः सत्ववराष्ट्रम<sup>्</sup> क्षनुत्राप्याव योगेन प्रविद्यो सहणस्तनुम्॥२१॥

सत्थपशक्रमी भगवान् विष्णु ने यह वचन सुनकाः पुनः उनसे आज़ा लेकर योग द्वारा ब्रह्मा के जारेर में प्रवेज कर लिया।

क्रैलोक्यमेतत्सकर्त सदेवासुरमानुषम्। उदरे तस्य देवस्य दशा विस्मयमायतः॥२२॥

उन महादेव के उदर में देव, असुर और मानव सहित इस स्तरं प्रैलोक्य को देखकर दे विस्मित हो उठे।

तदास्य वक्वात्रिष्कम्य एवर्गन्द्रनिकेतनः। अक्षपि भनवान्त्रिष्णुः विवायहप्रकादवीत्॥२३॥

उस समय लेवलायी भगवान विष्णु ने उनके मुख से बाहर निकलकर फितामह से इस प्रकार फहा।

भवानप्येवपेवाच शास्त्रं हि पपोदरम्। प्रक्रिय लोकस्पर्यंतस्यिचित्रासुसर्वथः॥२४॥

हे पुरुषर्वभ आज आप भी भेरे इस शाश्चत उदर में प्रवेश

करके इन विचित्र लोकों का अवलोकन करो। तत<sup>.</sup> प्रकृदिनी वाणीं क्रुस्ता तस्वर्शनन**त छ**।

श्रीक्तेस्टरं मृवः प्रविवेश कुलक्ष्यजः॥२५॥

तदभनर मन को प्रसन्न करने वाली वाणी सुनकर और

उनका अभिनन्दन करके एन: कुलच्चन वे तक्ष्मोपति के डदर में फ्लेश किया।

तानेव स्पेकानार्भस्यानपञ्चसस्यविकामः। पर्यटिकाय देवस्य द्रष्ट्रहेऽनां न वै हरे ॥२६॥ सत्वपराक्रमी ने उनके अन्दर स्वापित सब लोकों को देखा। अञ्चल ध्रमण करते हुए उन्हें भगवान् हरि का अन्त

क्तो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि महात्यना। जनारिक ब्रह्मासौ नाम्यां स्टब्मविन्दतः। २७॥

नही दिखाई पड़ा।

अनन्तर महात्मा जनार्दन ने सारे द्वार दन्द कर दिये। तम ब्रह्माजी क्ये नाभि में द्वार प्राप्त हुआ

तत्र योगकलेनासौ प्रविष्य कनकारकानः ठञ्जहारात्यनो रूपं पुष्कराच्छनुराननः॥२८॥

वहाँ हिरण्यगर्भ बतुमेख ग्रह्मा ने योग के कल से अपने

स्वरूप को पुष्कर से बाहर निकाला

विराज्यारविन्दस्य एक्टरपंसमञ्जविध ब्रह्मा स्वयंभूर्यंगवाञ्चगक्रोतिः पितामहः॥२९॥

उस समय कपम के पीतर वर्तभाव जगहोनि, स्वयम्भ,

पितामह भगवान् ब्रह्मा परा के अन्दर की कान्ति के समान ही सुरोधित हुए

सपन्यमानो विशेष्टरामानानं परमं भद्गा। प्रोक्तस विष्णुं पुरुषं पेधगम्पीरका गिरा॥३०॥

उस समय स्वयं को परम पद विश्वल्या का मान देते हुए उन्होंने मेख के समाद गंभीर काली में पुरुषीतम विष्णु से

कतं कि चवतेदावीमात्रपनी जयकांश्वयः। एकोऽई प्रकलो जन्मे मा वै कोपि पविष्यति॥३१॥ आपने अपनी जय की अभिलाषा से यह क्या कर दिया?

मैं ही अकेला शक्तिमान् हुँ और मेरे अतिशिक दूसरा कोई होगा भी नहीं।

पुर्वमाने नवमोध्यायः

होगा भी नहीं। श्रुत्सा नारायणो *सारुपं बहा*णोक्तपतद्वितः।

साल्कपूर्विभिद्रं वाक्यं बमावे ममुरं हरि:॥३२॥ बह्या द्वारा कहे गये इस साक्य को सुनकर सावधान होते हुए नारायण हरि ने सान्वनापूर्ण ये मधुर बचन कहे

हुए नारायण हरि ने सान्यनापूर्ण ये मशुर वचन कहे भवान्यता विकास च स्थवंभू: प्रणितायहः

भवान्यता विश्वता च स्थवंभू: प्रणितामहः न मात्सर्वीभियोनेन द्वाराणि पिडितानि मे॥३३॥ किन्तु लोलार्वमेवैतस्र त्यां वाशितृभिक्षवा।

को हि वाधितुभन्धिकोर्दियं फितमहम्।। ३४॥ आप ही धाता विधाता स्वयंभू और प्रपितामह हैं भैने किसी ईंग्यॉबश द्वार कन्द्र नहीं किये थे। किन्तु मैंने तो केवल

किसा इच्यावश द्वार कन्द्र नहां किय थे। किन्तु यन ता केवल सौला के लिए ही ऐसा किया या, आपको खिखत करने की इच्छा से नहीं।

न हि त्वं काव्यसे ब्रह्मन् मान्यों हि सर्ववा भवान्। सम क्षमस्य कल्याण सन्स्वयक्तां तवा। ३५॥ हे ब्रह्मन् आप किसी प्रकार वाधित नहीं हैं आप तो सर्वथा हमारे लिए मान्य हैं हे कल्याणकारी। जो मैने

आपका अपकार किया है, मुझे क्षमा करेंगे। अस्माच्य कारणाद्वहायुत्री भवतु मे भवान्। पद्ययोगिरिति क्ष्मतो मितियार्च जगन्मदा। ३६॥

हे ब्रह्मन्! इसी कारण से आप मेरे पुत्र हो जायें। है जगन्मस्य। मेरा प्रिय करने की इच्छा से परायंक्षी नाम से

विख्यात हो। ततः स भगवान्देवो वरं इस्वा किरोटिने। प्रहर्षमञ्जनं गत्वा पुत्रविध्यानभाषता। ३७॥

अनन्तर भगवान् ब्रह्मदेव किरीटधारी विष्णु को वर प्रदान करके और अत्यन्त प्रसन्न होकर पुन: विष्णु से घोले

भवान्सर्वात्पकोऽननः सर्वेदां परपेश्वरः। सर्वपृतान्तरतम्॥ वै परं ब्रह्म सनातनम्॥

पुरुष ब्रह्मा हैं।

सर्वभूतान्तरात्मा **वै परं वहा सना**तनम्॥ ३८॥ आप सब के आत्मस्वरूप, अनन्त, परमेश्वर समस्तभूतीं को अन्तरात्मा तथा सनातन परहादा हैं

अहं वै सर्वलांकानामान्यात्वोको महेस्र । मन्यवं सर्वमेवेदं ब्रह्माहं पुरुषः वरः॥३२॥

मन्यवं सर्वमेवेदं द्वाहाहं पुरुषः वरः॥३५॥ मैं ही समस्त लोकों के भीतर रहने वाला प्रकाशरूप महेशर हैं। यह समस्त चराचर मेरा अपना है। मैं ही परम एक पूर्तिद्विषा भिन्ना नारायणिकामहो॥४०॥ इस दोनों के अतिरिक्त इन लोकों का परमेश्वर दूसरा कोई

भवाष्यां विद्वतं क्रन्यो लोकानां परफेप्तरः।

नहीं है -तरायण और पितामहरूप में द्विधा विभक्त एक ही मूर्ति है। तेनैवपुत्तो ब्रह्मणं कामुदेवोऽड्यीदिदम्। इये प्रतिज्ञा भवता विनाशाय मक्तिवति॥४१॥

उनके द्वारा ऐसा कहने पर वासुदेव ने ब्रह्माजी से कहा-आपको यह प्रतिज्ञा विनाज्ञ के लिए होगी कि न पश्चिस योगेन ब्रह्माविपतिपस्यवप्रा

प्रकारपुरुषेशानं बेदाहं परमेश्वरम्।/४२॥ क्या आप योग द्वारा अविनाशी बहराधिपति को नहीं देखते हैं? प्रधान और पुरुष के ईश उस परमेश्वर को मैं जानता हूँ

यं न पश्यन्ति घोगोन्द्राः सांख्या श्रापि महेस्टरम् अनादिनियनं बृह्य रूपेव शृरणं क्षणा।४३॥ जिस महेसर को योगीन्द्र और सांख्यकेना भी नहीं देख

पाते हैं, उस अनादिनियन ग्रह्म की शरण में जाओ तत: कुनोप्रम्युजामाओं ब्रह्मा प्रोयाय केत्रयम्।

भगवत्तृनमस्यानं वेचि तत्परमाझरम्॥४४॥ ब्रह्मणं जगतामेखमात्मानं यसमं पदम्। आवाम्यां विद्यते त्यन्यो लोकानां परमेग्रर-॥४५॥

इस कत से कृद्ध होकर अध्युज की आभा तुल्य नेत्र वाले ब्रह्मा ने केशव से कहा। भगवन्। में अवस्य ही परम अविनाशी आत्मतस्य को जनता हैं, जो ब्रह्मस्वरूप, जगन् को आत्मा और परमपद है। हम दोनों के अतिरिक्त सोकॉ

संस्थव निर्दा विपुलां स्वयात्मानं विलोक्या तस्य तत्कोकनं वाक्यं मुत्वापि स वदा ४५ ॥ ४६॥ इस दोर्च योगनिदा का परित्वाग करके अपनी आत्मा में

देखी। इस प्रकार उनके फ्रोधभरे वचन सुनकर भी, उस समय प्रभु ने कहा । मार्थवं वद करनाज परिवादं महत्त्वन ।

का परमेश्वर कोई दुसरा नहीं है।

न में ह्याबिदितें ब्रह्मन् नान्क्वाहं क्दामि वेश ४७॥ हे कल्याणकर! इस प्रकार उन महत्त्वा के विषय में निन्दा की बात मुझ से मत कहो। हे अधन्! मेरे लिए अविदित कुछ नहीं है और मैं आपको अन्यथा भी नहीं कहता हूँ

किन्तु मोहपति ब्रह्मजनस्य पारमेग्रसे। मावालेकविशेकामां हेतुरात्मसमुद्दमवा॥४८॥

किन्तु हे बहान् परमेश्वर की वह अगन्त मामा को समस्त पदार्थी की हेतु और आत्मसमुद्भवा है, आपको मोहित कर रही है

एतावदुक्तवा भगवान्विणुस्तूर्णी बगून हः इस्ता सत्पर्धं तस्त्रं स्वयस्थानं सुरेश्वरः॥४९॥

इस प्रकार कहकर भगवान् विष्णु चुप हो गर्थ उन सुरेश्वर ने अपनी आत्मा में इस परम तत्त्व को जानकर ही ऐसा कहा था।

कुतो इचिरमेयात्मा भूतानां परमेसरः।

प्रसादं इहाजे कर्तुं प्रादुरासीनतो ३४ ॥५०॥

तदनन्तर कहीं से अपरिमेयात्मा. भूतों के परमेश्वर शिवजी बहुत का करूमण करने की हच्छा से प्रादुर्भत हुए।

ललाटनयनो देखो जटापण्डलपण्डितः।

त्रिञ्चलकाणिकंक्यांस्तेत्रसां कामो निमिः ॥५ १॥

वे भगवान् शिव सिर पर जटाओं से मंडित ये और ललाट में (तृतीय) नेजपारी थे उनके हाथ में जिलूल था और ने नेजसमृह के परमनिधि थे

विद्याविलासत्रविता प्रहैः सार्केन्द्रतारकैः

मालतक्यद्युताब्धरां वारयन्यादलम्बिनीम्॥५२॥

सूर्य चन्द्र और नक्षत्रपणों के सपूर के साथ विद्याविकासपूर्वक प्रयित पैरों तक लटकने खली एक अन्द्रत माला को उन्होंने धारण किया हुआ था।

तं दृष्टा दंवमीञ्चानं ब्रह्म लोकप्तित्तपह ।

मोहितो पाचयात्यवै पीतवाससम्बर्वात्॥५३॥

लोकपितामह ब्रह्मा ने उन ईशानदेव को देखकर माया से अन्यधिक मोहित होते हुए पिताम्यस्थारी विष्णु से कहा।

क एव पुरुषे तीलः शुलपाणिखिलोचनः। वेजाराशिक्येयात्मा सम्मयति चन्तर्दन॥५४॥

हे जनार्दन यह नीलवर्ण, जूलपाणि, प्रिलोचन और अपरिमित क्षेत्र राजि वाला यह पुरुष कौन है।

तस्य तद्वयनं सुन्या विक्युर्टानयपर्दनः। अपरस्यदीशुरं देवं स्वलनं वित्रलेऽम्मसि॥५५॥ ्डनके यह बचन सुनकर असुरों का मर्दन करने वाले विष्णु ने भी स्वच्छ आकाश में उस जाज्वल्यमान देवेश्वर की देखार

ज्ञात्वा तं परमे शावपैदर्द श्रहसाधनः। ज्ञोवत्वात्वाय भगवान्देवदेवं स्मित्रपहम्॥५६॥

ब्रह्मभाव को प्रत विष्णु ने उन परमभावस्थ्य ईश्वर को जानकर और उठकर देवाधिदेव पितामह से सहा

अयं देवो महादेवः स्वयंज्योतिः सनातनः। अनादिनियनोऽधिन्यां लोकानपीश्चां महान्॥५७॥ अंकरः ज्ञानुरीज्ञानः सर्वात्मा परमेश्वरः। भृतानामविषो सेगीः महेशो विमलः जिवः॥५८॥

एव बाता विकता च ज्ञानः प्रभुत्स्वयः।

वे प्रवश्यित यववो ब्रह्मण्यवेन भाविताः॥५९॥
ये देव महादेव हैं, जो स्वयंज्योति, सनातनः
अनादिनियन, अचित्रव और लोकों का महान् स्वामी हैं
वही शंकर, शंभु, ईशान, सर्वातमा, परमंश्वर, भूतों के
अधियति, यांगी, महेश, विमल और शिव है। वही धातः,
विधाता, प्रभु, प्रधान, अव्यय है। ब्रह्मभाव से भावित होकर
यतिगण जिसे देखते हैं।

स्वत्येष अग्रकृत्सने पाति संहरते तथा। कालो मृत्या महादेव: केवलो निकल: शिव:॥६०॥ यही सम्पूर्ण जगत् को सूरी काते हैं, पालन करते हैं तथा। काल होकर संहार करते हैं। वे महादेव केवल निष्कल और कल्याणम्य हैं।

स्रकार्ण विदये पूर्व भवन्तं यः सनातनः। वेदास प्रदर्श तुम्बं सोऽवस्त्रवर्ततं शंकरः॥६१॥

जिन्होंने बहा। जी को सर्व प्रथम निर्मत किया था, जो सनातन हैं और जिसने आफ्को केंद्र प्रदान किये थे, वं हो शंकर आ रहे हैं

अस्यैव चापरा मूर्जि विस्तपोनि सनातरीम्। वासुदेवारिम्यानं मामवेहि प्रवितामह॥६२॥

हे फ्तिमह<sup>्</sup> उन्हों का दूसरा स्वरूप वासुदेव नाम सल्ब पुह्न समझो। मैं ही विश्वयोगि और सनातन हूँ।

कि न पश्यसि योगेले इक्काविपविषयपम्। दिखं मक्तु ते चक्क्ष्मेंन दक्ष्मित तरपरम्। ६३॥

क्या आप उस योगकर अविनासी क्रहमध्यित को नहीं देख रहे हैं? आपके ये क्श्नु दिव्य हो जाये तभी उससे देख सक्येग सब्बा चैवं तदा चक्षुविकोलीकपितामह ! चुकुवे परमं ज्ञानं पुरतः समयस्वितम्॥६४॥ तदनन्तर विष्णु से लोकपितामह ब्रह्मा ने दिव्य चक्षु पाकर अपने समझ अवस्थित परमतस्य को जान लिया स लब्बा परमे ज्ञानमैसने प्रणितामहः। प्रदेदे जरणं देवं तमय पितरे ज़ियम्॥६५॥

पितामह ब्रह्म। उस परम ईश्वरीय जान को पाकर उन्हों देव पिता तिव की तरण में चले गये

ऑकारं सप्युरमृत्य संस्ताधारमानमात्मनाः क्षत्रविज्ञारसा देवे तुष्टास च कृताव्यम्निः॥६६॥

उन्होंने आंकार का स्मरण करके और स्वयं आत्मा द्वारा अपने को स्थिर किया। उसके बाद कृताङ्गलि होकर अधवंत्रिरस् उर्धनेषद्-मंत्रों से देव की स्तुति की

संस्तुवस्तेन धगवान् ब्रह्मणः परमेश्वर

अवस्य परमो प्रीति स्वासहार समयप्रियः। ६ ७॥

स्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने पर भगवान् परमेश्वर ने परम प्रोति को प्राप्त किया और मन्दः मन्द हैंसते पुर से कहा।

पत्सपत्रथं न सन्देही क्या पत्तक्ष मे भवान्। परीवोत्पादितः पूर्व लोकसृष्ट्यवयस्यायः॥६८॥

है बत्स तुम मेरे समान हो हो इसमें सन्देह नहीं। आप मेरे भक्त भी हैं। पहले आप अविनासी को लोकसृष्टि के

लिए मैंने हो उत्पन्न किया छ।

स्वपातरा क्रादिपुरुके मम देवसमुद्द्यवः। परं वस्य विकासम्बद्धाःहं क्वातमा।६९॥

तुम्हीं आत्मा, आदिपुरुष और मेरी देह से उत्पन्न हो। हं विश्वातमन् हं अनय में तुम्हारे लिए वर देता हूँ उस बेह वर को ग्रहण करो।

स देवदंदवकां निराम्य कमलोद्भवः।

निरीक्ष्य विष्णुं पुरुषं प्रणायोक्षयः शंकरम्॥७०॥

उन कपलयांनि ब्रह्मा ने देवाधिदेव के वचन सुनकर दस विच्यु को ध्यानपूर्वक देखकर प्रचाय करके परम पुरुष शिव से कहा

भगवस्तुतमञ्जेत पहादेवास्विकापतेः स्वापेत पुत्रविकापि त्वया वा सद्त्रं सुत्रम्॥७१॥ हे भगवन् हे भूत और भविष्य के ईश्वर हे महादेव हे अम्बिकाएते में आपको ही पुत्ररूप में अथवा आप सदृत ही पुत्र को चाहता हूँ। मोहितोऽस्मि महादेव माववा मुश्ममा खया।

न जने परमें भावे खदातब्बेन हैं क्रिया। ७२॥

हे महादेव! मैं आपको सूक्ष्म माथा हे भोड़ित हो गया हूँ। हे शिव! मैं आपके परम भाव को अच्छी प्रकार नहीं जान पाया।

त्वनेव देव पन्धानी माता भारा मिता सुद्दत्। प्रसीद तव पादानमं नमामि शरणायतः॥७३॥ आप हो भक्तों के देव, माता, भारा, पिता और मित्र है मैं आपकी शरणायत हूँ। आपके चरणकमलों में प्रणाम

स तस्य बचने शुल्य बगजावोः वृष्ण्यनः। व्याजहार तदा पुत्रं समालोक्य जनार्दनम्॥७४॥ इस प्रकार जगन्यति वृष्ण्यन्य ने तनके वचन सुनकर तथा

पुत्र जनादंन को देखकर इस प्रकार बचन कहें

करता हैं आप प्रसन्न हो

वदर्बितं भवतवा तत्करिष्यामि नुत्रकः विद्वानमैश्वरं दिव्यमुखस्वति तवानवम्।१७५॥

ं हे पुत्र ! आप द्वारा जो इच्छित है वह मैं करूँगा। आप में निव्याप दिव्य ईन्हरीय ज्ञान तत्पन्न होगा।

त्वमेव सर्वपूनानामादिकर्ता नियोक्तिः।

कुरुष तेषु देवेश मार्या लोकपितामह॥७६॥ आप हो सब भूतों के आरिकर्ता नियोजित है। हे देवेश!

हे लोखपितापह ' उनमें पाया का स्थापन करे एव नारावणो भन्नो म्पैव परमा तनुः।

प्रक्रियनि नवेज्ञान योगक्षेपसको इति-॥७७॥

्यह नारायण भी मुझसे ही है। यह मेरा परम करोर है है ईशान। हरि आएका योगक्षेप का बहन करने कले होंगे।

एवं व्याह्त्य हस्ताम्यां प्रीतः स परमेश्वरः। संस्कृत्य देवं इत्हाणं हरिं वचनमद्रवीत्॥७८॥

इस प्रकार कहकर परमेश्वर ने दोनों हाथों से प्रीतिपूर्वक ब्रह्मदेव को स्पर्श करते हुए हरि से ये वचन कहे।

बुद्धोऽस्मि सर्वकाई वे भक्तस्त्रं च जगन्मय। वरं वृजीस्त्रं नावाध्यापन्योऽस्ति परमार्वतः॥७९॥

मैं सर्वचा तुमसे प्रसन हैं और है जगन्मय! तुम मेरे भक्त भी हो। वर ग्रहण करो, परमायत: हम दोनों से भिन्न अन्य कुछ नहीं है।

श्रुत्तास देववसने विष्पृर्विकसपन्धरः प्रह प्रसप्तवा बाचा समालोक्य च तन्मुखप्।।८०॥

अनन्तर महादेव का वचन भूनकर संपूर्ण जगत् के आत्मा

विष्णु ने उनके पुख की और देखका प्रसन्नतापूर्वक ये तथन करे

एव एव वर: इलाव्यो यदई परमेश्वरम्। परकामि परमहमाने भक्तिर्भवतु मे त्ववि॥८१॥

यही एक वर मेरे लिए प्रशंसनीय होगा कि मैं आप परमात्मा परमेश्वर को देखता रहें और आप में ही मेरी भक्ति

हो। तकेत्पुक्तवा महादेव॰ पुनर्विष्णुममानतः।

भरान् सर्वस्य कार्यस्य कर्ताहमसिदैवतम्॥८२॥

वैसा हो हो' इस प्रकार कहकर महादेव ने पुन: विष्णु से कहा। आप समस्त कार्यों के कता हैं और मैं उसका अधिदंवता हैं। खन्यव पन्यवं धैल सर्वमेतत्र संज्ञवः।

मधान सोमस्यां सूर्यो मकनावितहं दिवन्॥८३॥ यह सबकुछ तुम्हारे अन्दर है और मेरे अन्दर है इसमें संशय वहाँ। आप चन्द्र हैं तो मैं सूर्य हैं, आप रात्रि तो मैं दिन हैं।

भवान् प्रकृतिरव्यक्तमहं पुरुष एव च। भवान् ज्ञानपहं ज्ञाता मवान्यायाहपीन्द्ररः॥८४॥

आप अस्वक्त प्रकृति हैं, तो मैं पुरुष हैं। आप ज्ञान हैं, मैं ज्ञाता है। आप माया है, मैं ईश्वर हैं।

भवान्त्रिहात्पिका शक्तिः शक्तिमम्हमीश्वर । बोइहं स क्लिक्सो देवः सोइसि नासवणः प्रमृः ८५॥ आप विद्यात्मिका शक्ति हैं तो मैं शक्तिमान् इंबर हैं। जो

मैं निष्कल देव हैं तो आए प्रभु नारायण हैं। एकोभावेन पश्चन्ति बोगिनो इह्नवादिनः। स्वायनक्रित्य विश्वात्पन्न योगी पापुणैप्यति॥

पासकैतन्त्रमञ्ज्ञस्ते सदेवासुरमञ्जयम्॥८६॥ क्काबादी योगीजन अभेदभाव से ही देखते हैं। हे

विश्वास्मन् तुम्हारा अवश्रय ग्रहण किये मिना वीगी मुझे प्राप्त

नहीं कर प्रयंगा। आप देव: असूर-मानव सहित इस सेपूर्ण जगत का पालन करें

इतीद्यक्तवा भनवानमादि॰ स्वमाववा मोहितमृतमेदः। जगाय चन्यद्विविनाष्ट्रातिनं शायैकम्ब्यकमनसङ्गक्तिः॥

इस प्रकार कहकर अफ्जे पाया से प्रणिसमृह को भोहित करने वाले, अनन्तर्राक्तसंपत्र अनादि धनवान् जन्म वृद्धिः

नागरहित अपने अधरधाम को सले पये

दलमोऽस्यायः

इति ओकुर्नपुराणे पूर्वमाये फ्वांद्रकाहुमांक्वर्णने नाम नववीऽध्याव ॥ २ ॥

(स्द्रसृष्टि का वर्णन)

कुर्म उवाच

गते महेन्द्ररे देवे भूव एव पिवापहः।

तदेव सुमहत्त्ववं भेजे नामिसपुत्वितम्।। १॥

भगतान् कुर्म बोले- उन महेश्वरदेव के चले जाने पर पुनः पितामह ब्रह्मा ने नाभि से समुन्यत्र (स्वोत्पत्तिस्थानः

रूप) इसी विशाल कम्प्त का आध्य लिया अब डीवॅज कालेन तबक्रतिमपौरूपै। महासुरी समावाती पावरी मधुकेटभी॥२॥

अनन्तर चिक्कान पहात् वहाँ अपरिमित पौरुषसम्पन्न मध् और कैटभ नाक्ष्मारी महासुर दो भाई आ पहुँचे। क्षेत्रेन महताविष्टी महापर्वतविष्ठामै।

कर्णानरसपुद्रपृतौ देवदेवस्य शार्द्धिण:॥३॥ वं दोनों महान् ऋोध से आविष्ट और महापर्वत के समान हरीरचारी ये. वे आर्क्षधनुषधरी देसाधिदेव क्लिंगु के कानीं

के अन्दर से उत्पन हुए थे। तावागती समीक्ष्याह नारायणस्त्री विपुः।

वैलोक्वकम्टकावेतायसूरी सन्तुपर्हसि।। ४॥

उनको आया हुआ देखकर पितापह बहा। ने नाराथण से कहा ये दोनों असुर तीनों स्वेकों के लिए कण्टकरूप हैं. अतः उनका वध करना योग्य है।

तदस्य क्यनं जला इरिनीसवणः प्रभुः। आज्ञाववायास तथे<del>र्वकार्यं पुरुवाकुपी</del>॥५॥

उनके बचन सुनकर प्रभु नारायण हरि ने उनके वध के लिए दो पुरुषों को आज्ञा दी।

ने मधु को जीत लिया

स्थवपकेटपं जिया क्याप्त व्यवस्थनम्। ६॥ हे दिजो। उनकी आज्ञा से उन दोंनों का उन असुरों से महान् युद्ध लिङ् गवा। जिच्यु ने कैटभ को जीता और विष्यु

तदाज्ञया महत्त्वद्धं तयोक्ताम्बाममृदिद्धताः।

ततः पद्मासनासीनं जगन्नायः पितापहम्। वमाचे मनुरं वाक्यं स्नेहाविष्ट्रमना हरि ॥७॥

तक जगत के स्वामी हरि ने अत्यन्त प्रसन्न मन होकर

कमलासन पर विराजमान पितामह से मधुर वचन कहे अस्म्यन्ययोद्धमानसर्वे फ्लाद्वतर क्रमेः

नहं भवनां अञ्जोषि बोर्डु हेबोमयं गुरुप्॥८॥

हे प्रभु ! मेरे द्वारा ढोये जाते हुए आप इस कमल से नीचे उत्तरें। अत्यन्त तंत्रस्वी और बहुत भारी आपको बहुन करने

में में समर्थ नहीं हैं सरोऽवतीर्य विश्वस्या देहपाविश्य चक्रिणः।

अवाय वैष्णुवीं निद्रापेकीपूर्तोऽश्व विष्णुना॥९॥ सदनन्तर विद्याल्या ने उत्तरकर विष्णु के देह में प्रवेश कर लिया और विष्णु के साथ एकाकार होकर वैच्यवी निदा को प्रकारो गये।

सह तेन क्याविश्य सङ्ख्यकनदावरः। **ब्रह्मा** नारायणाख्योऽसी सुष्टाप सलिले बदा॥ १०॥

तब शंख चक्र गदाधारी है नारायम नाम वाले ब्रह्मा उन्हीं के साथ जल में प्रवेश करके सो गये

सोऽनुषुय चिरं कालभानर्दं परमायनः। अनाद्यक्तपद्वैतं स्वात्पानं ब्रह्मसंज्ञितप्।। ११॥

ततः प्रमाते योगात्मा मृत्का देवशुमुर्गुखः। ससर्ज एष्टि हरूचे वैष्णवं मावमाश्रिलः॥१२॥ उन्होंने चिर काल तक आदि और अन्त रहित, अनन्त,

स्वात्मधृत बृह्य संज्ञा वाले परमात्मा के आवन्द का अनुधव किया और फिर योगात्या ने प्रभात में चतुर्मुख देव होकर वैष्यवभाव को आश्रित करके उसी स्वरूप वाली सृष्टि का

सनंन किया। पुरस्तादमुजदेव सनदं सनकं तथाः

ऋषुं सक्कुमारे स पूर्वजं हे समातनम्।। १६॥ ते हुन्दुमोहनिर्मुन्धः परं वैरान्यमास्किताः।

विदित्वा परम भार्त ज्ञाने किदयिरे मतिभू। १४॥

सर्वप्रथम देव ने सनन्द तथा सनक, ऋंभू और सनत्कुमार की सृष्टि की जो सनातन पूर्वज हैं। वे सब शांतोव्यादि इन्ह और मोह से निर्मुक्त और परम वैशाय को प्राप्त ये। उन्होंने परम भाव को जानका अपनी बुद्धि को ज्ञान में स्थित

किया। तेव्वेवं निरवेक्षेत् लोकसृष्टी विवासहः।

क्षपुद्ध नष्ट्रयोता वै मायया परमेडिन ।। १५॥ इस प्रकार लोकसृष्टि में उनके निरपेक्ष होने पर वितामह

परमेष्ठी को महया से किकर्तव्यविमृद्ध हो गये। क्त पुराषपुरुषो जगन्युर्निः सन्तनः।

स्याजहारात्यनः पृत्रे पोहनासाय पद्मजम्॥ १६ ॥ तब पुराषपुरुष, जगन्मूर्ति, सन्ततन विष्णु ने अपने पुत्र के

मोह को नष्ट करने के लिए ब्रह्माओं से कहा। विष्णुक्याचे कळिषु विस्यृते देवः शूलपाणिः सनतलः

बहुमते वै पुरा अस्युः पुत्रत्वे यव अक्रुरंग १७४ प्रवृक्तवान् भनो योऽसौ पुत्रवेन वु सङ्करः क्षवाव संज्ञी नोविन्द्रत्यक्रयोनिः वितामसः॥१८॥

विच्या ने कहा। क्या आप जुलपाणि सनातन देव रांभु को पल गयं ? जो कि पहले कहा था कि शंकर <sup>1</sup> पुत्र के रूप में

आप होइए तथ जिस संकर ने पुतत्व को इच्छा से मन यनाया था। इस प्रकार परायोगि पितामह को गांविन्द से यह बोध हो गया।

तस्यैयं तप्यमानस्य न किम्हित्समवर्ततः॥१९॥ उन्होंने प्रजा की सृष्टि के लिए मन बनाया और परम दुस्तर तप किया। इस प्रकार तप करते हुए उन्हें कुछ भी प्राप्त न हुअब्रा

प्रजाः स्रष्टं मन्द्रके तपः परमदुसारम्।

ततो दीर्वेण कालेन दुःखत्कोपोऽध्यजस्यतः। कोदाविष्टस्य नेप्रक्यां प्राप्तक्रमुखिन्दवः॥२०॥ तब चिर काल के बाद द:ख से उनमें कोध उत्पन्न हो

गया। कोध भर नेत्रों से आँसुओं की पूँदें गिरने लगीं। ततस्तेष्य सपुरभूता मृता प्रेतास्तदापसन्। सर्वोस्तानप्रतो दृष्टर ब्रह्मस्यानपविन्दर्सः। २ १॥

जही प्राणांस मण्डान् फ्रोसविष्टः प्रजापविः। तदः प्राणपयो स्तः प्राहुससीत्त्रपोर्यु**खात्**। २२॥ करांगे

तब उनसे समृद्धत पुत और प्रेत हुए। अपने आणे उन

सव को देखकर ब्रह्म अपनी आत्या से संयक्त हुए और तब प्रजापति ब्राह्म ने ओध के आवेश में प्राप त्याग दिये।

तदनन्तर प्रभु के मुख से प्राणमय रुद्र का प्रादुशांव हुआ।

सहस्रादित्वसङ्गुरहो युग्यनदहर्गाययः।

रुरोद सुस्वरं घोरं देवदेव: स्वयं शिव:अ२३॥

यह हद सहस्र आदित्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि की मॉिंत लग रहे थे। वे महादेव

अत्यन्त भयानक तहस्वर में रोने लगे।

रोदमानं ततो ब्रह्मा मारोदीरित्वप्रापतः। रेदनाहुद् इत्येवं लोके ख्यार्ति गमिष्यस्ति।२४॥

वदनन्तर ब्रह्मा ने रोते हुए शिव को कहा- मत रोओ। इस प्रकार रोने से तुम लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि की प्राप्त

अन्यानि सप्त नामानि पत्नीः पृत्रोक्क शासनान्। स्थानानि तेवापञ्चानो ददौ लोकप्रियमह ॥२५॥ पुनः लोकपितामह ने अन्य सात नाम उन्हें दिवे और

आत प्रकार की शायत पवियां, पुत्र तथा स्थान प्रदान किये। थवः अर्थसत्वेञ्चानः पशुनां पतिनेव चा भीपञ्जीको महादेवस्तानि नामानि सस वै।।२६॥

उनके वे सात नाम हैं। भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उप्र और महादेव सुबो अलं पही बहुर्बायुराकाशमेव या

दीक्षिते बाह्मण्डान्त्र इत्येता अष्टपुर्तयः॥२७॥ सुर्य, जल, महो, बहि, बाय, आकारा, दीशा प्राप्त ब्राह्मण और चन्द्र- ये उनकी अष्ट्रमा पूर्तियां हैं। स्कानेप्वेतेषु ये स्त्राच्यायनि प्रजयक्ति सः

वेषायष्ट्रतनुर्देशे ददाति वस्यं पदम्॥२८॥ को लोग इन स्थानों में आश्रय लेकर इन रुदों का ध्यान करते हैं और प्रणान करते हैं। उनके लिए ये अष्ट्या सरीर

बाले देव परम पद को प्राप्त कराते हैं। सक्र्वला तथैबोमा विकेशी च शिक्ष तथः।

सेहिणी- इनकी (आठ) पत्नियां हैं।

स्वाहा दिवस दीक्षा च रोहिणी चेति प्रसयः।। २९॥ सुवर्षसा, उपा, विकेशी, शिवा, स्वास, दिग, दीक्षा, और शनैक्षरसाथा शुक्री लोहिताहो परीजवः। स्कन्दः सर्गोऽव सन्तानो कुथ्झैपो सुताः स्फ्रतः॥३०॥

शनैका, शुक्र, लोहिताङ्क मनाजवः, स्कन्दः, सर्ग, सन्तान और बुध- ये (आठ) नाम उनके पुत्रों के कहे गये

एवणकारो परवान्देवदेखे पहेशरः। प्रजा वर्षक्र कार्म च त्वकता वैराग्वपक्षितः॥३ शा इस प्रकार भगवान देवदेव महेश्वर ने प्रवड, धर्म और काम का परित्याग करके वैराग्य प्राप्त कर लिया था।

आह्यन्यायाच् चात्पानमैसरं भ्रवपास्थितः। पीला क्ट्सरं ब्रह्म सम्बतं परम्यमृतम्। ३२॥

वे आत्या में है आत्मा को स्थापित करके और परम अमृतरूप सास्त उस अक्षर ब्रह्म का पान करके ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो गये

प्रजा. सुजति चादिष्ठी ब्रह्मणः नीलस्त्रेहित ।

स्थातस्त्र सदशाहुद्रान् सस्त्रर्थं पनस्र शिवः॥३३॥ पुन बह्या के द्वारा आदेश मिलने पर वे प्रजा की सृष्टि करते हैं। बीललोहित शिव ने अपने ही रूप के सद्श मन से रुद्रों की सृष्टि को।

कपर्दिनो निरातकुर्त्तालकण्ठाल् पिमाकिन'। विश्वलहस्तार्द्वद्रकान् सदानन्दक्तिलोधनान्॥३४॥ दे सब कपर्दी, निरातकू, नीलकण्ड, पिनाकधारी, हाथ में त्रिज्ञान लियं हुए, उद्रिक, सदानन्द और त्रिनेत्रधारी थे।

जराषर्व्यानमुक्तान् महाकृषभवाहनान्॥

उत्पन्न किया था।

बीवसगंध सर्देशन् कोटिकांटिशतासम् ॥ ३५॥ वे जरामरण सं निम्कं, यहे वहे वृष्टभी को बाहन बनाये हुए, बीतसम और सर्वज्ञ थे प्रभु ने करोड़ों की संख्या में

तान्द्रष्टा विविधानुब्रान्निर्मलात्रीलल्प्रेहितान्। जरायरणनिर्दुत्तान् व्याजहार हरं गुरुः॥३६॥ नीलनोहित निर्मल शिव से जरामरण से निर्मुक्त उन

विविध प्रकार के शहाँ को टेखकर ब्रह्मा जी हर से खेले । मालाक्षीरीदर्शीर्देव प्रया मृत्युविवर्णिताः।

अन्या - सुनस्य अन्यपृत्युसपन्तितः, ४३७॥ है देख! पृत्यः विवर्जित ऐसी प्रजा की सृष्टि मत करे। तुभ दसरी सृष्टि करो जो जन्म मृत्यु से युक्त हो।

सनाताह भगवान् कार्यं व्यवहारकः। स्रोति में तस्ताः वर्णः कृत तां विकितः एकः॥१८॥ स्रम व्यवसर्वभागं भगवान् कामवर्यः ने उनसे भग्न- भेरे पास उस प्रकार को सूचि नहीं है अतः आप ही विविध प्रका का सर्वन को।

कः:स्पृति देवोऽणी न प्रसृते सुन्तः प्रकः। स्वास्थ्यतिक से व्यूर्तिकृतस्य सुनिक्रणाः १९॥

तम से लेकर के देव मुभकारक प्रका को उत्सा नहीं करते हैं। अपने इन कारस-पुत्रों के सत्थ ही निवृत्तात्म होकर के स्थित हो गये।

कानुन्नं तेत्र सरकारीदेवदेवस्य सुन्तितः। इतनं वैदान्यवेश्वर्यं स्व: स्वयं श्रवा वृतिः॥४०॥ पृश्चन्यस्यकोको सुनित्राहरूकोय याः अकारति द्वेतवि किलं तिस्ति संबदे॥४९॥ सूर्वं स संवा: साक्षानिकारको वर्षेत्राः।

इसी कराण देशपिरेव स्थापि का स्वापुत्व हुआ अर्थात् स्थापु सम बड़ा। ज्ञान, वैराप्त, ऐवर्व, तप, सरव, श्रामा, वैर्व, इट्टाब, आरम्पर्तकोश और अधिहातृत्व ये दश कृटस्थरून में सदा कर भगवान् संकर में एते हैं। इस प्रकार विनक्षधारी संकर साधान् परमेशा है।

काः य प्रथमान् प्रकृतं स्रोत्य देशं किलोधनम्। ४ २ ॥ वर्षेत्रं पानते वर्षेः जैतिनिक्यारलेखनः॥ प्राच्या परकरं भागमेश्वरं प्रान्यकृषा। ४ ३॥ मुख्यानभागति श्रुट्या हित्तवि च्याक्तिन्।

स्वयन्तर जायस रुद्र-पूत्री के साथ विस्तेयय यहारेय की देखकर भगवान् ब्राह्म के नेय प्रेय से प्रमुक्तित हो उठे। अपने अन्यवस्थ से परमोत्कृष्ट ऐसरभाव को जानकर रिय पर अन्नति रखते हुए (क्याम्बारपूर्वक) से अन्तवि की स्तृति कर्त सने।

#### **p**ickera

वयकोऽन्तु वहादेव वयसे वस्तेश्वरकथशा श्रमः दिल्लाच देवाच वयसे इदावर्यको। वर्षाऽस्तु ते प्रदेशस्य वयः स्थानस्य देववे॥४५॥ प्रमानकुरवेदस्य कोमाधियतये नमः। वयः कामाच सहस्य बहातासम्य सुनिनेशथश्रमः

है महादेव | आपको नमस्कार है। हे परमेक्ट आपको नमस्कार है। तिव को नमन, ब्रह्मरूपी देश के शिए नगरकार है। आप महेल के लिए नमस्कार है। साचि के हेतुभूत आपको नक्तकार। प्रधान कुरू के हैल, बोगाधियदि, कारकार, रुट, महासास और सुसी को नमस्कार।

नमः विनायहरकाय तिनेताम नमोनमः। व्यक्तिभूतिये तुम्बं इन्हाले सन्त्राम्य तेत ४७। व्यक्तिवानिकाये अञ्चलिकात्वाक्षियेतः नमो मेदरहरकाम कालकात्वाम के १२:॥४८॥

विनामधारी को नमन। त्रिलोचन के लिए बार-बार प्रमाम। त्रिमूर्ति और पहार के जनक आपको नमस्कार है। शहाविका के अभिधार और शहाविका के प्रदास, नेदों के प्रमानकण, कारविधार आपको नमस्कार है।

वेदानसारस्ययय ग्लोबेदारपपूर्वते। तसे बुद्धार प्रस्य सोगिनं मृत्ये काः॥४९॥ इद्दोशकोकेर्दिकोर्नुतेः चरित्रसम् से। शके द्वारुपदेशाय सहाधिकाचे तमः॥५०॥

वैदाना के सार के अंशभूत तक वेदारम को मूर्ति आपको नमस्कार। प्रमुद्ध होई के लिए नमस्कार केरिकों के गुट को नमस्कार है जिनका होक जिन्ह को गया है ऐसे जिनकों से पिरे हुए अहर जानकादेव के लिए नमस्कार : बहुब्रियिन को नमस्कार है।

अवस्थानहरेकार नगते एरवेदिने।
नमे दिग्यासमे तृष्यं नमे पुन्धार एकिनेक्ष्यं १।
अन्तरिप्तादिका क्रमान्याम हे नगः।
नगतासम् सीर्यात नमे सीम्बद्धिकोश्यः २॥
प्रमानक आदिदेव पानेती के लिए प्रमानकाः। क्रमारीय,
पुन्क और एन्डवारी आवको नगरकार है।
नमो बर्गादिकारका बोगगन्याम ने वयः।

वदको विश्वपद्धान निराधानाय हे नमः॥५६७ बहुको विद्युक्ताय भवको परकारने। सर्वेत मुहर्मासनो तथकोच सकतो विकान्॥५४॥

पर्य आदि के हारा प्रतक्त को नगकार। केन के हाय गान आपको नगरकार है। प्रपश्चित तथा निर्धास अपको नगरकार है विश्वकर सहा के लिए नगरकार है। प्राथास्थातक अपको गारकार। यह सब अप हारा ही सुर है और सब अप में ही निषद है।

वाक संदिक्षे किएं प्रकारणं जन्मणः सम्बद्धाः न्यूनेकः वरं एक महेक्टः॥५५॥

ह जगन्मयः प्रयान प्रकृति से लंकर इस सम्पूर्ण विश्व का आप ही संहार करते हैं। आप इंशर, महादंब, परब्रह्म और महेश्वर हैं। परमेही जिब जानः पुरुषो निकलो हरः। त्यप्तारं परं उदीतिसर्व काल वरकेशर ॥५६॥

आप परमंद्री, शिव, शान्त, पुरुष, निष्कल, हर, अक्षर् परम ज्योतिः और कालरूप परमंशर हैं। त्वपेव पुरुषोऽनना प्रवानं प्रकृतिस्वया।

भूषिराषोऽनतो अयुर्व्योपाहङ्कार एव चा ५७॥ वस्य रूपं नगरयापि भवनां वाहसंज्ञितपः। बस्य दौरमधन्यूर्ड्स पादौ कृष्टो दिशो पुजा ॥५८॥ आकारमुदरं तस्मै विराजे प्रणमाम्बहम्।

आप हो अविनाशो पुरुष, प्रधान और प्रकृति है और भूमि, जल, अग्नि, बाय, आकाञ्च और अहंकार जिनका रूप हैं, ऐसे ब्रह्मसंत्रक आपको नयस्कार करता हैं, जिनका मस्तक चौ है तका पृथ्वी दांनों पैर हैं और दिशाय भूजाई हैं।

आकास जिसका उदर है, उस विराट को मैं प्रभाग करता

ब्रह्मतेजामयं विश्वं तस्मै सूर्यात्मने नम् । हव्यं वहर्ति यो किस रीद्री तेजोपयी तनुः॥६०॥ कव्यं पितृगणानां च तस्यै बङ्गचात्मने नम् ।

सनापर्यात यो नित्वं स्वमाधिर्मासक्य् दिश ॥५९॥

जा सदा अपनी आभाउप से दिलाओं को इद्धासित करते हुए पदातजीमय विश्व का सन्तर करते हैं. उन सुयोग्या को

भएरकार है। जो तंजीमय रौद हरोरघारी निन्द हवा को तथा पितरों के लिए कब्प के बहुन करते हैं, उस बहुस्बरूप

पेरुप को नमस्कार है आप्वाययति यो क्तियं स्वदारमा सकत्तं जपत्। ६ १॥ पीयतं देवतासंबैस्तस्मै चनुस्ताने नमः। विमर्त्यक्रेषमृतानि कानक्सरीत सर्वदा॥६२॥

शक्तिमहिश्वरी तुथ्यं वस्यै वास्त्रात्मने नयः। मुजन्यशेषमेवेदं यः स्वकर्षानुकपतः॥६३॥ आत्मन्द्रवस्थितस्तस्यै चतुर्ववद्रात्पने नमाः।

यः शेले होपशस्यने विश्वमाद्यस्य माद्यमा। ६ ४॥ म्बात्मानुमृतियांगेन तसी विकथाताने नम

जो अपने तंज से सम्पूर्ण जगत को नित्य आलोकित करते हैं तथा देवसमूह द्वारा जिनकी रशियमों का पान किया जाता है, उस चन्दरूप को नगरकार है। जो महरेशरी हक्ति

सर्वदा अन्दर विचरण करके अशेष भूतसपृष्ट को धारण करती है. उस वायुरूपी पुरुष को नमस्कार है। जो अपने

कमानुरूप इस सम्पूर्ण जगत का सुजन करता है, आत्मा में अवस्थित उस चतुर्मुखरूपी पुरुष को नमस्कार है जो

आत्मानुष्ति के योग से माया द्वारा विश्व को आदल करके लेक्सच्या पर रायन करते हैं उन विष्णुमूर्ति स्वरूप को नमस्कार है।

विपत्ति शिरसा निर्पं द्विसस्प्रवनस्परूप्।६५॥ बताकां योऽश्विलाधारस्तरमे शेवात्मने नमः। यः परान्ते परानन्दं पीला देव्यैकसाक्षिकम्॥६६॥ नुत्यस्यनन्तमहिषा तसी स्हात्यने नपः

बोऽन्तरा सर्वमृत्यन्तं नियन्ता तिष्ठतीसरः॥६७॥ वस्य केलेषु जीपुता नद्यः सर्वोद्धसन्तिषुः कुर्सी संपुत्रक्रकारस्वस्य बोचल्पने नषः ६८॥ जो चतुरंश भूवनी बाले इस ब्रह्माण्ड को सर्वदा अपने

मस्तक द्वारा धारण करते हैं और जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के

आधारकप हैं. उन जेवरूपधारी आपको नमस्कार है। जो महाप्रसाय के अन्त में परमानन्द का पान कर दिव्य, एकमाप्र साक्षी तथा अमन्त पहिमायुक्त हांकर नृत्य करते हैं. उन रुद्रस्वरूप को भगस्कार है जो सब प्राणियों के शेतर नियन्ता होका ईश्वररूप में स्थित है। जिनके केशों में पंचसपृष्ठः सर्वाङ्गसन्धियां मं नदियाँ तथा कृष्टि। में चरत समुद्र रहते हैं उन जलरूप परमेश्वर को नगरकार है।

ज्वांति पश्यन्ति वृङ्गानास्तस्मै योगाल्पने नम् । वपा सनारते पावा योगी संशीपकल्पशाधकः। अपारतरपर्यन्तां तस्मै विद्यात्मने नम् । पस्य भारत विभाग्यकी महो बनपसः परमा।७१॥

यं विनिद्धा कित्रहासाः सन्दृष्टाः समदर्शिनः॥६९॥

तं सर्वसाक्षिणं देवे नगस्ये विश्ववस्तनुग्।

प्रवर्धे तत्वरं तत्वं ततुर्वं पारमेखरम्।

क्रियानन्दं निराह्यारं निष्कलं परमं शिवस्य ७२॥ प्रपष्टे परमात्मानं बननां परमेक्टरम्। उन सबंसाक्षी और विश्व में व्याप्त शरीर वाले देव को नपस्कार करता हूँ जिन्हें निदारहित, श्रासजयी, सन्तुष्ट और

समदर्शी योग के स्तथक ज्योतिरूप में देखते हैं। उन योग-स्वरूप को नमस्कार है। जिसके द्वारा योगीजन निष्पाप होकर अत्यन्त अपारपर्यना मायारूप समुद्र की तर जाते हैं उन विद्यारूप परमेश्वर को नमस्कार है जिनके प्रकाश से पूर्वमागे दशयोऽभ्यायः

सूर्य चयकता है और जो यहान् (तमागुणरूप) अन्धकार से परं है, इस एक , अद्वेतरूप', परमतत्त्व स्वरूप परमेश्वर के शरणागत होता हैं। जो किया आक्रन्दरूप विराधार, विष्कर, परम कल्याणमय परमहत्मस्वरूप है, उस परमेश्वर की हारण में आता है। एवं भूतवा महादेवं इहा तद्धावषावितः॥७३॥ प्राञ्जलि: प्रणवस्तरकौ गुणन् ब्रह्म समावनम्। तत्तरतस्य यहादेवो दिव्यं योषपनुचपम्॥७४॥ ऐसरे वहा सदावं दैरान्यं च ददौ हर । कराव्यां कोपलाव्यां च संस्पृश्य प्रणतार्निहमः७५॥ व्याजहार समयप्रेव सोऽनुगृद्ध पितायहम्। यस्तवार्ध्वविते बृह्यन् पुत्रत्वे मवता ममा।७६॥ कृतं मचा तत्सकलं सुधस्य विकितं जपत्। क्रिया विकोऽसम्बहं इहान् क्रहाविष्णुहराख्यवा॥७७॥ इस प्रकार महादेव का स्तवन करके उनके भाव से भावित होकर ब्रह्मा सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए हाय जोड़कर प्रवास करके खड़े हो गये। तदुपरान्त महादंब ने ब्रह्मा को दिन्य, परम श्रेष्ट, ईसरीय योग, ब्रह्म-सन्द्राव तथा बंसम्य दिया। प्रणतज्ञां की पीड़ा हरने वाले शिव ने अपने कोमल हार्चों से ब्रह्म का स्पर्श करते हुए मुस्कुराकी कहा। ब्रह्मन आपन भुझे अपना पुत्र बनन के लिए जो प्रार्थना की थी, उसे मैंने पूर्ण कर दिया। इसलिए अब तुम विविध प्रकार के जगत को उत्पन्न फरते रही है जखन मैं

हुं
सर्गरक्षालपगुणैर्निकल परमेश्वरः
स लां प्रपारम पुत्रः सृष्टिहेतीर्विनिर्मितः ॥७८॥
सृष्टि, पालन और प्रलयरूपी गुणों से मैं निकल अंशरहित) परमश्चर हुँ सृष्टि के लिए निर्मित हुए तुम भेरे वह ज्यंष्ट पुत्र हो

ममैव दक्षिणाहंगाद्धमाहृतस्पृच्चोत्तपः।
तस्य देवाविदेवस्य सम्माईद्यदेशतः॥७९॥
सम्बभूवाय ख्रो वा सांउई तस्य परा तनुः।
इद्यविष्णुशिवा दक्षन् सर्गस्वित्यन्तहेतवः॥८०॥
तम मेरे दक्षिण अंग से और दिष्णु सामांग से उत्पन्न बुए

हो। उन्हों देवाधिदेव शिपु के इदयदेश से रेड उत्पन्न हुए। अदवा वही में उनका परा तम् हैं हे बहान्। बहा।, विष्णु

और जिब सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण हैं।

ही बाइड, विष्णु और शिव नामों से तीन प्रकार से विभक्त

विषय्यात्मानमेकोऽपि स्वेक्क्या शंकाः स्थितः। क्यान्यावि च स्पाणि मम मायाकृत्यनि चे॥८१॥ इंकर एक हाने पर भी स्वेक्का से अपने को विभक्त करके अवस्थित हैं उनके अन्यान्य रूप मेरी माया द्वारा रवे गये हैं। अरूप केक्स: स्वस्थो महादेवः स्वामावतः।

व एवः परतो देवसिम्पूर्ति परमा वनुः॥८२॥ पाक्रेप्रशे जिनसभा योगिना शास्त्रिय सदा। तस्या एव परा पूर्ति मामबेहि पिताम्ह॥८३॥ वह महादेव ही स्वभावतः अपूर्त, अद्वितीय और

आत्मस्थ हैं. जो इन सब से परे त्रिमूर्तिरूप हैं उनका विजयन। माहं बरोरूप उत्कृष्ट शरीर योगियों के लिए सदा शान्ति प्रदान करने काला है। हे पितायह ! मुझे उसी महे हर को ब्रेष्ठ मूर्ति जानों जाम्ह्रीस्थर्यविज्ञानं तेजो योगसमन्तिहम्। सोऽहं बसामि सकलमस्तिष्ठाय तमोगुकम्। ८४॥ कालो मृत्या व मनसा मामन्योऽनिमक्तिती।

जो मूर्ति सदी ऐस्पं विज्ञान और तेज से समन्वित होकर कालरूप है, वही में तमोगुण का आश्रय लेकर समस्त विस् को प्रस लंता हूँ। अन्य कोई मेरा मन से (स्वप्न में) भी अभिभव नहीं कर सकता पदा बदा हि मां नित्यं विचित्तपति एक्जा।८५॥ सदा नदा में साहित्यं भक्जिति नवानम। एतावदुक्त्व हहाणं सोऽभिवन्त पुर्व हरः॥८६॥ सहैव मानमैः पुत्रैः क्षणादनात्वोक्तः सोऽपि योगं समस्त्राय ससर्व विविधं कम्म्॥८५॥

नारापणाख्यो चगवान्यवापूर्वं प्रजापनि ।

मर्गोचिष्ठश्राद्भिरमः पुरस्तवं पुलहं ऋतुम्॥८८॥

दश्रपित समिष्ठक्क सोऽस्त्रकोगिवस्था।
तथ ब्रह्मण इत्येतं पुराणे निक्रको मतः।
सर्वे ते ब्रह्मणा कृत्याः साध्यम ब्रह्मवादिनः॥८९॥
सङ्कार्यापेगानिनः सर्व्यन्यास्य साध्यमान्।
स्वार्यापेगानिनः सर्व्यन्या ते कश्चितं पुरा॥९०॥
हे एदाज तुम जन्न जन्म तृम मेरा नित्य विन्तन करोगे
तनः तम है निक्यपः। तुम्हें मेरा साधित्य प्राप्त होगा। इतना
कहकर सिव गुरु ब्रह्मा का अधिवादन करके अपने मानस
पुत्रों के साथ हो अणभर में अन्तर्हित हो गये। तदनन्तरः
नारायण नाम से विख्यात भगवान् प्रजापनि भी योग का

गये

हे विद्रो! वे हो एकादश रुद्र त्रिभुवन के हंबर कहे गये। वे कपाली, ईकान आदि नामों से प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो देवों

इसके बाद प्रम् रुट्रदेव ने अपने सौम्य तथा असौम्य,

सौष्यासीय्येलवा सानासानैः स्त्रीकश्च स प्रमुध

विमेद बहुधा देश: स्वरूपैरस्ति: सितै: ५॥

के कार्य में नियुक्त हैं

आश्रय लंकर पूर्वानुरूप दिविध जगत की सृष्टि करने लग योगविद्या के द्वारा उन्होंने मरीचि, भूग, ऑगरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, अति और वसिष्ठ का सूजन किया। पुराव में ये तौ बहुत निवित करके बताये गये हैं। ये सभी साधक होने पर भी ब्रह्मा के तुल्य ब्रह्मसादी हैं। ब्रह्मा ने संकल्प, धर्म और शाश्वत युगएमों को तथा सभी स्थानहिभगनियों को पूर्व में जैसे उत्पन्न किया था, यह सब यदावत् कता दिया इति श्रीकृर्यपुराणे पूर्वभागे सहसृष्टिनीम दशसोऽध्याव ॥ १०॥ एकादशोऽध्याय: (देवी अवतार-वर्णन) कुर्म उवाच एवं सृष्ट्रा मरीव्यादीन्देवदेव: विवासहः। सहैय मानसैः पुत्रेस्तताय परमं तपः॥ १॥ कुर्मरूप विष्णु ने कहा-- इस प्रकार मधीन आदि प्रजापतियों की सृष्टि करके देवदंव पिक्रमह ब्रह्म उन मानस पुत्रों के साथ हो परम तपस्या करने लगे तस्यैयं तक्तो वक्ताद्युः कामान्तिसम्भवः। विश्<sub>लि</sub>पाणिरीज्ञानः अदुरासीत्विलोचनः॥२॥ अर्द्धनारीनरवपुः दुष्प्रश्चोऽतिषयंकरः। विभज्ञारुपर्नापस्युकता हुता चान्तर्वे भयात्॥३॥ इस प्रकार तप करते हुए ब्रह्मा के मुख से रुद प्रदुर्गत हुए जिससे प्रलयकाल की अपने उत्पन्न हो रही थी, होय में क्रिशुलचारण किया या और जो त्रिनंत्रघारी थे। उनका सरीर आध्य नारी और आधा रह का था। उनके सामने देखना भी

तवोक्तोऽसी द्विया स्त्रीत्वं पुरुषकं तवाकरोत्।

विभेद पुरुषत्वञ्च दश्या वैकमा पुनः॥४॥

एकादशैते कविता स्ट्रास्टिमक्नेप्ररः।

कपालीमाटची किया देवकार्वे निधीवितासाया

ਧੁਕਾਵੜ ਪਾਸ਼ੀ ਸੋ ਕੁੱਟ ਵਿੱਧਾ।

भान तथा अज्ञान एवं हेत तथा अहेत स्वरूपों द्वारा स्रोरूप के भी अनेक विषाय किये। ता वै विभूतयो विज्ञा विञ्जता. हत्त्वयो पूर्विः लक्ष्मादयो यहपुरा विसं व्यामावि शांकरी॥७॥ हे ब्राह्मणी वे सभी विभृतियों पृथ्वी पर लक्ष्मी आदि नामों से प्रसिद्ध शक्तियां कही यहं। वे शंकर को ही प्रतिमूर्ति होने से विश्व को ज्यान करती हैं विषयः पुनरीहानी स्वात्पालपकरेव्हिजाः। महादेवनियोगेन पितामहमुपस्तिता। ८॥ हं ब्राह्मणे। ईशानी (शिवशकि) ने महादेव की आज्ञा से अपने स्वरूपांश को दो भागों में विभक्त किया और फिर वह पितामह के समीप गई। तामाह भगवान् ब्रह्मा दहस्य दुहिता भवा कठिन का। वे अतिभयंकर वे। तब भय के मारे ब्रह्मा अपनी आत्म्ब का विभाग करो' ऐसा कहकर अन्तर्हित हो इतना करने पर उन्होंने ली और पुरुष रूप में स्वयं को दा भागों में विभक्त कर दिया। पुनः उन्होंने पुरुष को

सापि तस्य निषोगेन प्रादुससीत्प्रजापते ॥ ९॥ तब भगवान् ब्रह्मा ने उस इंशानी शक्ति से कहा- तुम दक्ष-प्रजापति की पुत्री बनो'। इस प्रकार प्रजापति की अध्हा से वह भी दक्ष प्रजापति की पृत्रोरूप में प्रादुर्पत हुई। नियांनादब्रह्मणी देवीं ददी म्हाय का सतीपा दालीं स्ट्रोऽपि जवाह स्वकीवामेव शुलपृत्। १०॥ तदनन्तर ब्रह्मा की आज्ञा से उनमें प्रमुख सती देवी को रुद्र के लिए अर्पित की। शुलपाणि रुद्र ने भी उस दक्षः पुत्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। प्रजापतिविनिर्देशाल्यालेन परभेवतीः विकास पुनरीएएनी आत्यानं ज्ञंकराहियोः॥ ११॥ पेनायापप्रवत्पत्री तदा हिपकतः सकी। स चापि धर्वतकसे ददौ स्हाय पार्वतीम्॥ १२॥ हिताव सर्वदेवामां श्रैलोक्यस्यस्पनी द्विजाः। कुछ समय बाद वही परमेश्वरी सती देवी ब्रह्मा की आहा से (दक्ष-यत्र में) अपने पुन-विभक्त कर (शरीर लोहकर) निमालय द्वारा भेनका में उसकी पूत्री रूप में उत्पन्न हुई सब पक्षंत्रश्रेष्ट हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को समस्त देवीं पूर्वमाने द्वादशोऽप्रकार-

के. तीनों लोकों के तथा अपने हित के लिए शिवजो को अर्पित को

मेवा पाडेमरी देवी शंकरार्वजरीरिजी।। १३॥

शिवा सती हैमवती सुरासुरनंपस्कृता।

तस्याः प्रभाष्ययुक्तं सर्वे देवाः सवास्त्राः॥१४॥

बद्दि युनवो बेनि शंकरो व्य स्वयं हरिः। एतद्व कवितं विज्ञाः पृत्रत्वं परमेष्टिनः ॥१५॥

**ए**द्धणः पद्मवर्धिनत्वं सङ्करस्यापितौजसः॥१६॥ वही शंका के अर्ध शरीर को धारण करने वाली देवी

माहेडरो. शिवा, राया सती डेमवती नामां से प्रसिद्ध और देवीं तथा असूरों द्वारा नमस्कृत है। उस देवी के अतुल

प्रभाव को हन्द्र सहित सभी देव, युनिगण, स्वयं शंकर तक श्रीहरि विष्णु भी जानते हैं। हे चित्रो । इस प्रकार जिस रूप में।

रुद्देव ब्रह्मा के पुत्रत्व को प्राप्त हुए और ब्रह्मा को कपल से उत्पक्ति के विवय में तथा अमित तेजस्वी शिव के प्रभाव का वर्णन देने किया है

इति श्रीकृषेपुराजे पूर्वभागे देव्यवतारे एकादशोध्यायः॥११॥

# ॥अव द्वादशोऽध्यायः॥

## (देवी-महातय)

### स्त दवाय

इत्याकर्ण्याच मुनय कुर्मस्रपेक भाषितम्।

विष्युना पुनरेवेमे फाक्ट्र: प्रणता हरिम्॥ १। सुतजी बोले कुर्मावतार धारण करने वाले भगवान

विष्णु द्वारा कथित इस क्लान्त को सुनकर पुनः भुनियाँ ने

हरि को प्रणाम करते हुए पूछा। ऋषय उद्धाः

कैया भगवती देवी शक्रुसर्द्धशरिरेणो।

शिवा सती हैमवती थवावद्वृहि प्रकारम्॥२॥ ऋषियों ने कहा | वह संकर को अर्धांगिनी देवी मगवती

कौन है, जिनके अपर नाम शिवा, सतो और हेमवती हैं. आप यथावत् कर्हे हम आपसे पृष्ठते हैं।

तेवां बहुयनं श्रुत्वा मुनीनां पुरुषोत्तमः। अखुवाच महायोगी व्यक्ता स्तं परमं पदम्॥३॥

**इन मुनियण के बचन सुनकर महायोगी पुरुषोत्तम** ने अपने परम पट का ध्यान करके उत्तर दिया

कुर्व स्वाध

पुरा पितामहेनोक्तं मेरुपूरे सुशोमने

रहस्यमेतद्विज्ञानं गोपनीयं विशेषतः ॥४॥

पुर्व काल में अति सुन्दर मेरुपवंत के पृष्टभाग पर

विराजमान पितामह ने विशेषतः गोयनीय इस रहस्यमय विजान को कहा था।

पाङ्कपानां परमं साक्ष्यं बहाविद्यानमुख्यम्। संसहरार्णयमगानां जन्तुन्त्रमेकपोचनम्॥५॥

यह सांख्यवदियों का परम सांख्यतत्त्व और उत्तम ब्रहाविज्ञान है। यह संसाररूप समुद्र में ड्रेडे हुए प्राणियों का

उद्धारक है। या सा पाटेशरी अक्तिजीनस्वपावितालसाः

च्योपसंजा परा काक्ष सेये हैपवती यहा।। ६।।

बह जो माहेबरी इक्ति है, अतिलालसा और ज्ञानरूपा है। यही परा काहा और व्योमसंज्ञा कलो हैमधनो कही गई है।

शिवा सर्वकानभा गुणातीताविकिकताः एकदेकविषागस्या ज्ञात्ररूपतिलानसा।।७।। वही कल्याणकारिको, सब में स्थित, गुणों से परे और

अति निष्कल है। एक तथा अनेक रूपों में विभक्त, ज्ञानरूपा और अतिलालमा है। अजन्या निष्ठको तत्त्वे संस्थिता तस्य तेजसा।

स्वाक्षविक्षेत्रे च रान्युसा प्रथा भानोरिवापला॥८॥ उस इंश्वर के तेज से निकाल तत्त्व में संस्थित अनन्या

और स्वाभाविको तन्भूला प्रभा भागु के समान अत्यन्त

निमंल है। एका महिन्नरी प्रक्तिरनेकोपावियोगतः। परावरेण स्वपेज क्रीहते तस्य मण्डियौस९॥

एक महिन्नरी शक्ति ही अनेक उपाधियों के मेल से पर अवर रूप से उस ईंबर के साथ औड़ा करती है।

सेयं करोति सकलं तस्याः कार्यनिर्द जगत्।

य कार्य नापि करणपीस्थरस्येति सुरयः H १०॥

करण।

वही हाक्ति सब कुछ करती है, उसका ही कार्य यह जगत्

है विद्वानों का कहना है कि ईसर का न तो कार्य है और न

चतुन्नः शक्तयो देखाः स्वरूपत्येन संस्थिताः। अधिद्वानसमातस्याः मृजुर्वः पुनिपृङ्गवाः॥ ११॥

है मुनिश्रेष्ठ। उस देवी की चार शक्तियां हैं. अधिद्वानवश अपने स्वरूप में संस्थित हैं, उसे सुने। शान्तिर्विद्या प्रतिद्या च निवृत्तिष्ठोति द्यः स्मृताः। क्तुर्ब्हरततो देव प्रोच्यते परमेश्वर ॥१२॥

वे शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति नाम से कही गई हैं। इसी कारण महादेव परमंश्वर को चतुव्यूंह कहा जाता है। अनवा परवा देव: स्थात्यानन्दं समहनुते।

बतुर्व्यपि च बेदेषु चतुर्युर्तिपॅहेस्टरः॥ १३॥

इसी परा स्वरूपा के द्वारा देव स्वतन्त्रातन्त्र का अनुभव करते हैं वे महेबर चार्चे बेदों में भी चतुर्मृति रूप में स्थित ŧι

अस्वास्त्वतादिसंस्टिह्मेसर्वमतुलं महत्। क्रसम्बन्धादननेवा छोज वरवास्पराम १४॥

इसका महान् अतुल ऐश्रयं अनादि काल से सिद्ध है। परमात्मा रुद्र के सम्बन्ध से हो यह अनन्। है।

सैपा सर्वेश्वरी देवी सर्वपुतप्रवर्तिका। प्रोच्यते भगवान् कालो हरिः प्राप्ये महेन्द्ररः॥१६॥

वही सर्वेश्वरी देवी समस्त भूता को प्रवर्तिका है, भगवान

हरि ही काल कहे जाते हैं और महंबर प्राप्त तत्र सर्वेपिदं श्रोतमोतक्रेवास्त्रिलं जनत्।

स कालाग्विहरी देवो गीवत वेदवादिषिः॥१६॥ उसीमें यह दृश्यमान सारा जगत् आंत्रप्रांत है। बंदवादियाँ

द्वार उसी कालागि महादेव की स्तुति की जाती है काल सुवति पुतानि कालः संहरति प्रवा:।

सर्वे कालस्य वरुपा न कालः कस्यचिद्वराः॥ १७॥ काल ही समस्त भूतों का सजन करता है और काल ही

प्रजा का संहार करता है। सभी चराचर काल के दशवर्ती हैं। परन्त काल किसो के दश में नहीं है।

प्रवानं पुरुषस्तन्तं पहानस्था त्वहंकृति । कालेनान्यनि क्वानि प्रपाविद्यनि योगिना॥ १८॥

प्रधान पुरुष, महत्तत्व और अहंकार और अन्य तत्त्व भी यांगी द्वारा काल के माध्यम से ही समाविष्ट किये गये हैं। तस्य सर्वजगन्पतिः शक्तिभाषिति विज्ञता।

तदेवं भाषयेदीक्षी पावाबी पुरुवोत्तयना १९॥

उसकी सारे संसार की पतिरूपा शक्ति माया नाम से प्रसिद्ध है। मायाओ प्रवासम ईश इसीको चुमाते हैं।

मैपा मायास्पिका अस्तिः सर्वाकारा सनावती।

विश्वरूपं महेशस्य सर्वदा सम्प्रकाशयेत्॥२०॥

वही भारतस्य सर्वाकार सनातनी क्रक्ति नित्य ही महादेव के विकलप को प्रकाशित करती है अन्यक्ष सक्त्र्यो मुख्यास्त्रस्य देवस्य निर्मिताः।

ज्ञानशक्तिः क्रियाहर्किः प्राणहक्तिरिति व्रथम्॥२१॥

अन्य भी प्रमुख शक्तियां उस देव द्वारा निर्मित हैं, जो पानशकि क्रियशकि और प्रावशकि नाम से तीम प्रकार की हैं।

सर्वासमेव जन्दीनो जन्दिमनो विनिर्मिताः। प्रावयेकार किप्रेन्द्राः सा चानादिरमधरा:॥२२॥

हे बिप्रश्रेष्ठो । इन समस्त हाकियों का शक्तिमान भी माया के द्वारा ही जिनिर्मित है। वह माया अनादि और अभवर है। सर्वशक्त्यात्पिका माथा दुर्जिथारा दुरुयया।

मायावी सर्वक्रकीशः कामः कालकरः प्रमुः॥२३॥ सवंशक्तिस्वरूपा माया दुर्जिवास और दुरत्पक होती है सर्वशक्तियों का स्वामी माथावी प्रभ काल ही काल का

करोति कारा। सकले सहरेतकाल एवं हि। कालः स्वापयते विश्वं कालाबीनपिदं जपत्॥ २४॥

काल हो सबका सुजन करता है और वही संहार भी करता है। काल हो पूरे दिश को स्थापित करता है। यह जगत काल के ही अधीन है

लब्बा देवविदेवस्य सर्रिष्ठं एरऐहिन्:। अन्तरवाखिलेशस्य शम्भोः कालात्मनः प्रभो ॥२५०

रचयिता है।

क्रानं पुरुषे पाया पाया सैव उपहरे।

एकासर्वणतायसा केवला निष्कला शिवा।। २६ ॥ देवाधिदेव, परमेष्टी, अनन्त, अखिलेश, कान्त्रत्या प्रभ

शिव की समिधि को प्राप्त करके प्रधान, परुष और माया उसी माया को प्राप्त करते हैं जो एक, सर्वणत. अनन्त, केवल निम्बल और शिवा है।

एका शक्तिः शिक्षेकोऽपि शक्तिपानुष्यते शिवः। क्रक्कव क्षक्तिपनोऽन्ये सर्वक्रक्तिसमुद्धवाः॥२७॥

वह शक्ति एक है और शिव भी एक हैं। शिव शक्तिमान कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियां और शक्तिमान उसी किया शक्ति से समृद्धत हैं।

सन्तिज्ञक्तिमतोर्थेदं सदिन परमार्थतः। अचेदञ्चानुपञ्चिति वोगिनस्तत्त्वित्तकाः॥२८॥ परमार्थतः शक्ति और जक्तिमान् में भेद कहा जाता है, परंतु तन्त्वविन्तक योगीजन उनमें अमेद ही देखते हैं। सक्तमे गिरिका देवी सन्तिमानव सक्तुरः। विशेषः कम्पते चार्य प्राणं इस्त्वादितिः॥२९॥

विशेषः कब्बते चार्य पुरा**णं इत्ववादित्रः॥२९॥** य शक्तिया देवी पार्वती हैं और संकर शक्तियान् है। कारणारी प्राणों में कारण निषेत्र कारण साने हैं।

ब्रह्मखदी पुराणों में इसका विशेष कथन करते हैं। भोग्या विश्वेश्वरी देवी महेश्वरपतिहता। प्रोच्यते पगवान्भोक्ता कपदी नीललोहित:॥३०॥

उस महेश्वर की पतिज्ञला विश्वेश्वरी देवी भोग्या है और कपदी नोललोहित शिव को भोक्ता कहा जाता है

भना विकेशने देव<sup>ः</sup> स्पृष्ट्नो मन्स्वानकः।

प्रोटक्षेत्र मितिरीशानी मनाज्यां के विधारत ॥ ३ १॥ कामदेव के अन्तक विशेषर देव शंकर मन्ता (सब जानने वासे) हैं और विचारपूर्वक देखा जाब तो यही ईज्ञानी

मति—पनन करने योग्य है।

इत्येतदिक्तनं विप्राः सिक्सिक्तिमदुद्भवम्। प्रोज्यते सर्ववेदेषु मुनिक्सिक्तन्वदर्शिकः॥३२॥ वे विक्रो साम सम्मानिक स्वीतः स्वीतसम्बद्धाः

हे विश्रो यह सारा विश्व शक्ति और शक्तिमान् का उद्भव हैं. यह तत्त्वज्ञानी मुनियों द्वारा सब वेदों में कहा गया है

एतछदर्शितं दिव्यं देख्या माहारूपमुस्तमम्।

सर्ववेदान्सकदेवु निकितं ब्रह्मवादिषिः॥३३॥ इस प्रकार देवी का दिल्य और उत्तम महातन्य बताया गया है को ब्रह्मवादियों द्वारा समस्त वेदान्त करलों में

गया रू ज्य अहावादिया द्वारा समस्त बदाना रुख्या य निश्चित किया गया है पूर्व सर्वगते सुक्षी कुटस्वमसले सूचम्।

योगिनस्ततायस्यन्ति पहादेखाः वरं पदम्॥३४॥

इस प्रकार सर्वव्यापी, सृक्ष्म, कृटस्य, अचल और नित्य

महादेवों के परम पद को योगीनम देखा करते हैं। आन-दमक्षर इस केवल निकल परम।

व्यक्तिस्तरप्रकृति महादेखा वरं एदम्॥ ३५॥ जो आनन्दरूप, अक्षर ब्रह्मरूप, केवल और परम निष्कल

है, महादेवी के उस परम पद को योगीगण देखते हैं। परप्रदर्शनर कर्ज शास्त्रते शिवमध्यतम्।

अन्त्रास्कृतौ लीनं देख्यस्तरप्रमं पद्यु॥३६॥

पर से भी परतर, शास्त्रत, तत्त्वस्वरूप, शिव, अध्युत और अनन्त प्रकृति में लीन देवी का वह परम पद है। शुभ निरम्भनं शुद्धं निर्मुणं देतवनिर्मतम्। आत्वोकनव्यिविषयं देव्यासस्यस्यं पदम्॥३७॥

आत्याकनाव्यवय दव्याकरणस्य पदम्॥३७॥ देवी का वह परम पद सुम, निरजन, सुद्ध, निर्मुण और

भेदरहित है तथा आत्यक्रीत का विषय है। सैवा खत्री विधानी स परमान-दनिकाताम्। संसरवापानक्रिलान्निहनीसरसंत्रकत्ताम्।

परमानन्द को इच्छा रखने वालों को यही धानी और विधानी है। वही ईश्वर के सामिध्य से संसार के समस्त वापों को नह करतो है

तसमाहिमुक्तिमन्त्रिक्तन् पार्वती परमेक्सीम्। आज्ञारेत्मर्त्वमृतानामात्ममृतौ शिवास्मिकाम्॥३९॥

इसलिए मुक्ति की इंच्छा करहे हुए समस्त भूतों की आत्मरूपा शिवस्वरूपा एरमेश्वरी पार्वती का आश्रव ग्रहण करना चाहिए

लक्का च पुत्री सर्वाणीं तपरतप्ता सुदुश्चन्। समार्व सरजं वातः पार्वतीं परमेसरोग्॥४०॥

शर्वाणी को पुत्री रूप में ग्राप्त कर और कठोर तपश्चर्या करके भवर्या सहित हिमवान् परमेश्वरी पार्वती की सरण में अब गये थे।

तां दृष्टुः जायमानाञ्च स्वेच्ययैव वसननाम्। मेना हिमततः पत्नी प्राहेदे प्रवतिश्वरम्।। ४१॥ सर्वे साम स्वेचना से समापा सम्प्राप्ति

् पुत्ते रूप में स्वेच्छा से उत्पन्न उस सुमुखी पार्वती की देखकर हिमबान् की पत्नी मेना ने पर्वतराज से इस प्रकार कहाः ।

मेनोत्राय

पर्व्यवासानियां राजन् राजीवसदृष्टाननाम्। हिताय सर्वभूवानां आता च वषसावयोः॥४२॥

हे राजन्! इस बाला को देखो. जिसका मुख कमल सदृश है। जो हम दोनों के क्षप से समस्त प्राणियों के कल्वाण के लिए रुत्पन्न हुई है

सोऽपि दृष्ट्वा सतो देखेँ तस्पादित्वसन्निमाम्। कपर्दिनी चनुर्वकां निनेशमनित्तात्तमाम्॥४३॥ अष्टहस्तां विज्ञालाक्षीं चन्द्रावक्ष्यपूर्वणाम्। निर्मृणां समुजां सामात्सदसद्व्यक्तिवर्विनाम्॥४४॥

प्रणस्य शिरस्य भूमौ तेजसा स्वतिविद्धलः) स्रोतः कृताञ्जलिस्तस्याः प्रोबाच परमेश्वरीम्। ४५॥ तब (भेना का वचन सुनकर) हिमालय ने भी उस देवी को देखा और बाल सूर्य के समान कल्तिवाली, बटाश्वरियो, चार मुख बाली, तीन नेत्रों वाली, अत्यन्त स्वाससा प्रेमभाव

चार मुख बाला, तीन नेत्रा काला, अत्यन्त लालसा प्रमधाव युक्त, अष्टभुजा वाली, विशाल नेत्रों से युक्त, चन्द्रकला को

युक्त, अष्टपुजा वाला, ावशाल नजा स युक्त, चन्द्रकला का आधृषणरूप में धारण करने वाली, निगुंज और सगुज दोनों रूप वाली होने से साक्षात् सत् अववा असत् की अभिव्यक्ति

से रहित उस पार्वती देवी को दंडवत् प्रणाम करके अतिन्याकलता के साथ दोनों हाथ बोडकर पद सहित

अतिब्याकुलता के साथ दोनों हाथ बोहकर पय सहित हिमालय ने इस परमेश्वरी से कहा-

### हिमवानुवास

का त्वं देवी विज्ञालाहि। ज्ञासूक्यवाद्विते। न जाने त्वामद्रं क्लो क्वाबद्वृहि मुख्यते॥४६॥

हिमालय ने कहा— है विशालाशि, देवि आप कीन हैं? चन्द्रकला से युक्त आप कीन हैं? हे पुत्रि, मैं तुम्हें अच्छो प्रकार नहीं जानता हूँ, अतः तुपसे मूछ रहा हूँ

व्याजहार महासैलं प्रेणिनाममयप्रदाश ४७॥ वटन्द्रवर विकेट के क्यून सनकर संवित्यों को अध्य

तदनन्तर गिरीन्द्र के वचन सुनकर योगियों को अभय देने बाली वष्ट परमेक्से पर्यतसम्बद्धिमालय सं बोली।

पिरोन्द्रक्यनं शुल्बा ततः सा परमेग्रसः

श्रीदेव्युवाय मां विद्धि वरमां शक्ति वहेसरसमझयामाः ४८॥

अनन्यामस्ययामेकां या पश्यक्ति पुपुक्षवः। अहं हि सर्वम्यवानामानाः सर्वोत्त्यना शिवा॥४९॥

श्रीदेवी ने कहा— मुझे आप महेक्र के आश्रित परमा शक्ति जानो में अनन्या, अञ्चया एवं अद्वितीवा हूँ, जिसे माक्ष की उच्छा वाले देखते हैं। मैं सभी पदाओं को आत्मा

तम्य सब प्रकार से शिवा अर्थात् मंगलमयी हैं। शास्त्रीसर्वविकानमूर्ति सर्वप्रवर्तिकाः

अन्तानन्तमहिमा संसारार्णकतारिकी॥५०॥

मैं नित्य एंडर्य की विज्ञानमधी मृति और सबकी प्रवर्तिका हूँ मैं अनन्त और अनन्त महिमायुक्त तथा संसार स्हणर से तारने वाली हैं।

दिव्यं ददापि ते चक्षुः पश्य मे कप्पैशरम्। एतावदुक्त्या विक्रानं दत्या हिमक्ते स्थयम्॥५१॥ सर्व कपं दर्शनामास दिव्यं क्त्यरमेश्वरम्। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, मेरे ईसरीय रूप को देखो। इतना कहकर स्वयं उन्होंने हिमालय को विशेष जान

प्रदान करके अपने दिव्य परमेश्वर रूप को दिखा दिया कोटिसूर्यप्रतीकाश तेपोविष्यं निराकुलम्।। ५२॥ ज्यालामानासहस्त्रको कालान्त्रकालोपमम्।

दंशकरात्तं दुर्वतं वदामण्डलमण्डितम्। ५३॥ किरीटिनं गदाइस्तं स्कृतकार्यः स्वा।

किसाटन गदाइस्त रुखुचक्रयर तथा। त्रिशुलकरहरूसम् घोरस्य भवानकम्॥५४॥। त्रशानं सौम्बवदनमननाध्यमसंयुक्तम्।

चन्द्रावववलस्माणं चनुकोटिसमप्रमम्॥५५॥ किरीटिनं मदाहस्तं नुपुरैक्यलोधितम्।

दिव्यमाल्याम्बरवरं दिव्यगन्तानुलेपनम्॥६६॥ शृह्यभक्ष्यरं काप्यं त्रिनेत्रं कृतियाससम्। अण्डस्यं चाण्डवाद्यस्यं बाह्यमास्यन्तरं परम्॥५७०

सर्वज्ञक्तिभवं सुप्तं सर्वोकारं सनातनम् बहोन्होपेन्द्रयोगीन्द्रैर्वन्द्रमानपदान्कुजम्॥५८॥ सर्वतः परिषणदानं सर्वतोऽस्त्रित्तिरोमुखम्।

सर्वमावृत्य तिष्ठनी ददर्श बरमेश्वरीय्॥५९॥ उनका वह रूप करोड़ों सूर्य के समान श्वस्वर, तेजो विम्यस्वरूप, निराकुल, सहस्रों ज्वाला की मालाओं से युक्त

जदामंडल से सुशोभित, मुकुटश्वरी, हाथ में एद लिए, शंख चक्रभारी, त्रिशूलवरहस्त, घोररूप, भयानक अत्यन्न शाल, सीम्यमुख, अनन्त आवर्ष संयुक्त, चन्द्रशेखर,

सैकड़ों कालांगि के समान, देशओं से भंगकर, दुधर्व,

करोड़ों चन्द्रमा के समान प्रभाजाली किरोटयारी, गदाहरत, नुपुर द्वारा उपक्षभित, दिव्य माला तथा वस्त्रवारी, दिव्य गन्ध से अनुलिह, शंखचकथारी, कमनीय, त्रिनेत्र,

क्याप्रचर्मपरिचायी, ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत तथा ब्रह्माण्ड के बहिर्भृत, सबके बहिन्स्थ एवं अध्यन्तरस्य, सर्वशक्तिमय, शुभ्रवणं सर्वाकार एवं सनातन, ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र और योगिन्द्रों द्वारा बन्दनीय चरणकमलवाला, सम और हाथ-पैर

बाला और सब ओर नेत्र. हिर एवं मुख बाला था। ऐसे

रूप को धारण करने वालो और सबको आवृत करके स्थित परपेश्वरों को देखा दहा वदीदहरें क्ष्में देखा यहेश्वरं परम्।

भवेन च समाविष्टः स राज्य इष्टमानसः॥६०॥

देवी के इस श्रेष्ठ माहेश्वरी रूप को देखकर पर्वतराज भययुक्त तथा प्रस्ता मन हो गये। पूर्वपापे ब्राटकोऽक्रकाः

आस्पन्यायाय चारपानपोद्धारं समनुस्यरन्। नाप्नायष्ट्रसङ्खेणः तुष्टाव परमेश्वरीप्।।६ १॥

वे अल्पा में ही आत्मा का आधान करके और आंकार उज्ञारण पूर्वक आठ हजार नामों से परमेशरी की स्तुति करने लगे।

हिमबानुबाच

शिवोपः परवा शक्तितन्त्रा निकलापता। शान्ता माहेक्सी नित्या शक्कती परमञ्जरा।) ६२॥ अवित्रका केवलानन्या शिवात्या परमात्पिका।

अमादिरस्यया भुद्धा देवात्या सर्वगाचला॥६३॥

हिमवान् ने कहा— आप शिक्षा है तथा उपा एवं एरमाशक्ति अनन्ता और निष्कला एवं अमला है। आप

शान्ता, माहेशरी, नित्या, ऋश्वती एवं परमाक्षरा हैं। आप अधिन्त्या केवला अनन्त्या शिवातमा परमात्मिका अनादि. अदयया, शुद्धाः देवात्या, सर्वगा और अचला भी हैं

एकानंकविभागस्या मावातीता सुनिर्मला। महामाहेसरी सत्या महादेवी निरञ्जना॥६४॥

कह्य सर्वानस्काः च चित्रक्तिर्रातमालयाः नन्द्रा सर्वान्त्रिका विद्या ज्योतीरूपापृताक्षरा॥६५॥

शान्तिः प्रतिष्ठा सर्वेवां निवृत्तिरपृतप्रदाः व्योपपूर्त्तिव्योमलया व्योपाषाराष्ट्रतापरा। ६६॥ अमदिक्षिमापोषा कारणात्पाकलाकुला।

स्कतः प्रथमञा नाधिरपृतस्यात्मसंत्रयाः ६७॥

एक और अनेक विभाग में स्थित, मायातात, अत्यन्त

निर्मल, महामाहंश्वरी, सत्या, महादेवी, विरञ्जता, काळा, सबके भोतर विद्यमान, चित् ज्ञक्ति, अतिलालसा, नन्दा,

सर्वान्यिका, विधा, ज्यातिरूपा, अमृता, अक्षरा, शान्ति, अपृतप्रदा, व्यामपृति, व्योपलया, निवृद्धि, व्योमाधारा, अच्युता, अमरा। अनदिनिधना, अमोघा,

कारणात्या, कलाकुला, स्वतः प्रथमंतपन्न, अमृतनाभि, आत्मसंत्रयो।

प्राणेखरत्रिया भारत महामहिषवासिनीः

प्रापेश्वरी प्रापालमा प्रवासक्ष्मेश्वरी॥६८॥ महामायाऽश दुष्पुरा मूलप्रकृतिरीश्वरी। सर्वजनिकलाकारा ज्योग्या श्रीमंहिमास्पदा॥६९॥ सर्वकार्यनियंत्री च सर्वपृतेष्ठरेखरी।

संसारयोगिः सकला सर्वज्ञक्तिसपुद्धवा॥७०॥

संसारपंता दुवास दुर्निरीक्ष्या दुससदा।

प्राणशक्तिः प्राणविद्या योगिनो परमा कला॥७१॥ प्रापेश्वरप्रिया. माता. महामहिववासिनी, प्रापेश्वरी. प्राणरूपा, प्रधान पुरुषेश्वरी, महामाया, सुदुप्पुला, मूलप्रकृति,

इंडरी, सर्वशक्ति कलाकारा, ज्योरम्ना, स्रौ:, महिभास्पदा, सर्वकायनियन्त्री, सर्वभृतेश्वरेश्वरे, संसारवेनि, सकला, सर्वशकिसभुद्भवा, संसारपोता, दुर्वारा, दुर्निरोक्ष्या, दुरासदा,

प्राणशक्ति, प्राणविद्या, थोगिनी, परमा, कला ह महाविमृतिर्दुर्घर्षा मुलप्रकृतिसम्बद्धाः अनाजनस्विधवा परमातायकर्षिणी॥७२॥

सर्गस्थित्यन्तकारिनी सुदुर्वाच्या दुरत्यया। इक्ट्योनि: शब्दमयी नादाख्या नादविष्ठहा।७३॥

अनादिरव्यक्तपृषा यहानदा सनक्रनीः आकाशबीनियोंगस्य महायोगेश्वरेकरी॥७४॥ यहामाया सुदुष्यारा मूलप्रकृतिरोक्तरोः

प्रधानपुरुवार्तातम् प्रधानपुरुवात्मिकः।।७५॥ मूलप्रकृतिसम्भवा, महाविभृति. दर्धर्षा, अनाग्रननविभवा, परमाञ्चापकर्षिणो, सहि-स्थिति-

लयकारिणीः सुदुर्काच्या, दुरस्थया, सन्दः योनि, शस्दमयी, गदाख्या, शदविग्रहा, अनव्दि, अव्यक्तगुष्य, महानन्दा, सनातनी, आकाशयोनि, योगस्या, महायोगेश्वर की ईश्वरी हैं।

पहामाया, सुद्ध्याश, मृलप्रकृति, इंशरी, प्रधानपुरुष से अतीत, प्रधानपुरुषस्वरूपा पुराणा चिन्तयी पुस्तपदिपुरुषरूपिणी।

जन्मपृत्युवरातील सर्वश्रक्तिसम्बिता। व्यापिनी चानवव्यस्य प्रश्ननतुष्रवेसिनी॥७७॥ क्षेत्रज्ञतिकस्यकान्क्षणा मलवर्जिताः अर्नाद्वपायासञ्ज्ञा जिल्ला बकुतिब्रह्मा।७८॥

महापाबासभृत्यक्षा तामस्ये पौस्यो बुबा।

मृतानारस्यः कुटस्या पशुपुस्यसंदिताः। ७६ 🛭

पुराणा, चिन्ययो, पुरुषों की आदिपुरुषरूपा, भूतानारस्था, **बूटस्था, महापुरुव सं**डिता, जन्म, मृत्यु और बसवस्या से परं, सर्वशक्तिपुता, व्यापिनी, अनवच्छिना, प्रधानानुप्रवेशिनी,

व्यक्तप्रवक्तप्रतिका कृष्णा रक्तप्र शुक्लप्रसृतिका॥७९॥

क्षेत्रहराकि. अन्यक्तलक्षणा, मलर्वर्जना, अनादिमाया संभिज्ञा, त्रितस्वा, प्रकृतिग्रहा, महामायासमुरमञ, सामसी. पौरुषी, थुवा, व्यक्त-अध्यक्तस्वरूपा, कृष्णा, रका, शुक्ला, प्रसृतिका ।

अञ्चर्ण कार्यजननी नित्तं प्रमुखर्विणी। सर्गत्रलयनिर्मुक्तः सृष्टिस्वित्यक्तवर्मिणी॥८०॥ बह्नगर्धा चतुर्विज्ञा परान्यपाच्युत्तन्पिका। वैद्युती कामनी योजिजनवातेसर्राप्रवा॥८१॥ सर्ववारा महाक्या सर्वेश्वयंसमन्त्रिता। विश्वरूष महावर्षा विश्वेशेष्यमुवर्तिनी॥८२॥ महोयसी ब्रह्मवोनिः यहात्श्वमीसपुद्धवा। महाविधानकस्थलक महानिहात्महेतुका॥८३॥ कार्यजननी, क्तियप्रसम्बर्धीमणी. सर्गप्रनयनिर्मुका, सृष्टिस्वित्यन्तर्यापणी, ब्रह्मगर्मा, चतुर्विशा, परानाभा, अञ्चुतात्मिका, वैद्युती, शादलो, पोनि, जगन्याता, \$हर प्रिया, सर्वाधारा, महारूपा, सर्वे सर्यसम्बन्धता. विश्वरूपा, महागर्भा, विश्वेशेच्छानुवर्तिनी, महोपसी, बहायोनि, महालक्ष्मीसमुद्धवा, महाविषात के प्रध्व में स्थित, महानिद्रा, आत्महेतुका। सर्वसावारणी भूक्षमाहविद्या पारफर्विका अक्तकपाननास्था देखी पुस्तपोहिनी॥८४॥ अनेकाकारसंस्थाना कामजयविवर्जिता। **ब्रह्मजन्म होर्न्स्त्रवृक्षिकाविष्युक्तिकामिका।**८५० रहोत्रविष्णुजननी द्वहाख्या द्वहर्सत्रवा। रुपक्ता प्रथमणा बाह्यी पहली बाह्यस्विपणी॥८६॥ वैरान्पेद्धर्कस्थांत्या बृह्यपूर्ति इदिख्तिता।

सर्वसाधारणी, सुक्ष्मा, अविद्या, पारमार्थिका, अनन्तरूपा, अनन्तस्था, पुरुषमोहिनी, अनेक आकारों में अवस्थिता. कालत्रयविवर्जिता, बहाजन्मा हरि को मृति, बहा-विष्णुशिवात्मिका, **ब्रह्मे**स-विष्णु-जनती, ब्रहरसंज्ञाया, स्थलता, प्रथमजा, ब्राह्मी भहती ब्रह्मरूपिणी, वैराग्यैश्वयंभमातमा, ब्रह्मपूर्ति, हृदिस्थिता, अपांयोनि. स्वयम्पृति, मानस्रो, तस्वसंधवा **ईसराजो च क्षर्वाणी अंकर्स्वज्ञरीरिजी।** भवानी चैव स्त्राणी भहानस्मीरवाम्बिका॥८८॥ पहेशरसपुरपद्मा पुक्तिपुक्तिकरसप्रदा। सर्वेष्टरी सर्ववन्द्रा नित्यं पुदितपानसाः ८९॥ प्रक्षेन्द्रोपेन्द्रनमिता शंकरेच्छानुवर्तिनीः **ईश्वराशीसन्थता प्रदेशरपतिवता॥९०॥** सक्रद्विवातः सर्वार्तिसपुरुपरिहोषिणी। पार्वती द्विपतत्पुत्री परमानन्ददायिनी॥ ९ १॥

अयां योनिः स्वयम्पृतिर्मानसी तत्त्वसम्पन्ना॥८७॥

ईकराणी, शर्वाणी, संकरार्धक्रतीरिणी, भवानी, रुद्धाणी, महान्त्रस्थी, अस्थिको। महेक्ससमृत्यत्रा, भृक्तिमृक्तिफल्लादा, सर्वेक्सी, सर्ववन्द्या, नित्यमृदितमानसा, ब्रह्मेन्द्रायेन्द्रवमिता, अंकरेच्छानुर्वातेनी, ईक्सर्थासनगता, महेक्स्पतिवता। सकृद्धिमाता, सर्वातिसमृद्रपरिशोषिणी, शार्वती, हिमक्स्पुत्री, परमानन्ददायिनी गुणाक्या वोगजा योग्या झनपूर्तिविक्यक्तिनी। दासित्री कमला सक्ष्मीः श्रीरननोर्सस स्विता। ९२॥

सरोजनिलया गंगा योचनित्र सुरार्दिनी। सरस्वती सर्वविद्धा दगज्येष्ठा सुपंगला॥ ९३॥ कादेवी बरदा वाच्या कीर्तिः सर्वार्मसम्बद्धाः। योगीसरी बृह्मविका महाविका सुद्दोपना॥ १४८ गुरुविक्रत्यविद्या च धर्मविद्यालयाविता। स्वाहा विश्वन्यसः सिद्धिः स्वतः मेबा वृतिःश्रृतिः॥९५॥ गुणाढ्या, योगज्ञ, योग्या, ज्ञानमृर्ति, विकासिनी, साविश्री, कमला, लक्ष्मी, श्री, अनन्ता, उरसिस्थिता, सरोजनिलया, गंगा, बोमनिद्रा, सुसर्दिनी, सरस्वती, सर्वविद्या, जगरून्येश्च. भूमंगला बाग्देबी, बरदा, बाच्या, कीर्ति, सर्वार्थसाधिका, योगीवरी, ब्रह्मविद्या, महाविद्या, सुक्रोभना, गुह्मविद्या, आत्मविद्या, धर्मविद्या, आत्मभाविता, स्वाहा, विश्वम्भय, सिद्धि, स्वधा, मेथा, धृति, श्रुतिः नीतिः सुनीतिः सुकृतिर्मसयी नरवाहिनी। कृत्या विद्यवती सौम्बा भौगिनी पोत्रज्ञायिसी॥९६॥ होत्रा च शंकरी सांस्य पालिनी परमेडिनी।

हंसाख्या खोपनिलया जगत्सृहिविवर्षिनी॥१९॥ नीति, सुनीति, सुकृति, माधवी, नरवाहिनी, पृज्या, विभावती, सीम्या, भोगिनी, भोगतायिनी, शोभा, तंकरी, लोला, मालिनी परमेष्ठिनी, त्रैलोक्यसुन्दरी, नम्या, सुन्दरी, कामवारिणी, महानुभावा, सन्वस्था, महामहिवमदिनी, परानाभा, पापहरा, विविजमुक्टांगवा, कान्ता, विज्ञान्गरधरा,

दिव्याभरणभृषिता, हंसाख्या, ब्योमनिलया, जगत्सृष्टि

द्रैशोक्यसृद्धी नम्या सुद्धी कामचारिणी॥ १७॥

महानुभावा सन्त्रस्था महत्रमहिषमर्दिनी।

काना विदाप्यत्वस दिव्याधरणधृतिका।

क्तनाभा पापहरा विविजनुद्धांगदा॥ ५८॥

निवनी वन्त्रमध्यस्य निदेनी भद्रकालिका। आदित्यसर्णा कौमेरी मयुरवरबाहना। १००॥

विवर्धिनी।

वृक्तस्त्रपता चौरी पहाकाली सुरार्चिता। अदितिनियतः रौद्य पश्चमर्पः विवाहना॥ १० १॥ विरूपक्षी लेलिहाना महासुरविनाशिनीः महाफलान्यतांगी कामस्या विभावती॥ १०२॥ विचित्रपत्मकृदा प्रणक्षार्विष्ठमञ्जनी। कौशिकी कर्मणी समितिसदशर्यतीयनाशिनी। १०६॥ नन्दिनी. यन्त्रमध्यस्याः आदित्यवर्णा, क्येबेरी, मयुर बरवाहना, वृषासनगता, गौरी, महाकाली, सुरार्विता, अदिति, नियता, ग्रेटा, प्रधार्मा, विस्पाक्षी, महासुरविन्यतिनी. विवाहता. तेलिहाना, अनवद्यांगी. कामरूपा, पहायःला.

विचित्रसम्पुकुटा, प्रणतार्तिप्रभञ्जनी, कौशको, कर्पणी, सप्ति, विदश्वतिविनाशिनी बहुक्यर स्वरूपा च विरूपा रूपवर्जिता। भक्तार्तिसमनी पत्ना भवतापविनाशिक्ती॥१०४॥ निर्मुणा नित्यविभक्ता निःस्थरा निरम्प्रपा। तपस्यिनी सामगीतिर्थवाङ्गनिस्यासस्या॥१०५॥

सर्वातिशायिनी विशा सर्वीसद्धित्रदाविनी॥ १०६॥ सर्वेद्यर्रात्रयापार्या समुद्रान्तरवासिनी। अकलेका दिख्यामा किथीसङ्ग निरामवा॥ १०७॥

दीक्षा विद्याचरी दीता महेन्द्रविनिपातिनी

बहुरूपा, स्वरूपा, विरूपा, रूपवर्जिता, भक्तार्तिश्रमनी। भक्या, भवतापविवाशियो, निर्मुणा, निरम्बिभवा, निःसारा,

निरपंत्रपा, तपस्विनी, सामगीति, भवांगनिलयालया, दीक्षा, विद्याधरी, दोसा, महेन्द्रविनिपातिनी, सर्वातिशायिनी, विश्वा,

सर्वसिद्धिप्रदायिनी सर्वेश्वरप्रियामानं, समुदानस्वसिनी,

अकलंका, निराधारा, नित्यसिद्धा, निराममा

कामबेनु वृहद्वर्षा जीपती भीहनाशिनी। निःसंकरपा निरह्मक्षा विनवा विनवप्रिका। १०८॥ ज्वास्त्रपास्त्रसहस्राकत देवदेवी स्त्रोपयी। पक्षपप्रवती धर्मा कसुदेवसमुद्धकाण १०९॥ महेन्द्रोपेन्द्रप्रांगनी पक्षियम्बा परावरा।

ज्ञानक्षेपा जरातीता वेदान्तविषया गतिः॥११०॥ दक्षिणा दहती दोधी सर्वभूतनयस्कृतमः

योगमाना विध्ययस्य महामोहा गरीपसी॥ १११॥ कामधेनु, बृहद्गर्भा, श्रीमती, मोहनाशिनी, निःसंकल्या,

नियतङ्का, विजया, विजयप्रिया, ज्वालामास्यसहस्यक्ता, देवदंवी, मनोमयी, महाभगकती, मर्गा, वासुदेवसमुद्धवा, महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी, पिक्तगम्या, परावरा, ज्ञान जेया. जरानीता, वेदान्तविषया, गतिरूपा, दक्षिणा, दहती, दीर्घा, सर्वभूतनपस्कृता, योगमाया, विभागज्ञा, महामोहा, गरीपसी।

सन्या सर्वसमुद्धूतिवृद्धितवद्यस्यविदिधिः बीर्याकुरसमुद्धूतिर्वहास्तिर्वहास्यविदेशः ११२॥ स्राजिः स्वतः विकित्यसम्बद्धीतीतस्यविदेश

वानिः दश वितिः सन्ति-महामोगीनृज्ञायिनी विकृति ज्ञाङ्कृति ज्ञासिर्गणगयवस्यविकाध ११३॥

वैद्यानचे महाशाला यहासेना गुहप्रिया। महासप्तिः क्रियानच्या सची दुःस्वपनाशिनी॥ ११४॥ इञ्चा पूज्या जगाद्धात्री दुर्खिनेया सुरूपियी। तपस्विनो समाधिस्था त्रिनेश्च दिवि संस्थिता॥ ११५॥

सन्ध्या, ब्रह्मविद्याश्रयादि द्वारा संबद्धी उत्पत्ति का कारण, बीजाङ्करसमुद्भृति, महाशक्ति, महामति, श्वान्ति, प्रज्ञा, चिति, सत्चित्, महाभोगोन्द्र-साथिनी, विकृति, शाङ्क्र्री, सास्ति, गणगन्धर्वसंविता, वैद्यानरी, महासाला महासेन्य, गुस्त्रिया, महाश्रीय, शिद्यानन्दा, श्वी, दुःस्वप-नाशिनी, इज्या, पुज्या,

जगहात्री, दुर्विनेया सुरूषिणी, तपस्विनो, समाधिस्था, त्रिनेत्रा, दिवि, संस्थिता।

नुहास्विका गुणात्पत्तिर्महापीक्ष मस्त्युता। हत्त्ववाहानरागादिः हत्ववाहरामुद्रवा॥११६॥ जगतोरिर्जगभ्यवा जन्मक्षुजरातिमा। वटिर्महावटिषतीः प्रसानरकासिनी॥११७॥

तरस्विती समक्ष्यस्या जिनेका दिवि संस्थिता। सर्वेज्रियमनोपरता सर्वपृतदृदि स्थिता॥१९८॥ संसारतरिजी विद्या प्रद्यवदियनोसम्बर। ब्रह्माजी दुवती द्वाकी ब्रह्मधून: प्रवारिजी॥१९९॥

पुहान्विका. गुणोत्पति, महापीटा, मरत्सुता. हव्यबाहान्तरागादि, इव्यवाहसमृद्धवा, जगग्रोनि, जगन्मता, जन्ममृत्युजधतिया, बृद्धि, महाबृद्धिमतो, पुरुषान्तरवासिनी, तरस्विनी, समाविस्था, जिनेत्रा, दिविसस्मिता, सर्वेन्द्रिथमनोमाता, सर्वमृत्युदिस्मिता, संशारत्वारिको, विद्या,

बहावदिमनीलया, ब्रह्माणी, बृहवी, ब्रह्मी, ब्रह्मभूता,

हिरण्मपी महाराजिः संसारगरिवर्तिका। भुमालिनी मुख्या च पाविनी हरिरणी प्रमा॥१२० उन्मीलनी सर्वसहा सर्वप्रययसक्षिणी।

धवारिजी:

सुसौम्या चद्रबद्दन आध्यवसक्तमानसा। १२ १॥ सत्त्वतृद्धिकरी सुद्धिर्यलयप्रक्रिमति। जगतिका अगन्यूर्तिस्त्रभूतिरपृतावाया॥ १२२॥ निरमाया निरहास निरंकुजपदोद्धया। चन्द्रहस्ता विचित्रादृरि सम्बियो च्छ्यारियो॥१२३॥ हिरम्मयी, महारात्रि, संसारपरिवर्तिका, सुमालिनो,

हरण्ययो, महारात्रि, संसारपरिवर्तिका, सुमासनी, सुरूपा, भाविती, हारिणी, प्रभा, उन्मीलनी, सर्वसहा, सर्वप्रत्ययसाक्षिणी, सुसीम्बा, चन्द्रवदना, वाण्डवासकः मानसा, सत्त्वशुद्धिकपी, शुद्धि, मसप्रय-विनारिग्नी, जगित्रया, जगन्मृति, त्रिमृति, अमृताश्रया, निराश्रया,

विविश्वाङ्गी,

निराहारा निरंकुशपदीद्धवा, चन्द्रहस्ता, सन्दिणी, पदाचारियो

विशोक्य, शोकनशिनी

परावरविधानहा महापुरुषपूर्वजा। विश्वेसरप्रिया विश्वृत्त् विश्वृत्तिकक्का जिताश्रमाः १२४॥ विद्यामयी सहस्राक्षी सहस्रवदनात्मजा। सहस्राज्ञिः सर्वस्या महेश्वरपदाश्रया॥ १२५॥ श्रानिनि सपमयी ज्यासा तैजसी पद्मवाधिका

भक्तभायात्रस्य मान्या पहादेवमनीरमा॥ १२६॥ स्वोमसक्ष्मीः सिहरवा चेकितानामित्रप्रथा।

वोरेक्क्स विमानस्या विज्ञोका ज्ञोबनाज्ञिनी॥१२७॥ परावरविधानज्ञ. महापुरुवपूर्वजा, विश्वेरप्रिया. विद्युत, विद्युविद्या, विज्ञाना, विद्यामणे, सहस्राक्षी,

सहस्रवदनात्मजा, सहस्ररित्म, सत्त्वस्था, महेश्वरपदाश्रया, क्षात्तिनी, मृण्ययो, व्यक्ता, तैजसी, पध्येमेशिका, महामायाश्रया, मान्या, महादेवमनोरमा, व्योमलक्ष्मी, सिहरया, चोकताना, अमिनप्रभा, वोरेश्वये, विमानस्था,

अनाहता दुण्डलिनी निलनी पद्ण्यासिनी। सदानन्द्रा सदाकीर्तिः सर्वमूताश्रयस्थिता॥ १२८॥ वाग्देवता ब्रह्मकला कलातीता कलारणीए ब्रह्मकी श्रह्महृदया ब्रह्मकिया क्रियप्रिया॥ १२९॥ व्योगशकि क्रियाशक्तिर्ज्ञानसक्तिः यरा गतिः। श्लोफिका विक्रिका पेस्न मेदामेदविवर्जिता॥ १३०॥ अधिका विश्वसंस्थाना वहिनी वंशहारिणी। मुक्काकिर्गुणातीता सर्वदा सर्वतोषुखी॥ १३१॥ अनाहता, कण्डलिनो, निलनी, पद्मभासिनो, सद

अनाहता, कुण्डलिनो, नस्निनी, पद्मभासिनो, सदानन्दा, सदाकीती, सर्वेभूताशयस्थिता, यग्देवता, ब्रह्मकला, कलातीता, कलारणी, ब्रह्मश्री, ब्रह्महृदया, ब्रह्मदिव्यु-श्रिवप्रिया, व्यामशक्ति, किवाशक्ति, ज्ञानशक्ति, प्रागरित.

शोभिका, भेचा, भेदाभेदविवर्जिता, अभिन्ना, भिन्नसंस्थाता,

विश्वनी, वंशहारि**णी, गुडाशकि, गुणातीता, सवं**दा सर्वतोम्स्वी।

भविनो भगवत्यली सकला कालहारिणी। सर्वेकिन् सर्वेतोभदा गुक्कातीता गुक्कवितः॥१३२॥

प्रक्रिया योगमाता च गङ्ग विशेष्ठरेसरी। कमिला कपिला काना कमलामा कलानसा। १३३॥

पुण्या पुष्करिणीः मोक्त्रो पुरन्दरपुरस्सराः पोषिणी चरपैक्षर्यमृतिदा मृतिमूक्ष्णाः १३४॥ । पञ्चवृह्यसमुत्पत्तिः चरमार्थार्थयविष्ठाः।

वर्गेद्वा मानुमती पोक्सिया पनोजवा॥ १३५॥ भगिनी, भगवन्यतो, सकला, कालहारिणी, सर्वेवित, सर्वेतीभद्रा, गुह्मातीता, गुहावलि, प्रक्रिया, योगमाता, गंगा. विश्वेत्तरेवरी, कलिला, कपिला, कान्ता. कमलीभी. कलान्तरा, पण्यो, पृष्करिणी, भोक्सी, पुरन्दरपुरुसरा,

घोषिको, परमेश्वर्यभृतिदा, भूतिभृषणा, पश्चप्रहासमृत्पति, परमार्थाधेविग्रहा धर्पोदया, भानुमतो, योगिहोया, मनोजवा। मनोरमा पनोरस्का तापसी वेदरूपिणी

विद्वासस्या वियन्पूर्तिर्विद्युन्माला विद्वावसी॥१३७॥ विद्रारी सुरभी विद्या नन्दिनी नन्दिक्त्लभ॥ भारती परमानन्दा परापर्राविषेदिका॥१३८॥

वेटशक्तिर्वेटमसा वेदविद्याप्रकाशिनी॥ १३ ६॥

वारमध्यते याता यहासकिर्पनीपर्यः।

सर्वप्रहरणोपेता काऱ्या कामेश्चरेखरी। अधिन्यस्मतविभवा भूलेखा करकप्रभा॥ १३ र ॥ धनोरमा, मनोरस्का, तापसी, वेदरूपिणी, वेदशक्ति, स्मता, वेदविद्या-प्रकाशिमी, योगेश्वरेश्वरी, माता,

महाराफि, मनोमयी, विश्वाक्स्या, वियन्सूर्ति, विद्युन्द्रला, विहायसो, किन्नरी, सुरभो, विद्या, नन्दिनो, नन्दिनक्षभा, भारती, परमानन्दा, परापरविभेदिका, सर्वप्रहरणोपेता, काम्या, कोमेशरेशरी, अधिनया, अनन्तविभवा, भूलेखा,

करकप्रभा।

कृष्याच्द्री धनस्त्वत्वचा सुगन्या समदाविनी। त्रिविक्रमपदोद्धता घनुष्याचाः शिबोदवा॥१४०॥ सुदुर्लमा बनाव्यक्षा सन्या चिंगलानोष्यना। शान्तिः प्रमावती दीतिः पङ्कतायत्ववेद्यना॥१४१॥ आक्षा भू कपलोद्धता गव्यं पाता रणप्रिया। सरिक्षया गिविश्य शुद्धिर्नित्यमुष्टा नियनस्य॥१४२॥

दुर्गा करवासनी संक्षी पर्कितांगा सुवित्रहा।

पूर्वमागे क्रदलोश्यायः

हिरपयवर्णा जपती जनशंत्रप्रवर्तिका॥ १४३॥ कुष्पाण्डी, **- धनरताड्या, सुगन्धा, यन्धदायिनो,** विविक्रमपदोद्धता, धनुष्पाणि, शिवोदया, सुदर्लभा, धनाध्याक्षा, धन्या, पिंगललोचना, शान्ति, प्रभावती, दीति, पंकज के समान दीर्घ नेत्रवाली, आहा, भू, कयलोद्धता, गोमाता, रणप्रिया, खिक्कया, गिरिशा, शुद्धि, नित्यपुष्टा, निरन्तरा, दुर्गा, कात्यायनी, चंडी, चर्चितांगा, सुविग्रहा, हिरण्यवणां, जगतो, जगद्यंत्रप्रवर्तिका। मन्दराविनिवासा च गरहा स्वर्णपालिनी रत्यपाला रत्यपर्या पुष्टिविश्वप्रमाधिनी॥ १४४॥ परानाथा परानिधा नित्यस्कृप्यतोद्धसाः युन्वती दुखकम्मा च सूर्यमाता दुवहुती॥१४५॥ महेन्द्रधनिनी सीध्या वरेण्या वरदायिकाः कल्याची कमलावासा पञ्चवृद्धा वरप्रदा। १४६॥ साध्यापरेश्वरी सिद्धा दुर्ज्यंक दुरतिऋषा। कालराजिर्महाखेगा वीरधद्रष्टिया हिला। १४७॥ भन्दराचलनिवासा, भरहा, स्वर्णमालिनी, रह्ममाला, रतगर्भाः पृष्टि, विश्वप्रमाधिनी, पद्मनाभा, पद्मनिभा, नित्यरहा, अमृतोद्भवः, भृत्वतो, दुश्रकम्पा, सूर्यभाता, दुवहतो, महेन्द्रभागती, सीम्बा, वरंग्या, वरदायिका, कल्याणी, कमलावासा, पश्चचूडा, वरप्रदा, वाच्या, अमरेखरी, विद्या, द्जंया दरतिक्रमा, कालग्रति, पहावेगा, वीरभद्रप्रिया, हिता। भद्रकाली जगन्माता भक्तानां महदायिनी। कराता पिंगलाकारा कामभेदा महास्वनाः १४८॥ यशस्तिनी यहांदा च वड्डावर्षरवर्तिका। <u>झिंदुनी पविनी सोख्या सोख्ययोगप्रवर्तिकाः १४९॥</u>

चैत्रा संवत्सरास्टा जयसम्पूरणी ध्वजाः

खगळका खगारूडा कराही पुगमालिनीः

भद्रकाली,

पद्मनिलयाः विरक्ताः गरुहासना

ऐसर्पपरानिलया विरस्ता गरुहासना। १५ १॥

र्शुभारि । खेबरी स्वस्य केवुप्रीयाकलिप्रियाः १५०॥

जगन्यता, भक्तमंगलदर्शियती,

कराला. पिंगलाकास, कामभेदा, भहरस्वना, यसस्विनी, यसोदा, षड्ध्वपरिवर्तिका, घ्वजा, शंखिनी, परिानी, सांख्या, सोख्योगप्रवर्तिका, चैत्रा, संवत्सगरूका, जगरसम्पूरणी, ध्वजा, शुंधारि, खेवरी, स्वस्था, कंबुग्रीवा, कलिप्रिया, खगध्वजा, खगारूका, वारको, पुगमालिनी, ऐसर्थ-

जवनी इद्भुड़ायय्य गृहरेख गणात्रणीः सङ्गरूपसिद्धाः साध्यस्याः सर्वविज्ञानदाविनीः १५२॥ कलि- कल्कविहन्त्री च नृहोपनिषदुक्तमा। निक्क दृष्टि स्पृतिकापिः पृष्टिस्तुष्टि क्रियायती॥ १५३ विद्यायरेहरेशाना पुलिईक्तिः शिवामृता। लेहिता सर्पमाला व मोचणा वनमालिनी॥ १५४॥ अनुक्रमधनान्त्रा नरनारायणोद्धवा। नृतिही दैत्यप्यनी स्टब्स्क्रमक्क्यस्य ॥ १५५॥ नयन्त्रो, इदुहागस्था, यह्नोस्रा, साम्यस्या, सर्वविज्ञानदायिती. संकल्पसिद्धाः 💎 कल्कविहन्त्री, गुह्योपनिषदुत्तमा, निष्ठा, दृष्टि, स्मृति, स्यप्ति, पुष्टि, तुष्टिः फ्रियायती, समस्त देवेश्वराँ की ज्ञासिका, भुक्तिः पुक्तिः शिवा, अमृता, लोहिता, सर्पमाला, वनमहित्री, अनन्तरायना, अनन्ता. ∃सिही, दैत्यमयनी, शंश्चयऋगदाधरा हैं सङ्ग्रंजी समृत्यतिरम्बिका पादसंग्रया। यहाञ्चाला पक्षापृतिः सुपूर्तिः सर्वकाण्युक्॥१५६॥ शुद्धा च सुरवना स्वैरी धर्मकामार्जमोहादा। पूप्पवनिलवा पूर्वा पूराणपुरुषारणिः॥ १५७॥ महाविभृतिदा भाषा सरोजन्यना समा। अष्टादशपुजानाद्याः नीलोत्यलदलप्रमा॥ १५८॥ सर्वशक्त्यासभासका धर्माधर्मसिकविर्वता। वैराग्यज्ञाननिरदा निराह्येका निरिन्द्रियाः। १५९॥ अर्थ संकर्षणी, समुस्पत्ति, अम्बिका, पादसंत्रका. महाज्वाला, महाभृति, सुपृति, सर्वकामधुक्, शुधा, सुस्तनः, सीरी, धर्मकामार्चमोक्षदा, ध्रमध्यनिलया, पूर्वा, पुराण-पुरुवारणि, महाविभृतिदा, मध्या, सर्वजनयना, समा, अष्टादशभूजा, अनाचा, नीलोन्फ्लदलप्रभा, सर्वशक्त्याः सनारूढा, धर्माधर्मविवर्जिता, वैराग्यज्ञाननिरता, निरासोका, विचित्रगहनामस् शस्त्रतस्यानवासिनीः

निरिन्दिया स्वनेद्वरी निरास्टा त्रिञ्जलकरपारिणी॥१६०॥ अञ्चदेवतापृत्तिर्देकतः वरदेकता। गणाम्बद्धाः गिरेः पुत्रीः निजुन्मविनिपार्तनी॥ १६ १॥ अक्जो वर्णरहिता त्रिवर्णा अक्स्म्भवा। अस्तवर्धनन्यस्था शहरी सातपानसा॥ १६२॥ अनोज मोमती मोधी मृहस्त्या गुणोनसः। गौर्गीर्गव्यप्रिया भौषी गणेश्वरनमस्कता। १६ ५॥

त्ता/वतस्थानवासिनी. स्थानेश्ररी विचित्रगहनाधारा. - त्रिशुलवरचारिणी. अज्ञेषदेवतामूर्ति, देवता. निसदन्दा, बरदेवता, गणाम्बिका, गिरे-पुत्रो, निशुप्भवितिपातिनी. अवणां, वर्णरहिता, त्रिवर्णा जीवसंभवा, अनन्तवर्णा, अनन्यस्था, संकरी, शान्तिमानसा, अगोत्रा, गोमती, गोप्ती, गुणोत्तरा. मो. मो:. गट्यप्रिया. गणंश्वरनसस्कृता (ये नाम भी आपके हैं) सत्यमामा सत्यसन्या जिसन्या सन्धिवर्जिता। प्रविवादात्रका सांख्या सांख्ययोगसपुरुवा॥१६४॥ असंख्येपात्रपेयाख्या शुन्या शुद्धकुलोद्धवा। विन्दुनादसमृत्यमि शम्भुवामा शशिक्रका। १६५।। विश्वतः भेदर्शहतः पनोज्ञा मयुस्दनी। महाश्रीः श्रीसमुत्पनिस्तमः पारे प्रतिक्रिता। १६६॥ वितस्थयाता विविधा सुसूक्ष्मपदसेवयाः प्रान्ता ग्रीता मलातीता निर्विद्धारा शिवात्रकः। १६७॥ आप सत्यभागः, सत्पसन्धाः, त्रिसन्ध्याः, सन्धिवर्जिताः सर्ववादाश्रयः, सांख्यः, सांख्ययोगसमुद्भवा, असंख्येया, अप्रमेवाखरा, शुन्या, जुद्धकुलोद्धवा, बिन्दुनादसमृत्यति, शशिक्षमा. पिशका. भेदरहिता. मध्युदर्ना, महाश्रोः क्रोसमृत्यत्ति और सम से परे प्रतिष्ठित हैं। आप जिल्ह्यमाता, जिक्का, सुसुद्रमण्ड्संश्रया, सान्ता, भीता, मलातीता, निर्विकास, शिवाश्रया हैं। प्रिवास्या न्विननितया जिस्हानस्याव्येणीः दैस्पदानवनिर्माद्यो काञ्चपी कानकर्णिका॥ १६८॥ शास्त्रयोनि फ्रियामृतिश्चतुर्वर्गप्रदर्शिका। नाराधणी नरोत्पति क्षीपृदी लिक्नुशारिणी॥१६९॥ कापुकी कलितत्त्रवा परावरविभृतिदाः वराद्वजातपहिषा घड्या वापलांचना। १७०॥ सुभद्रा देवकी सोता वेदवंदाङ्गपारगा। पनस्विनी पन्युमाना पहामन्युसमुद्धवा॥ १७ १॥ से प्रसिद्धः नाम शिवजानस्वरूपिणी, दैत्वदानवनिर्मायी, भारयपी, काल-कर्णिका हैं। आए ही ह्यान्त की योनिरूपा, क्रियापृति, चतुवंगप्रदक्षिका, नारायणी, नरोत्पत्ति, कीमुदी, लिगधारिणी,

काम्को, कलिताभावा, परावरविभृतिदा, पराक्रुआतमहिमा,

बडवा, अप्रलोचना, सुभदा, देवकी, सीता, वेदवंदांगपरगा.

मक्स्विनी, मन्त्रुपाता, महामन्युसमुद्धवा हैं।

अयन्युरमृतास्वादा पुरुद्गृता पुरुद्गृता। अज्ञोच्या भित्रविषया हिरण्यरजतप्रिया।। १७ २ ॥ हिरण्यरजन्त्र हेमा हेमामरजपूषिता। विद्राजमाना दुईया ज्योतिहोमफलप्रदा॥ १७३॥ महानिद्रासमृद्धतिएनिद्रा सत्यदेवता। र्दार्घा ककृषिनी इसा शांतिया शांतियर्द्धिनी॥ १७%॥ लक्ष्यदिशक्तिवननी शक्तिचनप्रवर्तिका। त्रिलक्तिकस्यो जन्मा यहर्षिपरिवर्क्तिता। १७५ ४ आप अपन्य, अमृतास्वादा, पुरुदुता, पुरुदुता, अशोच्या, द्रिरण्यरजतप्रिया. हिरण्यरजनी. हमाभरणभृषिता, विभ्राजमाना, दुर्जेया, ज्योतिद्यंमफलप्रदा महानिद्वासमृद्धति, अनिद्वा, सत्यदेवता, दोघा, कक्षुचिनो, <u>क्ष्मा, शान्तिदा, शान्तिवर्धिनी, संस्म्यादिशक्तियाँ को जननी,</u> शक्तिचळ को प्रवर्तिका, त्रिशक्तिजननी, जन्या और **यक्ष**मिपरिवर्जिता हैं। मुद्यौता कर्मकरणी युगानदहनात्मिका। संदर्भणो जगदात्री कामयोनि: किरीटिनी॥१७६॥ ऐंदी बैलाक्यनिका वैचादी परपेश्वरी। प्रशुप्पद्यता दात्री वृग्पदृष्टिसिलोधना॥ १७७॥ मदोरकटा इंसमति प्रचणहा चण्डविऋया। दुवाबेहा विधन्याता विख्यपर्वेटवासिनी॥ १७८॥ दियसमेहनिलया कैलामपिरिसासिनी। घाणुरहन्तुतनस्त्र नीतिज्ञा कामस्रपिणी॥ १७९॥ सुधीता, कमकरणी वृगान्तदहनान्यिका, संकर्पणी, जगद्धार्च, कामयानि, किरोटिनो, ऐन्द्रो, बैलांक्यनमिता, वैष्णवा, परमंडरी, प्रशुम्नद्विता, दात्रो, युग्मदृष्टि, विलोचना, मदोत्कटा, हंसगति, प्रचण्डा, चण्डविक्रमा, वृषावेषा, वियन्माता, विरूपपर्वतवासिनी, हिमबन्मेरुनिलया, कैलास-गिरिवासिना, चाणुरहन्त्रतगरा, नीतिज्ञा, कामरूपिणी (आप ही हैं। वेदविद्या चनसास ब्रह्मशैलनियासिनीः वीरपद्भावा वीरा महाकामसमृद्धवा। १८०॥ विद्याधरप्रिया सिद्धा सिहाधर्यनसकृति । आप्यायनी हरंती **च जवनी पोषणी कला**।।१८२॥ पातृका पन्पबोद्धता वारिजा वाहनप्रिया। करीविणी सुवाबाणी बीणावादकारपरः।।१८२॥ ग्रेविता मेविका मेच्या स्लिवाली गरुपती।

अरम्बती हिरण्याक्षी मृगाङ्गा मानदायिनीत १८३॥

पूर्वपाने शहलोऽध्यायः

आप ही वेदविद्या, अतस्त्रता, ब्रह्मशैलिनवासिनी, बंग्भदप्रका, वीरा, महाकामसमुद्धवा, विद्याधरप्रिया, सिद्धा, विद्याधर्यन्यकृति, आप्यायनी, हरन्ती, पावनी, पोवणी, सला, मानुका, मन्मयोद्भृता, वारिजा, वाहनप्रिया, करीषिणी, सुधावाणी, वीणावादनतत्त्रस्य, सेविता, सेविका, सेच्या, सिनीवाली, गरुत्यती, अरुन्धती, हिरण्याक्षी, मृगांका, मानदायिनी हैं

वसुत्रदा वसुपती वसोद्धांस वधुपरा। सारायस वसरोहा परावाससहस्रदा॥ १८४॥ श्रीफला श्रीमती श्रीहा श्रीनिवास क्रिकंत्रिया। श्रीपरा श्रीकरी कल्या श्रीवसर्द्धक्रसेरिणीश १८५॥ अनंतदृष्टिरश्रुद्धा पार्वरहा पनदृष्टिया। निहंत्री दैत्यसङ्घनां सिहिका सिहवाहुन्या। १८६॥ सुवर्धना च शुक्रोणी सुक्रीतिशिक्तसंश्या। रसज्ञा सस्दा स्था लेलिझनापुनस्रवा॥ १८७॥

अप चसुप्रदा वसुपती, बसीधारा, वसुन्धच, धाराधच, बरारोहा, परावाससहस्रदा, श्रीमला, श्रीमती, श्रीरां, श्रीनिवासा. शिवप्रिया, श्रीधच, श्रीकरी. कल्या, श्रीधवर्धशरीरिणी, अनन्तदृष्टि अधुद्रा, धात्रीरा, धनदप्रिया, दैत्यसंधनिहन्त्री, सिहिका, सिहबहना, सुवचंला, सुश्रीणी, सुकीर्ति, छित्रसंशया, रसज्ञा, रसदा, रागा, लेलिहाना. अमुनस्रवा है

नित्यदितः स्वयंज्योतिरसमुख्य कृतजीवना। वज्रद्वस्य वज्रदिद्धा वैदेही वज्रविषदः॥१८८॥ मङ्गल्या मङ्गला माला निर्मला मलहारिजी। गान्यवी करुका चान्ही कम्बलासतरित्या॥१८९॥ सौदामिनी जनानदा भुकुटीकुटिलानना। कर्णिकारकरा कक्ष्म कंसप्राणापहारिण्ते॥१९०॥ सुगबरा सुगावर्ता जिसस्य हर्ववर्द्धिनी। अन्यक्षदेवता दिव्या दिव्यगन्या दिवः परा॥१९९॥

नित्यंदिता. स्वयंज्योति. उत्सुका, यृतजीवना, वद्भदण्डा. वद्भिव्रहा, वैदेही, वद्भविग्रहा, मङ्गल्या, मङ्गल्या, मङ्गला, माला. मलहारिणी, गान्थवी, करूका. चान्द्री, कम्बलास्तरिंग्या, सौदायिनी, जनान्दा, धुकुटी, कुटिसानना, क्यिकारफरा, कथा. कंसप्राणापहारिणी, युगन्थरा, युगावर्ता, विसन्ध्या, हर्षवर्थनी, प्रत्यसद्वता, दिव्या, दिव्ययन्था, दिवःपरा (भी आप हाँ)।

सकासनग्वा साकी साव्या चारक्यसना। इहा विशिष्टा शिष्टेहा शिष्टाशिष्टप्रपूजिता। १९२॥ सतक्या सतावर्त्त विश्ता सुर्यसंख्यिता। १९३॥ सुरेन्द्रपाता सुबुम्त सुबुम्म सूर्यसंख्यिता। १९३॥ समीक्ष्या सत्त्रतिष्ठा च निवृत्तिर्द्धानपारम। वर्मसास्त्राविद्धान्ता वर्षस्य वर्मबाहना। १९४॥ वर्षस्रक्तिर्वरिद्धानी विद्यार्थ विद्यवर्षिणी। १९५॥ वर्षस्रक्तिर्वरिद्धानी विद्यार्थ विद्यवर्षिणी। १९५॥

आप शकासनगता, शाकी, साध्या, चारुवासस्ता, इष्ट. विशिष्टा, शिष्टेष्टा, शिष्टासिष्टप्रपूजिता, शतरूपा, शतावतां विनता, सुर्राप, सुरा, सुरन्द्रः माता, सुशुम्ना, सुषुम्ना, सूर्यसंस्थिता, समीक्ष्या और सत्प्रतिख, निवृत्ति, ज्ञानपारगा धर्मशास्त्रार्थकुशला, धर्मश्रात, धर्मधाहना, धर्मधर्म की निमांजी, धार्मिकशिवप्रदा, धर्मशक्ति धर्मपयी, विधर्मा, विश्वधर्मिणी हैं।

वर्षातरा वर्षमवी पर्मपूर्वा धराधसा। धर्मोपदेष्टी धर्मात्म धर्ममप्या धराधसा। १९६॥ कापाली अकला पूर्विः कलाकल्यिक्यः। सर्वज्ञक्तितिपुँका सर्वज्ञक्यश्रवस्था। १९७॥ सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सूक्ष्मानस्वरूपिणो। ज्ञ्यानपुरुषेशेशा पहादेवैकसाक्षिणी॥ १९८॥

आप धर्मान्तरा, ष्रयंपाये, धर्मपूर्वा, धनावहर, धर्मेपदेष्टे, धर्मफ्या, धराधरा, कापालो, शकला, मूर्ति, कलाकलित विग्रहा, सर्वशक्तिविनिमुक्ता, सर्वशक्त्याश्रया, सर्वा सर्वेश्वरी, सुक्ष्मा, सृक्ष्मझनस्वरूपिणी, प्रधानपुरुष की स्वामिनी, महादेव की एकमात्र साक्षिरूपा हैं

सदाशिया विधन्पूर्तिरंद्यूर्तिरपूर्तिका। एवं नाम्ना सहस्रेण स्तुत्कारमी हिमवान्निरः ॥ १९९॥ भूग प्रणम्ब भीतात्मा प्रोवाचेदं कृत्यञ्जलि । चदेतदेश्वरं कर्षं चोर्त् ते परमेश्वरी॥ २००॥ भीतोऽस्मि साम्प्रवं दृष्ट्या क्रपमन्मकदर्शमा प्रमुक्ताव सा देवी तेन शैलेन पार्वती॥ २०१॥ संहत्य दर्शमामास स्वरूपमण्डं कृतः।

नीलोत्यलदलप्रस्थं नीलोत्यलसुगिष छ॥२०२॥ आप हो सदाशिवा, विधन्यूर्ति, वेदमूर्ति, और अमूर्तिका है— इस प्रकार एक हजार नामों से स्तृति करके वे हिमबान् गिरि पुनः प्रणाम करके मक्पीत हो हाथ जोड़कर यह बोले— 'हे परमेश्वरी। तुम्हारा यह ईश्वरीय स्वस्त्य भयानक है जिसे देखकर मैं भवधीत हूँ संग्रात दूसरा रूप दिखाओ। उन पर्वतराज के ऐसा कहने पर देवी पार्वता ने उस रूप को समंदकर पुन दूसरे रूप को दिखाया जो नीलकमल के

समान और नोलकपन जैसी सुरान्य से युक्त या हिनेत्रं हिमुजे सौम्यं नीलालकविष्कृषितम्।

रक्षपदाम्बुकतर्नं सुरक्षकरपत्सवम्।)२०३(। श्रीपद्विलाससद्वृतं सलाटतिलकोरम्बलम्।

भृषितं चारुसर्वाङ्गं भृष्णैरविकोमलम्॥ २०४॥ दवानपुरसा मालां विज्ञालां हेपनिर्पिताप्।

ईपरिपतं सुविप्बांह्यं नुपुरारावसंयुवम्॥२०५॥ प्रसम्बद्धनं दिख्यमनदर्गाहमास्पद्धम्।

तदीदशे समामोक्य स्वरूपे शैलसनय-११२०६४ पीर्ति सन्दर्भ इष्टात्मा वभाषे परकेश्वरीम्।

उसके दो नेत्र तथा दो भूजाएँ बीं: अल्पन्त सीम्प नथा काले केशपाशों से विशृषित था। रक्तकमल के समान लाल

उनके पादतल ये और हचेलियाँ भी अन्यन्त रक्तवर्ण को थीं वह शोधासम्पन्न, विलासमय तथा सद्वत से एक पा

ललाट पर उज्ज्यल ज़िलक था। विविध आभूषणों द्वारा उनका वह अति कोमान और सुन्दर हारेराङ्ग विभूपित या उन्होंने वक्ष स्थल पर स्वर्णनिर्मित अत्यन्त विशाल माला

धारण की हुई यो। उनका स्वरूप मन्दहास्य युक्त, सुन्दर बिम्बफल के समान ओह एवं नृपुर की ध्वनि से युक्त धी।

वह रूप प्रसन्नमुख, दिव्य और अनन्त महिमा का आक्रय था। उनका ऐसा स्वरूप देखकर ब्रेष्ट शैलराज भववृक्त

हाकर प्रसन्नचित्र होते हुए परमेखरी से बाले। हिंग् जानुवास

अह में सफले जन्म अह में सफले तप ॥२०७॥ यन्मे साक्षास्यमध्यस्य प्रपञ्चा दृष्टिगोचरम्।

त्यया सृष्टं जगत् सर्वं प्रकाशके त्ववि स्थितम्॥२०८॥ त्यव्येव लीवते देवी खमेव परमा गतिः।

बदन्ति केचित्वामेव प्रकृति प्रकृते पराम्।। २०९॥ अपरे परपर्वज्ञाः शिवेति ज्ञिवसंत्रयात्।

त्वयि प्रमानं युरुषो महान्वहा क्वेहरः॥२१०॥ हिमबान बोले— आज मेरा जन्म सफल है और आज

पंस तप भी सफल हुआ जो आप साक्षात् अव्यक्तरूपा मुझं दृष्टियोचर हुई हैं। आपने हा सम्पूर्ण जगत की सिंट की हैं और प्रधान आदि आप में हो हैं। हे देवि। सम्पूर्ण जगत्। तुममें ही लीन होता है। तुम ही परमा गति हो कोई तुम्हें प्रकृति कहते हैं और कोई प्रकृति से परे भी कहते हैं। अन्य

परमार्थ के जाता आपको शिव के संशय के कारण शिवा कहते हैं प्रकृति, पुरुष, महत्तस्य, ब्रह्मा और ईसर अवप में ही स्थित हैं।

अविक नियतिर्माण कमाकाः सतशोऽपवन्। लं हि सा परमा शक्तिरनता वरमेडिनी॥२११॥ सर्वभेदविनिर्मक्ता सर्वभेदऋषक्रमा

त्वपविद्वाव बोगेशि महादेवी महेका ॥२१२॥ प्रधानाद्यं जगहसर्वं करोति विकरोति च।

त्वयेव सद्भतो देव: स्थात्मानन्दं समञ्जूते॥२१३॥

अविद्या, नियति, पाया, कला आदि सैकड़ों पदार्थ आप सं उत्पन्न हुए हैं। आप ही अनन्त फरमा ज्ञक्ति तथा परमेष्टिनी हो। आप ही सब भेदों से युक्त और सब भेदों के आश्रमों

का आवय हो। हे योगेक्सी तुम्हें अधिव्रित करके महेक्स महादेव प्रधान आदि सम्पूर्ण जगत् को रचते हैं तथा संहार करते हैं। तुससे संयोग पाकर महादेव अपने आरमानन्द का

स्वयक्षरं परं व्योग महज्ज्योतिर्विरञ्जरम्॥ २१४॥ हितवे सर्वगतं सूक्ष्मं परं श्रद्ध सनातन्त्य्। त्वं शक्रः सर्वदेवानां ग्रहा ब्रह्मविदामसि॥ २ १५ ॥

स्वमेव परमानन्दरत्वमेवानन्ददायिनीः

अनुभव करते हैं:

वापुर्वमक्तां देवि बोगिनां खं कुमारकः। ऋषीणाम् वसिष्ठस्तं व्यासो वेदविदामसिम २ १६॥ सांख्यानां कपिलो देवो स्ट्राणाञ्चापि लेकरः।

आदित्यानामुपेन्द्रस्यं वसुनाञ्चैय पावकः॥२१७॥ आप ही परमानन्दस्वरूपा, आप हो आनन्ददायिनी हो।

आप अक्षर हो, महाकाश हो, महाज्योति स्वरूप एवं निरस्नन

हो। आप शिवस्वरूप, सभी पदार्थों में स्थित, सुक्ष्प, सनातन परब्रह्मरूपा हो। आप सभी देवताओं के बीच इन्द्र समान हैं। और बहावेताओं ये बहुत हैं। हे देवि आप बलवानों में वायु, योगियों में कुमार (सनस्कुमार) ऋषियों में वसिष्ठ और बंदबताओं में व्यास हो। सांख्यवेताओं में देवस्वरूप कपिल तथा रुद्रों में शंका हो। आदित्यों में उपेन्द्र तथा वसुओं में पायक आप हो हो। वेदाना सम्बेदस्तं नायश्रेकन्द्रसामसि।

अध्यस्यविद्या विद्यानां गतीनां परमा गति ॥ २१८॥

वृतिभागे हादकोऽध्यायः यापा त्वं सर्वजनीयां कालः कलवतापरिस ऑक्टर- सर्वपुकानां सर्वातास् द्विजोत्तमः॥२१९॥ आश्रमको मुहस्बस्वपीत्रराजी महेन्द्ररः। पुंसां स्वयेक पुस्तः सर्वपृतहदि विकाः॥२२०॥ सर्वोपनिषदा देखि मुद्द्योपनिषदुध्यसे। ईज्ञानद्वापि बल्यानी युगानी कृतमेव छ॥२२१॥ बेदों में सामबेद, छन्दों में गावजी, विद्याओं में अध्यात्मविधा और गतियों में आप परम पतिरूपा हो। आप सपका शक्तियों की माम और विनाशकों की कालरूपा हो। सभी पृह्य पदार्थी में ऑकार और वर्णी में (उत्तम) बाह्यण हो। तुम आश्रमों में गाहेरच्य और इंबरों में पहेंचर हो। तुम पुरुवां में सभी प्राणियों के हृदय-स्थित उद्धितीय पुरुव हो। देवि । आप सभी उपनियदों में पृक्ष उपनियद् कही जाती हो। आप कर्त्यां में इंज्ञान करूप तथा वृगों में सत्ययुग हो। आदित्यः सर्वमार्गागरं वाचा देवी सरस्वती त्वं सङ्गोद्धारमञ्जालां विष्णुर्पादाविनापीतः। १२२॥ अरुवती सतीनो त्वं सुवर्णः पततापश्चि। भूकानं पौरवं सुक्तं साम ज्येष्टं च सामसु॥२२३॥ सावित्री व्यपि जाय्यनां यज्ञनं शतरुद्रिवप्। पर्वतानां महायेक्ट्वको ओगिनायपिश २२४॥ सर्वेषां त्यं परं ब्रह्म त्यन्यपं सर्वयेष हि॥२२५३ आप सभी मार्ग्हें में अदित्यस्वरूपा और वाणियों में देवी सरस्वती हो। आप सुन्दर रूपों में सक्ष्मी तथा मायावियों में

विष्ण हो। आप प्रतियों में अरुन्धती और पक्षियों में गरुड़ हो। मुक्तों में पुरुषमुक्त तथा सामों में प्लेह साम हो। आप मन्त्रादि में आप सानिजी हो और यजुषों में कतरुदीय हो। पदंतों में महामरु तथा सपी के भध्य अनन्त नाग हो। सबमें आप हो परवाहारूपा है और वह सभी कुछ आप से अभिन्न रूपं तवालेपविकारहीनम्बोचरं निर्मलनेकस्यमा

अनाविष्यकान्त्रमननमार्धः नमामि सत्त्रं नमसः परस्तव्यः यदेव परमन्ति बगठासृति वेदातविज्ञानविनिक्तिसर्वः। आनन्द्रभावं प्रशासन्धितानं तदेव रूपे जारणं प्रपद्ये।। २ २७ ॥ अञ्चेवपुतान्तरसप्रिक्टि

> प्रवानपुंचीगविधीगहेतुम्। तेजोवयं जनविनत्त्रहोरं

प्राणामिकानं प्रणतोऽस्थि क्यम्॥२२८॥

हे देवि ? आपका रूप समस्त विकारों से रहित, अगोषर निर्मल, एक रूपवाला, आदि, मध्य और अन्त से शुन्य. आह. तम से भी परे सत्य स्वरूप वाला है उसको मैं प्रणाम करता है। वेदान्त के विशेष ज्ञान से अर्थ का निश्चम करने वाते त्येप जिसको इस जगत की जननीरूप में देखा करते हैं उस प्रणव नाम वाले आनन्द्रमात्र की मैं ऋरण को मैं प्राप्त

होता है सभी प्राणियों के भीतर समिविष्ट, प्रकृति पुरुष के संयोग-दियोग के हेतुरूप, तेजोमय, जन्म भरण से रहित प्राण नामक रूप को मैं नमन करता है। वाचनहीर्न जगदात्मस्यं विधिन्नसंस्थं दक्तेः परसात्। कुटस्थपकाराज्यपुरस्तीय नपापि सर्पे पुरुषानिकानम्॥२२९॥ सर्वात्रपं सर्वजगदिवानं सर्वत्रमं जन्मविनासहीरम्।

क्तोऽस्मि ते स्वयमस्यमेदम्॥ २ ३ ०॥ आतं पहानं पुरुवाधिकाने प्रकृत्यवस्यं प्रिगृधास्यवीत्रप्। <del>ऐसर्पविज्ञानविशेष्यर्</del>पैः समन्त्रितं देवि नतोऽस्यि कपम्॥२३१॥

सुक्तं विचित्रं त्रिपुणं ज्ञानं

आदि और अन्त से हीन, जग्तु के आत्मास्वरूप, विभिन्न रूपों में संस्थित, प्रकृति से परे कृटस्थ, अस्यक्तसरीर तथा पुरुष आभ वाले आपके रूप को नमस्कार करता है सबके आञ्चव, सम्पूर्ण जगत् के विधायक, सर्वप्रगामी, जन्म-मरण से रहित. सुक्ष्म, विचित्र, त्रिगुण, प्रधान, तथा रूपभेदरहित आपके कर को नमन करता हुँ देवि! आदिभून, महत्, पुरुषमंत्रक, प्रकृति में अवस्थित, सत्त्व, रज एवं तमोगुण के बीब, ऐन्नयं, विज्ञान एवं विगोधी धर्मों से समन्त्रित आप के

द्विप्रसलोकल्पककम्बुसंस्थ विचित्रपेदं पुरुषैकनावम्। सनेकपेदैरधिवासितं वे नक्षेऽस्मि कर्ष जनदण्डसंह्रम्॥२३२॥ अञ्चववेदात्मक्रमेकमार्ह त्वतेतमा पूरितलोकपेदम्। विकासहेत् परमेष्टिसंशं

नमामि ऋषं रक्षिपंद्रत्यस्यम्॥ २३३॥

रूप को नमस्कार है।

**महस्रपूर्वानपननात**क्ति सङ्ख्याई पुरुषं पुराजप्र शस्यवसन्तः सन्तिने उठैत नारायणाख्यं प्रणतोऽस्मि स्थम्॥ २३४॥ देशकरलं ब्रिट्शापिवनां <u>बुगातकालागलकां स्थ्य</u> अञ्चन्युतावहाँववाहाहेर्व नमामि रूपं तव कालसंत्रम्॥ २३५॥ विचित्र भेदों वाले चौदह भूबन जो जल में संस्थित हैं। और जिनका एक ही पुरुष स्वामी है तथा अनेक भेदों से अधिवासित जगत जिसकी अण्ड संज्ञा है ऐसे आपके रूप को मैं नमस्कार करता हैं। समस्त वंदों के स्वरूप वाले अपने तेज से लोकभंद को पुरित करने वाले, एकाकी, आहा, तीनों कालों का हेत् और परमध्री संद्धा वाले. रविमण्डल में स्थित आपके रूप के लिये मैं नत होता हैं। सहस्रमुद्धां वाल, अञ्चल शक्ति से समन्त्रित, सहस्रों भुजाओं से युक्त पुराण-पुरुष, जल के भीतर शयन करने वाले नारायण नाम से प्रसिद्ध रूप को मैं नमस्कार करता हैं। दाठों से यहान कराल. देवां के द्वारा अधिकन्दनीय-युगान्त काल में अनल रूप को मैं नमस्कार करता हैं। जो अज्ञेव भूतों के अब्द का विनाश कारक हेतु है ऐसे आपके काल संज्ञक रूप की मैं प्रणाम करता हैं फ्यासहसेण विराजमानं मोगीन्द्रपुरुषैर्तप पुरवकानप्। जनाईनास्ट्रकाने प्रसुप्त नतांऽस्थि स्वयं ततः श्रेषसंज्ञम्॥२३६॥

युगान्तरोषं दिवि उत्समानं नतोऽस्मि रूपं नव रुद्रसंत्रम्॥२३७॥ प्रह्मेणकोकं प्रविद्वीनस्प सुराम्**रैरचितपादण्यम्**। मुख्येमलं देवि विचासि जुधे नमापि ते रूपपिदं प्रवानि॥२३८॥

बुद्धापुतस्य-दरसञ्जयकम्।

अध्याइतैसर्यपयुग्यनेतं

ओं नमसोऽस्तु महादेति समस्ते पर्पश्चरि। नमो भनवतीलानि शिवायै है नमो नमः॥२३९॥ एक सहस्र फर्णों से विसजमान तथा प्रमुख भोगीन्द्रों द्वारा मुज्यमान और जनार्दन जिसके हारीर पर आरूढ़ हैं. ऐसे निदागत शेष नाम बाले आपके रूप आगे मैं नत होता हैं। अप्रतिहत ऐसर्व से युक्त, अयुग्ध नेत्रों वाले सहामृत के आनन्दरम के झता, युगान्त में भी रोच रहने वाले तथा द्युलोक में नृत्य करने वाले रुद्र संज्ञक आपके रूप की मैं प्रणाम करता हूँ हे देवि ! प्रहोण-शोक वाले, रूपहीन, सुरों और असरों के हारा सर्माचेत चरण कमल वाले और

सुकांमल कुध दीवियुक्त आपके इस रूप को हे भवानी। मैं प्रणाय करता हैं। हे महादेवि आपको नमस्कार है। हे परमेश्वरी। आपकी सेवा में प्रणाम है। हे भगवति । हे इंस्प्रनि । शिवा के लिये वारम्बार नमस्कार है। त्वन्ययोऽहं स्वदावारस्त्यमेव च गतिर्ममः त्वापेत शरणं यास्य प्रसोद परमेशरिक्ष २४०॥ मबा नारित समी लोके देवा का दानवाऽपि का जगन्मातेव मस्पत्री सम्भृता तपसा यतः॥२४१॥

एवा नवाम्बिके देवि किलाभूत्यित्रकन्यका मेनाशेवजगन्माहरह्ये से पुष्यवीरवस्य। २४२॥ मैं आपके ही स्वरूप से पूर्व हूँ और आप ही मेरा आधार हो तथा अतप हो मेरो गति हो। हे परमेश्वरि! प्रसन्न हों मैं आएकी ही शरणागृति में जाउँगा। इस लोक में मेरे समान देव या दानब कोई भी नहीं है कारण यह है कि मेरी तपहर्का का हो यह प्रमाव है कि आप जगत की भाता हो और येरी पुत्री होकर उत्पन्न हुई हो। हे अस्त्रिके। हे देवि यह तुम्हारी पितुः कन्यका मेना अशेष जगत् की माता हुई

नम्दमि तव यादाकां क्वामि शरमं शिवस्थ २४३॥ हे देवस्कामिनि । तुम भेना सहित सर्वदा मेरी रक्षा करो में आपके चरणकपल को नमन करता हैं और शिव की शरण में जाता है। अहा ने सुमहद्भाग्वं महादेवीसमाक्यात्।

है, यह मेरे पुण्य का गौरव है।

पाहि यामयरेज्ञानि मेनवा सह सर्वदा।

है है महादेवि है पार्वती आजा करो, मैं क्या कर्ते? एतायदुबन्दा अधने तदा हिमनिरीधरः। संप्रेक्षमाणी गिरिजा प्राञ्जलि: पार्श्वगोऽभवत्॥ २४५॥

अञ्चापव पहादेवि किं करियापि प्रकरिप्त २४४॥

मेरा महानु अहोभाग्य है कि महादेवी का समागम हुआ

इतना वचन कहकर उस समय गिरिशन हिमालय हाय जोड़कर पार्वती की आर देखते हुए उनके समीप पहुँच गये। पूर्वभावे हादकोऽस्यादः

अब मा हस्य वचनं निकास जगलेऽर्गाः।

सस्मितं प्राइ फितरं स्कृत्वा प्रश्नुपति पतिपृश २४६॥

अनन्तर उनका अचन सुनकर संसार की दावानि के समान पार्वती ने पञ्चपति अपने पति का स्मरण करके मन्द

मुस्कान के साथ पिता से कहा।

शृक्षक वैक्तप्रवर्ष मृद्धपीश्वरणेखरम्।

उपदेशं गिरित्रेष्ठ! सेवितं बृह्मवादिषिः॥१४७॥

यन्ये साञ्चात् वरं रूपफेप्टरं दृष्ट्यसम्ब

सर्वशक्तिसमायुक्तभननं प्रेरके भरपुत २४८॥

शानः समहितमा मनाहंकार्वार्वेतः।

तमिष्ठस्तरपरो पूला उदेव झरणं क्या।२४९॥

श्रीदेवी बोली हे गिरिश्रेष्ठ! यह सर्वप्रथम गोपनीय

ईंबरगोचर तथा ब्रह्मवादियों से सेवित मेरा उपदेश खुनो, जो

मेरा सर्वशक्तिसम्बन्ध, अनन्त, परम अद्भुत एवं श्रेष्ठ प्रेरक ऐडवंमय रूप है, उसमें निष्ठा रखते हुए शस्त, और

समहित्वित होकर भाग एवं अहंकार से वर्जित तथा उसी

में निहाबान एवं तत्पर होकर आप उसी की शरण में बाओ। थक्त्या त्वनन्यया तात महभावे परमात्रितः।

सर्ववज्ञवपोदानैस्तदेवाच्य्य सर्वदा॥ २५०॥

हे तात अनन्य पिक्क के द्वारा भेरे परम भाव का आश्रय गरण करके सभी यज्ञों, तयों एवं दानों द्वारा सदा उसी का

अर्थन करें।

तदेव मनसा पश्य तत्त्वायस्य यजस्य तत्।

ममोपदेशान्संसारं नाशयामि ववानपा। २५ १॥ अहं त्वां परवा भक्त्य ऐश्वरं योगमास्वितम्श

संसारसावरादस्यादुद्धराय्यव्यिक हु॥२५२॥

मन से उसी को देखें. उसी का ध्यान करें और उसी का यजन करें। हे निष्पाप! मैं अपने उपदेश से आपकी संसारबंदि का नाश कर दूँगी। परम भक्ति के कारण ऐकर

योग में संस्थित आपका में इस संसार सागर से शीघ ठद्धार कर देंगी

स्वानेन कर्मयोगेन मक्त्या हानेन चैव 🗓 प्राप्याहे ते गिरिक्रेष्ठ नान्यवा कर्मकोटिमिन। २५३॥

है गिरिश्रेष्ठ। ध्यान, कर्मयोग, भक्ति तथा ब्राउ के हारा मुझे ग्राप्त करना संभद है, अन्य क्रकार से करोड़ो कर्म करने

से नहीं बृतिस्पृत्युदितं सम्पन्धर्मवर्णात्रपत्यकप्। अव्यात्पद्मानसहितं पुत्तस्ये सत्ततं कुरु।।२५४॥

हतियाँ एवं स्मृतियाँ वर्णात्रम के अनुसार जो अच्छे कर्म प्रतिपादित हैं, वे ही मुक्ति के लिए हैं। तन्हें अध्यात्मज्ञान

सकित निरन्तर करते रहें श्रयांत्संजावते मन्तिर्मकचो संप्राप्यते परम्।

उस धर्माचरण से भक्ति उत्पन्न होती है. भक्ति से परमतत्त्व मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रुति-स्मृति द्वारा प्रतिपादित

श्रुतिस्पृतिष्यामृदिको धर्मो बहादिको मतः॥२५५॥

वह पर्य यज्ञ आदि रूप में माना गया है। गन्वतो जायते दर्भो बेटा2पीं हि निर्वयौ।

तस्यान्युपुर्श्वर्षार्थी प्रमुपं केदपाशयेत्।। २५ ६ ॥ अन्य किसी मार्ग से धर्म उत्पन्न नहीं होता। वेद से धर्म

उत्पन्न हुआ है। इसलिए मुमुक्ष और धर्मार्थी को मेरे वेद स्वरूप का आश्रव लेना चाहिए।

परैसेना परा ऋकिवेंदर्सका पुरातनी। ञ्चन्यज्ञ-सामस्रपेण सर्गादी संप्रवर्तते॥ २५७॥

(क्योंकि) बंद नाम बाली मेरी ही पुरस्तनी बेह शक्ति है। सृष्टि के प्रारंभ में यही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामक्रेद रूप से प्रवर्तित होती है

तेवामेव च गुपथर्व देदानां भगवानज ।

बावणाटीनासर्जाव स्त्रे स्त्रे कर्पण्ययोजयत्।।२५८॥ उन्हों देदों के रक्षार्य भगवान अज ने ब्राह्मण आदि की

सृष्टि को और उन्हें अपने-अपने कर्म में नियोजित किया। वेन कुर्वन्ति एक्सँ क्टबँ ब्रह्मनिर्मिताः।

बनाया गया है।

तेमाधवस्तास्ररकांस्त्राचित्रस्योक्कल्पवत्॥ २५ ९॥ जो मेरे पर्म का आचरण नहीं करते हैं. उनके क्सिए ब्रह्मा द्वारा निर्मित अध्यन्त निम्नकोटि के तामिल आदि नरकों को

न व बेदादुते किञ्चिकास्त्रं धर्मारिम्बायकम्।

बोडच्या रसते सोडसी न सम्पान्यो विज्ञातिभिः॥२६०॥ बेद से अतिरिक्त इस लोक में अन्य कोई भी शकत धर्म

का प्रतिपादक नहीं है। जो व्यक्ति इसे छोड़कर अन्य शाखों में रमता रहता है। उसके साम द्विजातियों को जात नहीं करनी चाहिए।

यानि शस्त्राणि दश्यन्ते लोकेऽस्मिन्धिकेशनि तुः श्रुतिस्कृतिविकद्वानि निहा हेर्ना हि तापसीस २६ १४

जो विविध शास्त्र इस लोक में देखे जाते हैं, वे श्रुति-स्मृति से बिरुद्ध हैं, अतः उनकी निष्ठा तामस्री होती है। कापाल भैरवक्षेत खमले बादमाईतम्।

एवंक्बिन चान्यानि पोहनर्छानि तानि तु॥२६२॥

कापाल, भैरव, यामल, वाम, आहंत बौद्ध तथा जैन आदि जो अन्य शास्त्र हैं. वे सब मोह उत्पन्न करने वाले हैं।

ये कुशास्त्राभियोगेन योहयतीह पानवान्। यया सहाति शास्त्राणि भेडावैवा भवानारे॥२६३॥

यहाँ जो लोग मिन्दित जान्हों के अभियोग-सम्बन्ध से इस लोक में मानवों को मोहिस करते हैं, उनको दसरे जन्म

में भाहित करने के लिए मेरे द्वारा मे काल रखे गये हैं वेदार्वक्तिये: कार्व क्रम्प्रतं कर्म वैदिकम्।

क्टायलेन कुर्वन्ति पश्चियास्ते हि ये नरा:॥२६४॥ वेदाचों के जाताओं ने जिस वैदिक कम को करने योग्य बताया है. उसे जो प्रयत्नपूर्वक करते हैं, वे पनुष्य भी

वर्णानामनुबन्धार्थं पश्चिवीमाहितह स्वयम् स्वायस्थवो भकुर्वर्षानुनीनां पूर्वपुक्तवान्॥ २६ ५॥ सभी वर्णों पर अनुकप्पा करने के लिए मेरे आदेश से

स्वयं विराट् पुरुष ने स्वायंभुव मनु के रूप में पहने मुनियाँ के धर्मी को कहा चा।

अतिप्रिय होते हैं

श्रुता सन्वेऽपि मुनयसन्युखाद्धर्ययुत्तपम्। धकुर्द्धर्मप्रतिहार्वं सर्महास्त्राणि चैव हि॥२६६॥

अन्य मृतियों ने भी उनके पृक्ष से इस उत्तम धर्म को सुनकर धर्म की प्रतिद्वा के लिए धर्मशालों की रचना की तेषु चान्तरिक्षेत्रं वृगानेषु महर्वश्रः॥

ब्रह्मणी क्थनानापि करिप्यनि वुगे युगे॥२६७॥ युगान्त काल में उन हास्त्रों के अन्तर्सीन हो जाने पर

ब्रह्म के क्वन से वे महर्षितम युग-युग में उन हालों को रचना करने रहते हैं अष्टादशपुराणानि व्यासावै कवितानि तुः

नियोगाद्वहरूको सर्वस्तेषु वर्ष प्रतिहितः॥२६८॥ हे राजन्। व्यास आदि द्वारा अखरह पुराच कहे गये हैं

ब्रह्मा को अब्रज्ञा से उनमें धर्म प्रतिष्ठित है। अन्यान्युषपुराणानि त्रविख्यैः कविज्ञानि तु। युगे युगेऽत्र सर्वेषां कर्ता वै धर्महास्त्रकित्॥१६९॥ तनके शिष्यों द्वारा अन्यान्य उपपुराणों की रचना की गई।

यहाँ प्रत्येक यग में उन सब के कर्दा धर्मशास्त्र के झता ही

शिक्षा कल्पे व्याकार्ण निरुक्ते सन्द एव चा क्योति ज्ञास्त्रं न्यावविद्याः सर्वेवापुषर्वृहयम्॥२७०॥ एवं चतुर्दशैतानि तथा हि द्विजसत्तमाः।

हुए

चतुर्वेदै । एहोस्थनि धर्मो अन्यत्र विद्यते॥ २७१॥ शिक्षा, करूप, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतियु, न्यावविद्याः वे सकल शाखों के पोक्क तथा वृद्धि करने

चार्व देदों के साथ हो कहे गये हैं। इन ख़र्खों में धर्म है, अन्यप्र कहीं भी नहीं है एवं पैतापहं धर्पं मनुख्यासादयः यरम्।

वाले हैं। इस प्रकार हे द्विजशेष्ठों ! ये चौदह शाख उसी प्रकार

स्थाप्यनि ममादेशाताबदापृतसंप्तवप्।। २७२॥ इस प्रकार विकासक द्वारा प्रतिपादित इस उत्तम धर्म को मन्, स्वास आदि मनीची मेरे आदेश से प्रलक्ष्यर्यन्त स्वापित

करते हैं अयता स्थिर रखते हैं। बद्धणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रक्रिसक्तरे।

परस्यति कृतास्थानः प्रविकृतिः परम्पदम्॥२७३॥

वे सब मुनिगण प्रतिसंचर नामक महाप्रलय के उपस्थित होते पर कृतकृत्य होते हुए बहुए के साथ ही पर के भी अन्तरूप परम पद में प्रवेश कर लेते हैं। तस्म्यत्सर्वप्रयत्नेन धर्मार्थं वेदमात्रवेद्।

वर्षेण सहितं ज्ञानं का श्रुष्ट प्रकाशवेत्॥२७४॥ इसलिए सब प्रकार से प्रयापर्यक धर्म के लिए वेद का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि वर्म सहित जान हो परब्रहा को प्रकाशित करता है

उपास्त्री सदा भक्त्या योगपैश्वरमास्किता:॥२७५॥ सर्वपृतदयायनः शांवा दांता विमन्तराः।

ये हु संयान् परित्यक्य मध्येव शरणं गताः।

यक्तिता यहतप्राणा प्रकानकतने रता:। संन्यासिनो भृहस्बक्ष वनस्वः ब्रह्मचारिणः॥ २७७॥

अमिननो बृद्धिमनस्तायसः इस्तितद्वताः॥२७६॥

तेषां निरवाभियुक्ताना मावानन्तं समुख्यिनम्।

नाशवामि तमः कृषनं ज्ञानदीपेन नो किरात्॥२७८॥

पूर्वभागे हादलोऽध्याय जो व्यक्ति आसस्ति को स्थानकर मेरी शरण में आ जाते हैं। और ऐश्वर योग में स्थित होकर सदा भक्तिपूर्वक मेरी दपासना करते हैं तथा सभी फ़्राणियों पर दया रखने वाले शान्त, दान्त, ईंघ्यारहित, अमानी, वृद्धिमान, तपस्वी, वृती, मुझमें चित्त और प्राणीं को लगावे हुए, मेरे ज्ञान के कवन में निरत, संन्यासी, गुरुस्थी, वानप्रस्थी और ब्रह्मकरी हैं. उन सदा धर्मनिस्त व्यक्तियों के महान् अन्धकारमय समुस्पन्न मायातत्त्व को में ही जानदीप द्वारा नष्ट कर देती हैं, इसमें योडा भी विसम्ब नहीं होता। वं सुर्त्व्युततयसो झानेनैकेन मन्पया: सदानदास्तु संसारे न जायन्ते पुनः पुनः॥२७९॥ जब उनका अज्ञानरूप अन्धकार नष्ट हो जाता है, तब दे केवल ज्ञान के द्वारा यन्पय हो जाते हैं। वे सदानन्दरूप होकर संसार में बार-बार उत्पन्न नहीं होते। तस्मात्सर्वप्रकारेण मद्भक्तो मत्परायणः। मामेवार्च्यय सर्वत्र मनसा शरणे गत ॥ २८०॥ इस्रतिए सब प्रकार से मेरे ५क बनकर होकर मन्यवयण हो जाओ आप मन से भी मेरी ज़रण में आकर सर्वत पुड़ी ही पुत्रो अलको यदि मे व्यातमैत्तर रूपमध्ययम्, ततो में परमें रूपे कालाई शरणे क्रमा। २८ १॥

यदि मेरे इस अविचासी ऐश्वररूप का ध्यान करने में असमर्थ हों तो भेरे कालात्मक परम रूप की शरण में आ जाओ। तकस्वरूपं में तात प्रनहों गोधरं तहा त्रज्ञिष्ठस्तरपरो मृत्या तदर्घनपरो मन॥ २८२॥ इसलिए है तात! मेरा जो स्वरूप आपके मन से गोचर है। उसमें निष्ठा और परस्थणता रखकर उसकी सेवा में तत्पर हो जाओ। वन में निष्कर्त रूप विन्यात्र केवले शिवप्। सर्वोपधिविनिर्मुकक्तन्त्रपहतं परम्॥२८३॥ जानेनैकन तरलाचे करोशेन परम पदमा ञ्चानमेव प्रपश्यनो मामेव प्रविकृति है॥२८४॥ तद्बुद्धस्यद्वस्यानस्यष्टिहास्त्रपरावणाः। नस्यन्यपुनरावृति ज्ञाननिर्वृतकरमगः॥२८५॥

मेरा जो रूप निष्करत, चिन्मात्र, केवल, शिव, समस्त

वर्षाधियों से रहित, अनन्त, अंष्ठ और अमृतस्वरूप है। इस

परम पद को एकमात्र ज्ञान के द्वारा कहपूर्वक फ्रार किया जा सकता है। जो केवल ज्ञान को देखते हैं, वे भुझमें ही प्रवेक्त कर जाते हैं। क्योंकि उसी रूप में वे बुद्धियुक्त, तदात्मा, तनिष्ठ एवं तत्परायण हैं, वे ज्ञान द्वारा पापों को धोकर पुन: संसार में आदे नहीं हैं पापन्यशित्य परमं निर्वाणमध्यनं यदम्। प्राप्यते न हि राजेन्द्र हतो मा शरणं क्र्या।२८६॥ हे राजेन्द्र। पेरा आश्रव लिये बिना निर्मल निर्वाणरूप परम एद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरी शरण में माओ एक्टोन पुरुष्केन स्था भीमध्यपि या। मानुपास्य महीपाल वतो मास्यसि कपदम्॥ २८७॥ हे पहाँपाल भीर एक स्वरूप से या भिन्न-भिन्न रूप से अथवा दांनों प्रकार से मेरी उपासना करके उस परमपद को प्राप्त कर सकोगे। परमाश्रित्व स्तत्वं स्वधासविषतं शिवपः ज्ञायते न हि राजेन्द्र ततो माँ शरमं क्रमा।२८८॥ ग्रजेन्द्र भेरा अक्षत्रय लिए बिना स्वभावतः निर्मेल उस शिवतस्य को नहीं जान सकते, अतः मेरी शरण को प्राप्त होओं।

तस्यात्त्ववक्षारं रूपे नित्ये वा रूपमैद्धाःम्। आराज्य प्रयत्नेन क्लोऽन्यत्वं प्रहास्यमि॥२८९॥ इसलिए अप प्रयतपूर्वक अविनाशी नित्न ऐश्वररूप की आराधन करें। उससे अज्ञानमय अन्धकार से मुक्त हो जाओंगे

कर्पणा यनसा बाह्य क्षितं सर्वत्र पर्वद्रा।

समाराज्य भारतेन तसी यास्यसि तत्पदम्॥२९०॥ कर्म, पन और वाणी हारा सर्वत्र सब काल में प्रेमपूर्वक शिव की आराधना करो। उससे घरमपद की प्राप्ति होगी न वै यास्त्रन्ति तं देवं मोहिता पम माप्पा। अनुस्तान्तं परमं महेस्यरमञ्ज क्षित्रम्॥ २९ १॥ सर्वमृतात्मभूतस्यं सर्वाधारं निरञ्जनम्। नित्यानन्दं निरम्प्रसं निर्मुणं तपसः परम्॥२६२॥

स्वसंवेजप्रदेशं करारे व्योग्नि व्यवस्थितम्। २९३॥ मेरी माया से पोष्टित होकर हो उस अनादि, अनन्त, परम परमेश्वर तथा अजन्मा महादेव को नहीं पाते हैं वे शिव

अद्वेतपदालं बृद्धः निष्यसं निष्यपञ्चकम्।

सभी प्राणियों में आत्मरूप से अवस्थित, सर्वोधार, निरञ्जन, नित्वानन्द, निराभस, निग्ण, तमोगुणातीत, अद्देत, असल, निष्प्रपञ्च, स्वसंबेध, अवेध और परमाकाश में अवस्थित हैं।

सक्ष्मेण तमसा किसे वेष्टिता पर पास्या।

संसारमागरे घोरे जायने च पुन: पुन: ॥ २ १ ४॥

मनुष्य मेरी नित्य सुक्ष्म अज्ञानरूपी माया से वेष्टित होकर संसररूपी घोर सपद में बार बार जन्म लेते हैं।

भक्तवा स्वनन्यया राजन् सम्यन्त्रानेन चैव हि। अन्वेष्टब्यं हि तद्वाहा जन्मवस्वनिवृत्तवे॥२९५॥

सजन अनन्य भक्ति तथा सम्यक् ज्ञान के द्वारा ही जन्म बन्धन से निवृत्ति हेतु उस ब्रह्मतत्त्व को अवस्य खोजना चाहिए।

सहंकारश्च बारसर्वं कार्य क्रोबवरिवहमा अधर्माचिनिवेशका त्यवत्वा वैरान्यमहिताः॥ २ ५ ६ ॥ इसके लिए अहंकार, ट्रेचभाव, काम, फ्रोध, परिग्रह

तथा अधर्म में प्रवृतिः इह सब को त्यागकर वैराग्य का आश्रय ग्रहण करे।

सर्वयूरेषु चारपानं सर्वयूकानि चारपनि।

असेक्ष्य चारपनात्पानं बृह्यपृष्टाव कल्पते॥२९७॥ सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपनी जात्मा में

सब प्राणियों को देखें। इस प्रकार आत्मा के द्वारा अत्मा का दर्शन करके ब्रह्मस्कर हो जाता है। **अश्चपुतः जसस्रात्या सर्वपृतापयप्रद**ः।

ऐश्वर्यं परमां भक्ति सिन्देतानन्यभाविनीम्॥२९८ -वह बहामय होकर प्रसन्नक्ष्य तथा सभी पूर्णियों का अभय दाता होता है। यह मनुष्य ईक्ट सम्बन्धी

अनन्यभावरूपा ब्रेष्ट भक्ति को प्रत करता है बीधवते तत्परं तत्त्वमैश्वरं ब्रह्म निष्कलम्।

सर्वसंभागिर्मुको इक्षण्येवावतिहते॥२९९॥ उसे इंधर विवयक निष्कल परमतस्य बद्धा का दर्शन होता

है। इस प्रकार सफरत संसार से मुक्त होकर वह ऋदा में अवस्थित हो जाता है

**कृत्र**णोऽयं प्रतिष्टानं यरस्य परम**्**शिवः। अनन्यशास्त्रयम्भैक्कात्मामारो महेश्वर ॥३००॥

परश्रहा के प्रतिद्वानरूप परम शिव स्वयं हैं। वे महेश्वर अनन्य, अविनाती, अद्वितीय और समस्त भूतों के आधार हैं।

प्रानेन कर्पयोगेन भक्त्या योगेन का नृप। सर्वसंसारपुरुवर्षणीयरं शरणं कुजा ३० शा

है पजन्। सारे संसार से मुक्ति पाने के लिए जान, कर्मयोग तथा भक्तियोग के द्वारा ईश्वर की शरण में जाओ। एव गुद्धोपदेशस्ते पद्मा दत्तो गिरोहर।

अन्दीस्य चैतदस्त्रिलं यसेष्टं कर्तुमहीसा।३०२॥ है गिरीक्षर! यह गोपनीय उपदेश मैंने आपको दिया है

यह सब अच्छी तरह विचारकर जो अच्छा लगे, वह कर सकते हो।

अहं वै वाचिता देवें: सञ्जाता रुखेसरात्। विक्ति दुसं चित्र' महेसुरविक्तिकम्।।३०३॥ वर्गसंस्क्षपनार्थाय स्वासम्बद्धसम्बद्धाः

मेना देहसपुरपद्मा त्यामेथ पितरं खिला॥३०४॥ स त्वं नियोगादैवस्य ब्रह्मणः परपात्पनः॥

प्रदास्यसे मां स्ट्राय स्वयंत्ररस्याण्ये॥३०५॥ देवों के द्वारा बायना करने पर मैं परमेश्वर से

(शक्तिकृष्ण) समृत्यन हैं मैंने महेश्वर प्रभु को निन्दा करने बाले अपने पिता दक्ष प्रजापति को भी विनिन्दित किया और धर्म को संस्थापना के लिए और तुम्हारी आराधना के कारण मैंने मेन्। के देह से जन्म प्रहण किया है और अब आप पिता के आश्रित हो गई हैं। वह अब आप परमात्मा ब्रह्मदेव की

प्रैरणा अथवा आहा से स्वयंवर के समय आने पर मुझे

रुद्रदेव के लिये अर्पित करनाः तत्सम्बन्धान्तरे राजन् सर्वे देखाः सवासकाः त्वां नपस्यन्ति वै तात प्रसीदति च प्रांकरः॥३०६॥

तस्मात्मर्वप्रयत्मेन यो किळीश्वरगोचराम्। संपृथ्ध देवमीलानं जरण्यं भरणं क्रकाः ३०७॥

उस सम्बन्ध के होने पर (अर्थात महेशर का मेरे साथ और आपके साथ जो सम्बन्ध होगा, उस कारण) हे राजन्।

उन्द सहित सभी देवगण आपको नगरन करेंगे और हे तात<sup>।</sup> भगवान संकर भी अति प्रसन्न होंगे इस कारण सब प्रयत्ते से मुझको इंश्वरविषयक ही जानो। इंशान देव का भलीभौति पूजन करके उसी शरण्य की शरण में चले आओ। स एवपुन्ते हिमवान् देवदेव्या निरोक्तः।

प्रकारम ज्ञिरसा देवी अञ्चलि: युनारव्यीत्।। २०८॥ इस प्रकार देवों की देवी पार्वती ने गिरीशर हिमाचल को ऐसा कहा, तब पुन: उन्होंने शिर सुकाकर प्रणाम करके हाय

जोडकर देवी से कहा।

वस्यतस्यस्य झालभारपदा धावधुवसम्। यदायद्व्याजहारेका साक्नानि च विस्तरातु॥३१०॥ हे महंशानि! आप परम महंधर-सम्बन्धी ब्रेष्ठ योग. आत्पविषयक जान, योग तथा साधनों को मुझे कहें। तब इंडरी ने परम ज्ञान, उत्तम योग तथा साधनों को विस्तारपूर्वक बताया। निश्रम्य वदमाम्योजाद् गिरीन्द्रो लोकपूजितः। लोकपातुः परं ज्ञानं योगासम्बोऽभक्तपुनः॥३ २१॥ लोकपुजित गिरीन्द्र लोकमाता पावंती के मुखारविन्द से परम ज्ञान को सुनकर पुनः योगासक्त हो गये। प्रटदी स महेरमय पार्वती भाग्यगौरवातः। नियोपादब्रह्मणः सध्यक्षे देवानाञ्चैव सन्नियो॥३१२॥ भाग्य की महत्ता और ब्रह्मा के आदेश से हिमान्स्य ने देवताओं के साविध्य में साध्वी पानवी का महेश के लिए समर्पित की व इमं पठनेऽध्यायं देव्या माहात्म्यव्यर्विर्वनम्। शिवस्य सन्तिमे भवत्या शुचिस्तद्शावभावित:।।३१३॥ सर्वेषापविनिर्मुक्तां दिव्ययोगसमन्दित ॥ उप्लंख ब्रह्मणे स्वेदं देखाः स्वानम्बापुरवत्॥ ३१४॥ जा देवी के भाहातम्य-कीर्तन करने वाले इस अध्याय को शिव की शरण में भक्तिपूर्वक पवित्र एवं तद्गतचित्र होकर पड़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त तथा दिव्य योग से समन्वित होगा। यह ब्राधलाक को लांघकर देवी का स्थान प्राप्त करता व्छीतन्पठित स्तोत्रं क्राह्मणानां समीपतः। समाहितमना. सोऽपि सर्वपापै प्रमुच्यते।।३१५॥ जो कोई ब्राह्मणों के समीप समाहितचित्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है। यह समस्त पापों से मुक्त हो जाता 計 नाम्नापष्ट्रसहस्रकु देव्या यसपुदीस्तिम्। ञ्चात्वार्कमण्डलगतायायात् परमेश्वरीम्॥३१६॥ अध्यर्क्य गन्तपृष्याद्वैर्वक्तिवेगसमन्त्रितः।

संस्मरन्यरमं भावं देखा बाहेग्ररं परम्॥३१७॥

सोऽनकाले स्पृति लक्ष्या परं द्वाराधिगच्छति॥३१८॥

अनन्यमानसो नित्यं जपेदामरणादृहिजः।

सहित परम माहेश्वरभाव का स्मरण करते हुए, अनन्य भन से मरणपर्यना नित्य जप करने खला द्विज अन्तकाल में उनका स्मरण करके परतका को प्राप्त करता है। अथवा वह ब्राह्मण के पवित्र कुल में विग्न होकर जन्म लेता है और पूर्व संस्कार के माहात्म्य से जहाविद्या को प्रक्त करता है। सम्प्राप्त सोगं परमं हिल्मं ऋषारमेश्वरम्। शानाः सुसंकतो मृत्वा शिवसायुज्यमानुवात्।।३२०॥ वह परम दिव्य परमेश्वरविषयक योग को प्रप्त करके शान्त और सुसंयतिचत्त होका शिव के स्वयुज्य की प्राप्त कर लंबा है प्रत्येकञ्चाद नामानि जुहुयात्सवनत्रयम्। महामारिक्रनैदर्विर्वहदोषेश मुच्यते॥ ३ २ १॥ वो भी पनुष्य तीनों कालों में इन प्रत्यंक नामों का उच्चारण करके होम करेगा, वह महामारीकृत दोवों से तथा प्रहदावों से मुक्त हो जाता है जपेद्वाऽहरहर्नित्ये संवत्सरमतन्त्रितः। श्रीकामः पार्वती देवीं पुजयित्वः विवासकः॥३२२॥ सम्बन्ध पर्शतः हम्भे तिनेतं भक्तिसंयुतः। लपते पद्धतीं रखर्पी महदिवप्रसादतः॥३२३॥ जो लक्ष्मी चाहने चाला विधिविधान से देवी पार्वती को पूजा करके एक वर्ष तक सजग होकर नित्य इन नामों का जब करता है तथा भक्तियुक्त होकर देवों के समीप हो ज़िलोचन ज़िव की पूचा करता है. उसे महादेव की अनुकम्पा से पहली लक्ष्मी की प्रति होती है तस्मात्सर्वश्रयानेन कातव्यं हि द्विजातिभिः। सर्वपायाकोदार्थं देव्या नामसहस्रकम्॥३२४॥ इसलिये द्विजातियाँ का सम प्रकार से प्रयज्ञपूर्वक समस्त पत्नों को दूर करने के लिए देवों के सहस्रनाम का जप करना चाहिए।

प्रसङ्ख्यावितं विद्रा देव्या महस्व्ययुक्तमम्।

सूत तकाश्र

इस अध्याय में देवी के की १००८ नाम क्यान है, उस

जानकर सुर्वपण्डलगता परमेही का आवाहर करके

भक्तियोग से युक्त होकर गन्धपुष्पदि द्वारा पूजन करके देवी

क्षतः परं प्रजासर्गं भृष्यादीनां निवोद्यतः। ३ १५॥ सह कोले- विद्रमण प्रसंगवश देवी के उत्तम माहातम्य का क्यांन मैंने कर दिया। इसके काद भृगु आदि की प्रजासृष्टि

ध्यानपूर्वक समझो इति सीकुर्यपुराणे पूर्वपाने देखा पाइतन्त्रे

हादहोऽष्याव ॥ १२॥

त्रयोदशोऽध्यायः

आयतिर्विविद्येव मेरोः कन्ने महात्मनः।

प्राराश्चेस पृक्षपञ्चा मार्कपहेंच्ये मुकपहतः।

नयेर्वातृविपातृभ्यां यो च जातौ सुरालुभौ॥२॥

क्का वेदशिस नाम प्राणस्य द्वतिमान्युतः॥ ३॥

महात्या येठ की आयति और नियति नामक दो कन्यावें

(ट्सकन्याओं का दंश वर्णन)

सुत उवाज

भूगो स्वात्यां समुख्या लक्ष्मीर्नारावणप्रियाः

देखे वाताविधाराची पेरोजीमातरी शुपी॥ १॥ सृत बोले- नारायण की प्रिया लक्ष्मी भृगु की ख्याति

नामक पत्नी से उत्पन्न हुई। मेरु के धाता और विधाना नामक

दां हुधकारी देव जामाता हुए ये।

हुई थीं और उनके (पति) धाता और विधाता से दी पुत्र

उत्पन्न हुए थे — प्राण और मुकण्डु मुकण्डु से मार्कण्डेय को उत्पत्ति हुई और प्राण का बंदक्षिय नामक पुत्र हुआ, जो

अत्यन्त चुतिमान् या

वसिद्धम् तबोर्ज्जायां सम पुत्रानकीयन्त्। कन्याञ्च पुण्डरीकाक्षां सर्वशोष्मासमन्विताम्॥ १२॥

पुत्राणां पष्टिसाइस्ट सन्ततिः सुपेवे ऋतोः।

वसिष्ट ने कर्जा नामक पत्नी से सात पुत्रों को और एक

जन्म दिया। रजीयातेष्ट्रतयाहुहा स्वनस्थनगरतया।

सुतपाः शुक्र इत्येते सत् पुत्रा महीनसः १६॥ वे सातों रजोमात्र, ऊष्ट्रंबाह्, सबन, अनग, सुतपा, तुऋ

एवं महीजस नाम से प्रसिद्ध थे। योऽसी स्त्रात्सको वहिर्दश्रणस्तरको हिनाः।

रवाहा तस्मात्युतान् सेचे बीनुदारान्यक्रैजर्सः॥ १४॥ पावकः प्रथमानश्च ऋचिरस्मित्र रूपतः।

निर्फेशः बरापानः स्पर्धेषुरः पायकः स्पृतः॥ १५॥

तृष्ट्रिज्येष्टा तथा वृष्टिः कृष्टिश्चपवितिस्तथा। विरुष्धः पर्यक्क्षेत पूर्णमध्यस्य सौ सुती॥५॥ मरीचि की पत्ने सम्भृति ने पूर्णपास नामक एक पुत्र को

मरीचंरपि सम्पृतिः पूर्णमासम्पृततः।

कन्यासन्ष्यक्षेत्र सर्वत्कृतसंयुक्तम्॥४॥

जन्मा और सर्वसक्षणसंपत्र चार कन्याओं को जन्म दिया। रसमें तृष्टि ज्येहा थी, और (अन्य तीन) दृष्टि, कृष्टि तथा

अपविति नामवाली थीं। पूर्णमाम के दो पुत्र हुए- विरजा और पर्वत । क्षमा तु सुमुबे पुत्रान्युलहस्य प्रजापते ।

कर्द्भक्ष वरीयांसं सहिष्णुं पुनिसत्तमम्।।६।)

प्रजापति पुलह की पत्ने क्षमा ने कई पुत्रों को जन्म दिया,

स्तेमं दुर्वाससञ्जैव दत्तात्रेयस्य वोगिनम्। स्मृतिकाद्विरसः युत्री यहे सञ्जूणसंबुता।८॥

पुत्री उत्पन्न हुई

उत्पन्न हुई थी।

क्वैय स क्योधांसं तपोनिद्र्युतकल्परम्। अनस्या तमेवानेर्जने पुजनकरण्याम्॥**७**॥

जिनमें कर्दम सबसे बरीय में एवं मुनिश्रेष्ठ तथा तप से

निध्त पाप वाले सहिष्णु कनिष्ठ थे। उसी प्रकार अनस्या ने अति से पापरहित पुत्रों को जन्म दिवान सोम. दुर्वासा, और

योगी दक्तप्रेय। ऑगिय से ज्ञूभलक्षणसम्पन्ना स्मृति नामक

मगवान् प्रभु पुलस्त्व ने प्रीति नामवाली अपनी पनी में

पृष्ठजन्म में स्थायम्भुव मन्त्रन्तर में वही अगस्त्व नाम से

जाने गये। इसके बाद उनसे दूसरी देवबाहु अमकी कन्या

ते चोव्रदिवसः सर्वे वालखिल्या इति स्मृताः॥११॥

वे सब कथ्वीता ब्रह्मचारी बालखिल्य नाम से प्रसिद्ध हुए।

समस्त सुन्दरता से युक्त 'पुण्डरीकाक्षा' जमक कन्या को

ऋतु प्रजापति से साट हजार पुत्रों की सन्तति उत्पन्न हुई।

सिनोवालो, कुड्, सका, अनुमती नामक पुत्रियों को तथा

सिनीवालीं कृह्यीय सकामनुमतीपपि।

दम्भोजि नामक पुत्र को उत्पन्न किया

प्रीरवी पुलस्त्योः बगवान्त्रकोजिनसुकात्रमुः॥ ९॥

पूर्वश्रम्मनि ख्रोडगस्यः स्मृतः स्वावम्मुवेडनरे।

देवबाहुस्तवा क्ष्म्य हितीया नाम नामतः॥१०॥

व्यक्तसौ तपते सूर्वे मृत्वियन्तिस्वसौ स्मृतः। तेपानु सन्ततासन्वे कतार्रिशस्य पञ्च य॥१६॥ हे द्विजगणः! यह जो स्कृतमक यहि सहा का पुत्र या,

पूर्वभागे चतुर्दहोऽच्यापः

हे द्विजगण ! यह जो स्त्युत्मक यहि सद्या का पुत्र था, स्वाहा ने उससे तौन उदार एवं महान् तंजस्वी पुत्रों को प्रक्ष किया वे थे- पासक, पत्रमान और शृष्टि। वे रूप में अग्नि

ही थे। निमधन से उत्पन्न अग्नि को प्रवमान और विद्युत से उत्पन्न अग्नि को पावक कहा गया है। जो सूर्य में रहता हुआ ठपता है, उसे शुचि नामक अग्नि कहा जाता है। उसकी

पैतालीस सन्तानं हुई

पवपानः पावकश्च शुचिस्तेषां पिता च चः

हते चैकोनपञ्चासद्वद्धयः परिकीर्तिताः॥१७॥

पतपानः पावकः कवि तथा उनकः पिताः

हते चैकोनपञ्चास£्द्रयः परिकीतिता: ⊭ १७॥ पतमान, पातक, हुचि तथा इनका पिता ये जो खर अग्नियाँ हैं, वे सब मिलकर उनचास अग्नि बतावे गये हैं।

सर्वे सपस्थित श्रोतक सर्वे यहेषु आणितः। स्द्रात्पकाः स्पृताः सर्वे प्रिपुण्डाह्नितमसाकाः॥१८॥ ये सभी तपस्यी तथा सभी यहाँ में भाग लेने वाले कहे

गयं हैं ये सब रुद्रस्यरूप कहे गये गये हैं, इसलिए उनके भरतक त्रिपुण्ड् से अंकित रहते हैं। अयवसान्ध्र कालान, फितरो ग्रह्मणः सुता ।

अभिष्याता वर्हिषदो द्विमा तेवा व्यवस्थिति ॥ १९॥ तेष्यः स्वया सुतां जन्ने भेनां वै वर्तिरणीं तथा। ते उमे ब्रह्मवादिन्यी योगिन्यौ मुनिसत्तमा ॥ २०॥

अयज्वन् और यज्वन नामक पितर ब्रह्म के पुत्र हैं उनकी व्यवस्था अग्निकात तथा सहिषद्— इन दो प्रकार से हैं, उनसे समाप ने सेना और स्वरित्ते नामकी से सन्वर्ण

है उनसे स्थधा ने मेना और धारिणो नामको दो कन्याओं को उत्पन्न किया। हे मुनिश्लेष्ठो वे दोनों ब्रह्मबादिनी होने से खेरिनो नाम से प्रख्यात थीं।

असूत मेना मैनाऊं क्षीक्कतस्थानुकतस्थ। बहुर हिमकतो बहे सर्वलोकैकपावनी॥२१॥

मेरा ने मैनाक और उसके अनुज औष्ठ को जन्म दिवा

सर्वेलोकपावनी गंगा ंनदीरूप में) हिमालय से उत्पन्न हुई: स्वयांगान्तिकलाहेवीं पुत्रों लेगे पहेसरीम्।

यवाक्तकर्वितं पूर्वं देव्या माहात्व्ययुक्तमम्॥२२॥ अपने योगापितं के चल से हिमालय ने महेक्ती देवी की पुत्रोक्तम में प्राप्त किया देवी का उनम माहात्व्य में यथावत्

पता चका हैं।

देवी शतास्त्रिपत्यसे पेरोर्कामकाराष्ट्रणी॥२३॥ मेरुराज को पत्ने कमलमुखी धारिणी थी। श्राता और

विधाता ये दो देश, मेरु के जामाता थे। एक दक्षस्य कन्यानी सवाक्त्यनुसन्तिः।

वरिणी मेरुगजस्य फ्रेंग क्यमभानमा

व्याख्याता भवतां सहो मने। सृष्टिं निवोधवा। २४॥ यह मैंने इक्ष-कन्याओं के पति तथा उनकी सन्तति का

वर्णन आप लोगों के सामने कर दिया। अब भनु की सृष्टि को शोप्र ही सुनो कि अर्थणालो पर्यक्षके समस्यादकारियंकः

इति कुर्वपुराणे पूर्वभाने क्युक्तमास्त्रवस्थितः प्रवोदसोऽस्वानः ॥ १३॥

> चतुर्दशोऽध्यायः (स्वावेशुव पनु का वेश)

सूत उव<del>ाव-</del>

प्रियक्तोक्तनपादी मनोः स्वावम्भुवस्य तुः धर्मज्ञौ तौ महत्वीर्यी शतस्या व्यक्रियनत्॥ १॥ सृत बोले≂ स्वार्यभुष मनु की शतस्या (नामकी रानो)

ने प्रियतत और उत्तानपाद नामक घपत्र और महान् पराक्रमी दो पुत्रों को जन्म दिवा था। ततस्तुसानपादस्य धूयो नाम सुतोऽमकत्।

भक्त्या नारापणे देवे प्राप्तवान् स्थानमुत्तमन्॥२॥

इसके बाद उत्तानपाद का ध्रुव ऋषक पुत्र हुआ, व्यसने

भगवान् नारायण में विशेष भक्ति होने से उत्तम स्थान (शुवपद) प्राप्त किया।

वृत्तास्त्रिष्टिस्र भाव्यक्ष भाव्यास्त्रम्युर्व्यकायम्। शिष्टेरास्त्र सुरक्षस्या यस्त्र धुत्रानकल्पवान्॥३॥

्डस घुव से शिष्ट और भाव्य तथा भाव्य से शम्भु का जन्म हुआ ज़िष्टि से सुच्छावा ने पाँच निव्याप पुत्रों को जन्म

वसिष्ठवधनादेवी तपस्तक्या सुदुक्करम्। आराज्य पुस्तं विक्यु ज्ञालजाये जनार्दरम्॥४॥

दिया।

रिपुं रिपुक्षयं विद्रं कविलं वृवकेषसम्। नारायणयराज्युद्धानस्वत्रयंपरिकालकाम्॥५॥ सुन्छाया ने वसिष्ठ मुनि के कहने पर अत्यन्त दुष्कर तप किया और सालग्रम में परमपुरुष जनार्दन विष्णु को असरधना की। इससे उसने रिपु, रिपुजय, विग्न, कपिल और वृपतंजा नामक पाँच पुत्रों को उत्पन्न किया से सभी नारायण को भक्ति में क्रमर, तुद्ध एवं स्वधर्म-रक्षक से रिपोरायन महिंगी कक्ष्में सर्वतिजयम्। सोऽजीजनरपुष्करिक्यों मुख्य चानुषे मनुष्। ६॥ प्रजापतेरात्मजायां वीराणस्य महत्त्वन ॥७॥ कन्यायां सुमहावीयों वैराजस्य प्रजापते । उक्षः पुत्रः शत्तवुष्नरस्यस्यी सर्ववाक् शुन्तिः॥८॥

अग्निष्ट्रदत्तिराष्ट्रधः सुद्युम्स्थापिपन्युकः

असंस्थनमञ्जूषात्वद्यानेयो महाक्लानु॥ १॥

अक् सुमनसं ख्याति कतुमादिनसं शिवम्। अक्षाद्वेनोऽपवत्पद्धाद्वैन्यो वेनाद्ववादव॥१०॥ रिपु की महियो ने अति तेजस्वी चक्षुस् गमक पुत्र की जन्म दिया उस चक्षस ने महातमा बोरण प्रजापति की पुत्री

पुष्करिणी से रूपवान चाशुष पनु को जन्म दिया। इस

पहाबोर चाधुव मनु ने बैराज प्रजापित को कन्या से महान् तेजस्वी डरू पूरु अल्पुम्न, तपस्थी, सत्यवाक् सृषि, अन्तिष्टुत, अतिराज, सृद्युम्न और अभियन्युक- इन दस पुत्रों को उत्पन्न किया उरु से आन्त्रेयों नाम की पत्थी ने अङ्ग सुमनस, ख्याति, ऋतु, आङ्गिरस एवं शिव नामक वमशालों छ- पुत्रों को जन्म दिया पशात् अङ्ग सं देन हुआ और देन

योऽसी पृषुरिति खपतः प्रजापालो महादलः। येन दुव्या यदी पूर्वं प्रवानो हित्तकायवा॥११॥ नियोगाद्वाताण सार्वं देवेन्द्रेण महीजसा।

से बैन्य (५७) उत्पन्न हुआ।

वही वैन्य प्रजापालक महाबली पृष्टु नाम से प्रख्यात हुआ, जिसने पूर्व काल में ब्रह्म की आज्ञा से प्रजाओं के हित की कामना से महातेजस्वी इन्द्र के साथ पृथ्वी का दोहन किया था।

केनपुत्रस्य कितने पुरा पैतापहे मखे॥ १२॥ सूतः पौराणिको बक्ने मायास्वयः स्वयं हरिः। प्रकार सर्वशास्त्राणां वर्महो गुरुवत्सलः॥ १३॥

पृवंकाल में वंतपुत्र पृथु के विशाल पैतामह यह में स्वयं हरि ने मायादी रूप भारण करके सूत पौराणिक के रूप में

जन्म धारण किया वे सृत सभी घमशालों के प्रवक्ता, धर्मज और गुरु से स्नेह रखने वाले थे।

तं यां कित युनिश्रेष्ठाः पूर्वोद्धतं समातनम्। अस्मिन्यन्वतरो स्वासः कृष्णद्वेपायनः स्वयम्॥१४॥

श्रावदायास यो प्रीत्या युराणः पुरुषो इरिः। भदन्तवे तु वे सूनाः सम्भूता वेदवर्जिता ॥१५॥

भद्दवन वृ म सूक्षः सम्पूता वदवाजता ॥ १५ तेमां मुराणककृत्वं वृत्तिससीकगङ्गवा।

मुनिश्रेष्टो श्वह सूत पौराणिक मुझे ही जानो पूर्व काल में उत्पन्न होने से सनातन हूँ इस मन्यन्तर में पुराण पुरुष हरिरूप स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यास ने मुझ पर कृषा की और

प्रीतिपूर्वक (यह पुराण) ब्रवण कराया भीर वंत में जी वेदज्ञान से रहित सूत उल्लाहुए थे, वे भगवान अन की

आज्ञा से पुरामों के जाचन से हो अवजीविका का निवांत करते थे स स वैन्यः, पुरुकींगान्सन्यसमा जितन्त्रियः ॥१६॥

तस्य बाल्यात्मपृत्येच प्रक्तिर्नाश्यकेऽधकत्॥ १७॥ वह वेन पुत्र पृथु आत्यक खुद्धिमान्, सत्त्यप्रतिज्ञ, जितन्द्रिय, सार्वभौम, महातेजस्वी और अपने धर्म का परिपालक था बाल्यकाल से ही उसकी नारायण में भिक हो गई थी

गोवर्यनरिगरि आसस्तपस्तेषे जितेन्द्रियः। तपमा मगवास्त्रीतः शंख्यकगदावरः॥१८॥

सार्दभौयो महातेषा स्वनर्पपरिपालकः।

वह जितेन्द्रिय गीवर्धन पर्वत पर आकर तपस्या करने लगा। उसके तथ से शंखचक्रगदायारी भगवान् प्रसन्न हुए।

आगस्य देखे राजाने त्रक्ष दामोदरः स्वयम्। धार्मिकी स्वयसम्बद्धी प्रवीसस्वयुक्तवरी॥१९॥ मात्रसादादसन्दियी पुत्री तब यक्तिकतः।

एवपुक्ता हवीकेसः स्वकीयो प्रकृति नवः॥२०॥ स्वय दामोदर विष्णु देव ने वहाँ आकर राजा से कहा—

स्वय दासोदर बिच्चु देव ने विहाँ आकर राजा से कहा— मेरे प्रसाद से निश्चय ही तुम्हारे को पुत्र होंने, जो धार्मिक, इत्यसम्बन्न तथा सकल सकत्वारियों में श्रेष्ठ होंगे। इतना

कहरूर भगवान् अपनी प्रकृति में लौन हो गये . वैन्योऽपि वेदविविना निक्षसां भक्तिमुद्धान्।

सोऽपरस्वतस्वके राज्यं चिन्तपन्तनुभूदनम्॥२१॥ पृथ् ने भी वैदिक विधिपूर्वक भगवान् में अचल भक्ति

पृथु न भा बादक विश्वपूर्वक मगवान् म अवल महत्त रखते हुए और मधुसूदन का विन्तन करते हुए अपने राज्य

का पालन किया।

अचित्तदेव तन्त्रङ्गो भागी तस्य शृचिस्मिता। जिखण्डिनं इकिर्द्धानमन्तर्द्धानद्कानस्ता। २२॥ थोडे ही समय में शृचिस्मिता कृशाङ्की पृष्टु पत्नी ने शिखण्डी और हविधान को अन्तर्धान से उत्पन्न किया।

शिखण्डिनोऽयवस्पुत्रः सुसील इति विश्वतः। वार्मिको करसम्पन्नो वेदवेदाङ्गपारम् ॥२३॥

शिक्षण्डी का पुत्र सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह

धार्मिक, रूपसम्पन्न तया बेद-वेदाङ्गॉ में पारंगत था। सोऽधीस्य विकितहेदाःखर्पेण वर्षास स्थितः। मतिञ्चके मान्ययांगतसंन्यसमाति वर्षवित॥२४॥

वह विधिवत् धर्मपृतंक वेदों का अध्ययन करके तपस्या में स्थित हुआ। उस धर्मञ्ज दे माग्य के संयोग से संन्यस के प्रति अपनी बुद्धि को स्थिर किया।

स कृत्वा तीर्थसंसेवां स्वाब्बाये तपसि स्वितः जगाम हिमबत्पृष्टं कदाचिन्सिद्धसंवितम्॥२५॥

वह तीर्थों का थली भौति सेवन (भ्रमण) करके पुन वेदाध्ययन और तप में हो स्थित हो गया फिर किसी समय सिद्धों के द्वारा सेवित हिमालय की चोटी पर चला गया मा

तत्र वर्भवनं नाम वर्मसिद्धिप्रदं वनप्।

अपञ्चलांगिनां गम्यसगम्बं ब्रह्मविद्विधास्।। २६॥

यहाँ पर इसने धर्मवन नामक एक वन देखा, जो धर्म की सिद्धि देने वाला, पांगिजनों के द्वारा गमन करने के योग्य और बहाविद्वेवियों के लिये अगम्य स्थल बा

तत्र यन्द्राकिनीनाय सुपुण्या विषला नदी। फ्लोत्यलवनोपेता सिद्धात्रसविपृषितः॥२७॥

वहीं पर मन्दाकिनो नाम बालो परम पुण्यमयी स्वच्छ नदी है जो पदा और उत्पत्नों के चन से संयुक्त तथा सिद्धजन के पावन आश्रमों से विभूषित है

स तस्वा दक्षिणे तीरे युनीन्द्रैयोंगिधिर्युतम्। सुपुण्यमध्ययं रम्यमधस्यकीतिसंयुतः॥२८॥

उसने उसी नदी के दक्षिण की अस मुनिवर्से तथा परम योगिजनों से युक्त, सुपुष्य एवं अवीच रमणीय आश्रम देखा। उसे देख कर यह परम प्रीति वाला हो गया था।

मन्दर्किनीजले स्नात्वा सत्तर्घ्य फिट्टेक्टाः।

अर्धिकता पहादेवं कुपै । एरोत्पलादिपि ।। २९॥

तव उसने मन्दाकिनी के जल में स्नान करके. पितरों और देवों का तर्रण करके. पद्मीत्पलादि निविध पुष्पों से महादेव की अर्चना की: ध्यात्वार्कसंस्वमीज्ञानां ज्ञिरस्वायाय व्यक्कलम्। सम्प्रेक्षमाणां भारवन्तं दुष्टाव परमेक्षरम्॥ ३०॥ स्द्राव्यायन पिरिज्ञं स्द्रस्य चरितेत्र च। अन्येक्ष विधिषे: स्तोत्रे: ज्ञान्मवैर्वेदसम्मवै:॥ ३१॥

पुनः सूर्यमण्डल में अवस्थित ईशान का ध्यान करके अंजिल को सिर पर रखकर भगवान् भास्कर को देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा उसने रहाध्याय, रुट्रचरित और बंदोक विविध शिव-स्तुतियों से शङ्कर की आराधना की।

अवस्मिष्टनारेऽपश्यसमाध्यमं महामुनिन्। श्वेताश्वतस्मामानं महाप्यशृपत्तेत्तमम्॥३२॥ भस्मसन्दिन्यसर्वाङ्गं क्रीपीनाव्यस्त्रसन्दितम्। तपसा कर्वितात्मानं शुक्लवद्योपवीतिनम्॥३२॥

इसी बीच उसने बेताबतर नामक बड़े-बड़े पाशुपतों में उत्तम महापुनि को आते हुए देखा। वे मुनि सर्वाङ्ग में भस्म लगाये हुए, कौपोनवल्लधारी, मपस्या से झीणकाय तथा बेत पद्मंपचीत धारण किये हुए थे

समाप्य संस्तवं शब्दोरानन्दास्तविलेक्षणः। वयन्दे शिरसा पादौ शक्तालिकाक्यमक्रवीत्॥३४॥

उन्होंने शिवजी की स्तुति समाप्त करके आखों में आनन्दाशु भरते हुए मुनि के चरणों में शिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यह बचन बोले।

क्वोऽस्यनुगहीतोऽस्यि यन्ये साक्षान्युनीश्वरः योगीसरोऽतः भगवान्दृष्टां योगविदां वरः॥३५॥

्हं मुनीश्वर में धन्य हूँ, अनुगृहोत हूं जो मैंने आज साक्षात् यांगीश्वर और योगवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ, ऐश्वर्यसम्पन आपके दर्शन किये

अहो में सुमहत्सान्यं तपांसि सफलानि मे। कि करिव्यापि शिष्योऽहं तब मां पालयानक॥३६॥

अहो ! ऐसा घहान् स्टैभाग्य है। भेरी तपस्था आज सफल हो गई है है अनव में आपको क्या सेवा करूँ ? मैं आपका ज़िब्ब हूँ। मेरा आप पालन कोजिये।

सोऽनुपृक्काव राजानं सुशीरनं शीरतसंयुक्तम्। शिष्याचे प्रतिजयाह तपस्य श्लीणकल्पवम्॥३७॥

अस महा मुनि ने क्षोल सदाबार से युक्त, तप से श्लील हुए पापों वाले उस सुशील ग्रन्थ पर अनुश्रह करके उसे अपना किया बनाना स्वीकार कर लिया। सान्वासिकं विधि करनं कारवित्वा विकारणः। ददौ तदेखरं ज्ञानं स्वज्ञास्त्राविहितवतम्॥३८॥

विचक्षण मृति ने संन्यास से सम्बन्ध रखने खली संपूर्ण

विधि को कराकर, अपनी साखा से बिहित वह वाले उसे

इंश्लीय ज्ञान प्रदान कर दिया। अनेवं वेदसारं तत्वशुपानविमोचनम्।

अन्यस्प्रभिति ख्यातं इत्हादिषिरनुष्टितम्।। ३९॥ उसने सम्पूर्ण वेदों का सार और पशु-पाश का वियोचन

जो अन्त्वाश्रय के नाम से विख्यात है और ब्रह्मादि के द्वारा

अनुष्टित है इसे बतला दिया था। उवाच शिष्यान्संत्रेष्ठय ये स्टालमवासिन:।

बाह्मणाः क्षत्रिया वैश्या बहुचर्वपरायमान्। ४०॥

मया उवर्तितां हाखापबोत्यैवेह योगिनः।

समासते पक्षदेवं ध्यावन्ते क्रिप्रैश्वरम्॥४१॥ उस आग्रम में निवास करने वाले सभी शिष्यों को देख कर उनसे कहा— जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य और ब्रह्मचर्य में

परायण हों. वे सब मेरे द्वारा प्रवर्तित इस शाखा का अध्ययन करके हो यहाँ योगी यन आयंगे और विशेशर महादेव का ध्यान करते हुए स्थित रहेंगे

इइ देवो महादेवां रमप्रणः सहोमया।

अध्यास्ते कपवानीष्ट्रो पक्तानामनुख्यपयः॥४२॥ यहीं भगवान् देशधिदेव महादेव मत्तर्जे एर अनुग्रह करने

के लिए उमा के साथ रमण करते हुए निवास करते हैं। इहाशेषवगद्धाता पुरा नासयणः स्वयम्। *आरह्ययनव*्यदेवं लोकानं हितळाव्यवा॥४३॥ पुराकाल में यहाँ सम्पूर्ण अगत के धारणकर्ता स्वयं नारायण ने लोगों के कल्याण की इच्छा से महादेव की

आगयना की थी **इहै**नं देवमीलानं देवानापरि देकतम्। आराज्य महतीं सिद्धि लेफिरे देवदानवा ॥४४॥ यहीं पर देवों और दानवीं ने देवाधिदेव भगवान् शकुर की अतरायना करके महान् सिद्धि को प्राप्त किया का

**इडैल मुनव**ः सर्वे मरीस्थाका महेशस्यः ट्टा तपोबलकार्म लेकिरे सार्वकालकम्॥४५॥

यहीं मरीचि आदि सभी मनीहरों ने अपने नपीयल से शिव का दर्शन करके सार्वकालिक जान को प्राप्त किया था।

विष्ठ नित्वं पदा सार्द्धं ततः सिद्धिमवास्यस्थि॥४६॥ अतएव हे राजेन्द्र! आप भी तप और योग से युक्त होकर

सदा मेरे साथ रहें। तथी आप सिद्धि को पास करेंगे एवपापाध्य विष्ठन्द्रो देवं ध्वात्वा पिनाकिनम्।

तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र तपोयानसमस्वितः

अत्ववक्षे महामर्त्र क्वावस्तर्वसिद्धये॥४७॥ सर्वपापोपशमनं वेदसारं विपुक्तिदम्। अन्तिरित्वादिकं पुण्वपृष्ठित्रः सम्प्रवर्तितम्॥४८॥

विप्रेन्द्र ने इस प्रकार कहकर पिनाकिन भगवान शिवं का ध्यान करके सकल सिद्धि के लिए समस्त पायों का उपशामक, वेदों का सारभूत, मोश्रप्रद तथा पुण्यदायक

ऋषियों द्वारा प्रवर्तित 'अग्नि' इत्यदि महामंत्र का विधिपवेक उपदेश किया सोऽपि तबुधनाद्राजा सुष्टीलः अञ्जयान्वितः।

साक्षात्पाञ्चयतो भूत्वा बेद्धम्यासरत्रेऽभवत्॥४९॥

समन्वित होकर साक्षांत पाशुपत होकर बेदाभ्यास में संलग्न हो गया प्रस्पोद्धलितसर्वाद्धः कन्द्रमुलक्टवशनः। प्रान्तो दस्तो सितकोधः संन्यासविधिपान्नितः॥५०॥

उसके वचन सुनकर वह सुशील राजा भी ऋदा से

(वह राजा) भरम से लिए सयस्त अर्झू वाला, कन्द मूल और फलों को खाने बाला, परम सान्त तथा दमनशाल-क्रोध को जोत कर पूर्ण संन्यास की विधि में समाधित हो गया या हविर्धानस्तवाप्नेय्यां जनपामास वै सुतम्।

प्राचीनबर्हिवं नाम्ना बनुर्वेदस्य पारमम्॥५ १॥

हिवधीन ने आन्तेयी में एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम प्राचीनवर्हि थे। और वह धनुवेंद्र का फरण्यमी विद्वाप वा प्राचीनबर्हिर्मनवानसर्वशस्त्रभूतो वरः।

समुद्रतनवायां वै दश पुत्रानवीजनत्। ५२॥ भगतान प्राचीनवर्हि ने जो सब शतकारियों में परम श्रेष्ठ थे, समुद्रतनया में दश पुत्रों को जन्म ग्रहण करावा था। प्रधेतसस्ते विख्याला राज्यनः प्रधिनीजयः।

अधीतवन्तः स्त्रं वेटं नारायणपरावणाः॥५३॥ वे सब प्रवित ओज वाले राजागण प्रचेतस् के नाम से लोक में विख्यात हुए। भगवान् नारायण में परायण होकर : उन्होंने अपनी शाखान्तर्गत | बेट का अध्ययन किया दलस्यस्तु प्रयेतास्थो मारिकामो प्रवासितः। दलो सके महामानी व | मूर्व श्रहण: सुवः॥५४॥

उन दश प्रचताओं से महिषा में महान् प्रजापति दक्ष उनका हुए है को पहले समाजी के एक है।

उत्पन्न हुए थे, जो एहले ब्रह्माजी के पुत्र थे। स तु दक्षी महेरोन स्ट्रेण सह बीसता।

कृत्वा विकाद स्ट्रेण सहः ग्रत्वेतसोऽपवस्।।५५॥

ये दक्ष धीमान् यहंश रुद्र के साथ विवाद करके रुद्र के द्वारा रूपग्रस्त होकर प्राचेतम् हो गये थे।

समायानां महादेवो दक्षं देव्या मृहं हर दृष्टा स्वीचितां पूर्वा दक्षाच प्रदृष्टी स्ववस्थात्व ह

द्धाः क्वोचितां पूजां दक्षाच प्रदर्शः स्ववम्॥५ ॥॥ तदा चै वयसाविष्टः सोऽधिकां बक्रणः सुतः। पूजायनहीमन्त्रिकासमाम कुणियो गृहम्॥५७॥

महादेव शिव ने देखी पार्वती के घर आते हुए दक्ष की देखकर स्वयं उनकी ययोजित पूजा की किन्तु ब्रह्मापुत्र दक्ष उस समय अत्यधिक क्रोधाजिष्ट थे, अतः पूजा को अयोग्य

कदाविसवगृहं सारो सतीं दहः सुदुर्वनाः। पत्री सह विनिजीनो प्रत्यंतामास वै स्वाहद्याः।

मानकर वे ऋषित होकर घर से निकल गये।

अन्ये जामातरः केन्द्रा मर्जुस्तव मिनाविनः। स्वापमान्यसम्बद्धाः

त्वपम्पसन्पुत्राऽस्माकं पृक्षद् नव्य क्वागतम्॥५९॥

किसी समय अपने घर पर आयी हुई सतो के सामने दु:खी मन काले दक्ष ने क्रोधावेश में पतिसहित उसकी निन्दा करने लगे वे कि तुम्हारे पति शिव से तो मेरे दूसरे जामाता अधिक श्रेष्ठ हैं तुम भी मेरी असत् भुती हो जैसे

आमी हो वैसी हो घर से निकल जाओ। सस्य सद्वाक्यमान्द्रव्यं सा देवी शङ्करविया।

विनिन्त पितरे दक्षं ददाक्रत्यानपात्पना।६०॥ प्रणान पशुधकीरं धर्तीरे कृतिसाससम्।

हियालय को पूत्रो पार्वतीरूप में उत्पन्न हुई

हिमवुहिता सामूनपसा तस्य तोकिता। ६ १॥

दक्ष के ऐसे कवन सुनकर शंकरप्रिया उस देवी पार्वती ने अपने पिता दक्ष को जिन्दा की और व्याप्नवर्ग को घरण

करने वाले और समस्त प्राणियों का भरण करने वाले पशुपतिनाथ को प्रणाम करके अपने से स्वयं को जला डाला इसके बाद हिमालय की तपस्या से संतुष्ट यह देवी इस्ता तो क्यवान्स्यः प्रयत्नार्तिहरो हरः। साराय दर्श कुर्वस्यः समागरवाद तद्युहम्॥६२॥

त्यक्तम देहपियं बाह्रं श्रृद्धियाचां कुटे भय। व्यक्तम सतावां स्टब्स्ट एडफराइस्टिस्टिया ६ ॥॥

स्वस्या सुतायां यूदात्या पुत्रमुपाद्धियम्बस्याः। ६ ३।। स्यानस्य यस सती को दत्यः अस्तरस्य पत्तों के क

क्सनतर तस सती को दग्ध जनकर मत्तों के कहाँ का इरण काने वाले भगवान् रुद्र महादेव ने कुपित होका उन्हीं

के घर अवकर दश को ज्ञाप दे दिया— तृथ वामा से उत्पन्न इस ब्राह्मण शरीर को त्याग कर भन्निय कुल में उत्पन्न होओगे और मूडात्या होकर अपनी पुत्रों में हो पुत्रोत्यादन करोगे।

एवपुक्त्वा महादेवी मध्यै कैलासवर्तवम्। स्वायम्पुकोऽपि कालेन दक्षः प्राचेतसोऽभकत्॥६४॥ इस प्रकार कहकर महादेव कैलास एवंस पर आ गये

स्वारम्भुव दक्ष (ब्रह्मापुत्र होते हुए) भी काल आने पर प्रचेताओं के पुत्ररूप में उत्पन्न हुए। एतहः कवितं सर्वं मनोः स्वायम्मुकस्य हु।

निसर्ग दक्षपर्यन्तं मुख्यतां वापनास्त्रनम्॥६५॥ इस प्रकार आपके समक्ष स्वायम्भुव मनु की दक्षपर्यन्तं सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया जो कथा बीताओं के लिए पापनाशिनो है।

> इति श्रीकृर्यपुराजे पूर्वमाने समर्वज्ञानुकीकी महर्ष्ट्रजोडकायः॥ १४॥

> > पञ्चदशोऽघ्यावः

(दश्चनह का किर्जस) नैक्सिया अनुः

देवानां दानवानाम् यन्तवीरगरहसाम्। उत्पत्तिं विस्वराददृष्टि मृत वैवस्कोऽन्तरे॥ स॥ स शासः सम्मृना पूर्वं दक्षः प्राचेतसो तृपः।

किसकार्यात्मकामुद्धे स्रोतुम्ब्यसम् साम्यवम्।। २॥ नैमिन्नरण्यवास्त्रे ऋषियों ने कहा— हे स्कृती। वैकस्कर मन्यन्तर में देवों-दानवां, गन्धवों, सर्वे और राक्षसों की

उत्पत्ति जिस प्रकार हुई थी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पहले भगवान् जान्यु के द्वारा प्राप्त शाप से प्रस्त उस प्रचेता के पुत्र राजा दक्ष ने क्या किया था ? है पहासुद्धे इस समय वह सब कुछ हम आपसे सुनन चाहते हैं सूत उद्याध-

क्षये नारावणेनोक्तं पूर्वकल्यानुवद्गिकम्। प्रिकालबर्द्धं मापन्ने अजसर्गस्य विस्तरम्॥३॥

सूतको ने कहा— पूर्वकल्प से सम्बन्धित प्रजासृष्टि का विस्तार जो नारायण ने कहा का, वह विस्तार में कहता हूँ यह त्रिकालयद पार्थों का नाम करने वाला है

ह उक्कारण्य भाषा की गान करने जाता है स उक्का: अम्भुना पूर्व दक्ष: प्रावेतसी नृपः।

विनिना पूर्ववैरेण गंगाद्वारेऽकबद्भवम्॥४॥

पूर्व जन्म में शान्त्र के द्वास स्वयहस्त वह प्राचेतस नृप दश ने इस पहले के वैर के कारण ही निन्दा करके गंगाद्वार हरिद्वार, में भर (किन्नु), का यह द्वारा पूजन किया था। देवाश सर्वे भागार्वमादता विष्णुना सह सहैव मुनिकि: सर्वेसाना मुनिपुंगशा: ४५॥ सभी देवों को अपना अपना भाग हहण करने के लिए

भगवान् विष्णु वं साथ यें आहूत किया गया था। श्रेष्ठ मुनिगण भी समस्त मुनियाँ के साथ ही वहाँ पर आए हुए थे:

दृष्टा देवकुलं कृत्स्नं शंकरेण क्षित्र गतम्। दर्शको जाम विप्रर्थिः प्रावेतसम्बद्धवीत्॥६॥ भगवान् शंकर के दिना आये हुए सम्पूर्ण देवसमूह को

बड़ों पर दंखकर बिप्रॉर्व दयांच प्राचेतन से बोले

द्वीच उक्षच-

इक्षास्यस्तु पिशासास्य यस्याज्ञानुविद्यायिकः। स देवः साम्पर्वः स्त्रुते विद्यना किन्न पूज्यते॥७॥

दयीच ने कहर- ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यन्त सभी जिनकी आहा के अनुसरण करने वाले हैं वे देव रुद्र इस समय यह में विधिपूर्वक क्यों नहीं पूजे जा रहे हैं?

दम् उवाय-

सर्वेद्येव हि यहेषु न मागः परिकल्पितः। न मना मार्चेषः सार्वे संकारस्पेति नेम्बर्वे॥८॥

न भवा भाषपा साद्ध अवस्त्यात कववत्रद्वाः इस ने कहा— सभी यत्रों में उनका भाग कल्पित नहीं है।

इसी प्रकार पत्नी सहित शंकर के मंत्र भी नहीं मिलते हैं। इसलिए पहाँ शंकर की पूजा नहीं की जाती।

तिहस्य दक्षं कुपितो वद्यः प्राह महामुनि । शृक्ततां सर्वदेवामां सर्वज्ञानसम् स्थपम्।१९॥ सर्वज्ञानमय महामुनि दधीच ने कुपित होकर उन पर हैसते हुए सभी देकताओं के सुनते हुए कहा।

दर्गय उदाच-

यतः प्रवृत्तिर्विद्यात्म वक्ष्ममी परमेसरः। सारामारे पर्यक्रवैविद्यात्मा क्रिम सम्बद्धः॥१८

सम्पूज्यते सर्ववर्गविद्या किन्न समूरः॥ १०॥

दधीय ने कहां— जिनसे संसार की प्रवृत्ति है, जो विश्वातमा और परमेश्वर हैं, सभी यहाँ द्वारा उनकी पूजा की जाती है, यह जानते हुए भी संकर क्यों नहीं पूजे जाते ?

दश स्वाच-

न हार्य सङ्क्षरो छन्। संहर्ता वापसी हरः।

रमाः कपासी विदितो किश्चल्या नोपपद्यते॥ ११त दश्च ने कहा— यह रुद्र संकर मंगलकारी नहीं है, यह तो

संहार करने वाला तामस देश है। यह चन्न तथा कपाली के रूप में प्रसिद्ध है। अत: इसे विश्वान्या कहना उचित नहीं

ईसरे) हि जगत्सक्ष प्रभुनीसयणो हरिः। सत्त्वात्मकोऽसी भगवात्त्रियते सर्वकर्मसु॥१२॥

सर्वसमय नारायण विष्णु ही इंश्वर हैं तथा जगह के अष्टा हैं सत्त्वगुणधारी वही भगवान सभी कर्षों में पूत्रे जाते हैं।

द्यीच उथाच-

कि त्वया प्रगवानेव सहस्रांशुर्न दश्वते। सर्वकोकैकसंहर्ता कालात्मा परमेशरः॥१३॥।

दधीय बोले- क्या तुन्हें ये सहस्रांशु भगवान् (सूर्य) दिखाई नहीं देते हैं? ये ही संपूर्ण लोकों के एकमात्र संस्थरक

तथा कालस्त्रक्रम परमेश्वर है।

यं गृह्वतीह विद्वांसे प्राप्तिक सहवादिनः

सोऽयं साक्षी तीवरुचिः कालात्म साङ्ग्री वनुः॥ १४॥ एव रुद्रो पहादेवः कपानी स पूर्णी हरः।

अदित्वो भगवान्मूर्वो न्हेल्होचो विलोहितः॥१५॥

इस लोक में ब्रह्मवादी, धर्मपरायण विद्वान सोग जिनकी स्तुति करते हैं, वे सर्वसाक्षी, कालात्मा, तीव कान्तियुक्त सुर्यदेव शंकर का हो सरीर है। यही रुद्र महादेव हैं वे

स्*व*दिव शंकर का हो जारीर हैं। यही रुद्र महादेव हैं में कपानी होकर घृषा देने वाले हैं तकापि वे हर (सबके संहारक) आदित्य हैं वे ही भगवान सूर्य (स्वयं)

नीलकण्ठ एवं दिले**हित (विशेषस्प से सास रंग के) हैं।** संस्तुवते सहस्रांसुः सामस्वर्वहोत्रामिः। पूर्ववागे पहुदक्षीशवायः

पञ्चैनं विश्वकर्षाणं स्ट्रपूर्ति ऋषीयवम्।। १६॥

सामवेदी अध्वर्य तथा होता इन्हीं सहस्रांश की स्तृति करते हैं आप इसे विश्वनिषात्री, त्रयीमयी अर्थात् तीन वेदीं

कली रुद्र की मृतिरूप में देखें

दक्ष उदाव-य एते द्वादशादित्या आवता यक्तपापिनः।

सर्वे सुर्वा दृति हेथा न क्वन्यो विकते रवि:॥ १७॥

दक्ष बोले— ये जो बारह आदित्य यत्र में भाग लेने आये

हैं, ये सभी सूर्य नाम से प्रख्यात हैं। इनके अक्तिरक्त दूसरा

कांड्र सूर्य नहीं है एवमुक्ते तु पूरवः समायला दिद्धाव ।

बाहफिरपञ्चवन्दक्षं तस्य साहास्यकारिणः॥१८॥

दक्ष के ऐसा कहने पर, यत्र को देखने की इच्छा से आये

मुनियों ने दक्ष की सहायता करते हुए कहा- यह यकार्यतः

श्रीक है तमसाविष्टपनस्ते न एश्वन्तो वृष्टकाम्।

सहस्रकोऽच शतशो बहुशो पुष एव हि॥१९॥

निन्दन्तो वैदिकान्यनान् सर्वभूतपर्वि हरम्।

अपूजवन्दक्षकर्य भेहिता विष्णुपायवा॥२०॥

वे तामसरूप अज्ञान के कारण व्याह मन क्राले होने के कारण वृषमध्वन भगवान तिव की नहीं देख रहे थे इस कारण वे सभी सैंकड़ों बार हजारों बार तथा उससे भी

अधिक बार सर्वभूतों के अधिपति शिव की तथा वैदिक मंत्रों की निन्दा करते हुए विष्णु की माया से मोहित हुए दक्ष के

सचन्नें का अनुमादन करने लगे देवस्य सर्वे भागर्वभागता वासवादवः।

नावश्यन्देशभीकानभूते नारायणं हरिम्॥२१॥ उस समय यह में भाग लेने के लिए इन्ट्रादि देव आये ये

मारायण हरि के अतिरिक्त ईलान लिव को व्हिसी ने नहीं

देखा। हिरण्यसमी पगवान्द्रह्या इहाविदां वरः

पञ्चतापेव सर्वेषां क्षणादनाखीयता। २२॥ तब ब्रह्मदिदों में श्रेष्ट भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा (यह के

विनास की आशंका से) सकके देखते ही श्रुणभर में

अन्तर्ध्यन हो गये। अन्तरिते पगवति दक्षो नासवणं हरिय्।

रक्षके अपन्तां देवं जपाय शर्ममं स्वयम्॥२३॥

भगवान् के अन्तर्हित हो जाने पर दक्ष स्वयं संसार के पालक नारायण देव हारि की जरण में गये।

प्रवर्तवामास च तं वज्ञं दश्मेऽत्र निर्मयः।

**व्यको पगक्षन्विष्णुः सरणागवरक्षकः॥२४॥** दक्ष ने निर्भय होकर यज्ञ प्रशंभ कर दिखा शरणाध्या के

पालक भगवान विष्णु उनके रक्षक थे

पुनः ग्राह च नं दक्षं दक्षीची भगवाज्ञीय । संप्रेक्ष्यविगणान्द्रेवान्सर्वान्त्रै स्द्रविद्विषः ॥ २५॥

भगवान ऋषि दधीच सभी ऋषियों और देवों को स्ट्रदेशी

देखका दक्ष का पुन-कहने लगे अपुष्टपुजने धैव पुज्यानां साध्यपुजने।

वर<sup>ः</sup> पापपवाप्नोति मह**ई** नाम संज्ञय ॥२६॥ अपूज्य व्यक्ति की पूजा करने और युज्य व्यक्ति की पूजा न करने पर भनुष्य महान् पाप को प्राप्त होता है, इसमें धोड़ा भी संशय नहीं।

असतो ध्रप्रहो का सताग्रैव विधानना। दुध्हो देवकृतस्तत्र सहः प्रति दारुषः॥२७॥ वहीं असत व्यक्तियां का आदर होता है तथा सबनों की

मानहानि होतो है, वहाँ दैवकृत दारुण दण्ड आकर अवस्य ही गिरक है।

एवपुरुवाद वित्रविः हालापेशरविद्विषः। समागतान्द्राह्मणोस्त्रान्द्रसमञ्जयस्थारियाः ॥ २८ ॥ इतना कहने के बाद उस विप्रषि दधीय ने वहाँ पर आये हुए दक्ष को सहायता करने वाले ईशरदेवी उन बाह्यवाँ को शाए दे दिवा

यसगद्धति कतो वेदादक्षदिः परपेश्वरः।

विनिन्दिले पहादेव: अंकरी लोकवन्दित ॥ २९॥ भविष्यन्ति त्रवीकाताः सर्वेऽपीसरविद्विषः। किट्नीहैश्वरं यार्गं **कुलालासकवेतस**ा। ३०॥

विध्यार्थीतसमाद्यासा किरवाजानप्रकाणि**न**ः। प्राप्य पोर्ट कलियुनं कलिजे परिपीडिता ५३ श क्यांकि आप सम्ब ने परमेखन को बेद विधान से

पहादेव की विशेष रूप से निन्दा की है, इसलिए आप सभी इंका शंका से द्वेश करने वाले बंद-मार्ग से भ्रष्ट हो जायेंगे और जो यहाँ कुशास्त्रों में आसक्त चित्त वाले होकर इंसरीय मार्ग की निन्तु करते हैं, उनका अध्ययन तथा आचार-

बहिष्कृत कर दिया है और समस्त स्त्रेकों के द्वारा वन्दित

दिवार रिध्या हो जायेगा। वैसे ही मिथ्याद्वान के प्रलाफी

परम घोर कलियुग को प्राप्त करके फॉल में जन्म होने वालीं के द्वारा चारों और से पीड़ित होंगे

त्यकता वर्षोद्यलं कत्यनं गच्छार्यः सरकायनः।

भक्षिवति इवेकेशः स्वातितोऽपि पराहमुखः ॥३२॥ तुम लोग अपने संपूर्ण तपोबल का त्याग करके पुत-नरकों को प्राप्त हो जाओ। अपना आश्रय बने भगवान

हमेकेस भी विमुख हो जायेंगे।

एवपुरुवाध विश्वविविशाम प्रयोगिकः। जगाय पनस्य स्द्रमञ्जेखधविन्द्रशनम्॥ ६३॥

तपोनिधि वह ब्रह्मवि इस प्रकार कहकर रुक गये और पुन | वे भन से अञ्चय पापों के विनासक रुद्देव को शरण में

चले गरे

एवस्मित्रकारे देवी महादेवं महेश्वरम्। वित पशुर्यति देवं इस्लैक्साइ सर्वदृक्॥३४॥

इसी मध्य यह सब जानकर सर्वट्क महादेवी सती ने

महेश्वर पशुपति देव महादेव को जाकर कहा।

दक्षी बज़ेन बज़ने पिता में मुर्कजन्मनि। विनिना भवतो भावसायानं चापि जंकर॥३५॥

पूर्वजन्य के मेरे पिता दक्ष आप को प्रतिष्ठा तथा स्वयं की

भी निन्दा करते हुए यज्ञ का अनुहान कर रहे हैं।

देख पहर्वक्कासंस्तव साह्यव्यकारिणः। विनासयाञ्च ते यहां सरपेतं सुलोध्यहप्॥३६॥

वहां अनेक देवता और महर्षि भी उनकी सहायता करने वाले हैं आप शोध हो दस यह को नष्ट कर दें, यही वर मैं म्यती हैं।

एवं विज्ञापितो देखा देखदेवः पर प्रमु मसर्व सहस्रा रुद्र दक्षवज्ञविष्यंसवा॥३७॥

इस प्रकार सती के द्वारा विशेषक्य से निवंदित परम प्रभ महादेव ने दक्ष के बड़ का विनाश करने के लिए सहसा हटू

रूप को उत्पन्न किया।

सहस्रक्षिरसं कुर्ज सहस्रहां महामुजप्। सहस्रपणि दुईर्वे पुगत्नानलसन्निमम्॥३८॥

दंशकरालं दुखेश्वं सङ्घचच्यां प्रभुप्।

इण्डहस्तं महानादं हार्द्धिणं भृतिभूवणम्॥३९॥

वह रुद्र सहस्रजिए सहस्राध और महामुज्जाओं से युक्त या वह फ़ुद्ध, दुर्थवं तथा प्रसवकालीन अग्नि के समान

दिखाई देता का उसको दंहा बड़ो विकारल थी। वह दुखेक्य, अंखचकवारी, प्रभू, दण्डहस्त, महानादकारी और भस्मस्भृषित शाः

बीरमद्र इति छमतं देवदेवसमन्त्रितम्।

स जातपात्रो देवेहपुप्तस्ये कृतास्त्रिः॥४०॥ वह पहादेव की कान्ति से समन्वित वीरभद्र नाम से

विख्यत था। यह जैसे ही उत्पन्न हुआ, हाथ जोड़कर देवेशर के समोप खड़ा हो गया था।

तमाह दक्षस्य यखं विनासस्य सियोऽस्तु ते।

विनिन्त मो स करते गहुरहारे भगेन्द्रशास्त्रक शिवजी ने कहा। तुम्हारा कल्याण हो और उस वीरभद्र

को दक्ष के यह का विनास करने के लिए आहा दी। है गणेश्वर वह मेरी निन्दा करके गंगाद्वार में यह कर रहा है <u>इतो वच्छपुकेन सिहेनैकेन लोलया।</u>

वीरमद्रेज दशस्य विशवसम्बद्धतुः ॥ ४२॥ इसके अननार बन्धन से भक्त एक सिंह के सम्दन

वीरभद ने अनायास ही दक्ष के यह को नष्ट कर डाला। पन्तुना चोपया सृष्टा भद्रकाली पहेश्वरी।

तवा च सार्ट द्वयं समास्त ययी गणः॥४३॥ उस समय पार्वती ने ऋोध से महेशरों भदकाली का

सुजन किया था। उसो के साथ वह गण वृषभ पर चड़कर

अन्ये सहस्रको सहा निस्टालेन वीपता। रोपणः इति विस्वाहास्तस्य साहाव्यकारिणः॥४४॥

वर्षे गया था

तस धीमान ने अन्य भी हजारों रुदों का सजन कर दिया था। उसकी सहायता करने वाले वे स्ट्राण रोमज नाम से

विख्यात हुए थे अथवा वे रोम से ठत्पत्र हुए थे ञ्चलशक्तिमदाहरता दण्डोपलकरास्तवाः

कासामिस्हरसङ्ख्या नादयन्त्रो दिल्ले दला।४५॥

उनके हाथों में शुल शक्ति और गदा यो कुछ रुद्र दण्ड और उपल हाचों में प्रहण किये हुए थे। सभी कारवनि रूद के समान थे और दशों दिशाओं को निनादित कर रहे थे।

सर्वे वृषमगासदा समार्वक्रातिमीषणाः।

समाकृत भगतेष्ठं चयुर्दश्रमार्खं प्रति॥४६॥ सभी हटू भार्याओं के सहित क्षभ पर समारूद और

अत्यन्त मीषण स्वरूप वाले थे। वे गणश्रेष्ठ वीरभद्र को समावृत करके ही दश के यज्ञ की और गये थे।

सर्वे समाप्त वं देश गुल्हार्रामृत स्ताप। ददशुर्यक्रदेशं वै दक्षकापिकोजमः॥ ४७॥ गंगाहार (इंस्ट्रिंग) नाम से प्रसिद्ध दस स्थान पर जाकर उन्होंने अतिराय रेजस्वी दक्ष के पहस्यल को देखा। देवाङ्गपासहस्राक्ष्यपप्तरोजीतनादिवया वेणुवीणानिनादावर्षं वेदवादापिनादितप्॥४८॥

वह यहस्थल हजारी देवांगनाओं से युक्त, अप्सराओं के गोतों से निनादित, वेण तथा बीजा की मध्र ध्वनि से संयुक्त, बेदों के स्वर से तस्दायमान वा

क्टा महर्विधिर्देवैः समासीनकजाननिम्।। ४२॥

उक्क स दिवो स्टैवीरभदः स्मर्थाप्रवाद ०॥

क्यं इनुसराः सर्वे शर्वस्यापिकोनसः। भागार्वे लिप्सपा भागान् प्राप्ता बच्चत्वमीपितान्॥५१॥

वहां देवों तथा ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति दक्ष को देखकर समस्त स्ट्रमणों के साथ उस प्रिय कीम्भ्रद ने मुस्कुरातं हुए कहा— हम सब अपरिमित तेज वाले भगवान्

क्षित्र के अनुचर है। यह में अपने भाग लेने की इच्छा से हम यहाँ आये हैं, अत: आप हमारे इच्छिट मानों को प्रदान करें।

अव चेत्कस्पचिदियं माना मुनिवरोत्तमाः। भागो भवद्भ्यो देवस्तु नासम्बर्धित स्टब्स्सम्।।५२॥

हे मृतिवरों में बेह मृतियों। यह किसकी माया (चाल अथवा आजा) है कि वह भाग आप खोगों को ही देव है हमारे लिए नहीं हैं-- कृपवा यह बता दीजिए

तम्बनाज्ञापयति यो वेल्स्यामी हि वर्व ततः। एवपुक्ता नगरीन प्रजापतिपर सरा ॥५३॥

बी आपको आजा करता है, उसको भी हमें बता दो क्सिसे हम उसे जान लेंगे (उसकी भी खबर लेंगे)। उस गर्जन्नर ने प्रजापति सहित सबको इस प्रकार कहा चा

देवा उन्तुः

प्रपाल वो न जानीयो भागे क्या इति प्रभुप्। मना कन् सुरा पूर्व वर्षोपहतनेवस ॥५४॥ वेनाकारस्य राजानं पुजर्वपृष्केशस्यः

ईसर सर्वभूतानां सर्वदेवतपूर्वरः॥५५॥ पुज्यते सर्ववज्ञेषु सर्वाप्यदयसिद्धिदः।

देवों ने कहा- आपके देव भाग में मन्त्र हैं, यह प्रमाण प्रभु के बारे में हम नहीं जानते हैं (ऐसा कहने पर) मन्त्रों

ने कहा या कि तुम सक देव तम से अपहत चिन वाले होकर यत्र के अधिपति महेक्स का पूजन नहीं कर रहे हो। जे समस्त प्राणियों का ईसर, सर्वदेवों का तन हा है वे तो

सभी वहाँ में पूजे जाते हैं और सब प्रकार के अध्युदय और सिक्रियों को प्रदान करने वाले हैं।

एवपुरस्या महेशानपाचवा न्यूचेरनाः ४५६४ न मेनिरे ववर्षन्त्र देवान्यकत्वा स्वयासवम्।

इस प्रकार कहने पर वे महेशान की माया से वह चेतवा कले हो गये और उन्होंने यह बात नहीं मानो। हब मन्त्रों ने

देवों का त्यागकर अपने स्थान को प्रस्थान किया कतः समग्रो चगवान् समार्थः सगणेखरः॥५७॥

स्प्रान् कराप्यां वित्रविं देवीचे प्राह देवहा। पन्ना प्रमाणं न कुत्रः बुष्माधिर्यसदर्पितैः।(५८)। यस्प्रकासकु तस्माहो नाशयाध्यक वर्वितार।

इत्युक्त्वा वश्चमालां तां ददाह मणपुरूव.॥५९॥

इसके उपरान्त अपने गणेकर्ते तथा भाषा भदकाली के सहित उस वीरभद्र भगवान् ने करों से विप्रर्थि दशीच को स्पर्श करते हुए उनसे बहा था कि- अपने कल से गर्वित

होकर आप महर्षियों ने बेदमन्त्रों को प्रमाण नहीं माना, इसलिए गर्वित हुए आप सब का आज मैं सलपूर्वक नारु करता है। इतना कहकर गणों में परम श्रेष्ठ उस वीरभद ने वज्रशाला को जला दिया

गणेशसङ्घ संकृत्या वृषानुष्यात्य विक्रिपुः। प्रस्तोत्रा सह होता च असम्बेच गणेसरा:॥६०॥ युहोत्वा प्रीक्णा<sup>ः</sup> सर्वे गङ्गस्रोतसि चिक्षिपुः

अन्य गणेवर्धे ने भी संकुद्ध होकर यज्ञशाला के खंभे उखाइकर फेंक दिये। अति भयानक उन सभी गणेखर्वे ने प्रस्तोता और होता के सहित अब को पकड़कर गंगा की धारा में यहा दिया।

बोरमहोऽपि दीसस्या सकस्यैतोवतं करम्॥६१॥ व्यक्तम्बददीनात्मः तथान्येयां दिवीकसामा

सबनेत्रे सर्वात्पाटम करहोपीय सीसवा॥६२॥

उस दीप्रशरीर वाले और अधीनक्ष्मा बीरभद ने भी इन्द्र के तथा अन्यान्य देवताओं के उठे हुए हावों को वहीं स्तम्भित कर दिया। उसी प्रकार पण के नहीं को कर के अग्रभाग से बिना यह के ही उत्पादित कर दिया या

निहत्य युद्धिना इन्छान् पुरुष्टिवमपानयम्।

तवा वन्द्रमसं देवं पादाहुन्नेन लीलवा॥६३॥ धर्ववामस्य कलतान् स्यवमानी नणेखरः।

पूषा के दाँतों को अपनी मुष्टि के प्रहार से तोड़कर मूमि पर गिरा दिया और वैसे हो उस महान बसलाली यणेहर बीरभट्र ने मुस्कुतते हुए अनुष्यस ही अपने पैर के अंगुठे से

चन्द्रभा को भी धर्षित कर दिवा था।

बहेर्द्रस्तद्रवे क्रिस्वा बिद्धामुन्याट्य लीलया। ६४॥

अधान पृथ्नि पादेन पुनोनपि पुनोसुरा ।

है भूनीशरी। अग्नि के दोनों हाथों को काटकर उसकी

जोभ कर भी अनायास ही उखाड़ दिया था और दूसरे मृनियां को भी पैर्श से मस्तक पर प्रहार किया वा

तवा किया समस्य समावान्ते महावस ॥६५॥ विव्यास निशितैर्वाणै. स्तम्पवित्या सुदर्शनम्। समालांक्य महाबाहरागत्य गरुडो गणप्।। ६६ ॥

अधान पक्षे. सङ्गसा ननादाम्युनिव्यर्थयाः

ततः सहस्रशो रुद्धः ससर्व गरुडान् स्थयम्॥६७॥ कैनतेवादम्बनिकान् गस्ड ते प्रदृदुव ।

हान्द्रष्टा गरुको बीमान मलावत महाजवः॥६८॥ विसुज्य पाववं वेगातद्भुतपिवाधवत्।

दस महाबली ने गरुड वाहन पर विराजमान होकर आ रहे विष्णु को देखकर सुदर्शन चक्र को स्तम्भित करके अनंक तीक्ष्ण वाणों से उन्हें वींध झाला था तथ महाबाह्

गरुड ने वहाँ आकर इस गर्भरूर को अपने पक्षों से ताड़िय किया और समृद के समान गर्जना करने लगे। इसके उपसन्त रुद्र ने स्वयं सहसां गरुड़ों का सुजन किया, जो

विस्ता के पत्र से भी अधिक थे। उन्होंने इस गरुई भर आक्रमण कर दिवा। उनको देखकर बुद्धिमान् गरुङ बड़े ही दंग से वहाँ से भगवान विष्णु का खंड़कर भाग निकले वे

क्ह एक आहर्ष सा हुआ था। अन्तद्विते चैनतेये भगवान् क्यसम्भवः॥६२॥ आबत्य वारकपास वीरमद्रञ्ज केञ्चवपा

प्रासादसमास च तं गौरवात्परपेष्ठिन ॥७०॥ उस बैनतेय के अन्तर्हित हो जाने पर भगवान पद्मयोनि

कहाँ आ गये वे: उन्होंने केशव को और वोस्पद को रोका।

तम वे भी परमेळी बहुत के सम्मान के कारण दोनों एक दुसरे की प्रसन्न करने लगे संस्तुय प्रमवानीकं ऋष्पुस्तवाग्यस्वयम्।

बीह्य देवाचिदेवं तपुषां सर्वगुणैर्वृताम्। ७१॥

तुष्टाय भगवान् शक्त दक्षः सर्वे दिवीकसः। विजेबारपार्वसी देवीपीसराईज्ञरारिणीम् ॥ ७२॥

उस ईश्वर (बीरभट्न तथा विव्यः) की स्तृति-प्रशंसा करते

हुए भगदान् राम्भु स्वयं वहाँ पर आ गये। उस समय देवाँ के भी अधिदेव और समस्त नुनों से समावृत उमा का दर्तन करके भगवान् बद्धा, दक्ष और समस्त देवगण उनकी स्तुति

करने लगे. विशेष रूप से इंसर की अर्थएरोरिमी पार्वतों की स्तृति की की

स्तोत्रैर्गपर्विदेशः प्रणप्य च कृतास्रातः ततो भगवती देवी प्रहमनी मोधरम्॥७३॥

प्रसन्नमनसा रुद्रं बच: प्राप्त भूणांतिषिः। रुपेव जगत साष्ट्रा शासिता चैव रक्षिता॥७४॥

दक्ष ने नानाविध स्तृतियंत्रों से फ़्ताइलि होकर प्रणाम किया तब भगवती देवी ने प्रसन्न मन से हैंसते हुए महेबर रुद्र से कहा हे दवानिधं। आप हो इस जयत् के सुजन

करने वाले हैं और आप ही इस पर शासन करते हैं तथा इसको रक्षा भी करते हैं। अनुषाह्यो चनवता द्वाद्मापि दिवोकमः।

ततः प्रहस्य मनवान् अवद्धिं नीलकोहित ॥७५॥ उद्युच प्रणतान्देवान प्राचेतसम्बर्धे हरः।

गच्छनं देवकः सर्वाः प्रसन्नो मधतामहम्॥७६॥ आपको अब इस दक्ष पर और समस्त देवगण पर भी अनुग्रह करना चाहिए इसके पश्चात् भगवान् नीलालोडित

कपर्श हैंस पड़े तब हर ने उन प्रणत हुए देवों से तथा ग्रानेतस से कहा- हे देवगणों! अब आप चले जाइएं। मैं आप पर प्रसन्न हैं।

संपूज्यः सर्वयञ्जेषु न निनक्षेत्रहं विशेषतः। ह्यक्रापि मृणु मे दश क्वनं सर्वरक्षणम् ॥७७॥ आपको सभी यहाँ में मेरी मली माँति पूजा करना चाहिए और विशेष रूप से कभी भी मेरी निन्दा न करें और

हे दक्ष । तय भी सब को रक्षा करने बाला मेरा वह बचन सुनो। त्वक्ता लोकेवणामेतां भदभक्तो भस यस्ततः।

प्रक्रियसि यदोलानः कल्पनोऽनुब्रहान्यया।७८॥ अब इस लोकेषणा का त्याग करके यवपूर्वक मेरे मक्त बन जाओं ऐसा करने से इस करण के अन्त में मेरे इस

अनुग्रह से तुम गणाधिपति यन जाओगे।

पूर्वभागे वज्ञदशोऽस्यायः

वासतिह समादेशात्स्याधिकारेषु निर्वतः। एवमुक्ता तु भगवान् सपनीकः सहानुनः॥७९॥ अदर्शनमनुषक्षो दक्षस्यापितकेत्रस् । अनुहिते महादेवे अंकरे प्रयूक्षावः॥८०॥ व्याजहार स्वयं दक्षपशेषधानो हितप्।

तब तक मेरे आदेश से अपने अधिकारों से निवृत होते हुए स्थित रहो। इस प्रकार कहकर अपनी पत्नी तथा अपने अनुचरों के सहित भगवान शम्भ उन अमित तेजस्वी दक्ष के लिए अट्ट्य हो गये। महादेश शंकर के अन्तर्थान हो जाने पर पदासंभव ब्रह्मा जी ने स्वयं पूर्ण रूप से इस जगत के हितकर वचन दक्ष प्रजापति से कहा।

#### बृह्योदाच-

किहार्य भवतो मोहः प्रसन्ने वृष्यक्ष्यवे॥८१॥ यदा च स स्वयं देव पालयेन्द्रामतन्त्रित । सर्वेषामेख भूतानां हुद्येप परमेश्वर ॥८२॥

ब्रह्मा जी ने कहा— जब वृषधध्वज शंकर प्रसन्न हो गये हैं, तक आपको यह मोह कैसा? क्योंकि वे देव स्वयं अतन्दित होकर आपका पालन कर रहे हैं। यह परमंबर सभी भृतों के इदय में विशलपान रहते हैं।

परवित यं ब्रह्मभूता विद्वासी वेदवादिन । स चारमा सर्वमृतानां स बीर्ज बरमा मतिः॥८३॥

जो ब्रह्मभूत वेदवादी मनीषी हैं. वे इनको देखा करते हैं। वे समस्त भूतों की आत्मा है। वे ही हम सब का बीचरूप है। और वे हो परम गति हैं।

स्तुको वैदिकैर्यन्त्रैर्देवदेवो महश्वरः।

तमर्बयनि वे स्त्रं स्वात्मक च समातनय॥८४॥ चेतसा भावयुक्तेन ते यासि परम पदम्।

देवों के देव महेशर वैदिक मन्त्रों के द्वारा संस्तृत हुआ करते हैं उस सनातन रुद्र का स्थातमा के द्वारा भावपुक्त बिल से जो अर्चन किया करते हैं वे लोग निक्ष्य ही परम

पद को प्राप्त करते हैं

तस्मादनादिपव्यक्तं विज्ञाय परमेस्ररम्॥८५॥ कर्मणा पनसः वाचा समारावय वस्ताः।

क्यात्पिहरेशस्य निन्दा स्वात्पविनाशनीप्॥८६॥ इसलिए आदि मध्य और अन्त से रहित परमेश्वर को विशेष रूप से जानकर, कर्म-वचन और मन से यवपूर्वक

उनका ही समाराधन करो और स्वपूर्वक अपनी ही आत्मा का विनाश करने बाली ईस की निन्दा का परित्याग कर दी पवित सर्वदोषाम निन्दकस्य फ्रिया हि वाः।

यस्तु धैव महायोगी रक्षको विद्यारव्ययः॥८७॥ स देवो भगवान्ह्यो महादेवो न संशवः।

शिव की निन्दा करने वाले की वे सब कियाएँ केवल दोष के लिए ही हुआ करती है। यह जो महायोगी, अञ्चय विष्ण रक्षा करने वाले हैं, यह देव भगवान रुद्र महादेव हो हैं— इसमें हनिक भी संसय नहीं है।

यन्यनो वे जगहोर्नि विभिन्नं विष्णुमीसराह्॥८८॥ पोक्षद्वेद विद्वत्वारे यानि नरकं नरा। वेदानवर्तिनो एदं देवं नारायणं क्या॥८९॥ एकीभावेन पश्चित मुक्तिमानो मवन्ति है।

यो विष्णुः स स्वयं रुद्रो यो रुद्रः स जनार्द्य-॥९०३ **ब्र**े लोग जगत के सोनिकम बिच्ना को ईश्वर से भिन्न मानते हैं इसका कारण एकयात्र मीह ही होता है और वे मनव्य अबेदनिष्ठ होने से नरक को प्राप्त करते हैं। जो नेदों के अनुवर्ती यनुष्य होते हैं वे रुद्ध देव और भगवानु नारायण को

एकीभाव से ही देखा करते हैं और ये निवय ही मुक्ति के

भाजन होते हैं. जो विष्णु हैं वे ही स्वयं रुद्र हैं और जो रुद्र हैं वे हो भगवान जनार्दन हैं। इति यत्वा क्येद्रेवं स वाति परमां गतिम्। मुजत्येच जमत्सर्वं विष्णुस्तत्पश्यतीश्चरः ॥ ९ १॥

यही एकोमाव मानकर जो देव का भजन करते हैं वे परम गति को प्राप्त हुआ करते हैं। वे विष्णु इस सम्मूर्ण जगत का सुजन किया करते हैं और वे ईश्वर सब देखते रहते Ť.

इतां जगत्सर्वमिदं स्त्रज्ञरावणोद्भवयुः त्तरमात्पवत्या होर्लिन्दां हरे वाणि समाहित ॥९२॥ समझय महादेवं जरवयं ब्रह्मवादिनाप्।

इस प्रकार से यह समस्त जगह रुद्र और नारायण से उद्भव को प्राप्त है। इसलिए हरि को निन्दा का न्याग करके हर शिव में ही समाहित जिल होकर श्रद्यवादियों के शरण

लेने योग्य महादेव का ही आश्रय ग्रहण करो।

उपप्रत्यात क्यनं विरिक्षस्य प्रजापविः॥९३॥ जन्मम सर्ग देव गोपति कृतिवाससम्। येऽन्ये ज्ञावास्त्रिनिर्द्धाः द्वीसस्य महर्वयः॥१४॥ हिपती भोहिता देवं सम्बन्ध कलिक्या त्यक्ता त्योक्सं कृत्सं विक्रणं कुलसम्पताः ॥१५॥ पूर्वसंस्कारमहात्याद्वहरूणे वचनादिह।

बहुत का यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष गोपति श्रीविण्ण तथा व्याग्रचर्यधारी महादेव की शरण में आ गये। अन्य जो दथीच ऋषि की शापाणि से दग्ध महर्षिगण थे, वे सब शंकरदेव से द्रेष रखने वाले होने के कारण मोहित

होकर कलियुग के पापलोकों में उत्पन्न हुए वे वे (दश्न का पक्ष लेने के कारण) अपने सम्पूर्ण तपीश्रल को त्याप कर

अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण और ब्रह्माजी के वचन से इस लोक में बाहरणों के कुल में उत्पन्न हुए थे।

मुक्तमापास्ततः सर्वे कल्पन्ते रौरव्यदिष्य॥९६॥ निपारपणनाः कालेन समाप्यादित्यवर्षसम्। **ब्रह्मार्ज जगतामीशयनुज्ञाताः स्वरम्भवा॥९७**४ सपाराध्य तयोगोगादीलाने विदल्लिपमा

भविष्यनि यथापुर्वे शंकरस्य प्रसादत् ॥९८॥ अनन्तर वे शापप्रस्त होने कारण रीस्व आदि नरकों में गिराये गये थे। अब वे समय आने पर सूर्य के सम्बन तंजस्की जगरपति कहा के पास जाकर वहीं स्वयम्भू ब्रह्मा

द्वारा अनुसात होकर अर्थात् उनसे सम्मति प्राप्तकर, पुनः देवाधिपति इंशान की समाराधना करके. त्योबीय से तथा भगवान शंकर की कृपा से पहले जैसी स्थिति की प्राप्त होंगे एतदः, कक्तिं सर्वं दक्षयज्ञनिष्ट्नम्।

शुक्रवं दशपुत्रीणां सर्वासां चैव सन्तिपुत १९॥ यह दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस का पूरा वृत्तान्त हमने कह दिया है। अब दक्षपुत्रियों संपूर्ण सन्तति के विषय में सुना

इति कुर्यपुराने पूर्वपाने द्वारवप्तकिसंसो नाम प्रसदकोऽध्यायनस्य १५ त

वोदशोऽद्यायः

(दशकन्याओं का वंश-कथन)

सृत उवाच-क्रमः समेति सन्दिष्ट पूर्व दश्च स्वयंप्रवा। ससर्व देवान् वज्जान्त्रिवासुरोश्नान्॥१॥

पहर्षि सुत बोले- 'प्रजा की सृष्टि करें' ऐसा स्वयम्पु के द्वारा आदेश प्राप्त करके पहले दक्त प्रजापति ने देव, गन्धर्व,

ऋषि, असूर और सर्पों का सूजन किया था।

वदास्य मुजरा पूर्वं न व्यवर्द्धना ताः प्रजाः।

वदा सद्धर्ज भूवानि मैयुनेनैत सर्वतः R २ 🛭 (परन्तु) पूर्व में जब दश द्वारा उत्पन्न प्रजा वृद्धि को प्राप्त

नहीं हुई, तब सब प्रकार से मैथून-धर्म के हारा ही भूतों का सुजन किया।

अञ्चिक्यां जनसमात वीरकस्य प्रजापते । मुतायां वर्षयुक्तायां पुत्राणान्तु सहस्रकम्॥ ३॥

उन्होंने प्रजापति बीरण को परम धर्मयुक्ता पुत्री अशिक्नी में एक हजार पुत्रों को उत्पन्न किया।

तेषु पुत्रेषु बष्टेषु भायया बारदस्य तु। वर्षि दक्षोऽसञ्ज्ञकन्या वैरिण्यां वै ऋगापति,॥४॥

नारद की माया से उन पूत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने इस दैरिणी (असिक्की) में साठ कन्याओं को उत्पन्न किया

रदी स दश वर्षाय कल्यपाय त्रपोटल। विभक्ता च सामाय चत्रकोऽस्टिनेपवेत ५॥

उसने उन कन्याओं में से दश कन्याएँ कर को प्रदान की थीं तेरह कश्यम को दो थीं सतहंस चन्द्र को अर्थित की और चार अरिष्ट्रनेमि को दो। हे बैव बहुपुत्राव है कुआधाय श्रीमते।

हे बैवांगिरसे तहतामां बहवेऽच विम्तरपृत्र६॥

दो बहुपुत्र को और दो भीमान् मुन्ताह को दो थीं। दो ऑगरा ऋषि को प्रदान को थीं। उसी भौति अस उनके

वंश्रविस्तार को कहता है। पद्भवको वसुर्यामी लन्स मानुगरुसती।

प्रेंकल्पा स मुहुर्ता स सहस्य विद्या स परिपरी॥७॥ वर्षपरको दल त्वंतास्तासां पुत्राप्तिकोधनः।

विसंदेवास्तु विसायां साध्या सम्यानजीजनत्।।८॥

तन दश करवाओं के नाम हैं-- मरूचती, बस्, यामी, लम्बा, भानु, अरुन्धती, संकल्पा, मृहुर्ता, साध्या और विश्वा।

ये दश धर्म की एक्सियों थी। उनके सब के जो पुत्र हुए थे उनको भी अब जान लोजिए। विका में विशेदेवों ने जन्म ग्रहण किया वा और साप्या ने साध्यों को जन्म दिया था।

मध्यक्षां मञ्ज्ञकतो वस्त्रास्तुवसवस्त्रता।

मानोस्तु पानवाडीय पृष्ट्वास्तु पृष्ट्वांत्राः॥२॥ मरुत्वती में मरुत्वान् हुए और वस् से (आठ) वस्तगण उत्पन्न हुए थे। भानु से (द्वादल) भानुगण हुए और मुहुतं नामक पुत्र ने मुहर्सा नाम की पत्नी से हुए ये लम्बायसम्बद्धान पोचो वै नागवीची तु यामिता। पृष्टिकीतिकर्यः सर्वमस्त्रकृतकावन्तः। १० ॥ सम्बा से पोप को उत्पत्ति हुई थी तथा नागवीथी नामक कन्या यामी से उत्पन्न हुई। अरुन्धती में समस्त पृथिवी के विषय उत्पन्न हुए थे संकरपावास्तु संकरपो वर्षपुत्रा दश स्पृताः। ये स्वनेकवसुपाणा देवा उद्योवि-पूरोगमा:॥ ११॥ संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र हुआ इस प्रकार ये दल धर्म के पुत्र कहे जाते हैं। जो ये अनेक सम् अधवा अनेक प्रकार के धन जिनके प्राप कहे जाते हैं, वे ज्योतिष् आदि देव कंडे गये हैं। वसवोऽहाँ समाख्यातास्तेवां वस्यापि विस्तरम्। आपो प्रवह सोम्ह बर्ख्यवानसोऽनिस ॥ १२॥ प्रत्यक्ष प्रभासक्ष वसकेऽही प्रकर्तिकः

आपस्य पुत्रो वैतन्त्रायः स्वयः सातो व्यक्तिस्या। १३॥ वसुगण आठ बताये गये हैं, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगाः अप, धुवः साम, धर, अनल, अनिल, प्रत्यूष, प्रधासः ये आठ वसु भामक देव कहं गये हैं। आए नामक वसु के पुत्र वैतण्ड्य, त्रम, शाना तथा ध्वति हुए, वृवस्य पुत्रो मगवान् कालो लोकस्काशनः। सोमस्य मयवान्यवा घरस्य इविष्य सुतः॥१४॥ धृव नामक वसु का पुत्र लोक को इकाशित करने वाले भगवान् काल हुए ये और सोम का पुत्र मगवान् वर्चस् तथा धर वसु का पुत्र इविष्य हुआ। स्नोप्तवोनिलस्यासीदिक्कारगतिस्ववा। कुमारो कुमलस्यासीदिक्कारगतिस्ववा।

(पाँचवें बस्) अतिल का पुत्र अविज्ञातगति तथा पनोजन था। अनल का कुमार सेनापित नाम से प्रसिद्ध था। देवलो मगकान्योची प्रस्मुबस्पाधनस्मृतः। विस्कर्मा प्रमासस्य शिल्यकर्ता प्रमापितः॥ १६॥ भगवान् योगी देवल प्रस्मुब के पुत्र हुए। प्रभास (नामक अष्टम वस्तु) के पुत्र प्रजापित, जिल्प कार्य के कुशलं कत्तां विश्वकर्मा हुए थे अदितिहित्स्नुस्तहृदरिष्टा सुरस्त तकः। सुर्रापर्वित्वा चैव वाम्रा ऋषवत्रम त्विराम १७॥ धनुर्नेस्स वर्मना सबुद्धानी निवोबतः। अंद्रो वाता चनस्त्वहा निवोऽच वसलोऽर्यमा। १८॥ विवस्त्वान् स्विता पूना इंद्रुमान्वित्वारेव व।

तुष्मित नाम ते पूर्व चर्युवस्थान्तरे मनो ॥ १९॥ वैवस्कोऽनरे प्रोत्तम आकिष्यक्षादितेः सुता ।

दिविः पुत्रहृषं लेथे कश्यपद्भलगर्विवम्॥२०॥ हिरण्यकालपुं ज्येष्ठं हिरण्यक्षां क्यानुजम्। हिरण्यकालपुर्देत्यो भहरकरणस्यक्षमः॥२१॥

(उनकी पुनिपां) अदिति, दिति, दनु, उसी पाँति अधि॥, सुरसा, सुरिभ, बिनता, ताम्रा, ऋषेधवज्ञा, इय, कटु और धर्मज्ञा मुनि हुई वैसे हो उनके पुत्रों को भो जान लो-भारत, भग, रषटा, मित्र, वरुण, अर्थमा, विवस्तान, सबिता,

पृथा— अंज्ञ्यान् विष्णु, ये तुचित नाम से प्रसिद्ध प्रथम

वाश्रुष प्रन्यन्तर में हुए थे वैवस्वत मन्कवर में अदिते के पुत्र आदित्य कहे गये हैं दिति ने कश्यप ऋषि से बलगर्वित दो पुत्रों को प्राप्त किया था। उनमें जो सबसे बड़ा था उसका नाम हिरण्यकशिषु था और जो उसका स्रोटा भाई था उसका नाम हिरण्यकशिषु था। हिरण्यकशिषु दैत्य महान् बलहाली और पराक्रमो था।

द्धा नेचे वसन्दिक्यान्स्तुत्वासी विक्रिकी स्तर्थः॥२२॥ उस हिरण्यकत्रिपु ने तपश्चर्य के द्वारा परमेश्वर ब्रहादेव की आराधना की, उनके अनेक प्रकार के स्तर्थों से उनकी स्तुति करके परम दिव्यवरों को प्राप्ति की थी। अब तस्य बलाहेबा सर्व एव यहर्ष्यः। वाकितास्ताहित्व अप्पूर्रेवदेवं पितापहृष्॥२३॥ इस्त्यं इस्त्री देवं शब्दु सर्ववगन्ययम्।

आराज्य तपसा देवं ब्रह्माणं परमेश्वरम्।

स बाधितो देववरैर्जुनिर्फिद्ध मुनीसरा: ॥ २५ ॥ इसके पश्चात् उसके बल से सभी महर्षिगण पीड़ित और ताड़ित होकर पितामह ब्रह्मदेव के समीप गये जो परम तरण्य, रक्षक, देव, राम्भू, सर्वजगन्मय, ब्रह्मा, त्वेकों की

सृष्टि करने काले, जाता, परमपुरुष, कुटस्य और जगत् के

एक ही पुराण पुरुषोत्तम हैं। हे मुनीवरो ! उसीसे देखकरें ने

ब्रह्मणं लोककर्तारं ब्रह्मरं पुरुषं परम्। २४८

कृटस्य जनतानेकं पुराणं पुरुषोसमम्।

तक समस्त मुनियों ने याचना की घी

सर्वदेवहतार्थाय अनाम कमलासनः। संस्तृपणानः प्रणतेर्भृतीन्द्रैरमदैरचि॥२६॥ क्षारोदस्योत्तरं कृतं बत्रास्ते हरिरोधरः। दृष्टा देवं जणकोनि विष्णुं विष्णुकं सिवप्॥२७॥ वयन्दे चरणौ पूर्णा कृतास्त्रस्थित्यः। प्रणत मुनीन्द् और असरमणों कं द्वारा भली-भौति ।

दूहा देव जण्डानि !वणुं विश्वपुर्व !स्वप्। १७॥ वयन्दे चराजी पूर्णा द्वाहासिरधान्तः।

प्रणत मुनीन्द्र और अमरणणों के द्वारा धली-भौति स्तृति किये जाने पर वह कमलासन जहा समस्त देवों के हित का सम्पादन करने के लिए भीरसागर के उन्नरी तट पर पहुँचे नहीं पर भगवान् ईक्षर हरि शेषशय्या पर शयन किया करते हैं। वहाँ पर इस अगदानि, विश्वपुरु कल्याणकारी देव विष्णु का दर्शन करके ब्रह्माजी ने परतक से उनके चरणकमलों की वन्दना की तथा दोनों हाथों को ओड़कर प्रायंना की।

प्रहोबाय
स्व गतिः सर्वमूखनामननोऽस्विखलाल्यकः ॥ १८॥ व्यापी सर्वामस्वपुर्वहायोगी सनातनः।

त्वमात्मा सर्वभूतानां प्रशानमञ्जति चरा॥ २९॥

द्रक्षाओं ने कहा- हे भगवान् समस्त भूतों के आप ही गतिरूप हैं आप अनना हैं और अखिल दिश्व के आत्मरूप हैं। आप सर्वव्यापक हैं सभी देवगण आपका ही तरीर हैं। आप पहान् योगी और सनतन हैं। सब भूतों की आप ही अलगा हैं और प्रधान अथवा परा प्रकृति भी आप ही हैं वैराग्येश्वर्यनिरतों कामतीतों निरम्नतः। त्वं कर्ता वैव मर्ता व विहन्ता व सुरद्विषाम्॥ ६०॥ आप वैदान्य और ऐश्वर्य में निरत रहने वाले हैं, वाणी से अतीत हैं अथात् वाणी द्वारा आप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप निरंजन-निर्लेष हैं आप सृष्टिकर्ता, भरण-पोषण करने वाले, तथा देवों के शतु अमुरों का नाज करने

वाले हैं

आतुमईस्थननोझ आतासि परमेश्वर।

इस्ये स विष्णुपंगवान् ब्रह्मका सम्मानेखित:॥३१॥

हे अनन्त हे ईश्व! आप सब की रक्षा करने वोग्य हैं

परमेश्वर! अत्य हमारे रक्षक हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान्

विष्णु को अच्छी प्रकार समझ्त दिया था। प्रोवाचोजिहरूकाक पोतवासः सुरान्हिकः किप्तं सुपदावीर्यः सुप्रजापतिकाः सुराः॥३२॥ इपं देशमनुष्रमाः कि क कार्यं करोपि वः। द्विजाणा तब निद्धारित होकर विकसित कमल-नयन वाले पीताम्बरध्वरी विष्णु ने देवताओं से कहा— हे महापराकमी देवी प्रकारति के साथ आप लोग इस देश में

किसलिए आये हैं? अथवा मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूँ? देवा उन्हाः

विरायकत्तिपुर्नाम ब्रह्मको चरदर्पितः॥३३॥ वासते मध्यन्दैन्द्रो देवान् सर्वान् सहर्षिपिः। अक्टबः सर्वभूतानां स्वापृते पुरमोत्तमप्॥३४॥ देवगण बोले— हिरण्यकतिषु सहा। के वरदान से गर्वित हो गया है भगवन् वह दीव प्रवियों सहित सभी देवों को

पीड़ित कर रहा है वह आप पुरुषोत्तम को छोड़कर सभी प्राणियों के लिए वह अवस्थ हैं इनुमहींस सर्वेषो ऋतासि त्यं समन्त्रमः। श्रुत्वा तहेयतेरुकं स विष्णुलॉकमावन ॥३५॥ वदाय देवपुख्यस्य सोऽस्क्रापुक्यं स्वयम्। मेस्पर्वतकर्माणं प्रोतस्त्रं मयानस्मा।३६॥

र्शस्त्रवक्रगदार्थाण हे **जह गरुह्यव**ा।

हत्वा सं दैत्यसमानं हिरणक्कशिषु पनः ॥३७॥

इमं देशं समागन्तुं श्वित्रमहींस पीस्तात्। निमान्य वैद्यादेवनं प्रणम्य पुस्तोत्तमम्। ३८॥ महापुरवपव्यकं पयी दैत्वमहापुरम्। विमुखन् भैरवं नदं सद्भुचक्रनदावरः॥३१॥ नगन्यय आप सर्वके रक्षक हैं, इस्त्रीत्प टसका वध करने केन्य हैं देशकाओं का कथन सनकर स्वेक्ट्सक विष्ण्

ने दैख श्रष्ठ का वध करने के लिए स्वयं एक पुरुष को सृष्टि

की। उसका इरीर सुपेरुपर्वत के समान वा, भवंकर रूप था

और वह हाथों में हांख, चक्र और गदा धारण किये हुए या।

उससे भगवान् ने कहा— तुम भराकम से दैत्यराज

हिरण्यकतिषु को मारकर पुनःशीय इस देश में जा जाजी। विष्णु का वचन सुनकर उसने अन्यक, महायुक्य और पुरुषोत्तमः भगवान् विष्णु को प्रणाम किया पश्चात् शंखचक्रधारी वह भयंकर नाद करता हुआ दैत्य के महानगर की ओर चल पड़ा। आरक्ष गरुई देवो महामेश्वरिकायर ।

कारूको दैत्यप्रवस महामेषस्वोपनम्॥४०॥

सर्व च चक्रिने नाई तया दैतरफोर्मवात्।

वह गरुड़ पर आरूढ़ होकर दूसरे महामेर पर्यंत के समान दिखाई दे रहा था। महामेश के समान उसकी गर्जना सुनकर बड़-बड़ देख भी दैखपति हिरण्यकन्निपु के मद से एक साथ महानाद करने लगे।

असुरा उसु

कहिदागन्छति महान् पुरुषो देवनोदित ॥४१॥ विमुद्धन् भैरवं नादं तं जानीयो जनार्दरम्। ततः सहासुरवर्गेहिरण्यक्तप्रिपुः स्वयम्॥४२॥ सभ्रद्धेः साषुयै पुत्रैः सम्बद्धदेस्तदा ययौ। दृष्टा वं गरहस्कते सुर्वकोटिसपत्रभप्॥४३॥

असुरों ने कहा— देवी द्वारा प्रेरित कोई महान् पुरुष आ रहा है वह महान् भगानक गर्जना कर रहा है। इसलिए हमें वे अनादंन ही जान पड़ते हैं। इसके पश्चाद् समस्त ब्रेष्ठ असुरों के साथ स्वयं हिरण्यकशिपु सावधान हो गया था। समस्त आगुर्थों से सुसक्षित एवं पूर्ण समग्र प्रहाद के सहित पुत्रों को साथ लेकर उसी समय हिरण्यकशिपु भी गया था। और उसने गरुड़ पर समासद् हुए करोड़ों सूर्वों के समान प्रभा चाने उन भगवान् विष्णु को देखा था।

पुरुषं पर्वताकारं नारायणमितापरम्। दुरत् केविदन्योन्यपूचः सम्भानतलोखनाः॥४४॥

बह पुरुष एक विशास पर्वत के समान आकार बाला और दूसरे नारायण के तृत्य लग रहा है उसे देखकर कुछ दैत्य तो भयभीत होकर भाग गये थे और दूसरे कुछ भ्रमिननेत्र क्षले होते हुए परस्पर कहने लगे।

अयं स देवो देवानां गोसा नारावयो रिपुः। अस्माकमञ्ज्ञयो नृतं तत्त्वुतो वा समागतः॥४५॥

यह बही नास्त्रम देव हैं जो देवों का रक्षक तथा हमारा रिपु है निश्चय ही वह अदिनाली स्वयं या उसका पुत्र यहाँ पर आ पहुँचा है

इत्युक्त्या प्रसादर्थीण सस्बु: पुरुषाद ते। स तानि काक्षतो देवो नाजयामास लीलवा॥४६॥

स तानि काक्षवी देवी नाज्यामास लेखिया। ४६॥ एक दूसरे को। इतना कहकर उन्होंने उस पुरुष पर अपने शखों को वर्षा आरम्भ कर दी परन्तु उस अखंडदेव ने उन शखों को लोलामात्र में ही नष्ट कर दिया

हिरपक्कशियो पुत्रक्कत्वारः प्रक्रितीनसः। पुत्रं नारायजोदमूतं युकुवुर्वपनिःस्वनाः॥४७॥ उस समय हिरण्यकश्चिपु के अतितंत्रस्वी चार पुत्र मेम के समान भैरव नाद करते हुए उस नारायण से उत्पन्न पुत्र से युद्ध करने लगे थे।

म्हान्कानुहादक संहादो हाद एव चा महाद, प्राक्तिमेद्द्रकामनुहादोश्य वैम्पवप्॥४८॥ संहादशावि कीपारमानेचे हाद एव चा

वानि ते पुर्क प्राप्त कर्वार्थस्त्राणि वैकावस्॥४९॥ न लेक्सिनित् विका कासुदेव वक्तस्वम्।

(वे चारों) प्रहाद, अनुसद, संझद और झद थे। उनमें प्रहाद ब्रह्माल, अनुसद वैष्णवाल, संझद कौमासल और झद अगनेवाल कोड़ रहा था। परन्तु वे चारों अल उस

पुरुष के पास पहुँच कर दशार्य वासुदेव विष्णु को तनिक

भी दगमण नहीं सके। कवासी चतुर पुत्रान्यहामाहुर्म्यहामलः॥५०॥ त्रग्रह मादेव करैकिकोव थ नगद च।

दिमुकेष्यम पुत्रेषु हिरण्यकशिषुः स्वयम्॥५१॥

मादेन ताडपामास वेमेनोरसि तं क्ली। स तेन पीडितोऽत्स्वी नरवेन सहानुगः॥५२॥ अदृत्यः प्रयती तृषौ वत्र नारायणः बनुः।

अदृत्यः प्रथमा गुण यत्र नारायणः मनुः। यस्या विद्वारयामास प्रथममस्यासं तदा॥ ५३॥

तदनन्तर उस महाबली और महाप्रप्रक्रमी विष्णु-पुरुष ने अपने हावों से उन चारों पुत्रों की टोंगें पकड़कर दूर पटक दिया और और से गर्जन किया पुत्रों के घटक दिये जाने पर

हिरण्यकशिषु स्वयं वहाँ आवा और अपने पैर से केगपूर्वक तस पुरुष को कालो पर प्रहार किया। उससे वह पुरुष गरुड़ और दूसरे अनुवावियों के साथ अल्पन्त पीड़िंग होकर

अदृश्य हो गया और शीघ हो उस स्थान को चला गया जहाँ नारायण प्रभु थे। उसने वहाँ ओ घटित हुआ था, वह सारा बुनान्त कह सुनाया।

सिकस्य मनसा देव, सर्वज्ञनमबोऽमसः। नरस्यार्द्धतमु कृत्व सिद्धस्यार्द्धतमु तयो॥५४॥

सर्वज्ञानमय तथा निर्मल विष्णुदेव ने मन से अच्छी प्रकार विचारकर व्यपना आधा त्ररीर मनुष्यरूप का और आधा

दृश्चित्रवपुरव्यक्तो हिरण्यक्तियोः पुरे। आविर्वापुत्र सङ्ग्रा मोडवन्दैत्यदानवान्॥५५॥

सिंहरूप में कर दिया।

नर्सिंह का तरीर धारण करके वे प्रयवान अव्यक्तरूप में हो हिरण्यकतिषु के नगर में का पहुँचे और दैल्यों तथा। दानयों को मोहित करते हुए एकाएक प्रकट हो गये। देहाकालो योगाला पुनानवहरोपमः। समास्कारमनः ऋतिः सर्वसंहारकरिकाम्।।५६॥ भारत नारायणोऽनन्तो एका मध्यन्तिने रवि.। वे इंडाओं से विकरात थे, फिर भी उनका स्वरूप योगमय था वे उस समय प्रलयकालीन अग्नि के सदश दिखाई दे रहे थे। सबसंहारकारिणो अपनी तकि का अवलम्बन करके वे अनन्तरूप नारायण उस समय दिवस के मध्याह समय के सुर्व की भौति लग रहे थे। द्भार वृत्तिहे पुरुषं प्रदूष्ट्रं स्पेष्टपुत्रकम्॥५७॥

क्याय प्रेरमामास नरसिंहस्य सोऽपुर । इमे नुर्सिहं पुरुषं पूर्वस्मादनशक्तिकम्॥६८॥ सहैव तेऽनुजैः सर्वेशीलयासु पर्वेरितः। उस नृसिंहाकृत पुरुष को देखकर हिरण्यकन्निपु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रह्लाद को उसका करने के लिए प्रेरित किया उसने कहा कि यह नुसिहाकृति वाला परुष पहले से कुछ कम शक्ति वाला है इसलिए तुम अपने सभी भाइयों के सहित मेरे द्वार प्रेरित हुए तुम लोध ही उसका नाल कर दो। स त्रवियोगादसुरः प्रह्मदो विष्णुपञ्चवप्।।५९॥ ययधे सर्वयत्वेन नर्सिहेन निर्व्यित:। स्तः संयोहितो देखो हिरण्यक्षस्तदानुबना६ ०॥

व्यात्वा पञ्चयतेरत्वे ससर्वे च नमद च। फिर अपने पिता की आज्ञा से वह असर प्रह्मद उन अविनात्री विष्णु के साथ यसपूर्वक युद्ध करने लगा, परन् मह नर्सिह के द्वारा जीत लिया गया। उसके पहाल् उसके होटा भाई दैत्य हिरण्याध ने संमोहित होकर पाशुपत अस्त्र का ध्यान करके उसे छोड़ा और गर्जना करने लगा। तस्य देवाधिदेवस्य विकोरमितनेजसः॥६१॥ न हानिपकरोदलां तथा देवस्य शुलिनः। दुष्टा पराहतं त्वस्तं ब्रह्मदो भाग्वगीरवात्॥६२॥ मेने सर्वात्मकं देवं वासुदेवं समाननम्। सन्दर्भ सर्वज्ञलाणि सत्वपुरेत चेतसा। ६३॥ नक्रम हिरसा देवं योगिना इदयेशयम्। किन्तु उसका वह अस्त देवाधिदेव अभिततेजस्वी विध्य तथा त्रिशृलकारी संकर की कोई हानि नहीं कर सका। इस

से प्रहाद ने उस देव को सर्वात्मा सनातन वास्त्रेव समझा तब उसने सत्त्रयुक्त चित्र से सकल शखों का त्याग करके योगियों के इदय में तरन करने वाले विष्णुदेव को तिर से प्रणाम किया स्तृत्वा नारावर्ण स्तोत्रैः ऋष्वकुःसायसम्पर्वेः॥६४॥ निवार्यं चितरं प्रातुन् हिरण्याशं तदावाबीत्। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा स्तमवेद के स्तोत्रों से नापयण की स्तृति करके पिता, भाइवों और हिरण्याक्ष को रोककर उस समय उनसे कहा। अयं नारायजोऽनतः ज्ञाधको प्रयवानमः॥६५॥ पुराणः पुरुषे देवी महावोगी जगन्यमः। अयं वाता विवाता च स्वयंत्रयोतिनिरहार:॥६६॥

प्रकार अल को निवृत्त हुआ देखकर अपने भाग्य के गौरव

ये भगवान् नारावण, अनन्त, शाधत और अज हैं ये ही सब के चारणकर्ता, सृष्टिकर्ता, स्वयं ज्योति:स्वरूप और निरतान हैं प्रवानं पुरुषं तत्त्वं पुरुप्रकृतिरस्ययः ईप्तरः सर्वभृताशमन्तर्वामी नृणातियः॥६७॥ गर्कस्त्रमेनं ज्ञरणं विष्णुमध्यक्तमध्ययम्।

ये ही प्रधान तत्त्व-मूल प्रकृतिरूप अविनासी पुरुष हैं। वे

सकल प्राणियों के ईश्वर, अन्तर्यामी और (सल्बादि) गुणों से

पर है इसलिए आप अव्यक्त और अविनासी विष्णु की तरण में ज्वओ। एवपुन्तः सुदुर्वृद्धिर्हिरण्यकप्तिपुः स्वयम् ६८॥ प्रोबास पुत्रमत्वर्वे पोहितो विध्युमावसा। अयं सर्वात्यना क्ष्यो नुसिक्षेऽस्यपनाक्रमः॥६९॥ समागतोऽभ्यद्धवनपिदानीं कालचोदिवः।

ऐसा कहने पर भी अत्यन्त दुर्वृद्धि युक्त तथा विष्णु को

माया से अञ्चल मोहित हुआ हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से

बोला- यह अल्प पराक्रमी नृसिंह सब प्रकार से वध करने योग्य है। यह काल से प्रेरित होकर इस समय हमारे भवन में आया है। विहस्य पितरं पुत्री यचः प्राह्न महापतिः ॥७०॥ मा निन्दस्वैनमीहानं भूतानासेकम्ब्ययम्।

क्यं देखे महादेव: लाश्चर: कालवर्ज्यित: १७ १॥

कालेन इन्दर्व विष्णुः कालात्म कालकप्रमुक्।

चोडशोऽ**ज्यायः** 

तब महाबुद्धिमान् पुत्र ने हैंसकर पिता से कहा— इनकी निन्दा मत करो। ये सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर और अविनाली हैं। ये महादेव शाश्वत एवं कालवर्जित हैं ये

कालस्तरूप तथा कालरूपशारी विष्णु है। काल इनका क्या विनाश करेगा ?

ततः सुवर्णकशिपुर्दुसस्य कालचोदितः॥७२॥ निवास्तिऽवि पुत्रेण युयुवे हरिमव्ययम्। संस्कृतयनोऽनन्तो हिरण्यनयनाक्ष्यम्॥७३॥

सरकन्यनाऽनन्ता हरण्यनस्नाक्ष्यम्। ७३॥ नर्खेर्कदारसमास ब्रह्मद्रस्यैय सम्बद्धः। तदनन्तर दुसत्मा हिरण्यकशिषु पुत्र के मना करने पर भी कालपेटिन होने से अस्तिमानी हरिन्तिका से स्टब्स्ट करने सामा।

कालप्रेरित होने से अविनाती हरि-विष्णु से युद्ध करने लगा। अनन्त भगवान् ने आँखें लाल करके हिरण्यास के बहे भाई को प्रहाद के देखते-देखते नखों से चौर झला

इते हिरण्यक्रियो हिरण्यक्षो पद्मकल ॥७४॥ विद्युष्य पुत्रं प्रद्युदं दुबुवे भवविद्वालः। अनुहादादयः पुत्रा अन्ते च मत्त्रप्रोऽसुरा ॥७५॥ नृसिहदेहसम्पूर्ते सिहैर्निता स्पक्षयम्। कत्र संहत्य तदुपं हरिनीसम्बन्धः प्रभुः।७६॥

हिरण्यकशिषु के मारे जाने पर महावली हिरण्याक्ष भयभीत होकर पुत्र प्रहाद को छोड़कर माग गया. तथ अनुहाद आदि पुत्रों को नृसिंह के शरीर से उत्पन्न सिंहो ने ही यमलोक भंज दिया तदनन्तर प्रभु नारायण भगवान ने

अपने ( नृसिस् ) रूप को सपेट लिया स्वपेट परमे रूपे यवी नारायणापुरम्। गते नारायणे देखा अपन्दोऽशुरसत्त्रमा।७७॥

अभिवेकेण युक्तेन हिरण्यक्षमध्येकथन्। स बावयाणास सुरान्त्र्णे जिल्हा युनीनविशाश्रदण

फिर अपने नारायण नामक परम रूप को धारण कर लिया नारायण के चले जाने पर असुरश्रेष्ठ दैल्य प्रह्माद ने योग्य ज्ञारासंमत) अधिषेक करके हिरण्याक्ष करे राजीसहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। तब उसने भी युद्ध में देवताओं को और मुनियों को जीतकर पीड़ित किया

लक्कान्यकं महापुत्रं तबसारस्य शंकरम् देवाझित्वा सदेवेन्द्रान् श्रुव्धा च धरणियिमाम्॥७९॥ उसने तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके अन्यक नामक महान् पुत्र प्राप्त किया। उसने इन्द्र सहित देवों को

जातकर पृथ्वी को भूव्य कर दिया।

रीत्वा रसातनं चक्ने बेदानै निक्रभोस्तवा। काः सबक्रका देवाः परिष्मानपुष्ठविवः॥८०॥

फिर उसे पाताल में ले जान्य बंदों को तेजहीन कर

दिया तब ब्रह्म सहित सभी देवों की मुख की शोभा मलिन हो गयी गरवा विज्ञापयामासुर्वित्यांवे हुरिसन्दिरम्:

स चित्रस्थित विद्यसमा सहयोपायसम्बदः॥ ८१॥ उन्होंने हरि मन्दिर में आकर विच्यु से निवेदन किया। तद विद्याला, अविनाशी भगवान् उस (असुर) के वध का उपाय सांचने लगे

सर्वदेवमर्थ तुभै वाराहश्च पुरा दवे। गृत्वा हिरण्यनयनं हत्वा तं पुरुषोत्तमः॥८२॥ पहले पुरुषोत्तम भगवान् ने सर्वदेवमय श्रेत वराह का

रूप भारण किया और हिरण्यास के पास जाकर उसका वय किया। दंष्ट्रयोद्धारवामास करपादी सरणोगिमाम्। त्यकत्वा वाराहसंस्कते संस्कानीयं सुरक्षिः॥८३॥

फिर करूप के आदि में (हिरण्याश हुमा मृहीत) उस पृथ्वी का अपनी दंहा पर उताकर उद्धार किया। पहास् देव-समुओं को मार कर उन्होंने अपना वासह रूप त्याम दिया। स्वापेश प्रकृति दिख्या यथी किया; पर पदम्। तस्मिन् होऽपररिपी प्रहुदो कियाक्सपर:॥८४॥

करते विविवदेवान्तिकोससबने स्त:॥८५॥ अपनी हो दिव्य प्रकृति का अवलम्बन लेकर श्रीविष्णु परम शाम पहुँच गवे। ४स देवसनु हिरण्याक्ष के मार दिये

अशलबन्दकं राज्यं भावं त्वकता स्टासुरम्।

जाने पर विष्णुपरायण प्रहाद अपने आसुरी भाव की त्याग करके प्रजा का पालन करने लगे और दिव्यु की आराधना में निरत हो विधिपूर्वक यह करते थे। विश्वपूर्व सदा राज्ये तस्वासीहिन्युवैभवाद्। तक्षः कदाविदसुरो झहूर्ण गृहमाग्वम्॥८६॥

विष्णु के प्रसाद से उनका राज्य सदा निष्कण्टक हो गया।

न च सम्भाषवाम्यस देकनाहेव पाववा। स तेन तापसोऽत्यर्थ मोहितेनावपानितः॥८७॥

तदननार कभी एक ब्राह्मण उनके घर आया।

ह अन्यक देवों को ने ब्राह्मण का आदर-सत्कार नहीं किया। इस प्रकार वैभव-प्रताप के कारण उसने तपस्वी ब्राह्मण को अपभानित किया। सारागानुरराजार्थ क्रोमसंरक्षलोयनः। सत्दृत्यं समाजित्य वाद्यलादकपण्यसे॥८८॥ सा स्वतिर्वेद्यत्यौ दिख्यः विनाहन्ते सम्बद्धाः। इन्युक्त्या प्रवर्षे तृषे प्रहादस्य गृहाद्वितः॥८९॥

(अपपान के कारण) फ्रीभ से आँखें साल करके इस जाहरण ने अनुरस्य की जाप दिया कि तूने जिसके बस का आश्रम लेकर बादाणों का अपनान किया है, यहाँ तेरी दिव्स कैयानी लक्षि का नाल हो जायेगा। यह कहका खहाल प्रहाद के घर से श्रीष्ट निकल भवा।

पुनोइ राज्यसंसक्तः सोऽपि ज्ञापनलक्ताः। बावयामस्य विकेन्द्रात्र विवेद कर्न्यनम्॥५०॥

इमलिए वह भी खायबल के कारण एज्य में आसक होकर मोहित को प्रत हुआ और दिवशेहों को पीड़ित करने लगा तथा भगवान् जनाईन को भूल गया।

चितुर्वयम्मुस्कृत्य क्रोनं चके हरि त्रति। तयोः सम्प्रमञ्जूदं सुयोरं रोमहर्वणम्॥९१॥ नारायणस्य देवस्य बहुस्दर्यास्पद्वितः। कृत्या स सुपहतुद्धं विष्णुना तेन निर्वितः॥९२॥

कृत्य स सुपहतुद्ध विक्तुन तन (नाजाः)। १२४ (इतना हो नहीं) वह पिता के बध को स्मरण करके हरि के प्रति ऋष्यित यो हुआ इस कारण नारायण और देवतन्तु प्रहाद- इन दोनों में रोम्यंचकारी अस्थना भयंकर युद्ध हुआ था। ऐसा महाम् युद्ध करके भी वह विक्यु के द्वारा पराजित हो गया.

पूर्वसंस्कारमहात्त्वास्परस्मिन् बुख्ये इर्ताः सङ्गतं तस्य विज्ञानं ज्ञरण्यं ज्ञापं वयी॥१६॥

देस समय पूर्व के संस्कारों के माहात्म्य से परम पुरुष हरि के विषय में उसे विज्ञान उत्पन्न ही यदा। तब सह शरण क्षेत्र बोग्य हरि की शरण में आ पहुँचा का।

ववः प्रकृति देखेन्द्रो झनन्यां भक्तिपुद्धत्न्। नाराययो महत्त्रोजमञ्जल पुरुक्तेत्रये॥१४॥

उस दिन से यह दैरवराज परायण की अनन्य भक्ति करने लगा और उसने नारायण पुरुषोत्तम में महान् योग को प्राप्त किया.

हिरण्यस्तियोः पुत्रे शेगस्थसकोतस्ति। अधान तम्बहराज्यसम्बद्धोऽसुरमुद्धसः॥१५॥

इस प्रकार हिरण्यकरियु के पुत्र प्रकार का विश भौग्यसक हो गया तो असुरक्षेत्र अन्धक ने बसका विज्ञाल राज्य इस्ताल कर लिया। हिरव्यनेकानयः सम्मोर्हेहसमुद्धवः। मन्दरकामुक्तं देवीं चक्रमे वर्षकारम्बाम्॥१६॥

तंकर को देह से उत्पन्न होने पर भी हिरण्याध-पूत्र अन्धव मन्दरावल पर अवस्थित पर्यतमुक्ती उमा देवी की कामना करने साथ।

पुरा दारुवने पुण्ये मुननो गृहयेकिनः। ईन्द्रस्तरामनार्थन दपश्चेकः सङ्ग्रहः॥१७॥

(वे देवी संदतकरा पर कैसे गयी वी इसका कारण करते हैं) पूर्वकास में पवित्र दास्वन में इजारों गृहस्थ भूनि संकर की आराधना करने के लिए तपस्या कर रहे थे।

त्यः कक्षभिन्यइती कालयेनेन दुसारा। अनावृष्टिरतीयोक स्वसीद्युवविनाशिनीश ९८॥

तदननार किसी सभय कालयोग से अति दुस्तर, प्राप्तियों को विनास करने वासी और अस्यन्त दारुण महतो अनावृष्टि हुई थो।

समेख सर्वे पुनयो बीतमं तबसां निविद्। अञ्चलत कुर्वावष्टा अद्वरं प्राच्यारणम्॥९९॥

तम वहां के निवासी सम मुनि तमीनिधि गौतम मुनि के पास आपे और उनसे प्राणधारण करने योग्य पीजन की याकना करने समे।

स नेप्यः प्रदद्मवर्त्र पृष्टं स्कृतरं दुवः। सर्वे कुचुनिने विद्रा निर्विशकेन चेतसा॥१००॥

इस युद्धिमान् गीतम दे सब मुनियों को प्रयुर मात्रा में मधुर भीतन प्रदान किया। तब इन ब्राह्मओं ने भी संकारहित विश्व से भोदन किया।

गते च छरते वर्षे करनाच इव संकति। चपुत वृष्टिर्गहती वशापुर्वमपुरुवगत्॥ १० १॥

्रक प्रस्तवकास के समान कारह वर्ष (इसी अवस्था में) बीत जाने पर कल्याचकारी महती वृद्धि हुई और संसार भी पूर्ववत् हो गया अर्थात् अकदि से समृद्ध हो गया।

काः प्रवे मुनिवराः भयापक्य वस्थरम्। महर्षि पीतमे प्रोतुर्गकाम इति वेगतः॥ १० २४

तव सब मुनियों के परस्पर मंत्रण। करके महर्षि गीतम से कहा— हम लोग भी अब शीच जाना चारी है।

निवारकारास्य च वान् कविकारलं चवासुखप्। वर्षित्वा सद्गुहेऽवस्यं परक्षव्यपिति वर्णिकाः॥ १०३॥ पूर्वभागे बोक्कोप्रयायः

तब गीतम ने उन लोगों को रोका और कहा— हं एडितो आप लोग कुछ दिन और मेरे गृह में सुखपूर्वक निवास करके फिर बले जान

ततो शवामधी सङ्गा कृष्णां मां सर्व एवं ते।

समीये प्रायवामासुर्गीतमस्य महात्मनः ॥ १०४॥

तब उन सब पण्डितों ने एक मायरमयो काले रंग की गी की रचना की और उसको महात्मा गीतम के पास पहुँचा दिया

सोऽनुवीक्ष्य कृपाविष्टस्तस्याः संदक्षणोत्सुकः। गोडे तां बन्दवामास स्पष्टमत्रा प्रमार सा॥ १०५॥

महात्या गौतम उसे देखकर दया सं युक्त हो गये और

उसका संरक्षण के प्रति उत्सुक होका उसे गोशाला में बँधका दिया। परन्तु वह : मायामण होने के कारण) स्पर्श करते हो

मर गई।

स जोकेनापिसचारः कार्याकार्ये महापुनिः।

न पश्यति सम सहसा तपृष्टि मुनयोऽबुबन्॥ १०६॥

(उसे गरी जानकर) वे महामृति शोक से अभिसन्तर हांकर कर्तव्याकतंक्य के निर्णय में असमर्थ हो गये। तभी

सहसा उस ऋषि से मुनियाँ ने कहा।

मोक्येयं द्वित्रबंद्व यातस्य शरीरण। स्वयतेऽसं न भोक्तस्यं गच्छामो वयसेव दि॥१०७॥

(तुम्हें गोहत्या का पाप लगा है, अत: ) हे द्विजश्रेष्ठ! यह

गोहत्या जब तक आपके रुतार में रहेगी, तब तक हम सोग आपका अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हम जा रहे हैं।

वेनातोऽनुमतः सन्तो देवदास्त्रनं शुप्तम्। चन्पुः पापवज्ञात्रीत्वा वस्त्रनुं यवा पुरा॥१०८॥

उनसे अनुमति मिल जाने पर वे मृतिगण पवित्र देवदारु

सन में चले गये। गीतम भी पापवल होकर पहले की तरह तपस्या करने लगे।

तपस्या करन लग

स तेवां मायपा जातो गोवहर्या गौतमो मुनिः केनापि हेतुना झरव्य सशापातीवकोपतः॥ १०९॥

गौतम पुनि ने किसी कारण से उन नोगों हारा माया से रचित गो-वध को जानकर अत्यन्त ऋांधित होकर शाप दे दिया

- पक्षियति द्रयोगस्या महापतिक्रीमः समा। - महस्रसे तया साफरणावपानः पुनः पुनः॥ ११०॥ तुम लोग तीनों वेदीं से रहित तथा महापातकियों के समान हो जाओगे। इस प्रकार शाप के कारण वे बाह्यण बार बार जन्म लेते रहे।

ः सर जन्य तत रह। सर्वे संप्राप्य देवेलं लब्दुरं कियाुनव्यवम्। अस्तवन् लौकिके. स्वोजैस्वित्रष्टा इव सर्वगी॥ १११॥

देवदेवी महादेवी भक्तानामार्तिनाशनी। कामकता महाकोची प्राथमानामार्थन-॥१

कामकृत्वा महम्योगी पायाशसामुम्हात:॥११२॥ तथ पाप से टब्किट हुए के समान (अपवित्र) ये लोग

देवाधिपति संकर और अक्तिनात्ती विष्णु की अनेक लौकिक स्तोत्रों द्वारा स्तुति की— आप दोनों सर्वक्कपी, देखें के देव,

महान् देव, भक्तों का दुःख दूर करने वाले और स्वेच्छया महायोगी हैं आप हमें पाप से मुक्त करने में समर्थ हैं।

हायोगो हैं आप हम पाप से मुक्त करने में समय है। तदा पार्श्वसिक्त विष्णुं स्ट्रिश्च क्वम्ब्लवः।

किमेतेना भकेकार्य प्राह्म पुण्यैनिकासिति॥ ११३॥ तब पास में खहे हुए विष्णु को देखकर वृत्तध्वज र्शकर ने कहा— इन पृण्य साहने काले लोगों का कार्य कैसे होगा ?

ततः स मगवान्विष्णु ज्ञरम्यो भक्तवत्सलः।

तदनन्तर शरण देने काले भक्तवरसल भगवान् विष्णु प्रणाम करते हुए विप्रन्दों को देखकर खेपति शंकर से बोले

गोपति प्राइ विप्रेन्द्रानालोवय प्रणतान् हरिन। ११४॥

सङ्ग्रच्छते महादेव धर्मे वेदाद्विनिर्मगी॥११५॥ हे शंकर वेदवहिष्कृत एरुष में पुण्य का लेश भी नहीं

रहता है। क्योंकि है महादेव! धर्म बेद से उत्पन्न है। क्कापि पत्तकात्सल्यादक्षितव्या महेश्वरः

जाने वाले इन सब को रक्षा करनी चाहिए

न वेदवाको पुरुषे पुण्यलेलोऽपि लकुरा

अस्माचिः सर्व एवैते यनाये अस्कानपि॥११६॥

है महेश्वर तथापि भक्तवत्सलता के कारण हमें नरक में

वस्मादि वेदबाहानां स्थणार्वाय परिचाम्। विशेष्टनाव शास्त्राणि करियामां क्रस्का॥ ११७॥

इसलिए हे बुधावज। वेदवहिष्कृत पापियों की रक्षा के

किए तथा उन्हें मोह में डालने के लिए ऐसे शार्खों की रचना करने

एवं सम्बोधिको स्त्रो माध्येन पुराशिकाः सद्यत् मोहजास्त्राण केल्लोऽपि क्रिवेशितः॥ १९८॥

कापालं नाकुलं वामं मैरवं पूर्वपक्षिमम्।

पञ्चरत्रे पाशुपर्व क्वान्यनि सहस्रहः॥ ११९॥

इस प्रकार पायव-विच्यु ने रुद्धेव को सम्बोधित किया था और केशव ने भी शिव से प्रेरित डोकर मोह उत्पन्न करने साले शास्त्र बनाये थे, जैसे कि कापाल, शकुल, जाप, भैरव, पूर्व और बाद का पाखरात्र, पाशुपत और अन्यान्य हजारों शास्त्रों की रचना को।

सृष्ट्रा तानक निर्वेदाः कुर्वाणाः शासावीदितम्। कानो नरके सेरे पहुन् कल्पान् पुनः पुनः॥ १२०॥ जावनो पानुवे लोके शीणवाध्यवासस्यः। ईस्रासक्तकत्व्यक्यं सुकृताङ्गतिम्॥ १२ १॥ ऐसे शास्त्रों की रचना करने के बाद उन्होंने ब्रह्मणों से

कहा— तुम लीग वेदविहीत होने से सास्त्र प्रेरित कर्म करते हुए भी अनंक कल्पों तक कर-बार घोर नरक में गिरते हुए भनुष्य लोक में जन्म प्रहण करोगे। तम पापराशि के शीण हो जाने पर ईसर-आग्रधन के कल से सद्गति को प्राप्त करोगे। कर्तकां महास्त्रदेव नान्यवा विष्कृतिह व प्रवासिद्धाविद्यापयां व्यद्धितासो महर्मयः॥ १२२॥ आदंशं इत्यप्तकन शिवस्थामुरविद्धितः। चक्कसोऽन्यति शास्त्रणि तत्र तत्र रहाः पुनः॥ १२३॥ तम लोग मेरो कृषा से ऐसा वर्ताव करो, अन्यथा तुम्हारा

तुम लाग मध कृपा स एसा वताव करा, अन्यया तुम्हाय ढद्धार नहीं है। इस प्रकार पहादंव और विष्णु ने उन मूनियाँ को प्रेरित किया था। असुरदोही वे महर्षि जिव के आदेश का पालन करने लगे और उन्होंने भी शास्त्रनिरत होकर अन्यान्य शास्त्रों की भी रचना की.

क्षित्याक्यापरामामुर्दर्शिक्त्वा फलानि चः मोहापसदनं लोकनवतीर्व्य महीतले॥१२४॥ चकार शंकरो मिक्षां हितायैगं द्वितैः सह। कपलमालामराजः प्रेतमस्मावपुण्डितः॥१२५॥ विमोहर्वेस्लोकमित्रं बटामण्डलमण्डितः॥

उनका फल दिखाकर वे शिष्यों को पढ़ाने लगे इचर अंकर भी भूतल पर मोह के अपसदनरूप लोक में अवतार लेकर उनके कल्पाण के लिए ब्राह्मणों के साथ मिश्राटन करने लगे। शंकर ने कपालमाला धारण की हुई थी और अरीर में प्रेतश्वस्म का लेप किया वा तथा वे उटामण्डल से

विक्रिय्य पार्वतीन्देवीं विकासिततेत्रस्मि। १२६॥ विक्रेज्य भवनान्त्र्यो भैरवं दुष्टनिष्ठहेः

मण्डित होकर इस लोक को मोहिन कर रहे थे।

दत्त्वा नारावये देव्यतस्दर्ग कुलसन्दर्गम्॥१२७॥

अभिततेजस्वी विष्णु के पास पार्वती को छाड़कर भगकन् हद ने दुष्टों के निग्रहार्य भैरव को निवृक्त किया और देवी के कुलनन्दन पुत्र को नाग्यण के सुपुर्द कर दिया।

संस्थाप्य का च प्यान्देशानिन्युरोगमान्। प्रसिक्ते च पदादेवे विक्युर्किकतुः स्वयन्॥१२८॥ स्वीतम्यारी नियतं येको स्य पहेस्सीम्।

हाहा हुतालनः रुख्ये वर्षोऽन्ये सुरपुंगकः॥१२९॥ सिपेविरे महादेवीं स्त्रीस्त्यं त्रोपनं कतः।

वहाँ अपने गयां तथा इन्द्र आदि देवताओं को स्थापित करक महादव ने प्रस्थान किया तथ स्वयं विश्वतनु विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इन्द्र, यम तथा अन्य श्रेष्ठ देव सुन्दर खीरूप को भारण करके पहादेखे महेश्वरी पार्वती देवी की नियमपूर्वक सेवा करने नगे।

एतस्मित्रस्तरे देखो इत्यको नाम दुर्मति ॥ १६१॥ आहर्नुकापो गिरिजामाजगामास मन्दरम्। सम्प्रासम्बक्ते दृष्टा शेकरः कालमैरवः॥ १३२॥ सम्प्रासम्बक्ते दृष्टा शेकरः कालमैरवः॥ १३२॥ सम्प्रताहर्य कालस्यकरो इतः। तयो सम्प्रताहर्य सुयोरं रोमहर्षणम्॥ १३३॥

शंकर के अत्यन्त प्रिय गणाध्यक्ष भगवान् उन्दीतर

नदीवास मगवान् हत्योरस्थनवस्तमः॥ १३ ०॥

हुएदेशे गणाव्यको स्वापूर्वपतिछत।

हारदेश में हो पूर्व को पहित (पहरदार के रूप में) खड़े हो गयं इस बीच अन्धक नामक दुर्बुद्धि वाला दैन्य पामंती का हरण करने के लिए मन्दरायल पर आया। अन्धक को आया देखकर अभित तेजस्वी कालरूपधारी शिवस्वरूप कालपैरव ने उसे ग्रेका। उन दोनों में रोमाञ्चकारी अस्यन्त घोर पुद्ध होने

भूलेनोरसि तं दैत्यमाजवानः वृष्य्वतः। तदः सहस्रको दैत्याः सहस्रान्यकर्सकारः॥१३४॥ नन्दीश्वरादयो दैत्यैरस्यकैरमिनिर्विताः।

लगाः ।

वृषध्वज कालपैरव ने दैत्य की छाती पर त्रिज्ञूल से प्रहार किया। तब अन्धक दैत्य ने अन्धक नामक हजारी दैत्यों की इत्पन्न किया। इन सम अन्धक दैत्यों से नन्दीकर आदि शिव

धण्यकर्णो पेयनादश्यकेतश्रण्डतापनः ॥ १६ ५ ॥ विनायको मेकबाइः सोमनन्दी च वैद्यवः।

के गण पराजित हो गये।

सर्वेऽन्सं देववरं सम्राप्यतिवस्यन्तिः ॥ १३६॥ युद्धः भूतस्वस्पृष्टिगिरिकृटपरक्षेः। प्राप्यत्वा तु इस्ताप्यां वृद्धात्वा घरणद्वप्याः १३७॥ दैत्येन्द्रेजातिवस्तिना क्षितास्ते स्वयोजनम्। ततोऽन्यकनिसृष्टा वे सत्त्रोऽश्व सहस्रसः ॥ १३८॥ कालसूर्यप्रतीकासा पैरवस्त्राभिदुद्वतुः। हाहेति सन्दः सुमहान् बभूवातिभवकरः ॥ १३९॥

घण्टाकर्ण, मेचनाद, चण्डेरा, चण्डकापन, विनायक, मेघवाह, सोमनन्दी एवं वैद्युत नामक अतिकलशाली गण दैत्यराज अन्यक के आगे शूल, हांकि, ऋदि (दो धारवाली तलवार) गिरिशिखर तथा परवध (फरसे) नामक अर्खा से युद्ध करने लगे अनन्तर अत्यक्त वली दैत्यराज अध्यक ने उन सब को होनों पैरों से पकड़कर युमाकर सौ योजन की दूरी पर एक- एक करके फेंक दिया। तत्यकात् अध्यक हारा उत्यक्त किये गये फलयकालीन सूर्य के समान सैकड़ों-हजारी दैत्यों ने पैरव पर आफ्रमण कर दिया तद वहाँ पर हाहाकार का अत्यना महान् और अत्यन्त भयंकर राज्य होने सगा।

युक्ते मेरको देवः शुल्पमदाव भैरवम्। दृष्टान्यकानां सुबलं दुर्जयप्रिक्तिो हरः॥१४०॥

भगंकर तिशुल लेकर भैरददेव युद्ध करने लगे, किन्तु राक्यस्वरूप हे भैरव अन्धकों को अतिगहतो दुर्बय सेना को देखकर एंग्रजित हो गये।

जमान क्ररणन्देवं वासुदेवनम्बं विसुम्। सोऽस्वद्भगवान्त्रिसुर्देवीनां क्रतपुत्तमध्।। १४१॥ देवीपाईस्क्रितो देवी विनाज्ञाव सुरक्ष्मिम्। तदान्यकसहस्रन्तु देवीनिर्ममस्यदनम्॥१४२॥ नीतं केशवमहास्त्यास्क्रीलयैव स्थानिरेः

तद वे अजन्मा, सर्वव्ययक जस्तुदेव की तरण में गये भगवान् विष्णु ने देवराष्ट्रओं के विन्तर के लिए सैकड़ों उत्तम देवियों की सृष्टि की। देव विष्णु भी देवी पार्वले के समोप खड़े हो गये। उन देवियों ने इजारों अन्धकों को विष्णु को महिमा से लीलापूर्वक मास्कर यमलोक भेव दिया।

क्का पराहतं सैन्यमञ्जकोऽपि भहासुर:॥१४३॥ पराह्मुखो रजातस्यारम्लाको भहास्यः।

श्चन्नु से आहत अपनी सेना को देखकर महासुर अन्यक पीठ दिखाकर रण से बड़े धेग के साथ भाग गया साः क्रीता महादेवः कृत्वा हादस्रवार्षिकीम्॥ १४४॥ हिवाद भक्तलोकानामध्यगायात मन्दरपः सपासमीवरं प्रात्क सर्व एव पणेवराः॥१४५॥ समावप्योपविष्ठना पानुकनपित क्रियः। प्रविक्य भवनं पुरुषयपुरुष्यां दुरासदम्॥१४६॥ तदनन्तर महादेव बरक वर्षों की अपनी वह खोख सम्पन्न करके (सब को मोहित करके) भक्तों के कल्वाणार्थ मन्दराचल पर आ गये। इंबर को अबब हुआ जानकर सभी गणंबर वहाँ आकर उपस्थित हो भवे जैसे द्विजगण सूर्य के सामने उपस्थान करते हैं। तब शंकर ने खेणविहीन पुरुषों के लिए अत्यन्त अग्राप्य अपने पवित्र भवन में प्रवेश किया। ददर्श निद्यन्देवं पैस्ते केन्नते शिवः। प्रणामप्रक्षां देवं सोऽनुगृक्काच नन्दिनम्॥ १४७॥ शिव ने वहाँ उन्दी, भैरव और विष्णुदेव को देखा। उन्होंने

प्रणामकरने के लिए तत्पर नन्दी को अनुगृष्ठीत किया। श्रीत्यैनं पूर्वमीलानः केलवं परिवस्कवे। दृष्ट्वा देवो पद्मदेवीं श्रीतिविस्कारितेक्षणाम्॥ १४८॥ सर्वप्रथम ईलान जंकर ने विष्युदेव का श्रीतिपृत्वेक

आलिगन किया। तत्पश्चात् ( महादेव के आगमन के कारण) प्रेम से प्रफुल्लित नेत्रों वाली महादेवी पार्वती को उन्होंने देखा। प्रणात: शिवसा तस्या: पाद्योगेसरस्य या।

न्यवेद्ध्यस्यनास्यै ऋहुराबाद सहुर..।।१४९॥ मैरवो किणुमाझरूथभतीतः पार्थगोऽपक्त् महादेवो तथा जिव के चरणों में प्रणाम करके संकर-स्वरूप कालपैरव ने जिब को अपने जय के विषय में कहा और विष्णुदेव के माहारूप को बताते हुए उनके समीप खड़े हो गये।

बुत्वा तं विचयं श्रम्भुर्विक्रपद्गेशवस्य सः॥१५०॥ समास्ते भगवानीशो देखा सह वरासनेः स्तो देवनमाः सर्वे भरीविष्ठमुख्यं हिथाः॥१५१॥ आसम्पूर्णदरमहं देवदेवं क्रिलोकनम्।

उस किजय को तथा विच्यु के पराक्रम को सुनकर भगवान् संभु फार्वती देखे के साथ उसम आसने पर बैठ एवं तदनन्तर सभी देवगण और परीचि आदि दिजगण देकधिपति त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए मन्दराक्ल पर आर्थ

वेन तदिकतं पूर्वन्देवीनां शतपुत्तमम्।) १५ २॥ समायकन्दैत्वसैन्यमीलदर्शनकद्भवा। दृष्टुा वरासनासीनन्देव्या वन्द्रविमूवणम्॥ १५ ३॥ प्रजेषुरादरतेथ्यो भावन्ति स्मातिलालसाः। प्रजेषुरिदरादेवीं वासपार्शे पिनाविनः॥ १५ ४॥ देवासनम्बद्धन्देवीं नारायणमनोपयीयः।

वे सौ देवियाँ, जिन्होंने पहले दैल्य सेना को जीता या, रांकर के दर्शन की अभिलामा से वहाँ आयाँ। उन देवियाँ ने श्रेष्ठ आसन पर देवी के साथ बैठे हुए संकर को देखकर आदर से प्रणाम किया और वे अतिराय प्रेम प्रकट करती हुई गोत गाने लगीं। फिर उन्होंने संकर के बामभाग में स्थित देवासन पर विश्वज्ञमान नासबम की मनोमयो गिरिजा देवी को प्रणाम किया।

दुष्टा सिहासनासीनं देख्यो नारापणं ख्या। १५५॥ प्रणम्य देवपीत्रानं पृष्टकत्ये वराद्वनाः।

फिर सिंहासन पर आसीन नाठवण को देखकर देवियों ने प्रकाम किया। फिर उन उत्तम खियों ने ईशानदेव शंकर से पूछा:

**रू**न्या उसुः

जगन्मता गौरी हैं।

कस्त्रं विद्वारम्भे कान्त्र केयम्बाला रविष्ठमा। १५६॥ कोऽन्ववम्याति यपुरा पहुषापतलोकनः।

निज्ञम्य तासो वयनं युषेन्द्रयस्याद्वयः॥ १५७॥ स्याजहार महायोगी भृताविपतिरस्ययः।

अवजारायणो नीरो असनाता सनातः॥१६८॥

कन्यायं क्षेत्रो— अपनी कान्ति सं चमकते हुए आप सीन हैं? सूर्य की प्रभा जैसी यह खला कौन हैं? यह कमललोचन कौन है जो शरीर से सुन्दर प्रतीत हो रहा है? उनका बचन सुनकर नन्दीबाहन, महाबोगी, भूताधिपति और

अविनाशी शिव ने कहा- ये सनातनदेव न्यापयण है और ये

विभन्न संस्थितो देव: स्वास्थानं बहुयेखरः न मे विदु, परनत्त्वं देव्यास्त्र न महर्पयः॥१५९॥

ये देवेधर अपने को बहुधा विभक्त करके स्थित हैं। महर्षिक्य मेरा और देवी उमा का परम तत्त्व नहीं जानते हैं। एकोऽयं वेद विद्यालमा भवानी विच्युरेव छ। अर्झ हि निस्पृहः प्रसन्तः केयरो निम्मरिग्रहः॥१६०॥

अकेले ये विश्वतमा विष्णु और भवानी देवी ही जानतीं हैं। इस्तुतः मैं तो निस्पृह, शान्त, केवल और परिप्रहरान्य हुँ

यामेत केशतं प्राहुर्लक्ष्मी देवीनवाम्तिकाम्। एव बाता विवासा च कारणं कार्यमेत च॥१६ श।

मुझे ही विद्वान् लोग केशव-विष्णु कहते हैं, तथा अम्बिका-मर्वती को सक्ष्मी कहते हैं। वे विष्णु धाता

(धारणकर्ता), विधाता, कारण और कार्यक्रप हैं। कर्ता कारयिता विष्णुर्मृत्तिपुत्तिमलप्रदः। भोत्ता पुमानप्रमेश: सहसी कालक्षण्युक्त १६२॥

ने विष्णु कर्ता और कारविता भी हैं और भोग तथा मोक्षरूप फल देने वाले हैं। ये पुरुष (जीवात्मारूप से) भोतन हैं, तथापि अप्रमेग हैं वे कालरूपधारी होने से

स्रष्टाः पाता वासुदेवो विश्वतया विश्वतीयुखः। कृटस्यो इक्षरो व्यापी योगी नारायणोऽस्यवः॥१६३॥

संज्ञास्कर्ता हैं।

ये सष्टा, रक्षक, बासुदेव, विश्वातमा, सम और मुख वाले, कृटस्य, अविनालो, सर्वव्यापी, योगी, नारायण और अविकारी हैं

त्तरकः पुस्तो हात्मा केवलं परमं पदम्। चैवा माहेश्वरी चौरो मय शक्तिनरङ्गाः॥ १६४॥

ये तारणकर्ता पुरुष, आत्मारूप से सर्वव्यवस्त्र और केवलमात्र परम पद (भोक्षरूप) हैं। यह गौरी मार्टश्री, मेरी विरक्षना (निर्लेष) ज्ञांकि हैं

श्मंता सत्या सदानदा पर्र पदपिति सुवि\*) अस्यां सर्वमिद्रसातपत्रैय स्थपेष्यति॥१६५॥

यह शान्त, सत्परूप, सदानन्दरूप और परम पद है, ऐसा शृक्षि कहती है। वस्तुत: सम्पूर्ण जगत् इसी मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ है और इसी में विलोग होगा।

एपेव सर्वपृक्षमां गतीनापुत्तमा गतिः। तवाई संगतो देव्या केवलो निकलः परः॥१६६॥

पञ्चाम्बर्शयमेवाई परमात्मानमध्ययम्।

यही सकल गरितशील प्राणियों का उत्तम आह्रय है इससे भिलकर मैं केवल, निष्कल और पर हूँ। मैं इस शेकिरूप देवी से संगत होकर समग्र प्राणिसपुदाय को तथा परम अस्यय परमात्मा को देखता हूँ। तस्मादगदिषद्वेतं विष्णुमात्मानमेस्याम्। १६७॥ एकमेव विजानीय तता यास्यव निर्वृतिम्। भन्दने विष्णुमध्यक्तमात्माने श्रद्धपानिता। १६८॥ वे मिसदृष्टक वेहानं पूजयन्तो ३ मे प्रियाः॥ द्विपति वे जनत्मृति मोहिता रीरवादिषु॥ १६९॥ पच्यमान्त न मुख्यने कल्यकोटिशतैरणि। तस्मादहोक्यूतानां रहस्को विष्णुस्कावः॥ १७०॥

प्रवादहरू विकास क्षेत्र सर्वापद प्रमु:।

इसलिए अनादि, अहैत, ईंबर, आत्मस्वरूप विष्णु को एकरूप ही जानो। तभी मोक्ष प्राप्त करोगे जो ब्रह्मायुक होकर विष्णु को अध्यक्त और आत्मस्वरूप मानते हैं. (रे मुझे प्रिय हैं) परन्तु जो भेदयुक इहि से मुझ ईज्ञान को विष्णु से भित्र मानकर पूजते हैं, वे मेरे प्रिय नहीं हैं जो मोहवरा जगत् की उत्पत्ति के कारणरूप विष्णु से हेच करते हैं. वे सैरव आदि नरकों में प्रकाय जाते हुए करोड़ों करूप तक नहीं छूट माते। इसलिए अज्ञेष प्राणियों के रक्षक अविनाशी विष्णु हैं। इसलिए यह सब अच्छी तरह जनकर सभी आपत्तियों में प्रभ का प्यान करना चाहिए

श्रुत्वा यगवतो वाक्यं देवाः सर्वे गणेश्वराः॥ १७ १॥ नेपुर्नारायणं देवं देवीं च हिम्मलेखाम्। प्रार्थयामामुरीज्ञाने मर्तिः मक्तस्माप्रिये॥ १७ २॥ भवानीपादकुगले नारायणपदान्त्रुये।

भगवान् का यह बचन सुनकर सभी देवीं और गणेश्वरीं ने नारायण देव तथा पावेती देवी को प्रणाम किया। फिर भक्तजनों के प्रिय महादेव, हिमालयपुत्री पावेती देवी के चरणयुगत तथा नारायण के चरणकमल में भक्ति के लिए प्रार्थन की

तनो नारायणन्देवं गणेला मात्रगेऽपि च॥ १७३॥ २ पल्पन्ति जनस्मृति तद्दंतुतमिधामवत्।

तदनन्तर सभी मणेबर तथा मातृकाओं ने नारायण देव को तथा अगन्माता को वहाँ नहीं देखा, यह अदुत-सी यटना हुई।

तदसरं पहादैत्यो क्रम्यको मन्यवान्यकः॥१७४॥ मोहितां गिरिजां देवीमाहर्तुं गिरिमाययौ।

इस बीच कामान्य हुआ अन्धक भामक महादैत्य मीहित हांकर पार्वती का हरण करने के लिए मन्दराचल पर आया। अव्यक्तवपुः सीमान्योगी नारायजोऽमलः स्त्रैवाविरमुदैत्वैर्वृद्धव पुस्योत्तमः॥ १७५॥ इसके बाद अनन्तरारीरधारी, श्रीमान्, योगी, निर्मल, पुरुषोत्तम नारायण वहीं दैत्वों से युद्ध करने के लिए प्रकट हो गये।

कृत्वाय पार्चे भगवनामीशो युद्धाय विच्युं यणदेवमुख्ये । शिलादपुरोज च मानुकायिः

स कालखोऽपि जन्तम देव:॥१७६॥

दस समय भगवान् विष्णु को अपने यगल में करके मुख्य गणदेवों, जिल्लदपुत्र, मातृकाओं साथ ईवर कालरूद ने भद्रार्थ प्रस्थान कर दिया।

विञ्चलमादाय कृतानुबन्धं स देवदेवः प्रयमी पुगस्तात्। समन्वयुक्ते भगराजवर्या

क्रमाय देखेऽपि सहस्रवाहु ॥१७७॥ अग्नि के समान (दंदीप्यमान) त्रिजुल को लेकर महादेव

आगे-आगे चले। उस समय उनके पोछे ब्रेष्ट गणदेव एवं सहस्रकाहु विष्णु भी चलने लगे रराज मध्ये भनवाह सुगर्गा

विवाहते वारिजपर्णकर्णः तदा सुमेरोः शिक्षराधिकद

स्मिलोकहृष्ट्रियंगवास्थिकः॥१७८॥ उस समय देवताओं के मध्य गरुडवाहन पर विराजयान

भगवान विष्णु कमलपत्र के समान वर्ण वाले होने से एंसे प्रतीत हो रहे थे, मानों सुनेक्ष्पवंत के जिखर पर आरूढ़ तोनों लोक के नेत्ररूप भगवान सुर्य हों।

जयसम्बद्धिर्मणकानमेवी इरे सहस्राकृतिराविरासीत्। त्रिशूलयाजिर्मणने सुधीव

वपात देवांपरि पुष्पदृष्टिः॥१७९॥ जयश्रील, अनादि, अप्रमेय, मगवान् जंकर ने जिज्ञुलपाणि होकर हजारों आकुर्तियाँ धारण कर लीं और आकाशमार्ग में

महान् घोष करने लगे। उस समय उन देवों पर पुष्पसृष्टि

होने लगी समागतं वीद्वय भगोहासयं समावृतं दैत्यरिपुं नामेहीः।

थुयोध शक्रेम समानुकामिर्गणैरलेवैगमरस्करी ॥ १८०॥

उस दैत्यरिपु शंकर को महान गर्णों से समावृत होकर आया हुआ देखकर प्रवस उस दैत्य सन्यक ने इन्द्र, मातुकाओं एवं समस्त प्रचान देवों के साथ युद्ध आरंभ कर

दिया। विजित्व सर्वानिय बहुवीर्वात्

स संयुगे सम्मुदनकामा समापर्य यह स कामको

विमानमाञ्चा विद्योगसम्बा। १८ हा।

युद्ध में अनन्तवाप शंकर ने अपने बाहबल से सबको खेत लिख था, इसलिए वह अन्धक मस्त-बलहोन सा

होका विमान पर आरुक होकर उस और गया जहाँ कालरूद

द्रष्टान्वकं समापानां पगकान् वद्यवकाः। व्यान्त्रहार महादेवं धैरवं मृतिमुक्णम्॥ १८२॥

अत्थक को आत हुआ देखकर भगवान विष्णु ने

भरमरूप आधुषण वाल भैरव महादेव से कहा। हनुपर्हसि दैत्येलयनकं लाककण्टकम्।

त्यापूर्व भगवान् इत्तरं हता भाग्योऽस्य विद्योग १८ ५॥ लांक के लिए कण्टकरूप इस दैत्यराज अन्धक को आप

ही मार सकते हैं। आपको छोड़कर इसरा कोई इसको भारते में समर्थ नहीं है

र्ख हर्ता सर्वलोकानां कालात्या क्रैश्वरी वनुः। स्तुक्ते विक्तिमंत्रैर्वेदविद्धिर्तिक्क्ष्णै;॥१८४॥

क्योंकि आप ही इंडरीय सरीरधारी कालरूप होकर लोकों का संहार करते हैं। वेदवेत्ता विद्वान् विविध मंत्रों से आएकी

स्तृति करते हैं। स वास्ट्रेकस्य क्वो निज्ञाय भगवान् हरः।

निरीक्ष्य विष्णुं हुनने दैत्येन्द्रस्य पविन्दर्शी॥१८५॥ वासुदेव का ऐसा वचन सुनकर, भगवान शंकर ने विष्णु

की और देखकर दैल्यराज का वय करने का निश्चय किया।

जगाम देवतानीकं गणानां हर्षवर्जनमा स्तुवन्ति भैरवं दैवमनाहित्त्वरा जनाः॥१८६॥ तब वे गणों का हर्ष बढ़ाने वाली देव-सेना की ओर चल

पहे। उस समय अन्तरिक्षचारी लोग भैरवरूप महादेव की स्तृति करने लगे। जयानन भइदिश कासकुर्ते सनावन।

त्वमन्तिः, सर्वभवानापन्तरित्ततिः सर्वगः।। १८७॥

हे अनन्त! हे महादेव: आपकी चय हो। हे सन्धतन कालमूर्ते आप सर्वणामी हैं तथा (जठररूप)अग्नि से सभी प्राणियों के भीतर रहते हैं

ह्यं द्वहा ह्यं पहादेवस्वनाय परमे पदम्।:१८८॥

त्यपनको लोककर्ता त्यथाता हरिरव्यपः।

आप सब के अन्तकर्ता, लोकों का निर्माण करने वाले, धाता (भरण करने वाले) और अविनासी हरि हैं। आप ब्रह्मा, आप महादेव, आप तेज:स्वरूप और परम धाम तथा

मरम एट हैं। ओंकारपूर्तियाँगात्मा प्रयोनेप्रतिस्तोचनः।

पहाविधृतिविधेहो जयानत जगरुते॥ १८९॥ आप ऑकारपूर्ति, योगात्मा, तीनक्षेदरूप नेत्र वाले,

ज़िलोचन, महाविभृतिमय और विश्वेश्वर हैं। हे अनन्त**े** हे जगत्पते ! आपकी जय हो। ततः कालाग्विस्होऽसी नृहीत्वासकर्मधरः।

त्रिशुक्रातेषु विज्यस्य प्रनर्जा सताङ्गतिः॥१९०॥ तदननार सद्यतों के गतिरूप कालाग्निस्वरूप ये रुट्टेव अन्यकास्त को पकड़कर उसे जिशुल के अग्रमाग पर

रखकर नृत्य करने लगे। ट्यान्यकं देवगणाः शुक्तप्रेतं पितामहः। प्रजेमरीसरं देवं भैरवस्थ्यपोचनप्रा १९ शा

इस प्रकार त्रिशास में पराये हुए अन्धक को देखकर ब्रह्म और देवराध संसार से मुक्ति देने वाले ईंडर भैरवदेव को प्रवास करने लगे।

अवस्थितपारःसङ्ग इत्यन्ति स्म मनोहराः॥१९२॥ भृतिगण तथा सिद्धगण भी स्तुति करने लगे। अन्तरिक्ष में पनोहर अपस्थाओं का समृह नृत्य कर रहा था।

संस्थापितोऽत्र शुलले साउनको सम्बक्तित्वयः।

असुवन्यनयः सिद्धाः अपूर्वन्यवेकित्रसः।

उरकाखिलक्किनस्तुष्टाव परमेश्वरव्। १९३॥ अनन्तर तल के अग्रभाग पर स्वापित होने से अन्यक निष्पण हो गया एवं उसमें समस्त विज्ञानों का अविभाव हुआ। तब वह परमेश्वर की स्तृति करने लगा।

नमामि पूर्व्य प्रयवसमेकं

असक आच-

समाहितो वं विदुरीशतस्वम्।

पूर्वभागे पोत्रलोऽस्टान्:

पुरातनं पुण्यपनंतरूपे

कालं कवि वोचवियोगहेतुम्। १९४॥

अन्धक बोला— मैं समाहित चित्त होकर एकरूप भगवान् को मस्तक झुकाकर नमन करता हूँ, जिन्हें होग अद्वितीय, इंशतस्य, पुरातन, पुण्यस्यरूप, काल, कवि और यांग-वियोग का हंतु जानते हैं।

देशकरासं दिवि क्त्यमानं

हुनाक्ष्यकर्व ज्यलनार्कसम्पर् सहस्रपादाक्षिक्षियोभिष्टक

भवनमेके प्रणमानि स्त्रम्॥ १९५॥

दंशकों से भयंकर लगने काले, आकाश में तृष्य करने आसे, अग्निस्वरूप मुखबाले, देदीप्ययान सुर्यस्वरूप, सहस्रवरण, नेत्र और शिर खले, रुद्ररूप और केवल एक आपको नमस्कार है।

जयदिदेवायरपुरितादुहे

विभागतीनामस्तरवरूपा त्वपस्तिरेको बहुबामिपुज्यो

व्यव्यादियेदैरशिलात्परस्यः ॥ १९६॥

हे देवपूजित चरण बाले, विभागहोन, निर्मलतत्त्वरूप, आदिदेव ! आपको जय हो। आप एक अग्निस्वरूप होने पर भी उलेक प्रकार से पूजनीय हैं। वायु आदि भेदों से आप सब के आन्यस्वरूप हैं।

लागेकमहः पुरुषं पुराष-माह्त्विवर्णन्तवसः परस्ताता

त्वं परूपसीदं परिपार्क्यक्तं

त्वमनको योगियणानुबृष्टः॥ १९७॥

आपको हो (बेदज़) एकमात्र पुराण पुरुष कहते हैं। आप सूर्व के समान वर्ण वाले और तमोगुण अन्धकाररूपी अज्ञान से परे हैं। आप इस जगत को देखते हैं, निरन्तर इसकी रक्षा करते हैं और आप ही इसके संहारकर्ता हैं तथा आप योगिगणों द्वारा सेवित है।

एकोऽन्तगत्म बहुमा निविद्यो देहेषु देशदिविशेषहीनः।

स्ववाद्यकालं परपातकालं

पवसमाद्व सिवपेद केवित्। १९८॥

आप ही एकमात्र सब के अन्तरात्मा तक भिन्न-भिन्न देहीं में अनेक प्रकार से प्रविष्ट हैं। फिर भी आप विशेष देहादि से रहित है। आप परमात्मा शब्द से अभिहित आमतस्वरूप हैं। कुछ लोग आपको शिव ही कहते हैं।

त्वध्धरं ब्रह्मस्रे पवित्र-मानंद्रस्यं प्रणवास्त्रितम्।

त्वपीशसे वेदविद्यं प्रसिद्धः

स्वायप्युवोऽशेविशेवहीनः॥ १९ ९॥

अप अविनाशी परम पवित्र बहा है। आप आनन्दरूप एवं प्रजल (ऑकार) नाम वाले हैं। आप वेदवेसाओं में प्रसिद्ध ईश्वर एवं सम्परत भेदों से रहित स्वायम्भ्य (ब्रह्म के पुत्र) हैं

लमित्रसमे वरुगोऽस्मिसके

हंस- प्राणी पृत्युरेक्षेट्रसि वश्च-

प्रशापतिर्भगवानेकरूपो

नीलपीवः सूबसे वेदविद्धिः 🛭 २००॥ आप इन्द्रस्वरूप, वरुव और अभिरूप, इंस, प्राण, मृत्यु,

अन्त तथा यहरूप है। प्रव्यपति, एकरूप, भगवान नीलप्रीय आदि नाम वाले आपकी बेदक जन स्तुति करते हैं।

भागकणस्त्रं जनतामनादिः

पितापडसवं प्रपितामस्स।

वेदांतगृक्कोपनिषस्य गीतः सटाञ्चिक्तं परमेक्कोऽस्थि। २०१॥

आप भारायणरूप, जगत् में अनादि हैं, फितायह ब्रह्म एवं सब के प्रियतामह है तथा वेदान्तगृह्यरूप उपनिषदों में आप ही गाये गये हैं। आप हो सदाशिव और परमेश्वर हैं।

नमः परस्मै तपसः परस्तात् परात्पने पद्मनवानाराय।

त्रिशक्त्यतीताय निरक्षनाय

सहस्रक्षक्यासनसंस्थिताया २०२॥

प्रमोगुष्य से परे, परमातमा, पांच और नव सत्त्वों के अन्दर रहने वाले, या चतुर्दशभुवनात्मक, तीन शक्तियाँ (सान्त्विकी, राजसो, तापसी) से अतीत, निरञ्जन, सहस्र राक्रपासनों पर दिराजमान आपको नमस्कार है।

त्रिपृर्त्तवेऽननापदात्ममूर्तये

जगन्निवासाय जगन्भवादः। नमो जनानां हृदि संस्थिताय

फ्णीन्द्रहाराम नपोऽस्तु तुम्मम्॥२०३॥

त्रिमृर्तिरूप, अनन्तः परमात्रमपूर्ति, अगन्निवासः अगन्मव, लोगों के इदय में अवस्थित और नागेन्द्रों का हार खरण करने वाले आपको नमस्कार है

युनीन्द्रसिद्धार्किनपद्धपद्म ऐश्वर्यपर्णसनसंस्थिताय।

नयः परानाय धवीद्धवाय

- सङ्कल-दार्कसङ्ख्यूर्ते॥ २०४॥

मुनीन्द्रों और सिद्धों से पृजित चरणकमल वाले, हे सहस्र सूर्य-चन्द्रमा के समान, हे सहस्रपूर्ते। ऐडर्य और धर्म के आसन पर संस्थित, पर के भी अन्तरूप एवं संसार का उत्पत्तिस्थात। आपको नमस्कार है।

भनोरतु सोवाव सुम्मवमाय नमोस्तु देवाय हिरम्यताहो।

नमोऽग्निचंद्रार्कविलायन्त्रव नमोऽग्विकायः स्तवे मुख्यसा २०५॥

हे हिरण्यवाहु। सोमरूप और उत्तम मध्यभाग खले देव को नगरकार है। अग्नि, चन्द्रमा और सूर्यरूपी नेत्र वाले आपको नगरकार है। अग्निकापति मृष्ड (सदके लिए सुखप्रद किय) को नगरकार है।

नपांऽस्तु गुक्काय गुशंतरस्य वेदान्त्रविद्यानविनिक्कासः।

बदान्तायस्थानायानाः विकासस्यापस्यापस्याने

नपो महेशाय नषः शिवायाः २०६॥

पुस रखने योग्य, इदयरूपी गुहा में स्थित और वेदान्त के विज्ञान से विनिश्चित आपको नमस्कार है। त्रिकाल से रहित और निर्मल साम वाले महंश को नमस्कार है। शिव को नमस्कार है

एवं स्तृतः स भगवान् भूत्वबादकतार्वे वम्। तुष्टः प्रोवाय हस्ताम्यं स्पृष्टा च परमेश्वरः॥ २०७॥

इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान् परमेश्वर संतुष्ट हो यथे और उसे त्रिशृल के अश्रभाग से उतारकर दोनों हाथों से स्पर्श करक डाले

प्रीतोऽई सर्वक दैत्य स्तवेनानेन सामक्ष्यम्। सम्बद्धाः समाप्तवं में स्वत्रियने सदा वसा। २०८॥

हे दैत्य<sup>1</sup> तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं अब सर्व**या** सन्तुष्ट हूँ इसलिए मेरे गणों के अधिमति हांकर तुम सर्वदा मेरे निकट वास करो आरोगश्चित्रसंदेशं देवैरॉपं सुपूजितः। नेदीश्वरस्थानुद्यरः सर्वदुःखविवर्जितः॥२०९॥

(त्रिशूल के अग्रभाग से) क्षित्रतगीर हुए भी तुम रोगरहित रहोगे तुम देवों से अच्छी प्रकार पूजित होकर नन्दीकर का अनुषर बनकर समस्त दु:खों में बर्जित होकर शक्ते।

एकं व्यवस्थान वृ देवदेवेन देवताः। गरोबर्ग प्रसदैत्वर्थस्य देवसम्बद्धाः। २१०॥

इस प्रकार महादेव के कहने भात्र से ही देवताओं ने महादेख अन्धक को देवों के समीप गणेश्वररूप स्वीकार

सहस्रकृषंसङ्कृतः जिनेत्रं चंत्रचिहितम्। नीलकण्ठं जटामीर्ति जुलाहकः पद्मकरम्॥ २११॥

किया

वस समय वह सहस्र मूर्यों के समान प्रकाशित,

त्रिनेत्रधारी तथा खन्द्रमा से शोधित था उनका कंठ नीला एवं जटाजूट-धारी वा यह शूल से विद्ध था और उसके हाथ विशाल थे

दुष्टा तं तुष्टुर्युदेखमञ्ज्ञवै वरमङ्गताः। उवाच मनवान् विष्णुर्देकदेवं स्मयन्निया।२१२॥

ऐसे उस दैत्य को देखकर देवगण परम आश्चर्य में पड़कर उसकी स्तुति करने लगे तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए, महादेव से कहा।

स्थाने क्य महादेव प्रभाव पुरुषो महान्। नेकते ज्ञातिजान् दोषान् गुम्मति च गुणानपि॥११३॥

हे महादेव । आपका प्रमाव एक महान् पुरुष जैसा है वह ज्ञातिजनित दोषों को नहीं देखता, अपितु गुणों को ही

इतीरिनोऽध पैरवो ग्लोशदेवपुद्धवः सकेशवः सहायको जनम शुकुरांतिकम्।

ग्रहण करता है

निरीक्ष्य देवमागतं ससङ्करः सहाज्यक्षम्। समाप्रकं समातुकं वराम निर्देति हरः॥ २१४॥

इस प्रकार कहने पर गर्जों के अधिपति देवश्रेष्ठ भैरव विष्णु और अन्धक सहित महादेव के निकट पहुँच गर्य गरायण, अन्धक और मातृकाओं के साथ आये हुए कालभैरव को देखकर शंकर परम जाति को ग्राप्त हुए।

प्रमुक्त प्राणिनेसरी हिरण्यलीचनात्पर्य जन्मप यत्र शैलता विधानम्बद्धानस्था। विलोक्य सा समागतं पति भवतिहारियम्। देवाच सम्बद्धं सुद्धं प्रसादमञ्जलपति॥२१५॥

तन पहादेव ने हिरण्याक्षपुत्र अन्यक को हाथ से पकडकर वहाँ गये वहाँ शिवक्कमभा पार्वती विमान में विराजमान थीं भवकाशा को दूर करने वाले पति शिव की अन्यक के साथ आये हुए देखकर पार्वती ने अन्यक के प्रति अनुप्रस्पूर्वक यह क्चन कहा

अव्यक्षको महेस्टर्स द्वर्या देवपार्श्वमा पपात दण्डकर् क्षिती क्यम पादण्ययो ।

नमापि देककरमञ्जापनादिमहिजानियां वतः प्रधानपुरमी निहन्ति याखिसखान्॥२१६॥

अनन्तर महादेव के पास स्थित महेश्वरी पावंती की देखकर अन्यक पृथ्वी पर दण्डवत् गिर नवा और उनके चरणकमलों में प्रणाम करने लगा। (वह बोला—) जिनसे

प्रकृति और पुरुष उत्पन्न होते हैं और जो सम्पूर्ण जगत् का संहार फरती हैं. उस अनादि शिवप्रिया पार्वसीची को मैं प्रणाम करता हैं

विभाति वा शिवासने सिवेन साकमव्ययाः हिरण्यवेऽविनिर्ण्यते नमापि तां हिपाहिजाम्। यदन्तराखिनसागज्यभन्ति यान्ति संक्षयं

नकामि यत्र तामुमामक्षेत्रदोषविर्जिताम्॥२१७॥ जो अविनाक्षिती देवी शिवजी के साथ अस्वन्त निर्मल सुवर्णमय शिवासन पर शोधित हो रही हैं, उन पावती को मैं

नमस्कार करता हूँ। जिनके भीतर वह सम्पूर्ण जगत् अस्तित्व एवं संहार को प्राप्त करते हैं. उन सकल दोष रहित उमा देवों को प्रणाम करता हूँ

न जायते न हीयते न वर्दते च तामुमं स्मामि तो गुणातियो गिरीशपुत्रिकामिमाम्। समस्य देवि शैलने कृतं मना विमोहितं सुरासुरैर्नमस्तृतं नमामि ते पदास्तुजम्॥ २१८॥

जिनका जन्म, इस और वृद्धि नहीं होती, उन गुणातीत हिमालय कन्या को ग्रणाम करता हूँ हे शैलजे! मैंने मोहित होकर ऐसा आचरण किया, मेरा अपराध क्षमा करें देवों

और असुरों से नमस्कृत आपके चरणकमल को नमस्कार करता हूँ।

इस्यं भगवती देवी वस्तिनक्षेण पर्वती। संस्कृत दैत्वपतिना पुत्रत्वे जगुहेऽस्कम्॥११९॥ ्डस प्रकार भक्ति से तम्र होकर दैत्य ने भगवती पार्ववी देवी की स्तुति की सब भगवती ने अन्यक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिखा।

प म स्वाकार कर लिखा। ततः स मातृत्रिः सार्वं मैरको छहसम्मवः। जगाम त्वाज्ञस्य असमेः पातालं बरमेस्वरः॥ २२०॥

वत सा समसी विच्योमूर्ति संहारकारिका। समास्ते हरिरकासो नृसिहाकृतिरोक्ष्यरः॥२२१॥

तद्वन्तर रुद्दोत्पन्न भैरव एरमेश्वर शंकर की आज्ञ से मातुका देवियों के साथ पाताल में चले गये। जहाँ यह संहार करने वाली सामसी नृसिंहाकृतिरूप विष्णुमूर्ति रहती है, और हरि स्वयं अव्यक्तरूप से रहते हैं। क्वोऽननाकृति: जाणु- सेक्पापि सुपूजितः।

कालानिस्त्रो पगवान् युक्तेजात्मानमात्मनि॥२२२॥ तदनन्तर अनन्त आकृति बाले शंकर की शेषनाय ने भी पूजा की तब भगवान् कालानिस्द्र ने अपने स्वरूप की अपने आत्मरूप में ही योजित कर दिवा अर्थात् भैरवस्वरूप

मुक्तास्तस्य देवस्य सर्वा एवाव मातरः। बुभुद्धिता महादेवं प्रणम्याहुस्तिलोचनम्॥ २२३॥ भैरवदेव के योगलीन हो जाने पर सभी मातार्थे शुधापीड़ित होकर जिलोचन महादेव को प्रणाम करके कहने लगी।

वृजुक्तितः महादेव त्वमनुज्ञातुमर्वसि। वैत्येक्यं भक्षविष्यामे नान्यसः तृतिरस्ति नः॥२२४॥

को समेट लिया।

यावर कबु:

भारायें बोली— हे भहादेश हम भूखी है। आप आजा दें। तीनों त्येक को हम खा जायेंगी, अन्यचा हमारी तृति नहीं होगी एताबद्वत्या वंधने मातरो विकृतस्थवाः

मक्सकक्रिके सर्वे प्रैतोक्यं सचराधरम्॥२२५॥ इतना कहकर विष्णु से उत्पन्न दे मातृकाएँ समस्त चराचर सहित तीनों लोकों का भक्षण करने लगी।

स्तः स पैरवो देवो इसिहवपुर्व हरिम्। सम्बो नारायणसेतं प्रणम्य च इसाम्रानि ॥२९६॥

तदुपरान्त उन पैरवदेव ने नृसिंह शरीरधारी हरि का ध्यान करके हाथ जोड़कर नारायण देव को प्रणाम किया व्येशिवितितं ज्ञान्या श्रमातरादुरमूक्तिः। विज्ञापणायासः च तं ऋस्यन्तीहः सतरः॥२२७॥ निवारवाशु वैलोक्यं त्वदीया भगविति। संस्कृता विष्णुना देख्ये वृत्तिहवपुषा पुनः॥ उपतस्युर्गहादेवं नरसिद्धाकृति सतः॥२२८॥

अंतरकु नहारूप नयसहाकृत तथा। एर रहा। अंदर की किन्स जानका हरि सम्बन्ध स्टब्स

शंकर की चिन्ता जानकर हरि तत्क्षण प्रकट हो गये और उनसे निवेदन किया कि आपसे प्रकट हुई ये मातायें यहाँ जैन्द्र कोर्यों के स्वरूप की किया किया किया की

तीनां लोकों को खा रहीं हैं। हे भगवन्! इन्हें शोध ग्रेको। प्रब पुन- नुसिहरूरीरधारी विष्णु के द्वारा स्मरण किये जाने

पर वे देवियाँ नर्शसहरात्यात विष्णु के प्रशासिक के प्रशासिक गर्थी।

सम्प्राप्य समिति विकास सर्वसंसरकारिकाः। प्रदुद्ध सम्मवे शक्ति भैरवापातिकेषसे॥२२९॥

विन्यु का साथिष्य पाकर सब का संहार करने वाली देवियों ने अत्यन्त तेजस्वी भैरवरूप शंभ को अपनी शक्ति

देवियों ने अत्यन्त वेजस्की भैरवरूप संभु को अपनी शक्ति। प्रदान की।

क्षणादेकत्वमापत्रं शेषाहि चापि मातरः॥२६०॥ उन म्यताओं ने उस समय देखा कि जगत के उत्पादक

ब्रह्मा, अत्यन्त मोषणरूप वाले वृद्धिह तथा अवना शेषना। क्षणभर में ही एक हो गये।

व्याजहार इचीकेलो ये मन्त्रः जुलपाणये।

क्ष्यज्ञ्येस्य जगरमृति नृत्तिहमतिमैरवम्।

ये च प्रां संस्थरनीह पासनीया प्रकल्पतः ॥ २३ १८ उस्स्यानाम् वर्षातेचा जिल्हा ने स्वयं भा कि जो स्व

उस समय इपीकेल विष्णु ने कहा था कि जो सूलपाणि शंकर के भक्त हैं और जो मेरा स्मरण करते हैं, वं हमारे

लिए प्रयतपूर्वक पालन करने योग्य है। मनैक मूर्तिरकुला सर्वसहरकारिका।

पदेशसम्बद्धाः पुष्टिमुक्तिकदाविनी॥ २३ २॥ सर्वेकि सरकाः संगर सन्ते नाली सर्व अनलाः शैरत

स्वोंकि सबका संहार करने बाली यह अनुल्य भैरव की मूर्ति मेरो ही है, भले ही वह महेन्द्र के अंग से उत्पन्न है।

यह (भक्तों को। धुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। अनको भगवान कालो हिवायस्वर मर्पेय हा।

तापसी राजस्ते पूर्तिदेवदेवधनुर्पुछः॥२३३॥

हस प्रकार भगवान् अनन्त (शेवनाग) और कालभैरव ये दोनों अवस्थाएँ मेरी ही हैं। यह मेरी क्षणसी मूर्ति है और देवों के देव चतुर्मुख बहुत राजसो मूर्ति है।

सोऽई देवो दुरमर्वः काले लोकप्रकालनः।

भक्षविष्यामि कल्यान्ते रीहेण निधिलं जगह॥२३४॥

वह मैं देव दुराधर्ष विष्णु, काल आने पर कल्याना के समय लोकप्रकालन (भयानक) ग्रैट्रहरूप से सम्पूर्ण जगत्

का भक्षण कर्त्रेगा (इसलिए अभी इसका मक्षण न करी)। या सा विमोहिनी मूर्तिर्मम नारायणाङ्गया।

सत्त्वोद्दिस्त जगरस्यं संस्थापयति क्रियदः॥ २३५॥ जो मेरी नारायण नाम की योहिनी मूर्ति है, यह सत्त्वगुण की अधिकता से युक्त है अतः यह नित्य सम्पूर्ण जगन् को

स्थित रखतो है। स विष्णुः परमं ब्रह्म परमातम् प्रस्त मतिः। मुलाक्कृतिरव्यका सदान्देति कव्यते॥ २३६॥

वही विच्यु परम ब्रह्म, परमारमा, परापति, अञ्चक मूलप्रकृति होने से सदानन्दा कही जाती है

इत्पेन बोसिता देव्यो विच्युना विच्युपस्तरः। इपेटिरे बहादेवं तथेव अर्र्ण परम्॥ २३७॥

इस प्रकार विष्णुमाता देवियों को विष्णु ने समझावा था, तब वे उन्हों ब्रेष्ट महादेव विष्णु की शरण में आ गई थीं

एतहः कवितं सर्वं मयास्वकतिष्दुदनम्। भाक्षस्य देक्देवस्य मेशवस्यामितीजसः॥२३८॥ इस प्रकार मेने अन्यक का विनास वास्य सम्पूर्ण

इस प्रकार मन अन्यक का विनास बार्ट्स सम्पूर्ण कथानक तथा अपित तेजस्वी देसदेव भैरतकप संकर का माहातम्ब भी आपको को बता दिया।

इति श्रीकूर्मपुराणे पूर्वभागे अन्यकनिर्माणं नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

> समदशोऽध्याबः (दक्षकन्याओं का बंश वर्णन)

सूव स्वाच-

अखके निगृहीते वै बहादस्य महातमः।

विरोक्तो नाम बली बमुख नृपतिः सुतः॥१॥ सृत बोले— इस प्रकार अन्यकासुर के दण्डित होने पर (बाद में गाणपत्य प्राप्त होने स) भहात्मा प्रमुद्ध का बलवान् पुत्र विरोधन नाम का राज्य हुआ।

देवाञ्चित्वा सदेवेन्द्रान् बहुन्वर्षान्यहासुर-। पालवामास वर्षेण वैलोक्यं सवरावरम्॥ २॥

महासुर विरोधन ने इन्द्र सहित देवताओं को जोतकर बहुत वर्षों तक चराचर सहित दोनों लोकों का धर्मपूर्वक पालन किया। वस्पैव वर्त्तपानस्य कदाचिद्विष्णुचोदितः। सनकुषारो मनवान् पुरं प्राप महानुनिः॥३॥

वसके इस प्रकार रहते किसी समय विष्ण द्वारा प्रेरित महापुनि भगवान् सनत्कुमार असुरसद्ध के नगर में पहुँचे। पत्या सिंहासनगतो ब्रह्मपुत्रं बहासुरः।

ननामोत्याय सिरसा प्रा**सुलिर्वाययमा**र्वेद्ध ४॥

सिंहासन पर आसीन महासुर ने उठकर उस ब्रह्मपुत्र के समीप जाकर शिर से प्रणाम किया तथा हाथ ऑड़कर मुनि

को यह हाक्य कहा।

बन्योऽस्प्यनुगृहीलोऽस्यि सध्यक्षो मे पुरोत्तपम्। योगीसरोऽङ भगवान्यतोऽसी ब्रह्मवित्स्वयम्।,५॥

मैं धन्य हैं, अनुपृहीत हैं, जो आज योगी घर एवं ब्रह्मवेक्त भगवान् स्वयं मेरी ब्रेष्ठ पुरी में पधारे हैं। किपर्वमानको ब्रह्मन् स्वयन्देतः पितापहः।

**पृ**ष्टि में द्रहाण: पुत्र कि कार्य करवाण्यहम्।।६॥ **मध्**म्। आप स्वयं ब्रह्मदेव हैं। किस हेत् यहाँ आये हैं?

ब्रह्मपुत्र पुञ्जे बतायें, मैं आपका कीन-सा कार्य कर्तें स्पेऽवर्वाक्रमवान्देवो धर्पयुक्तं महामुरम्।

हरूमध्यागतोऽहं वै भवतं भाग्यवानसिक्ष७॥ तब भगवान् देव सनत्कृषार ने धर्मयुक्त उस महासुर से कहा कि उत्तप सचमुच भाग्यवान् हैं, मैं आपका दर्शन करने के लिए ही आया हैं।

सुदर्भमा नीतिरेवा दैत्यानान्दैत्यप्रनमा प्रिक्तेके धार्मिको नुनं सादुओऽन्यो न विद्यते॥८॥ हे दैत्यश्रेष्ठ। दैत्यों को ऐसी मीति अत्यन्त दुर्लम है

आपके समान धार्मिक निश्चित ही तीनों लोक में दूसरा कोई नहीं है। इत्युक्तोऽसुरराजोऽसौ पुनः ब्राह प्रशापुनिय्।

धर्मामा एरमे वर्ष चुड़ि ये ब्रह्मविसमा। १॥ यह कहे जाने पर उस असुरराज ने पुन: महामुनि से

कहा- हं ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ धर्मों में जो परम श्रेष्ठ धर्म है, वह मुझे कही। उपदेश करो सोऽब्रबीद्धगवान्योगी दैत्त्वन्त्राय प्रथात्यने। सर्वगृह्यतमे धर्ममात्पञ्चानमनुक्तमम्॥ १०॥

तब उस मणवान योगी ने महात्मा दैत्यराज को सबसे मुहातम और श्रेष्ठ धर्म आत्महान का उपदेश किया था।

स लब्बा परमं ज्ञानं दत्त्वा च मुख्दक्षिणाम्। निमास पुत्रे तहाउमं योगान्यासस्तोऽयवत्।। १९॥

**मह दैत्यराज परम ज्ञान प्राप्त करके, गुरुदक्षिणा देकर और** पुत्र को राज्य सौंएकर योगाभ्यास में निरत हो गया।

स तस्य पुत्रो मतिपान् बलिर्नाम महासुरः।

**ब्रह्मण्यो धार्मिकोऽत्पर्यविजिग्येऽच पुरन्दरम्॥** १२॥ उसका वह पुत्र युद्धिमान् महासुर बलि या कह

ब्राह्मणभक्त, अत्वन्त चार्मिक चा और इन्द्र को भी उसने जीत लिया था कृत्वा सेन पहुंचुद्धे रूकः सर्वापरैर्वतः

जगाम निर्वितो विष्णुन्देवं शरणमञ्जूतम्॥१३॥ सभी देवताओं समेत इन्द्र ने उसके साथ महान् युद्ध

किया था और उससे पग्नजित होकर इन्द्र अच्युत विष्णुदेव की शरण में गये तदन्तरेऽदितिर्देवी देवपाता सुदःखिता।

दैत्यन्त्रामा व्यार्थाव पूत्रो मे स्पर्धदेति स्वयम्॥ १४॥ तताय सुमहायोरं तयोराशि ततः परम्। प्रपन्ना विद्यापस्थकं ऋरव्यं ऋरवं इतिम्॥ १५॥

ने अत्यन्त दु:खो होका दैत्येन्द्रों के वध के निमित्त मुझे एक पुत्र हो' ऐसी कामना से अर्त्यंत महाघोर तप करने में लग गर्यी और अव्यक्त, शरण लेने योग्य होहरि—विष्णु की सवय में गई

पदरूप, आदि अन्तरहित, आनन्दस्वरूप, ब्योममय और

इस बीच (इन्द्र के पराजय के कारण) देवपास अदिति

कृत्वा इत्यविक्रसन्के निकलं परमण्डम्। बासुदेवपनार्धनमानन्दं स्वीम केवलम्॥१६॥ उसने अपने हृदयकारल के केसरों के मध्य निष्कल, परम

अद्वितीय भगवान् सासुदेव को देखा। प्रसन्नो भगवान्त्रिक्युः सङ्घनकश्दानरः। आविर्वपृत खेगस्या देवमानु पुरो हरिः॥ १७॥

तब संख-चन्नः गदाधारी, योगात्मा, मगवान् विष्णु प्रसप्त होकर देवमाता के सामने प्रकट हो गये दुष्टा समानतं विष्णुपदिविर्यक्तिसंयुक्तः

मेने बलर्बमालानं तोषयामास केलवम्॥१८॥ भगवान् विष्णु को आया हुआ देखकर भक्ति से युक्त होकर अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और केशव की

स्तुति करने संगी

अदितिस्ताय-

जवाशेषद्:स्त्रीपनाशैकहेती जयाननपाहास्यवोगामियुक्तः।

**अ**यस्मित्रसम्बद्धानिकानमुर्ते

जवाकाशकस्यामसायन्द्रस्या। १९॥

अदिति बोलॉ— हे असेष दु:खसपुदाय के चार के एकमात्र कारणरूप आएकी जब हो। हे अनन्त माहात्म्य। हे योगाभियुक्त ! आपको जय हो। हे आदि, मध्य और अन्त

से रहित ! हं विज्ञानमूर्ते आपको जय हो। हे आकासतुल्य ! हे जानन्दस्वरूप) आफ्की वय हो।

नमा विकाये कालकपाय क्षये

नम्रे वारसिंहाय शेषाव तुष्यम्। नमः कालस्त्राय संद्रारकर्षे

विष्य और कालरूप आपको

नयो वासुदेशाय तुम्बं नयस्ते॥२०॥

नर्रासहरूपधारी और शेषरूपधारी आपको नयस्कार है। कालबद् और संहारकर्ता को नमस्कार है है वास्ट्रेव -आपको नमस्कार है

नमे विश्वयायाविकाताव सुध्ये

नमे बोगनम्बाय सत्याय तुम्बम्। नमो वर्मविज्ञाननिष्ठाव तुम्यं

नमस्ते बतहाय पूछे नमस्ते॥२१॥

है विश्वप्रया को उत्पन्न करने वाले. आपको नमस्कार है। योग के द्वारा अधिगम्य तथा सत्वस्वरूप को नमस्कार है। धपंजान को निष्ठा वाले आएके लिए नमस्कार है। हे

दशहरूप अरपको बार बार नमस्कार है। नमस्त्रे सहस्रार्कयन्त्राममुर्ने

नमे वेदविज्ञन्यमंभिगम्बः नमो भूदराबाप्रयेवाय तुष्टी

प्रयो किश्वयोनेऽक युवी नमस्ते॥२२४

हे सहस्र सुव और सहस्र चन्द्रमा के समान दीस मूर्ति वाले आपको नमस्कार है हे देद विज्ञान और धर्म द्वारा जानने योग्य! आपको नमस्कार है। भूधर और अप्रमेव आएको नमस्कार है हे प्रभा है विश्वयोने आएको बार-बार नमस्कार है।

नम<sup>्</sup> सम्मवे सत्यनिष्ठाय तुम्ब नमो हेतवे विश्वसमय तुम्बम्। नमो खेगपीठान्तरस्थाय तुथ्यं

नमस्कार है।

शिवावैकस्थाय भूगो नमस्ते॥२३॥ रांभु तथा सत्यनिष्ठ को नमस्कार है. विश्व के कारण और

विश्वरूप उदापको नमस्कार है। योगपीडान्तस्य आपको नमस्कार है अद्वितीयरूप वाले शिवस्वरूप को बार बार

एवं स भगवान् विष्णुर्देवमञ्ज जगन्मवः।

तोक्तिञ्चन्द्रवामास वरेण प्रहसक्तिका २४॥

देवमाता द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर विश्वरूप भगवान विष्णु ने हैंसते हुए, उनसे वर माँगने के लिए

अनुग्रेष किया प्रजम्य स्थित्सा भूमी सः वद्ये वरमृतमम्।

पुत्ररूप में बर मौगतो हैं।

स्वायेच पुत्रं देवानां हिताय वरवे वरम्॥२५॥

उन्होंने भूमि पर मान्ना टेककर प्रणाम किया और उत्तम वर माँगा— मैं देवताओं के कल्याण के लिए आप ही को

तवास्तिकायाहः मगवान् प्रपत्रवनवत्सानः।

दत्ता वरान्यवेयस्त्र्ववानस्यीका। २६॥

शरणागतक्तसल भगवान् ने कहा— तथास्तु इस प्रकार बर देकर अपनेष विष्णु वहीं अन्तर्हित हो गये

ततो महतिबे काले भगवनां जनार्दनम्। द्वार नर्भ देवाना पास नारायण स्वयम्॥ २७॥

अउन्तर बहुत दिव बीत जाने पर देवभारा ने स्वर्प नारायण भगवान् जनार्दन को गर्भ में भारण कर लिखा।

समाविष्टे इचीकेशे दंवमानुरशोदरम्।

उत्पाता अक्षिरे योगा क्लेक्टरोचनेः पुरे॥२८॥ तब देवप्रता के उदा में इपीकेश के प्रविष्ट हो जाने पर

विरोचन पुत्र वसि के नगर में बोर उत्पात होने लगे

निरीक्य सर्वादुत्पातान्दैत्येन्द्रो भवतिहुलः।

प्रहादपसुरं वृद्धं प्रणम्बाह पितायहम्॥२९॥ सभी उत्पातों को देखकर भवविश्वल दैत्यराज ने अपने

बुद्ध पितामह असुर प्रह्वाद से कहा বজিজ্ঞাল–

पितापह पहानक्षा जायतेऽस्मिन्पुरान्तरेः

किनुस्कतो प्रकेकार्यपरमार्क किनिपित्तक:॥३०॥

पूर्वमाने सप्तदक्षीऽस्कायः

बलि बोले- पितामहः महाख्रत हमारे इस नगर के भोतर किस कारण उत्पात हो रहा है? हमें क्या करना चाहिए ?

निशम्य तस्य क्वनिष्ठरं भारतः यहासूरः। नमस्कृत्य इत्रोकेलपिदं तत्त्वनपद्मतीत्॥ ३ शा

बलि का वचन सुनकर महासुर (प्रह्मद्) ने बहुत देर तक सांच विचार करके भगवान हपीकेश को प्रणाम करके यह बचन कहा।

प्रहाद स्वास

यो पहेरिक्यते किकार्यस्य सर्वपिदं जगत्। द्यारासुरनाञ्चार्व याता तं त्रिद्वीकसाम्॥३२॥

प्रहाद बोले— जिन दिष्ण को यज्ञों द्वारा असरधना की जाती है, जिनके करा में वह सम्पूर्ण जगत् है उनको देवपाता ने असुरों के विनाश के लिए धारण कर लिया है वस्माद्रीभन्नं सकतं चित्रते वोऽखिलादणि

स वासुदेवो दवानां मानुईहं समाविशत्॥३३॥

जिनसे सब अभित्र है फिर भी जो सबसे भित्र है, दे वासुदेव देवमाता के ज़रीर में प्रविष्ट हुए हैं

न बस्ब देवा जाननि स्वरूपे परमर्खनः। स विष्युर्धदेतेर्देहं स्वेच्छ्याद्य समाविशव्।।३४॥

जिनके स्वरूप का देवगण भी परमार्थत: नहीं जानते हैं, वे विष्णु आज स्वेच्छा से देवमाना के शरीर में प्रविष्ट हैं।

यस्पाद्धवनि पुतानि यत्र प्रवानि संप्रवपः।

स्रोडक्तीणी पहायोगी प्रतामपुरुके हरिशा ३५॥ जिनसे प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिनमें विलीन होते हैं.

वे महायांगी, प्राणपुरुष हति अवतीर्ण हुए हैं। न पत्र विक्रते नामजास्परिदर्गरकस्पनाः

सत्तापात्रस्यसम्पोऽसौ विष्णुरेशेन जायते॥३६॥

जिनमें नाम, जाति आदि की परिकल्पना नहीं होती है। वे

सतामात्र आत्मरूपी विष्णु अंत्र से उत्पन्न होते हैं।

यस्य सा जगतां माता शक्तिसाद्धर्यवारियो। मामा भगवती लक्ष्मी स्तेऽवतीर्णो अनाईन ॥३७॥

'संसार की भात। भगवती लक्ष्मी जिनकी भाषा था उनके धर्म को धारण करने वाली शक्ति है, वे जनाईन विष्णु अभी

देवपाता में) अवतीर्ण हुए हैं। यस्य सा वापसी पृर्तिः शंकरो राजसी तन्।।

हरू महाको किन्नु(हेपैकेन सत्वपृक्ता३८॥

जिनको वह तामसो पूर्ति शंकर है और राजसी मूर्ति ब्रह्म हैं, वे सत्त्वगुणधारी विष्णु एक अंश से जन्म ग्रहण करते हैं इति सञ्चित्य गोविन्द प्रक्तिनप्रेण चेतसा।

त्येव गच्छ जरणे तत्रे वास्यसि निर्देतिष्॥३९॥ इस प्रकार विचार करके भक्ति से विनम्र विश्त होकर दसी गोजिन्द की सरण में जाओ इससे परम सुख प्रप्त करोगे।

ततः प्रहादश्चनहालवैरोक्तनहरिष् जातम् अरमे तिश्वं पालबामास वर्षवित्।।४०॥

काले प्राप्ते महाविष्णुं देवानां हर्षवर्द्धनम्।

तदनन्तर प्रहाद के वचन से विशेषन पुत्र बलि हरि की शरण में गया और वह धर्मकेता (धर्मदृष्टि से) विश्व का पालन करने समा

अमृत कश्यपादैनं देवपातादिति स्ववम्॥४१॥ सपय आने पर देवों का हुई कहाने वाले महाविष्णु को

स्ययं देवमाता अदिति ने कश्यप से उत्पन्न किया।

यतुर्फुजं विशालक्षं श्रीयत्साद्वित्तयक्षसम्। नीलमेबप्रतीकाशं प्राजमानं श्रिया युतम्॥४२॥

वे भगवान् चार भुजाओं से युक्त और विशाल नेजों चाले थे। उनका यक्ष:स्यस श्रीवन्सके चिद्व से अंकित या। ये नीले मेच के समान प्रकाशित हो रहे थे अपनो कान्ति से देदीप्यमान होकर शोभा से आवृत है।

ठफारदुः सुरा<sup>ः</sup> सर्वे सिद्धाः सम्पन्न धारणा*ः* 

उपेन्द्र इन्द्रप्रमुखा ब्रह्मा द्यर्षिमणैर्वतः॥४३॥

इस प्रकार ये उपेन्द्र (इन्द्र के छोटे भाई विष्णु) हैं. ऐसा जानकर इन्द्र आदि सूधी देवगण, सिद्ध, साध्य और चारप्रगण तथा ऋषिगणों से आवृत श्रद्धा भी उनकी उपासना करने लगे

कतोपनयनो वेदानस्पेष्ट प्रगयान हरिः। सदाचारं अरङ्गजाजिलोकाय प्रदर्शयन्॥ ४४॥

भगवान हरि विष्णु ने तीनों लोकों के लिए सदाचार का प्रदर्शन करते हुए धरहाज पुनि से उपनयन संस्कार प्रहण करके वेदों का अध्ययन किया। रवड़ साँकिक पार्ग प्रदर्शयकि स प्रभुः।

स यद्यमाणं कृत्वे लोकसन्दनुवर्तने॥४५॥

प्रमाण मानकर अनुसरण करते हैं।

इस प्रकार प्रभू ने लौकिक मार्ग का प्रदर्शन किया। क्योंकि जो कोई (प्रसिद्ध महान् पुरुष) करता है, लोग उसे ततः कालेन मतिषान् वस्तिवैदेखनिः स्वयम्। यदैर्यक्रेसरं किन्तुमर्सवामास सर्वगम्॥४६॥

तदननार कुछ समय खद बुद्धिमान् विरोचनः पुत्र विल ने स्वयं यहीं द्वारः सर्वरुधमी विष्णु की अर्चना की।

हाहणान्युववायास दस्ता बहुतरे बनम्। हृद्वर्षयः समाजग्युर्वहवाटे महात्मनः॥४७॥

वन पत्नों में बहुत धन देखर उसने खाहाणों का सत्कार किया। उस महात्मा बलि के पद्मंडप में अनेक ब्रह्मियण आ रहे में

विज्ञास विद्यार्भगवान् मरद्वायत्रवोदितः।

आखास वापने रूपं यहदेहपश्रायपम्॥४८॥

यह जानसर भरद्वाज ऋषि से प्रेरित होकर विष्णु भगवान् जामन (जीना) रूप धारण करके यज्ञस्थल पर आये।

कृष्णाजिनोववीताङ् आवानेत विसर्वितः।

बाह्मण्डे जटिको बेदानुद्रित्न सुमहायुति:॥४९॥

उनके अंग कृष्णपृणवर्ष से ( यहोपवीत की तरह) लपेटा हुआ था तथा वे (हाथ में) फनाशदण्ड से सुशोधित थे। वे साहाय वेष में जटायारी होने से अतिज्ञय कान्तिमान् होते हुए वेदोचारण कर रहे थे

सप्ताप्यासुरसञ्जय समीपे पिश्चको हरि । स्वपद्ध्यो कस्पितं देशस्याच्या बस्ति त्रिधिः॥५०॥

ऐसे भिक्षुक के रूप में ब्रीहरि असुरराज चलि के समीप आयं और उन्होंने अपने पैसें से तीन परा परिभिन्न भूमि की याचना की।

ऋक्षत्व चरणी विष्णोर्वतिर्पावसपनितःः आचानपिता सृदुधमादाय स्वर्णनर्मितम्॥५ १॥

राजा बलि ने भावयुक्त होकर स्वर्णनिर्मित (जलपूरित) मृङ्गार भात्र को लेकर विष्णु के चरणों को धोया और (जरणोदक का अरास्पन किया।

दास्ये क्वेर्द भक्ते पदत्रयं

त्रोजातु देखे इत्त्रिक्क्याकृतिः। विचिन्य देवस्य करात्रपत्लवे

नियातयामास सुजीसतस्रलम्॥५२॥

(फिर कहा-) मैं आपको तीन-पाद भूमि दूँगा। वे अविन्यस्त आकृति वाले भगवान् हरि प्रसन्न हों इस प्रकार संकल्प लेकर वालि ने वामन भगवान् के हाथ के अग्रभाग पर अध्यन्त सीतल (संकल्परूप) जल गिराया विच्छने पृतिवीपेध वैतामकानस्थि दिवपदिदेवः। व्यक्तरायन्दितिजेसरनं प्रकर्तुकामः आरणे प्रपन्नम्।।५३॥

अनन्तर देखराज को श्रीणानुसम तथा अपने अति करणागत करने के लिए अद्धदि देव वामन भगवान् ने

पृथियो, अन्तरिक्ष और बुलोक तक अतिक्रमित किया। आक्रम्य लोकक्यमीक्रमादः

प्राज्यपत्याद्वद्वात्रातोकं जगाय।

प्रणेमुरादित्वमुखाः सुरेन्त्रा ये तत्र भोके निवसनि सिद्धा ॥५४॥

प्रभु का चरण तीनों लोक को आकाना करके प्रजापतिलोक होते हुए ब्रह्मलोक तक पहुँच गया उस लोक में जो सिद्धगण निवास करते हैं वे तथा सूर्य आदि देवेन्द्रों ने उनको प्रणाम किया।

अक्षेप्तको भगवासमहिः

पितापहरतोषवामास विष्णुन्।

भित्सा सदण्डस्य कपालपृथ्वे

जगाम दिव्यतमरणोऽत्र मृदः॥५५॥

अनन्तर अनादि भगवान् पितामह ब्रह्म विष्णु के समीप अर पहुँचे और उनको संतुष्ट किया। तो भी दिव्य बस्त्रों से युक्त विष्णु ग्रह्माण्ड के कपाल को भेद करके अंगर की ओर कमे गर्व

अखण्डमेदाशिपपात सीतलं

महाजलं पुण्यकृतिसम् जुष्टम्। प्रवर्तितः साचि सरिदरा सा

गंगेरपुकरवा ब्रह्मणा व्योभसंस्था। ५६॥

अनन्तर उस ब्रह्माण्ड के भेदन से श्रीतल बहुत सी जल गिरने लगा, जिसे पुण्यात्माओं ने सेवन किया वह जल ब्रेड नदी के रूप में प्रवर्तित हुआ जिसे ब्रह्मा ने आकारामार्ग में स्थित गंगा कहा

गत्वा मध्यतं अकृति वहायोनि ब्रह्माणयेकं पुरुषं विद्ययोनिम्।

अतिसदीशस्य पदे तद्व्यवं

**ञ्चा देवास्तर तर सुवन्ति॥५७॥** 

भगवान् का वह अध्यय चरण महत्तत्व, प्रकृति, ब्रह्मखेनि, विश्वयोनि ऐसे एक पुरुष ठक पहें कर अवस्थित हो गवा उन उन स्थानों में स्थित देवगण प्रभु के उस अविभाजी पद का दर्शन करके स्तुति करने समे। श्रानोक्य तं पुरुषं विस्तव्यवं महान् वृत्तिर्पतिस्थोगेन विष्णुम्।

स्ताम जरायणमेकमव्दर्व

स्क्वेतसा यं प्रजमन्ति देखः॥५८॥

संपूर्ण विश्वरूप शरीर वाले तस पुरुष को देखकर महान् चलिराजा ने भक्तियुक्त होकर अद्वितीय एवं अविन्यशी नारायण विष्णु को नमन किया वेद भी जिसे अपने चित्त से प्रणाप करते हैं।

वमक्रवीक्षणवानदिकर्ता भूत्वा मुनर्वाभन्ने वासुदेव ममैव दैत्वाविषकेऽसुनेदं

लोकप्रयं प्रका मानवत्त्रम्॥५९॥

भगवाम् आदिकर्ता वासुदेव ने पुनः वामनस्थय धारण करके उस (पलि) से कहा— दैत्यग्रव! अभी आफ्ने हो मुझे तीनों लोक भावपूर्वक समर्पित किये हैं

प्रणम्य मूर्जा पुनरेव दैत्यो निपादवामास कलं करावे।

दास्ये तवास्तरपनस्याम

विविक्रमायामितविक्रमायाः ६ ०॥

तब पुन दैत्य ने सिर से उन्हें प्रणाम करके हाथ के अप्रधाम पर (संकल्प) जल गिराया और कहा— हे विविक्रम है पराक्रमी है अनन्त तेजस्वी मैं आपको अपना आत्मा भी अर्पित करता है

प्रगृह्य सुनोरपि सम्प्रदत्तं

प्रादभूनोस्य श्रुवाणि

जगाद दैत्यं जगदन्तरस्त्रा पत्तकमूलं अविश्लेति भूषः(। द १॥

जगत् के अन्तरात्मा झंखपाणि भगवान् ने प्रह्माद के पूत्र के पुत्र (बलि) द्वारा प्रदत्त दान ग्रहण करके फिन से दैत्व बलि से कहा— अब तुम माताल के मूल में प्रवेश करो

समास्वता भवता तर नित्यं

भुक्तवा भोगान्देवतानामलम्यान्।

व्यायस्य मां सततं भक्तियोगात्

प्रवेद्ध्यसे करणदाहे पुनर्गाम्॥ ६ २॥

आप वहाँ नित्य देवदुर्लभ भोगों को अच्छी प्रकार भोगते हुए निवास करो और भक्तिकोग से मेरा निरन्तर ध्यान करते रहो। ऐसा करने से कल्प के अन्त में तुम मुझमें प्रवेश कर जाओगे। उक्तेवं देखसिंहं सं विष्णु: सत्वपराक्रमः।

पुरन्दराय डैलोक्व ददौ जिच्चुरुस्कम:॥६३॥

सत्यपराक्रमी विजयसील तथा महान् एराक्रमी विष्णु ने उस दैत्यराज से ऐसा कहकर हन्द्र को तोनों लोक दे दिवे

(बाएस कर दिये)। संस्कृषकि पहाबोर्ग सिद्धा देवविकित्रगः।

ब्रह्मा सक्रोऽच भगवान्स्त्रादित्यमस्त्रणाः॥६४॥ (अस सभव) सिद्ध, देवर्षि, किन्नर, ब्रह्मा, भगवान् इन्द्र,

रुद्द, अदित्य और मरुद्दण महायोग की स्तुति करते हैं कुलैतदक्त कर्म विष्युर्वोगनकष्मका

पञ्चतामेव सर्वेषां त्रौवानास्मीववा।६५॥ वह अद्भा कर्म करके वामरूपधारी विष्णु सनके देखते

हो देखते वहीं अन्तर्हित हो गर्व स्रोऽपि टैस्पवरः श्रीमान्यताल श्रव नीदितः।

प्रहादेनासुरवरैर्विच्युभकातु तत्वर ॥६६॥ एक्ववान् वह श्रेष्ठ दैत्य भी भयवान् की प्रेरका से प्रहाद

एश्वपवान् वह अष्ठ दत्य मा मनवान् का प्रत्या स अहाद तथा दूसरे जेष्ठ असुरों के साथ पातल पहुँच गया। वह विष्णुभक्त होने से उनके परायण ही था (उनकी आज्ञा में

तत्परं वा) : अपुच्छद्विष्णुमाद्वास्यं मक्तियोगम्नुनमम्। पुजाविकानं प्रकृदं तदाहासी चकारं सः॥६७॥

इसके बाद बलि ने प्रहाद से विष्णु की महारूप, सर्वोत्तम भक्तियोग और पूजा का विधान पृष्ठा तय प्रहाद ने

जो बताया, वह सब बलि ने किया।

अय रक्वनमां समृद्धुपणि सर्रामुजलोबनमी**लगामे**मम्.

अरणपुष्ययौ स अध्ययोगम्

प्रजयगति प्रक्रियाय कर्पयोगम्॥६८४ अनन्तर राजा भलि ने भावयोग से कर्मयोग का अन्तरण करते हुए रथवरण (चक्र) और संख्यारी हाथ वाले,

कमललोचन, अप्रमेय, ईश्वर विष्णु की ऋण में गये।

एवं वः कवियो विष्रा यामनस्य पराक्षमः।

स देवकार्याणि सदा करोति पुरुषोत्तपः॥६९॥

े हैं विप्रगण यह मैंने बामन भगवान का पराक्रम आप लोगों को कहा है वे पुरुषोत्तम ऐसे ही सदा देवों का कार्य करते हैं

र्वति श्रीकृषंपुराचे पूर्वपाने विकित्समधिकर्पनं नाम समदानोऽस्थायः॥१७॥

# अष्टादशोऽम्याय:

# (दशकन्याओं का वंशकदन)

सृत उद्याध

कले पुत्रशते त्वासीन्महाबाखपराक्रमम्। तेवां प्रवानां गुतिपान्वाणो नाम महाकल:॥१॥

सूत दोले- राजा विल के सौ पुत्र दे, जो महान् बल और पराक्रम से युक्त थे। उनमें मुख्य अर्थात् सबसे बड़ा महाबलो तेजस्वो बाण दा

सोऽतीय सङ्ग्रेरे पत्तो राजा राज्यपगलयत्।

वैलोक्यं वज्ञपानीय बाबवामास वासवप्॥२॥ वह राजा शंकर का अस्यना परः वा, उसीसे उसने तीनों

वह राजा शंकर का अत्यन्त पक्त था, उसास उसने तीना लोकों को वश में करके राज्य का पालन किया। उसने इन्द्र को भी ऐक्रित किया।

ततः हाक्रादयो देवा यत्त्वेचुः कृत्तिवाससम्। न्वदीयो बाबते हास्थान्वाणो नाम यहासरः॥३॥

तब इन्द्र आदि देवों ने संकर के पास जाकर कहा-

आपका यह मक्त क्षण नामक महासुर हमें पीडा दे रहा है। ज्याहतो देखी: सर्वेहेंक्देको महेन्द्ररः।

ददाह बाणस्य पुरं झोजैकेन लीलवा।।४॥

सभी देवताओं के निवेदन करने पर देवों के देव महंशर ने एक ही तीर से लीलामाष्ट्र में बाज के नगर को जला डाला

दक्कमाने पुरे तस्मिन्याणो रुद्रे त्रिसूलियम्। ययौ शरणपीशानक्कोवर्ति नीललोहितम्।:५॥

भूर्द्ध-वाद्याय तल्लिक्के साम्ययं रागवर्णितः।

निर्मेख हु पुरातस्यानुष्टाव वर**पेष्ट**रम्॥६॥

जब नगर जलने लगा, तो बाणासुर विश्क्तश्चरी, वृषभपति अववा वाणी के अधिपति, जैसलोहित, ईशान कद की शरण में गया और उनके लिक्न को मस्तक पर रखकर पगर्राहत होकर उस नगर से बाहर निकलकर परमेश्वर की स्तुति करने लगा।

संस्तुतो धनवानीशः क्रप्नुरो नीतस्त्रोहितः। माजपत्येन बार्षे तं योजयायासः भावतः।।७॥

स्तुति किये जाने पर भगवान् ग्रम्, जंकर, नीललोहित ने साम को स्तेह से अपने गामपत्य पद पर नियुक्त कर दिया। अवैवज्ञ दनोः पुत्रास्तानावासातिमीनपाः। तारस्तता सम्बन्ध वरितः संकरस्तवा।

तारकता शब्दछ करका: शकरका। स्वर्मानुर्वेषपर्वा च प्रायान्येन प्रकीर्कता:॥८॥

इस प्रकार दनु के तार आदि पुत्र हुए। वे अति भवानक थे इनमें तार, जम्मर, कपिल, जंकर, स्वर्भानु और वृक्पमां

प्रमुख कहे गये हैं भुरसाया सहस्रन्तु सर्पाणायध्वदिद्वजाः।

अनेकजिरसी वदक्खेवराणां महस्यनामः॥ ९॥

हे द्विजगण सरसा के गभ से हजार सर्परूप पुत्र हुए

तका अनेक सिर वाले महात्मा खेवर भी उत्पन्न हुए।

अरिष्टा जनवानास यस्त्रांचा सहस्रकम्।

अस्ताता महानागाः कात्रवेदाः प्रकीर्त्तिताः॥१०॥

अरिष्टा ने सहस्र गन्धवीं को जन्म दिया। अनन्त आदि महानाग कदू के पुत्र होने से 'कादुवेध' कहे गये हैं

ताक्र व जनमधास पर् अन्या क्रिज्युंगवा । शुक्रों स्थेनीझ बासीझ सुनीयां प्रत्यिकां शुक्रिम्॥११॥ डिजबेडो तास्रा ने सुकी, स्थेनी, भासी, सुनीया, प्रत्यिका

और शुचि नामक छह कन्याओं को उत्पन्न किया। गासका जनवामास सुरविपरिहेशीस्त्रका।

इस दृक्षलतायस्तीतृणजातीसः सर्वप्रः॥ १२॥

सुरिध ने गीओं तथा मैंसों को अन्य दिया और इस से इक्ष, लता, बल्ली तथा सब प्रकार की तृणजातियों की उत्पत्ति हुई।

खसा वै व्यवस्थासि मुनिरप्सरसस्त्या।

रक्षोगणं ऋषेवकारण्यनयायास सत्तमाः॥ १३॥

हे श्रेष्ठ मुनिगणः खस्म ने यक्षों तथा राक्षसों को, भूनि नामक दक्षपुत्री ने अप्सपाओं को तथा फ्रोधवस्म ने राक्षसों को उत्पन्न किया।

विभावक पुत्री हो प्रख्यानी मध्याकरी।

तवेश्च गरुडो सीमान्तपस्तक्ता सुदुष्टरम्। प्रसादाक्कृतिनः प्राप्तो बाहुनक्षं हरेः स्ववम्।।१४॥

दक्षकन्या किनता के दो पुत्र प्रख्यात हुए। गरुट और अरुणः उनमें बुद्धिमान गरुह ने कठिन तप करके संकर को

कृपा से स्वयं विष्णु का वाहतत्व प्राप्त किया। आरम्ब तपसा हेचे महादेखे स्वाध्यः।

सारक्षे कश्चितः पूर्व प्रीतेनाकस्य शम्भुना॥१५॥

तथा अरुण भी तपस्या द्वारा महादेव को आराधना करके प्रसन्न हुए शंकर के द्वारा सूर्य के सारवि बनाये गये एते कश्यपदायादाः कीर्विताः स्टाणुजङ्गयाः । वैवस्वतेऽनारे इस्मिळ्युम्बलां पापनाजनम्॥ १६॥

इस वैवस्वत भन्वनार में ये सभी स्वादर और जंगनरूप करवप के पुत्र कहे गये हैं यह सुनने दालों के पाप का नामक है

सप्तविक्रसुताः बोक्ताः स्तेमकल्यक्ष सुकताः।

अविष्ठनेतिवालीनामपत्थानां क्षानेकलाः। १७॥ हे सुत्रतो दश्च की सत्ताईस पुत्रियां सोम चन्द्र की

पत्नियाँ कहा गई हैं और अरिट्रेनिय की पत्नियाँ की भी अनेक सन्तानें हुई की

महुषुत्रस्य तिदुवश्चतस्यो क्युवः स्मृताः। तहर्दगिरसः श्रेष्ठा ऋषयो वृषसस्कृतः॥१८॥

विद्वान् बहुपुत्र के चार विद्युत नाम के देवगण कहे गये हैं। उसी तरह अंगिरम् के ब्रेष्ट ऋषि पुत्र (ऋषि कुल में)

आदर सत्कार के योग्य हुए।

क्साम्प्रस्य तु देवर्वेदेवप्रहरणाः सुतः। एते युगसहस्ताने जायने पुरोव हि। 'मजनोर्व नियतं तुरुवदार्वेः स्वनामीमः॥ १९॥

देवर्षि कृताब के भी पुत्र देवाँ के झीधवाररूप हुए। वे सभी हजारों युग के अन्त में भिन्न भिन्न भन्वनारों में एक सभान कार्य करने वाले होने से अपने अपने नामों से युक्त होकर निवमित उन्म ग्रहण करते हैं।

> इति श्रीकृपंपुराने पूर्वभागे वंशानुकीर्तन्ते नामाऽष्टादश्लेऽच्यायः॥१८॥

एकोनविशोऽध्याय, (ऋषियों के वंश का कथन)

## मृत उचाव

एतलुत्पाच पुत्रांस्य प्रकासनामकारणात्। कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार मुम्बहतपः॥१॥

स्तृतनी ने कहा— कश्यप ऋषि ने पुत्रों की कामना करते हुए इस प्रकार से प्रजा की सन्तान के कारण से पुत्रों को समुत्यत्र करके फिर समुहान् हम किया था। नस्यैवन्तपतोऽत्यर्थं प्रादुर्मृती सुताविमी।

नत्सरक्षासित्ताीय ताबुधी प्रश्लवादिती॥२॥

उनके इस भौति तप करने पर ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनमें एक जल्सर और पूसरा असित वा, वे दोनों हो ब्रह्मतादों (ब्रह्म का उपदेश करने क्सले) थे

वत्सराष्ट्रियो उन्हे रैप्यक्ष सुम्हापशाः।

रैप्यस्य अज़िरे प्रृत्ताः पुत्राः श्वतिमतो वराः॥३॥

् वत्सर से नैधून और रैभ्य नामक महापशस्त्री पुत्र हुए वे।रैभ्य के तेजस्त्रियों में ब्रेष्ट सुद्र जाति के पुत्र उत्पन्न हुए।

च्यवनस्य सुता खर्पा नैप्रुवस्य महस्यनः। सुरेका जनवासस्य पुत्रानी कृष्टस्यस्मिः।॥४॥

सुक्य जनमाधस पुत्रान्य कुष्डणायनः॥४॥ महात्मा नैधृत की मार्या ज्यवन ऋषि की पुत्री थी। उस सुमेधाने कुण्डपायी पुत्रों को जन्म दिया था।

असितस्यैकरणांयां द्रक्तिक समप्ताता

नामा **नै देवलः पुत्रो योगाचार्यो महातपा** (१६)। असित की एकपणा नामक पत्नी में एक ब्रह्मिष्ठ (वेदाध्ययनस्त) पुत्र को प्रस्त किया। वह देवल नाम वाला

पुत्र योगाचार्य और महातपस्तो हुआ था स्वचिद्यस्यः परमः श्रीमान् सर्वतन्त्रार्थविष्युचिः।

प्रसादत्त्वार्वतीलस्य योगमुत्तमवास्थान्॥

्दूसरा पुत्र) शाण्डित्य परम **ऐदर्यवान् और सम तन्त्रों** के अर्थों का ज्ञाता तथा अस्पन्त पवित्र था। उसने पार्वतीश प्रभु के अनुग्रह से उत्तम योग को प्राप्त किया था।

शाण्डिक्यो नैसूबो रैप्य जब पुत्रस्तु काश्यपाः। नवशकृतवो विज्ञाः पुलस्पस्य बदापि वः॥७॥

् ज्ञांडिल्य, नैधुव और रैभ्य वे तोनों ही कारवप अर्थान् करयपवंश के पुत्र हुए। ये निप्रकृट! अब नवीन प्रकृति बाले पुलस्त्य प्रति के पुत्रों के निषय में कहता हूँ

हणमिन्दो. सुता विद्या नामा येलकिलाः स्कृतः पुलस्त्याव तु राजर्विस्तां कन्त्रां प्रस्वपादकत्॥८॥

है विश्रो वृजविन्दु की पुत्री नाम से 'ऐलक्तिला' कही गयी थी। सजर्षि ने उस कन्या को पुलस्य महर्षि को प्रदान

कर दिया या।

व्यविस्तेलविलस्तरमां विश्वकः भाषपद्यतः तस्य भल्कक्षतस्यतु गौलस्यकुस्तर्गर्द्धाः॥९॥ उसमें विश्ववस् नाम से प्रसिद्ध ऐलविल ऋषि उत्तपत्र हुआ या उस पौलस्य कुल की वृद्धि करने वासी उनको चार पवियों थीं। पुर्व्यात्कटा च वाका च कैकसी देववर्णिनीः स्वत्यवश्यसम्पन्नासाराध्यः गुणुन प्रजाना १०॥

उन चारों के नाम— पृथ्यांत्कटा, वाका, कैकसी और

देखवर्णिनी थे। ये सभी रूप लावण्य से सुसम्पन्न थीं। उनकी

जो सन्तानें थीं. उसे सुनो

ज्येष्ठं केंश्रवणं तस्य सुपुते देववर्णिनी।

कैकस्यवनयस्य सवणं सक्षमाधिपद्या ११॥ कुम्पकर्णं सुर्पगाखान्तवैव च विभीषणम्।

मुष्पोरकटाय्यजनवरपुत्रान्विक्रवसः श्वचान्।। १२॥ महोदरे ब्रह्मतम् महापर्स्य खरन्तन्था।

कुम्मीरसीनका कन्यां वाकायो मृश्त प्रवाः॥१३॥

देववर्णिनी ने उनके सबसे बढ़े पुत्र वैश्ववण को जन्मा

था कैकसीने राक्षसों के अधिपति रायण को पुत्र रूप में

उत्पन्न किया था। इसके बाद कृष्भकर्ण, शुपंणखा पुत्री और विभीषण को भी जन्म दिया पुष्योत्कटा ने भी विश्ववा से महोदर प्रहस्त, महापार्श, खरू इन शुभ पुत्रों को और क्म्भानसी नामक कन्या को जन्म दिया था। अब वाका को

सन्तानों को सुने त्रिक्तरा दुवणक्षेत्र विद्युक्तिको महाकलः। इत्वेते कुरकर्माणः पौलस्या सक्षमा दशा

सर्वे तपोवलोकुद्धा ख्रुयस्त्र सुमोक्जाः॥१४॥ उसके त्रिशिय, दूषण, और विद्युज्यिह नामक महावली

पुत्र हुए वे सभी कुर कमों के करने वाले दश पौलस्त्य

राक्षस कहलाये। ये सभी उत्कट तपोवस से युक्त, अत्यन्त

भीवज और रुद्र के परम भक्त थे।

पुराहस्य मृगा. पुत्राः सर्वे ब्वालध्य देष्ट्रियः। भूताः पिशाचा अञ्चल शुक्तरा इस्तिनस्तवात्र १५॥

इस प्रकार पुलड़ ऋषि के पुत्र सभी मृग हुए. यो सब ज़िकारी पत्तु बड़े बड़े दाँतों वाले थे इसके अतिरिक्त भूत-

पिज्ञाच-ऋक्ष-ज्ञुकर तथा हाथी भी हुए। अनक्त्यः इतुरतस्यिन् स्मृत्ये वैवस्वतेऽन्तरे। मरीचे करूपण पुत्र स्थापीय प्रजापति ॥ १६ ॥

उस वैवस्वत मन्वन्तर में बिना सन्तान वाले केवल एक ही क्रतु ऋषि क्वाये आते हैं। मरोचि का पुत्र कश्यप स्वयं

प्रजापति ही थे। भूगोरकाधवन्त्रको देखावायी महातपाः।

स्वस्थाययोगनिको हरफ्तो महायुतिः॥ १७॥

भृगु से दैत्याचार्य महातपस्वी शुक्र हुए वे शुक्र स्वाध्याम और योग में सर्वदा दिस्त रहने बाले, शिव के परम भक्त और अत्यन्त तेजस्वी थे।

अतेः पुत्रोऽभवहद्धिः सोदर्वस्तस्य नैवृषः। कुलासस्य तु विप्रवें: वृताच्यामिति न: श्रुतन्त्र १८॥

वहि अति के पुत्र वे हथा नैश्रुव उसका सगा भाई बा। विष्टर्वि कुशाब (अप्रि.) के युवाची में कुछ सन्तानें हुई वीं, ऐसा हफ्ते सना है।

स तस्याञ्चनवापास स्वास्पातेषानाहीजासः। वेदवेदाङ्गनिरतान्त्रपता इतकिस्थियान्॥ १९ ॥

उसने दसमें महान् ओजस्वी स्वस्त्यप्रेय नामक पुत्रों को

कवितास्तु तत्रैय ज्ञापादशस्य नारदः॥२०॥

जन्मा वा ये सभी बेद और प्रेटाक्ट्रों सदा निरत रहने वाले तथा तपष्ठयों के द्वारा अपने पापों नह करने वाले वे नारदस्तु वसिहाय ददी देवीमस्वतीम्।

नारद ने इसिष्ट के लिए देवी अरूमती को प्रदान किया था। परन्तु वहीं पर नास्ट दक्ष के लाप से ऊष्वरिता

(ब्रह्मचारी) हो गये थे। हुईक्षेपु तु नष्टेषु मायक नारदस्य हु। हाशाप नार्स्ट दक्ष<sup>ः</sup> क्रीयसंस्कलोधनः॥ २१॥

यस्मान्यय सुताः सर्वे भक्ता यापपा द्वित्र। क्षयद्रीतारत्वक्षेत्रेण निरष्टको प्रविष्यस्य। २२॥

(कारण यह था कि) नारद की माया से हर्वतों नामक दक्षपत्रों के कह ही जाने पर ऋोध से लाल नेत्रों वाले प्रजापति दक्ष ने नास्द को साप दे दिया था। (दक्ष ने शाप

दिया कि) है द्वित्र क्योंकि तुमने माया से मेरे सभी पुत्रों को नह कर दिया है तो तुम भी पूर्ण रूप से सन्तानहीन हो क्रअंगे अस्थात्वां वसिष्ठस्तु लक्तिमुत्पादकसुतम्।

ज्ञके. पराज्ञरः श्रीयाम् सर्वज्ञसापतां वरः॥२३॥ वसिष्ट ने जरू-घतो पनी में शकि नामक पुत्र को उत्पन्न

किया वा शक्ति से श्रीमान, सर्वड़ और तपस्थियों में परम श्रेष्ट्र पराक्षर ने जन्म ग्रहण किया था।

लेचे त्वत्रक्षि पुत्रे कृष्णार्द्रपावनं प्रमुख्या १४॥

आराज्य देवदेवसमीसाने त्रिष्टुशनकम्।

उस पराशार महापनि ने देवों के भी देव, ईंडर, त्रिपुरान्तक ईरहन की समारायना करके एक अति अप्रतिम प्रभावताली श्रोकृष्ण हैपायन नामक उत्तम पुत्र को प्रत किया था।

हैपायनाच्युको जन्ने भगवानेच शंकरः। अंशोशेनावतीर्योद्ध्यां स्वं प्राप्त परम् परम्॥ २५॥ हैपायन व्यास से शुकदेव की उत्पत्ति हुई थी, जो साकात् क्ष्मार कार्य से से जो सामने संस्थान से साम सरकारण से

भगवान् सङ्कर ही थे वे अपने अंशांश से उस भूमण्डल में अधनरित होकर पुत: अपने परम घाम को प्राप्त हो गये।

शुक्तस्यास्याभवन् पुत्राः भक्कास्वनक्षपस्थिनः। भूरिग्रवाः त्रपुः कृत्युः कृत्यो बौद्धा वक्कपः॥२६॥ कृत्यः कीर्तिमती वैव योगमता वृतकता। एतेऽविवंशाः कविता व्रक्तमा ब्रह्मयादिवाम्॥२७॥ सत् स्वर्थं निवोक्त्यं कश्यपाद्मयस्मतिम्॥२८॥

इन सुकदेव के अत्यन्त सपस्यी पाँच पुत्र हुए थे जिनके नाम भूनिप्रवस्, प्रभु, सम्भु, कृष्ण और गाँउ वे। कीर्तिमती नामको एक कन्या थी, जो तकपत्तवण होने से योगपाल (कहो जाती) यो हस प्रकार ब्रह्माची द्वारा ब्रह्मयादियों का यह अप्रिक्श कहा गया। इसके आगे अब कश्यप से जो क्षत्रिय सन्तार्ने हुई थीं, उसे भी जानो

> इति स्रीकूर्मपुराणे कृष्यमने ऋषिवंशवर्णनं नाव एकोनविशोऽश्वयः॥१९॥

> > विशोऽध्याय:

(सम्बद्धा का कवन)

सूत स्वाव

श्रदितिः सुपुने पुत्रमदित्यं कश्यपासमुन्। वस्यादित्यस्य चैवासीद्धार्वाणां तु चतुष्टवम्॥ १॥ संज्ञा राष्ट्री प्रमा सम्या पुत्रांस्तासक्तिबोदतः। संज्ञा त्याष्ट्री तु सुपुने सुर्यान्यनुषनुक्तवम्॥ २॥

सूत बांले— अदिति ने करूप से सकिसम्पन्न आदित्य नामक पुत्र को जन्म दिया उस आदित्य की चार पत्रियाँ यों उनके नाम हैं संज्ञा, राज्ञी, प्रभा और छाया उनके पुत्रों के नाम सुनो। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से सर्वोत्तम मनु (यैक्स्कर) को उत्पन्न किया

यमञ्ज यपुत्राञ्चेय राज्ञो रेक्नामेय च। त्रमा त्रमातमादिस्या छात्म सार्वार्जमात्स्यम्॥३॥ र्तानस तपतीकेव विद्विकेव क्याक्रमम्। मनोस्तु क्वयस्त्यासस्य पुजस्तु तत्समा:॥४॥

राज़ी नामक परनी ने बंध, यंधुन्त तथा रेवंत की उत्पन्न किया। प्रभा ने आदित्य से प्रभात को और स्मवा (नामक

चौथी भन्ती) ने सार्खण नामक पुत्र को तथा शनिदेव, तपती (कन्म) और बिटि को उत्पन्न किया। प्रचम मनु

(वैयस्वतः) के उन्हों के समान नी पुत्र थे। इक्ष्मकुर्नमण्डीय गृष्टः शर्पातिरेय चा निर्म्मसम्बद्धा नमाणे इस्तिः कस्वस्वसम्बद्धाः।

पुष्पक्ष पहानेजा नवैते स्थानस्त्रियाः इत्स्य उपेद्या समिद्या च स्पेपवंत्रं उपवर्द्धवन्॥६॥

उनके नाम हैं— इद्याकुं, नमग, भृष्ट, शर्थात, नरिध्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, करूप तथा महातेजस्वो भृषध— ये नौ मनुषुत्र इन्द्र के समान थे। मनु की इसा, ज्येष्ठा और वरिष्ठा ने सोमवंत्र को बहाया था।

वृषस्य कता मवर्ग स्त्रेमपुत्रेण सङ्गता। असूत सोमजादेवी पुरुरवसमुक्तमप्।।।।। वृध के भवन में जाकर चन्द्र पुत्र से संगम करके देवी

इला ने पुरुरवा नामक उत्तम पुत्र की जन्म दिया विज्ञा दृतिकर्तारे कुवादिति हि नः कुतम्। आप्य पुत्रं सुविष्टमं सुयुग्न इति विश्ववम्॥८॥ इला पुत्रवयं लेथे पुनः स्त्रीत्वस्थिन्दतः।

उत्करस्य गयद्भैव विनतस्य तथैव सम्१। सर्वे तेऽप्रतिमप्रस्थाः प्रफाः कमलोदस्यम्। इक्ष्वाकोस्थानयद्वीरो विकुक्षिनीय सर्विवः॥ १०॥

वृष्य से उत्पन्न वह पुरूरता नामक पुत्र पितरों के लिए तृतिकारक हुआ, ऐसा हमने सुना है इता अत्यन्त निर्मल पुत्र (पुरूरक) को प्राप्त कर बाद में (पुरुष रूप में) 'सुधुम्न' नाम से प्रसिद्ध हुई। इता ने पुनः स्त्रोत्व प्राप्त किया और उत्कल, गय और जिन्द्र नामक तीन पुत्रों को जन्म दिवा के सभी पुत्र अप्रतिम मुद्धिशासी और ब्रह्मप्रस्थन थे। वीर राजा विकृक्षि (सनु के प्रमम पुत्र) इस्त्राकु से उत्पन्न हुआ था।

ज्येतपुत्रः स तस्यासीहरू **एस च तःस्**रकः। तेर्या ज्येत कनुरस्तोऽमूल्यनुरस्तासु सुयोवन ॥११॥

सह दक्ष्वाकु का ज्वेष्ठ पुत्र का जिसके फर्द्रह पुत्र हुए। इनमें ज्येष्ठ ककुरस्थ था। ककुरस्थ का पुत्र सुवोधन हुआ। 'सुबोधनान्प्रयु: ह्रीयान्क्रिक्क पृथोः सुत:।

विश्वकादार्हको वीमान्युवनास्त्रहा तरसुतः॥१२॥

सुयोधन से ओमान् पृष्टु हुआ और पृथु का पुत्र विश्वक

हुआ। विश्वक से आइंक और उसका पुत्र बुद्धिमान् युवनाव हुआ।

स गोक्रपंत्रनुप्राप्य युक्तासः प्रतापवान्।

द्युप्तसी भौतमं वित्रं तपन्तमनलप्रमम्। १६॥

वह प्रतापी युवनाश गोकर्जनीर्थ में गया। वहाँ उसने

अग्नि के समान तेजस्वी गौतम नाम के वित्र को तप करते

हुए देखा।

प्रमध्य दण्डवञ्चयौ पुत्रकामो महीपतिः।

अपूर्व्यत्कर्षणा केन धार्मिक प्राप्तवी युत्रम्॥ १४॥ पुत्र का अभिलाषा से राजा ने भूमि पर दण्डवत लेटकर

प्रणाम किया और पूछा— मैं किस कम के द्वारा पर्यमिक पुत्र को प्राप्त करू ?

गोतम उवाय

काराच्य पुरुषे पूर्वे नारायणपनामयप्।

अनादिन्सिनं देवसार्विकं प्राप्नुधारपुरुप्॥ १५॥ गौलम बोले - आदि अन्त से शहत, अनामय,

आदिपुरुष, देव नाययण की आराधना करके घार्षिक पुत्र प्राप्त कर सकते हो।

तस्य पुत्रः स्वयं ब्रह्मा पौत्रः स्थात्रीलसोहितः।

तयादिकृष्णपीञ्चानपाराच्याप्त्रेति सस्पुतम्॥ १६॥ स्वयं बहुत जिनके पुत्र हैं और नोस्तरोहित पीत्र हैं, उन

आदि कृष्ण ईशान की अवस्थान असके हरकोई सत्पुत्र की फ्रप्त कर सकता है

न बस्य मगवान् ब्रह्मा प्रमावं वेति तत्त्वतः।

वयाराज्य इचीकेशं प्राप्नुयाद्यामिकं मृतम्॥ १७॥ जिनके प्रभाव को भगवान् ब्रह्म तत्त्वतः नहीं जानसे हैं,

उन इपीकेश की आराधना करके मनुष्य धार्मिक पुत्र प्राप्त

स गौतमकचः श्रुत्स वृदनाश्चो महीर्पतः। आरावयन् इवोकेशं वासुदेवं सनतनम्। १८॥

वह राजा बुबनाब गौतम की खत सुनकर समातन, बासुदेव, दुवीकेत को आराधना करने लगा।

तस्य पुत्रोऽभवद्वोरः सावस्तिरिति विश्वतः।

निर्मिता येन सावस्ति: गौडदेशे महापुरी॥१९॥

उसके सावस्ति नाम से विख्यात बीर पुत्र हुआ: जिसने गौंड देश में महापुरी सावस्ति क्साई

बस्माच वृहद्योऽभृतस्मात्कृवलपायकः। बुर्खुमारः समभवत् युर्खे इत्वा महासुरम्॥२०॥

उससे बृहदश्च उत्पन्न हुआ और उससे कुथलवासक

हुआ। वह धुन्धु नामक महासुर को मारकर 'धुन्धुमार' नाम

याला हुआ बुगुमारस्य सनवास्तयः प्रोत्ता द्विजीतयाः।

दृहास्क्षीय दण्डासः कप्तिनसस्तरेय च॥२१॥

द्दश्यस्य प्रमोदस्तु इर्वधस्तस्य चारपजः। इर्वश्रस्य निकृत्यस्तु निकृत्यासंहतसकः ॥ २२॥

कृतासोऽच रणासक्ष्य संहितासभ्य वै भुवौ।

युवनाश्ची राजश्वस्य शञ्जुल्यमानी युविभ २३॥ धुन्युमार के तीन पुर कुए जो उत्तम ब्राह्मण कहे गये। वे

थे— दृढास, दण्डास और कपिलास। दृढास का पुत्र प्रमाद और उसका पुत्र हयंब था। हयंब से निकृम्भ और निकृम्भ से संहताश्वक को उत्पत्ति हुई। संहिताश के दो पुत्र हुए—

कृतास और रणास। रणास का पुत्र युवनाश युद्ध में इन्द्रतुरूप बलवान् था।

कहा पंथा है

कृत्वा नु वारुयोपिष्टिपृषीणां वे प्रसादवः। क्षेत्रे रक्षप्रतियं पूर्वं कियुधक्तयनुत्तमम्। २४॥

मन्द्रस्तारं महाप्राज्ञं सर्वज्ञात्रकृतां वरम्। युवनाव ने बारूणी साम करके ऋषियों को कृपा से सर्वगुणसंपत्र, पहाप्राह्न, समस्त जलकारियों में श्रेष्ठ मान्धाता

नामक अप्रतिम पुत्र को प्राप्त किया। भाषातुः पुरुकुत्सोऽभूदम्बरीच्छ वीर्यवान्। २५॥

पुसुकुन्दञ्च पुण्यातमा सर्वे लक्तसमा युचि। अम्बरीवस्य दाखदो चुक्तास्रोऽयरः स्मृतः॥ २६॥

मान्धाता के तीन पुत्र हुए— पुरुकुरस, शक्तिशाली अम्बरीय और पुण्यात्मा मुसुकुन्द। ये सब युद्ध में इन्द्र के समान थे। अन्वरीय का दूसरा युवनाश (नामधारी) पुत्र भी

इतितो युदनासस्य हारितस्तरपुतोऽभवत्। पुरुकुत्सस्य दावादस्त्रसदस्युर्पक्रवशाः॥२७॥

युवनाश का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ पुरुकुरस का पुत्र महायतस्वी त्रसदस्यु हुआ।

नर्षदावां समुत्यबः सम्मृतिस्ततसुतः स्यूतः। विष्णुयुद्धः सुतस्तस्य त्वनरण्योऽभवततः। वृहदशोऽनरण्यस्य इर्वस्तसमुतोऽभवत्॥२८॥

उसका पुत्र सम्भृति नर्मदा से उत्पन्न हुआ। सम्भृति का पुत्र विष्णुवृद्ध और विष्णुवृद्ध के पुत्र का नाम सनरण्य था। अनरण्य का पुत्र बृहदस और उसका पुत्र हर्यस हुआ।

सोऽतीत व्यक्तिको सत्ता कर्दमस्य क्रजापते । प्रसादान्त्रात्त्रिकं पुत्रं लेभे सूर्यंपरायणस्॥ २९॥

वह अत्यन्त धार्मिक राजा था। कर्दम प्रवापति की कृषा से उसे पार्मिक तथा सुर्यपरायण पृत्र प्राप्त हुआ।

स वु सूर्यं समावस्त्रं राजा तसुपानाः शुपम्।

लेमे त्वप्रतिमं पुत्रं जियन्तानमस्टिमम्॥३०॥ उसका नाम समसना का उस शता सरका

उसका नाम वसुमना वा उस राजा वसुमना ने कल्याणकारक सूर्य की अर्चना करके शत्रुदमनकारी त्रियन्ता नामक निरुपम पुत्र प्राप्त किया

अपजवासपेवेन शतुज्जिता द्विजीतमा ।

स्वाध्यावयान्दानज्ञीलस्वितीर्वृर्यर्भतत्परः॥ ३ १॥

हं द्विजलेक्षे ' उस बसुमना मे शत्रुओं को जोतकर अधमेष यह किया। वह स्वाध्यावनिरत, दानशील, मोध बाहने साला और धर्मतत्पर था।

ऋष्यस् अवाजन्युर्वप्रवाटं महात्मनः।

वसिहकस्यपमुखा देवाक्षेत्रपुरोगमा ॥३२॥

अस महात्मा के यह में वसिद्ध, कश्यप आदि ऋषिकर एवं इन्द्र आदि देवगण प्रधारे।

तान् प्रणम्य पहाराजः पप्रस्क विनयान्यितः। समाप्य विधिवदात्रं वसिहादीन्द्रिजोत्तसम्॥ ३३॥

उन्हें प्रणाम कर विधिपूर्वक यज्ञ सम्मन्न करके महाराज ने विनम्न होकर बसिष्ठ आदि द्विजवर्षे से पूछाः

वसुपना ठवाच

-कि हि श्रेयस्थरतरं लोकेऽस्मिन् माह्यपर्यमाः। स्कारतयो वा संन्यासो दुव ये सर्ववेदिनः॥२४॥

यसुमना बोले— है क्षेत्र बाह्यणो । इस लोक में अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारक क्या है ? यह, तप वा संन्यास ? हे सर्वह बह्यणो मुझे बतायें।

वसिष्ठ उवाद

अधीत्य वेदाश्विविकसुत्रक्षोत्सव यतनः।

इक्षा बजेसरं वर्जेर्गक्छेहनस्वात्पवान्॥३५॥

वसिष्ठ वोले— वेदों का विधिवत् अध्ययन करने के बाद (गृहस्यात्रम में) पुत्रों को स्वयूर्वक उत्पन्न करके, फिर वजीं हारा यहेश्वर भगवान् का यजन करके आत्मवान्-जितेन्द्रिय

पुलस्त्य उदान

होकर का में आना चाहिए।

आराज्य तपसा देवं योगिनन्यरमेश्वरम्। ऋजेद्विविवद्यतैरिष्टा पूर्वं सुरोत्तमान्॥३६॥

पुस्तस्य बोले-- पहले तप द्वारा देव, योगी परमेवर की आराधना करके वज्ञीं द्वारा उत्तम देवीं का यजन करके विधिपूर्वक संन्यास लेना चाहिए (यह श्रेयस्कर है)। पुलह उद्याव

यमाहुरेकं पुरुषं पुराणायरपेश्वरम्।

तमारस्य सहस्रांसुनापसी पोक्षणानुष्पत्। ३७॥

पुलह बोले-- जिन्हें एकमात्र पुराणपुरुष परमेस्टर कहा जाता है. तपस्या द्वारा उन सहस्रोजु की आराधना करके मोस प्राप्त करे।

जमद्गिनस्टवाच

अञ्चे विद्यस्य कर्तां यो जनहोत्रं स्वातनः। अकर्यामी च भूतानां स देवस्तपसेज्यते॥३८॥

जमदिनि बोलें⊸ जो जगत् के बोज, सभी प्राणियों के अन्तयांमी, सनातन, अजन्म तथा दिश के कर्ता है, वे विष्णुदेव तमस्या द्वारा आराधनीय हैं।

विश्ववित्र उदाद्य

योऽप्तिः सर्वात्मकोऽस्तः स्वयम्पूर्विपतोपुराः। स स्वयत्तपसोवेण एउवते नेतरैर्यस्तै ॥३९॥

विश्वपित्र बोले— जो अग्निस्वरूप, सर्वात्मक, अनन्त, सब और मुख क्रले और स्वयम्भु हैं, उन रूद को उप्र तपस्या द्वारा आराधना की जाती है, अन्य यहाँ द्वारा नहीं।

<u> থ্যুত্র ভর্ম</u>য

यो पक्षैरिज्यते देवो कामुदेवः समातरः।

स सर्वदैकतन्तुः पूज्यते परमेश्वरः॥४०॥

भरद्वाज बोले— वो सनातन व्यासुदेव यहाँ द्वारा पूर्व जाते हैं, वे समस्त देवों के शरीरधारी होने से परमंश्य ही पूर्व जाते हैं।

#### अत्रिस्टाच

यतः सर्वमिदं जातं वस्वापस्यं प्रजापतिः।

तपः सुमहद्यस्याय पुरुषते स महेसरः॥४१॥

अति बोले- जिनसे यह सब उत्पन्न हुआ है और प्रजापति (सहा।) जिनके पुत्र हैं, उन महेन्द्र की महान् तप करके पुजा होती हैं

## गौतम उत्राच

यतः अवानपुरुषौ यस्य शक्तिरिदं जगत्। स देवदेवसायस पुजनीरः सनसनः॥४२॥

गौतम बोले-- जिनसे प्रकृति और पुरुष दोनों उत्पन्न हुए हैं और यह अगत् जिनका शक्तिरूप हैं. वे सनातन देवों के

#### कप्रकार हेवास

देव तप द्वारा पुजनीय हैं

सहस्रक्यमे देव: सक्षी लम्पु: प्रज्ञपति:। प्रसीदति महायोगी पुक्तिस्तपस्य पर:॥४३॥

करवप कोले-- जो देव सहस्रतंत्र होने से सबके साक्षी,

श्रेष्ठ महायोगी और प्रजापति हैं, वे शम्भु तपस्या द्वारा पूजित होने पर प्रसन्न होते हैं

# **अ**तुरुवाचे

प्रातास्थ्यनस्थास्य सम्बद्धारस्य चैदा हिः नान्तरेण तयः कश्चिश्चर्मशासोषु दृश्यते॥४४॥

ऋतु बोले— जिसने अध्ययन और यह प्राप्त कर सिये हों,

और पुत्र भी प्राप्त कर लिया हो, उस व्यक्ति के लिए तपस्या को छोड़कर और कुछ भी घर्मज्ञालों में नहीं दिखाई देता है।

कृत्वाकर्ण्यं स राजर्विस्तान् प्रणस्यातिहरूवीः। विसर्वयित्वा संपूज्यं जिल्लानम्यास्यीत्॥४५॥

यह भुनकर राजर्षि बसुमना ने अत्यन्त प्रसन्न होकर मुनियों को प्रणाम किया और उनकी अर्चना करने के उपरान्त विदाई दो और पशात जिमन्का से कहा

अपरायविष्ये तपसा देवमेकासराह्मयम्। प्रापं वृहन्तं पुरुवधादित्यानरसंस्थितम्॥४६॥

अब मैं तपस्या द्वारा सूर्यमण्डल संस्थित, जगत् के प्राणस्वरूप एकाक्षर ॐकाररूप देव तथा बृहत् पुरुष को आस्त्रधना करूँगा

त्वन्तु पर्मरहो नित्यं पालकैतदतन्त्रितः।

छातुर्वकर्यसमायुक्तमञ्जेषे दिवीतमग्रद्धसम्। ४७॥

्रम् आलस्यरहित और धर्म में निरत होकर चारों वर्णी से युक्त इस सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल का नित्य पालन करो

एवपुरस्ता स स्ट्राज्यं निदायात्मभवे नृषः। जगामारव्यपनवस्तपस्तापसनुसम्पूष्ट ४८॥

ऐसा कहकर पुत्र को अपना राज्य भीपकर वह निष्पाप

राजा परमोक्तम तप करने के लिए वन में चला गया हिमविकासरे रस्ये देखदास्वनाश्रये।

कन्दपूलपालाहारैकवश्चरवजासुरान्।।४९॥

देवदारुवृक्षों के वन से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर उत्पन्न कन्द, मूल और फलों को खाकर देवताओं की आराधना करने लगा:

संस्तरहारं सात्रं तपोनिर्दूतविर्धल्ययः जनाय मनसा देवीं सावित्री वेदमानरम्॥५०॥

एक सी वर्षों से भी अधिक तपस्या से दग्ध पाप वाला हांकर वह राजा बेदमाता देवी सावित्री का मन से चए करने

तस्यैवनपतो देव. स्वयन्त्र्, परमेग्नरः। हिरण्यमर्थो विकासा तं देशपनभरवयप्॥५१॥

उसके इस प्रकार तप करते हिरण्यमर्थ, विश्वारमा, परमेक्ट, स्वयम्भ देव स्वयं कहीं आये

ह्या देवं समानानं ब्रह्मणं विस्तोपुछम्। जनम जिस्सा सस्य पादयोगीय कीर्चयन्॥५२॥

सब ओर पुख वाले ब्रह्मदेव को आते हुए देखकर उसने नाम कीतंत्र करते हुए उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया।

नयो देखविदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने। हिरण्यमूर्जने सुम्पं सहस्राह्मन केमसे॥५३॥

(उसने कहा ) साप देवाधिदेव, ब्रह्म, परमात्मा, हिरण्यमृति, सहस्राक्ष और वेधा हैं. आपको नमस्कार है।

नमो मात्रे क्वितते च नमो देखलम्पूर्तिये।

सांख्यबोगाविगम्याय नमस्ते झानपूर्तवे॥५४॥ याता और विधास को नमस्कार है। देखसमपूर्ति को

याता आर विद्याल का नमस्कार है। दक्तरमपूत का नमस्कार है। सांस्त्र और योग द्वारा प्राप्त को नमस्कार है। ज्ञानमूर्ति को नमस्कार है।

नमस्तिपूर्तये तुम्बं सहं सक्वंतिदिने। पुरुषाय पुराणाय योगिनां नुरवे स्वः॥५५॥ तीन (ब्रह्मा विष्णु: महरा) मूर्ति वाल आप को नमस्त्रार है जहा, सकल अर्थों के वेता आएको नमस्कार है पुराण पुरुष और योगियों के गुरु को नमस्कार है

ततः प्रसन्ने भगवान्वितिक्विविद्यमावनः।

कां करच भट्टले करदोऽस्मीत्यभाषतः ॥५६॥

त्तदनन्तर भगवान् विश्वभावन बहुग ने प्रसन्न होकर कहा- तुम्हारा कल्याण हो। मैं वर देने वाला हैं, तुम वर मौगो।

### राजीवाच

जपेयन्देवदेवेल मान्त्रीं वेदमातरम्।

पूर्वे वर्षकृतं सत्रं तावदापुर्ववेन्समा।५७॥

राजा बोला— हे देवदेवंश! मैं पुन: सौ वर्षों तक वेदमाता गायत्री का जप करता रहें, उतनी आयु मेंधे हो।

वार्डियत्याह विसाला संगलोक्य नगविषय्।

स्पृष्टा कराव्यां सुप्रीतस्त्रीशानस्त्रीयत्ता।५८॥ किन्नामा के काम को वेतानस्त्रामा स्थान

विश्वात्मा ने राजा को देखका कहा— बहुत अच्छा अत्यन्त प्रसन्न भगवान् दोनों हायों से राजा का स्पर्श किया। और वहाँ अन्तर्वित हो गये।

मोऽपि लक्कवरः सीमाङ्गजापस्तित्रसञ्जनीः शास्त्रतिस्वयमस्तायी कस्यभूलकलाङ्गरः॥५९॥

वर पाकर वह राजा अत्यन्त प्रसन्न चित्त से जप करने समा। वह तीयों काल स्नान करके और शाना होका कन्द,

भूल और फल का भोजन करता वा तस्य पूर्णे **अर्थह**ते भगवानुत्रदीविति ।

प्रादुरासीन्यहायोगी भानोर्मण्डलमध्यतः॥६०॥

उसके सौ वर्ष पूरे हो जाने पर प्रखर किरण वाले भगवान्। सम्बद्धी सर्वाच्यान के सम्बद्धी सम्बद्धाः

महायोगी सूर्यमण्डल के मध्य से प्रकट हुए ते दृष्ट्या केटवपुर्व मण्डलस्व सनातनम्।

स्वयम्बद्धवानां ब्रह्मानं विस्मयद्वतः ॥ ६ १॥

वंदमय शरीरधारी, मण्डल में स्थित, सनातन, स्वयंभू आदि और अन्त से रहित ब्रह्म को देखकर राजा विस्मय में पढ़ गया

तुष्टाच वैदिकैर्मनीः साक्तिया च विशेषतः। समादपञ्चनपुरुवं तमेव परमेशस्मा। ६ २॥

वह वैदिक मंत्रों से विशेषतः साविजी मन्त्र से उनकी स्तुति करने समा क्षणभर बाद उससे उन्हों पुरुष की परमेशररूप में देखा। चतुर्वृत्तं जटापीलिपएहस्तं त्रिलोक्स्त्। चन्त्राक्यवलक्ष्याणे नस्नारीवनुं हस्स्॥ ६३॥

उनके चार मुख थे, मस्तक पर जटा थी, आठ हाथ थे और तीन नेत्र थे वे चन्द्रमा के अवयत से चिहित और अर्थनाभेकर जरोर धारण करने बाते जिन्ह थे

भासवन्तं जणकुरस्यं नीलकण्डं स्वरहिपभिः। रक्ताव्यरवरं 'रक्तं' रक्तमक्रयानुलेकनम्॥ ६४॥

वे सम्पूर्ण जगत् को अपनी रश्मियों से उद्धासित कर रहे थे. वे नोलकण्ड, रक्ताम्बरधारी, लाल तथा लाल भाला और चन्दन से युक्त थे।

तकावभावितो द्धा सकावेन परेण हि। नतम ज़िएसा रुद्रे सावित्रत्न तेन वैव हि॥६५॥

एसे रुद्रदेव का दर्शन करके राजा ने उनके प्रति भाववुक्त होकर आर्द्रवित्त से और परम सद्भाव से गायत्री मंत्र का उधारण करते हुए मसाक से रुद्रदेव की प्रणाम किया

नमक्षे नीलकण्डाय भारको परमेष्टियः। प्रयोगकान स्टाय कालक्ष्याय हेतने॥६६॥

(और राजा ने कहा—) नोलकण्ट, प्रकाशमान परमेशी, बेट्मय, रुटू, कालरूप और सबके कारणभूत आपको नगरकार है,

क्दा ब्राष्ट्र महादेवी राजानं क्रीतयानसः

इमानि में सहस्वानि नामानि भृज् खनका।६७॥

्तव महादेव ने प्रसन्नचित होकर राजा से कहा— है निष्पाप राजन् ये मेरे रहस्यमय नाम हैं, उसे सुनो।

सर्ववेदेषु मीतानि संसारत्समननि तु। नमस्कृतकः नृपते एपिमाँ सततं जुन्ति ॥६८॥

े ये सभी वेदों में गाये नवे हैं और संसार के शामक हैं। है वृषते। सदा पवित्र रहकर इन नामों से मुझे प्रणाम करो

क्षयोच्य शतस्त्रीयं यनुषां सारपुरसूतम्। जयस्वानन्त्रदेतस्को मध्याक्षकमना नृषा। ६९॥

हे पूप । अभन्यमना तथा मुहार्षे बासकवित होकर यजुर्वेद के स्प्रस्भूत शतरहीय बध्याय का अध्ययन तथा जप करो

बृह्यारी निराहारी भस्मन्द्रिः समाहितः। जवेदायरकार्द्रश्चे स व्यक्ति परमं पदमा।७०॥ जो व्यक्ति ब्रह्मचारी, स्वल्पाहारी, भरमनिष्ठ तथा समाहितचित्त होकर मरणकाल पर्यन्त इसका अप करता है, उसे परम पद का लाभ होता है।

इत्युक्त्या भगवानुष्ठी भक्तानुष्ठाकाम्यया। यनः अंक्रम्बरकतं राजे स्टबरकाम्यकर॥।

पुनः संकासरकतं रक्षे हारवुरकल्पवत्॥७१॥ यह कहकर भगवान् रुद्र ने भक्त पर अनुग्रह करने की

रेक्स से राजा को पुतः एक सौ वर्षों की आयु दे हो।

दालास्मे तस्य इत्यं वैराग्वं परभेश्वर

क्षणादनदेव स्द्रसादद्भुतिवायवत्॥७२॥

परमेशर रुद्र राजा को परम हान तथा तैराग्य देकर क्षण भर में अन्तर्हित हो गये, यह अद्भुत सी बात हुई

राजापि तपसा स्त्रं कत्रापानन्यमानसः।

च्यस्च्यत्रस्थितयो स्थाप्ता ज्ञानाः समाहितः॥७३॥ राजा मी मस्मलित तरोर, जिकालसायी, सान्त,

समाहितचित्र और अनन्यमन्त्र होकर तपस्या द्वारा ज्ञातरुद्रीय

का जय करने लगे।

अप्तास्तस्य इपतेः पूर्णे वर्षस्तो पुरः। बोगप्रवृत्तिरमकत्वालात्कालपरे पदम्॥७४॥

विवेशैतहेदसरं स्वानं वै परमेहिन:। भानोः सुवण्डलं शुर्धं ततो वातो महेसरम्॥७५॥

जप करते हुए उस राजा के पुनः सौ वर्ष पूरे हो जाने पर उसको यांग में प्रवृत्ति हो गई तदनन्तर कुछ समय बाद राजा ने बेदसारमय परमेडी ब्रह्मा का स्थान में प्रवेश किया

फिर सूर्य के शुद्र मण्डल को प्राप्तकर महेश्वर के परम पद को प्राप्त हो गया

यः पटेच्क्रणुवाद्यवि सङ्क्ष्यतिमुत्तमम्। स्वयापविनिर्मुको बह्नलाके महीक्षेत्र।७६॥

जो कोई मनुष्य राजा बसुमना का यह उत्तम चरित्र पड़ता या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त झेकर ब्रह्मलोक में

पृत्रित होता है इति श्रीकृर्मपुराणे पूर्वभागे राजसंज्ञकीर्तने विह्येऽस्थाय:: **एकविज्ञोऽ**च्यायः

(श्वाकुर्वत का वर्णन)

भूत खाद

जिल्ला राजपुत्रस्तु वर्नेनापालवसद्दोम्।

तस्य कुरोऽमग<u>हिरां</u>सच्याख्य इति जुतः॥१॥

पहर्षि सूत ने कहा— इसके बाद राजपुत्र विधन्ता

धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगा उसका एक पुत्र हुआ, जो विद्वान् और जारुण नाम से प्रसिद्ध था।

तस्य सत्यवतो नाम कुमारोऽभू-महासलः।

मार्था सत्यवना नाम इतिहान्द्रमधीयन्त्र्(॥२॥ उसका व्यारम का युत्र सत्यवत नामक था जो महान्

वलवान् हुआ था। उसकी भार्य का नाम सरयवना या,

जिसने हरिहन्द को जन्म दिख या

हस्क्षिन्द्रस्य पुत्रोऽपृद्रोद्धियो नाम वीर्यवान्। हरितो रोहितस्याव बुन्युस्तस्य सुतोऽपवद्॥३॥

विजयस सुदेक्स युन्युप्ती यमूक्तु ॥ विजयस्थामकसुत्रः कासको सम वीर्यवान्।

कारकस्य वृद्धः युत्रस्यस्माक्यदुरव्यक्ता।४॥

सगरलस्य पुत्रोऽचूत्रावा परमधार्मिकः।

हे भार्चे सगरस्वापि प्रभा धानुमती तक्षा।।५॥

उस हरिश्चन्द्र का पुत्र रोहित हुआ था, जो परम वीर्यवान् या रोहित का पुत्र हरित और इसका आत्मज धुन्धु था धुन्धु के दो पुत्र विजय और सुदेव हुए विजय का पुत्र कारुक नाम वाला महान् पराक्रमी था इस करिक का पुत्र

सगर हुआ बह परम धार्मिक राजा हुआ था इस सगर की दो भावांमें बॉ— एक का नाम प्रभादेवी और दूसरी मानुमती थी।

वृक था और उस वृक्त से बाहु उत्पन्न हुआ था। उसका पुत्र

कन्यामाराजितो वद्धिः प्रदरौ वरमुचमम्। एकं मानुमतीपुत्रमगृह्यदसमञ्जसम्॥६॥

त्रमा पहिसहस्तनु पुत्राणां अपृष्टे सुधा। असपहस्रपुत्रोऽभूदंशुमात्राथ पार्विवः॥७॥

उन दोनों सगरको फीर्पों के द्वारा समाराधिक व्यक्तियेव ने उनको एक उत्तम वर प्रदान किया था। भानुमती ने एक असमंजस नामधारो पुत्र को प्रहण किया और प्रभा ने साठ हजार पुत्रों को स्वीकार किया था उस असर्मजस का पुत्र अंशुमान् नामक राजा हुआ छ।

तस्य पुत्रे दिलीपस्तु दिलीपातु मगीस्वः।

बेन भागीरवी गङ्गा तपः कृत्वाकतारिता।।८॥

उसका आत्मज दिलीप और दिलीप से भगीरण हुआ, ठरूने तब करके गङ्गा को पृथ्वे पर उतारा था, इस्रोलिए वह भागीरथी नाम से प्रसिद्ध है।

प्रसादाहेतदेवस्य पहादेवस्य वीपतः।

भवोत्वस्य तपसा देवः प्रोतमना हरः॥९॥

देवों के भी देव बुद्धिमान महादेव की कृपा से ही यह हुआ था। धनोरथ की तपस्या से शंकरदेव प्रीतियुक्त पन बाले हो गये थे।

बबार शिरमा नहां सोयाने सोयपूरणः। धनीरश्चसुरक्षापि होतो नाम कपून है।। १०॥

जिससे चन्द्रमा का आभूषण वाले महादेव ने उस गंगा को अपने चन्द्र के नीचे ही जिर पर धारण कर लिया था।

उस भगोरच का पुत्र भी श्रुत नाम से प्रख्यात हुआ नामागस्तस्य दावादः सिमुद्रीयस्ततोऽभकत्।

अयुतासु सुवस्तस्य ऋतुपर्णो महामलः॥११४ इसका पुत्र नाभाग और नाभाग का सिन्धुद्वोप नामक पुत्र

हुआ था। उसका पुत्र अयुतायु तया उसका पुत्र महान्

बलवान् ऋतुपर्ण नामक हुआ या

ऋतुपर्णस्य युत्रोऽमृत्युदासो नाम कार्मिकः। मोदासम्बस्य तनवः स्वातः कल्पारपादकः॥१२॥

ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास नामक परम धार्मिक दुआ था।

उसका पुत्र सीदास या जो कल्यावपाद नाम से विख्यात

हुआ या

वस्तिस्तु महातेषाः क्षेत्रं कल्यायपादके। अञ्चलं जनवामास तमित्रवाषुकुतस्वयम्।।१३॥

अञ्चलस्योत्कलायानु नकुलो नाम पार्वियः।

स हि रामध्याद्राज्य वर्ग प्राव सुदुःखितः॥ दक्षत् स नारीकवर्च तस्मान्यनरवोऽभवत्।

तस्माइलिविलिः श्रीफन् वृद्धत्तर्पा च तन्पुवः॥१४॥ वस कल्यावपाद के क्षेत्र में (स्वयं प्रजोत्पत्ति में असमर्थ होने से) महान तेजस्वी वसिष्ठ ने अश्मक नामक पुत्र की

उत्पन्न किया या, जो इक्षाकु कुल के ध्यनक्ष में प्रतिष्ठित हुआ अस्मक की उत्कला नाम की भार्था में न्कुल नामक पुत्र राजा हुआ, जो राजा राम के भय से दु: छी होकर वन में चला गया था। वर्ध भी उसने नारी कदच (स्त्री-वेष)

बारण किया था। उस नकुल से शतरब ऋपक पुत्र हुआ था उससे इतिविति हुआ था और फिर उससे श्रीमान् सुद्धकर्मा उसका पुत्र हुआ वा।

तस्माद्विश्वसङ्ख्तस्मात्स्वस्यादुः इति विश्वतः। दीर्घवाडुः, सुतस्त्रसमहत्रुस्तरमहत्रायताः १५॥

उससे विश्वसह तथा फिर बिन्नसह से खदवांग नामक

विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसका पुत्र दीर्घबाहु या तथा इस दीर्घबाहु से रघु ने जन्म ग्रहण किया था। रघरकः समुत्यक्षे राजा द्वारवस्तवः।

रायो दाञ्चरिवर्तीरी धर्महो लोकक्युतः॥ १६॥ भरतो लक्ष्मणक्षेत्र शतुरुक्ष भद्रावल-१

सर्वे शकसमा दुन्ने विष्णुशक्तिसमान्तिताः॥१७॥ रम् से अज और अज से गजा दशरथ उत्पन्न हुए। इन महाराज दशस्य से ही दाशरीय राय परमवीर और धर्मज

रूप में लोक में प्रख्यात हुए राम के अतिरिक्त भरत-लक्ष्मण और अति महानु बलवानु शत्रुध्न भी हुए ये वे सभी विष्णु को शक्ति से समन्तित होने से युद्ध में इन्द्र के समान थे।

जन्ने रायजनाहार्यं विकारकेन विश्वपुक्। रामस्य मार्या सुमगा अनकस्यात्मवा शुमाध १८॥ सीता त्रिलोकविष्यताः श्रीलीदार्यगुणहन्तिता तपस्य तोषिता देवी अस्केन गिरीन्डवा।। १९॥ प्रायक्करप्रवर्की सोतां रापमेवासितां श्रीमा

विक्रभोका साक्षात् विष्णु हो अपने अंश से सवन के भाज के लिए उत्पन्न हुए ये राम की भाषा परम भाग्यवले राजा जनक की शुभ आत्मज सीता नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुई थी। वह जील और औदार्य गुणों से समन्वित थी क्योंकि राजा जनक ने तथ द्वारा हिमालबपुत्री पार्वती

देवी को प्रसन्न किया था इसलिए फर्वती ने सीता जनक को पुत्रोरूए में दो बी, और सीता अपने मतिरूप में राम के आधित हुई। प्रीवस भगवानीशस्त्रिशृसी नीललोडित:॥२०॥

प्रदरी सनुपासार्थं अन्यावाद्धतं अनुः। स राजा जनको वीमान् दानुकामाः सुक्तमिमाम्।।११॥ अयोक्यद्वित्रको लोकेऽस्थिक्कित्रहरूगः।

कर सकता है

इदं धनुः समादातुं व शक्तोति जगलाये॥२२॥ देवो वा दानवो वापि स प्रोतां लाखुपर्हति।

नीससोहित त्रिस्त्यारी भगवान् संकर ने भी परम प्रसप्त होकर सबुओं के नास के लिए एक अद्भुत धनुष जनक को प्रदान किया था है द्विजशेष्ठी उस बुद्धिमान् राजा जनक ने अपनी पुत्री को प्रदान करने की इच्छा की थी। तब सबुओं का नास करने वाले राजा जनक ने पृथ्वी पर ऐसी घोषणा की कि जो कोई पुरुष इस , हिन्दं, धनुष को उद्धाने में समर्थ होता है, वह देव या दानव कोई भी ही सोता को श्राप्त

विज्ञाय राम्ने बलवाझनकस्य गृहं प्रभृः॥२३॥ भञ्जयामास चादाय गत्वासौ सीलवैव हि. उद्वयाहार सौ कन्यो पार्वतीमित शंकरः॥२४॥ रामः परमवर्गातमः सेन्यमित च वण्युखः।

ऐसी प्रतिज्ञा को जानकर बलवान् प्रभु श्रीराम ने जनक के घर जाकर उस धनुष को लीलापात्र में ही तोड़ दिया उसके बाद जैसे पावंती को शंकर ने और कार्तिकंप ने सेना से विवाह किया, उसी तरह परम धर्मात्मा श्रीराम ने उस कन्या के साथ विवाह किया।

वेती बहुतिये काले राजा दशरणः स्वयम्॥२५॥ रामं ज्येष्ठसुतं और राजानं कर्तुनहंसि। तस्याक्ष पत्नी सुमया कैकेपी चारुहासिनी॥२६॥ निवारधायास पति प्राष्ट्र सम्ब्रान्तमानसा।

इसके अनन्तर बहुतसा समय व्यत्नेत हो जाने पर राजा दशरथ ने स्वयं ही अपने ज्येष्ठ पुत्र बीर राथ को राजा बनाने की इच्छा को तब इनकी पत्नी सौभाग्यक्ती और सुन्दर हाल्यपुक स्वभाववाली कैकवी भ्रमित मन होकर अपने पति

को रोका और क्रफ्र—

भन्मुवं भरतं वीरं राज्यनं कर्तुभारमत्।। २७॥ पूर्वमेव वरी वस्पाइती मे भवता यतः। स तस्या क्थनं श्रुत्वा राजा दुःखितमानसः॥ २८॥ आप मेरे वीर पुत्र भरत को राजा बनाने के योग्य हैं। क्योंकि आपने मुझे पहले ही दो वरदान प्रदान किये थे राजा दशस्य उसका वचन सुनकर मन से अति दुःखी होने

बाद्धमित्पाचीद्वावयं तस रामोऽपि समैतित्। प्रणानाम पितुः पादी सक्षमधेन सहाध्युतः॥२५॥ यबौ वनं सक्त्योकः कृत्वा समयमात्पवान्।

किन्तु दु:खित होते हुए भी वचन बद्धता के कारण उस ग्रज ने 'बहुत अच्छा' ऐसा कहा और धर्मवेसा राम ने भी

यही कहा चा अञ्जूत (मर्वाद्ध से ध्युत ने होने वाले) श्रीराम ने लक्ष्मण को साथ लेकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और वे जितेन्द्रिय राम समय (१४ वर्ष के समय की

किया और वे जितेन्द्रिय सम समय (१४ वर्ष के समय । प्रतिज्ञा} करके पक्षे के साथ वन गये।

संक्रमराणां क्रवारि दश चैव पहाचम.॥३०॥ उसास क्षत्र भववान् सक्ष्मणेन सह प्रकृत

कदाचिहसतोऽरण्ये स्वयो नाम रक्षस ॥ ३ १॥ परिवासकवेषेण सीतां हत्वा यथी पुरोमा

यारक्षामध्ययम् साता इत्या यया पुराग्। अद्धाः सक्ष्मणो रामः सीतामाकुन्तितेदियौ॥६२॥ दुःखशोकाभिसनाती चभुक्तुररिन्द्गी।

इस प्रकार महावली भगवान् प्रभु ने लक्ष्मण के साथ वहाँ वन में चौदह वयाँ तक निवास किया था। किसो समय जब वे वन में वास कर रहे थे, शवण नामधारी राक्षस ने परिवाजक के वेष में आकर सीता देवी का हरण किया और अपनी नगरों में क्ला गया। होराम और लक्ष्मण ने सीता को

वहाँ पचवटी में न देखकर वहुत व्याकृत हो उठे और वे

शत्रुओं का नाश करने वाले थे, फिर भी दु:ख और शोक सं संतत हो गये। तत: कदाक्षिकपिना सुधीयेण द्विजीनमा:॥३३॥ वानसणाममूसस्य समस्यादिलष्टकर्मणः। सुधीवस्यानुगो वीसे इनुमान्नाम वानर ॥३४॥

वायुपुत्रो पहातेचा समस्यासीकियः सदाः स कृष्य परम् वैवै रामाय कृतन्तिस्थयः॥३५॥

आनिक्वामि तां सीताफियुक्त्या विवचार ह। महीं सागरपर्वेकी सीतादर्शकात्पर ॥३६॥ है दिजोत्तमो फिर किसी समय अक्लिष्ट कर्म बाले

श्रीराम का किम सुग्रीच तथा वानरों के साथ मित्रता हो गई यो। उसमें भी जो सुग्रीम का एक अनुगामी वायु का पुत्र और महान् तंजस्वी वीर हनुमान नामधारी वानर था, यह तो सदा श्रीराम के अत्वन्त प्रिय हो गवे थे। शृनुभान ने परम धैर्य धारण करके श्रीराम के अत्रगे यह निक्रय करके कहा था कि भैं सीताओं को अवस्य लाक्त्या। इतना कहकर उसने सीता का दशन करने में तत्पर होकर सागरपर्यन्त समस्त

भूमण्डल में विचरण किया था।

जणाय राज्यपपुरी लड्डां सायरसंख्यित्तव्। राज्य निज्यति देशे पृष्ठपुरते सुव्वित्तेसताम्॥ ३७॥। अपल्यदमनां सीतां राज्यसोतिः समायुक्तम्। अस्तुपुर्वेक्षणां हृतां संस्थरचीमनिन्दिक्तम्॥ ३८॥ राममिन्दीयरहवामं स्वयनस्थानस्थिताम्। निवेदयिक्ता कायानं सीतावे स्वसि प्रभुः॥ ३९॥

और वे सागर के मध्य संस्थित रावण की नगरी सङ्कापुरी में एहुँच गये थे। वहाँ पर एक वृक्ष के मूल में निर्धन प्रदेश में हनुमान ने निर्मल और शुचिस्मिता सीताजी को देखा जो राश्चियों से मिरी हुई वीं उनके नेत्र अशुओं से कबड़बाये हुए थे. फिर भी देखने वाले को प्रिय लगती थीं। राम का स्मरण करती हुई वे निर्देश लग रहों थीं। वे भन में इन्दीवर के समान स्थामवर्ण वाले औराम तथा लक्ष्मण का चिन्तन कर रहां भी एकान्त भक्षर हनुमान ने सीताजों को अपना मरिक्य दिया था।

श्रातंत्रवाच प्रदरावस्यै समाप्तृत्तोयकम्। द्वारंगृतीककं सोता कयु वस्पत्तोयनम्॥४०॥ येने सद्यानतं सर्व ग्रीतिविस्कृतिकेशमा। सम्बद्धास्य तदा सीतां द्वार समस्य वात्तिकम्॥४१॥ विक्ये त्वां यदाबाहुमृक्तवा सर्व वयौ पृतः। विवेदिकता समाय सोतादर्जनमन्यवान्॥४२॥ वस्त्री समेग पुरतो त्वामकेन च पूजितः।

संजय के निवाल के लिए उन्होंने जीएम की अंगूले सीताओं को दी थी। उस समय अपने स्वामी की वह परम मृन्दर अंगूले को देखकर प्रोति से विस्फारित नेत्रों वालो सीताओं ने जीराम को हो अतवा हुआ मान निवाण उस समय सीताओं को देखकर हनुमान ने वन्हें आकरत किया और कहा कि मैं आपको महाबाहु शीराम के समीप में से मार्कण— इतना कहकर हो ने फिर जीराम के समीप चले गये के जितेन्द्रिय हनुमान ने जीराम से सीता देवों के दर्शन को बात बताकर नावस्था के द्वारा भूजित होते हुए शीराम के आगे खाडे हो गये।

ततः च रामो मलबान्सर्वं हरुकतः स्वयम्॥४३॥ सह्यजेन च पुदाच बुद्धिक्षके हि राह्मरः कृत्वच बानरसर्वार्वकाममं बहोद्यो ॥४४॥ मेतुं करम्बर्गत्म राष्ट्रमं हतकालमुः। सक्तिकं वि संसुतं सक्ष्युक्षमरिन्द्रमः॥४५॥ आनवामास सं सीतो बायुपुतस्क्षम्यान्। हेतुमने व्हादेवपीइवर्ग दृष्टिवाससम्॥४६॥ व्हापयानात लिङ्गलं पूज्यनात राज्यः।

इसके पश्चात् बलकाती श्रीराम ने लक्ष्मण और हनुसान के साथ इस राक्ष्म से युद्ध करने के लिए विधार किया भा सैकडों जानरों के द्वारा उस महोद्दिय पर सेतृ बनाकर संका जाने का मार्ग बनाया। तत्पक्षात् परम धर्मात्मा प्रभु राम ने राज्य का वध कर दिया था और पत्नी, पुत्र तथा भाएगों सहित सभी का वय करके तत्रुनातन जीसम आयु के पुत्र हनुमान की सहायता से देवी स्तेता को बापस लाये थे बन्होंने समुद के मध्य निर्मित सेतु के नीचे कृतिवासा ईतान महादेव का लिख्न स्थापित किया था उसके बाद राजव जीराम ने महादेव की पूजा की भी

तस्य देवो महादेवः गर्कका प्रवृ शंकरः॥४०॥ श्रास्त्रामेव भगवान्द्रस्यान्यस्पुरुषपृ। बस्तवा स्वाप्ति स्विहं स्वयनीदं द्विमानवः॥४८॥ बहायातकसंपुरुष्ठास्तेकं पावं विन्तस्यति। अन्यानि चैय सपानि स्वयस्यात् प्रशेवशी॥४९॥

उसके बाद पार्वती के साथ महादेव शक्कर देव औराम के समक्ष इत्यक्ष हुए थे। भगवान् वे श्रीयम को एक उत्तम बरदान दिया था कि आपने जो यह मेरे लिक्क की स्थापना की है, उसका सभी द्विजातिगय दर्शन करेंगे। उनमें जो भी कोई महापातकी भी होगा तो उसका भी सम्पूर्ण पाप नह हो जायेगा हसी प्रकार जो मनुष्य वहां महासागर में स्थान करेगा, उसके अन्य भी समस्त पापों का नाश हो जायेगा।

दर्जनदेव सिद्धस्य नार्त प्राप्ति न वंज्ञवः। वाकस्थास्यति गिरको वाबदेशा च मेदिनी॥५०॥ वाकसेतुम् तादव काम्बाध्यत्र सिरोहितः। स्तानं दानं तव आहं सर्व क्यतु बाह्यवम्॥५१॥ उस वर्षेवर के सिद्ध का दर्शन करने से ही सब पापों का नाग हो जाता है— इसमें लेशमान भी संस्तय नहीं है। जब तक ये पर्वतों का समुदाय और यह भूमि स्थित रहेंगे और जिस समय तक वह सेतु स्थित रहेगा में शिरोहित होकर यहीं पर वर्षमान रहेगा। यहाँ पर किया हुन्क स्नान-दान-तप और बाद सभी कुछ शुम्बर्म अस्पर्य होगा। स्वरणादेव सिद्धस्य दिनपार्य ज्ञावपविश

इत्युक्तक भगवातकम्युः चरिकान्य तु रायवम्॥५२॥ बनन्दी बगजो स्त्रसार्वकन्यरबीधनः समोद्रयि पासकागास सत्यं वर्षवसम्बन्धाः॥५३॥ उस लिक्ष के स्मरणमात्र से ही दिनमर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। इतना कहकर भगवान् तम्भु ने श्रीराम को गले लगा लिया था। किर कन्दी और गणों के सहित हो भगवान् रुद्र वहीं पर अन्तर्धान हो गये थे। फिर धर्मपरायण श्रीराम ने भी राज्य का पालन किया था।

अधिकिको पहलेका भरतेन पहावलः। विशेषाद्शाद्वणकरस्यां-पूज्यसमास वेसरम्॥६४॥ यज्ञेन वंशहनारपहणेकेन शहूरम्। राषस्य तनको बड़े कुश इस्पीमिक्कुत ॥६६॥

रायस्य तनवी बहे कुश इस्पीर्शक्युत ॥५६॥ लक्छ सुपद्मध्यनः सर्वतत्वार्विक्युतीः। श्रतिकित्तु कुशाध्यक्षे विकाससमुतोऽपदत्॥५६॥ वर्योकि भरत के द्वारा वे महावली एवं तेजस्वी श्रीयम का अभिषेक किया गया था। उन्होंने विशेषरूप से ब्राह्मणों का

और प्रभु का आदर सत्कार किया था। श्रीतम ने प्रजापति दक्ष के यह का नाश करने वाले शंकर को अवसेध यह करके प्रसन्न किया था। राम का एक पुत्र हुआ जो कुश नाम ताम से प्रसिद्ध था और लव नामक पुत्र भी हुआ था जो महान भाग्यशाली और सब शास्त्रों के तस्त्रों को जानने कला विद्वान् था। इस कुश से अतिथि ने जन्म ग्रहण किया और उससे निषध नामक पुत्र हुआ था।

नस्तम् निरवस्यासीत् नमस्तस्माद्यायतः नमसः पुण्डरीकाङ्गः क्षेभवन्या तु सस्पुतः॥५७॥ उस निषध का पुत्र नल हुआ था और नल से नभ की उत्पत्ति हुई भी नभ का पुत्र पुण्डरीकाक्ष या तथा उसका

उत्पत्ति हुई थी नभ का पुत्र पुण्डरीकाश या तका उसका पुत्र क्षेत्रधन्या था। तस्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानीक. प्रताक्वान्। अहीनपुस्तस्य सुतो महस्यांस्वत्सुतोऽभवद्॥५८॥

अहानपुरसस्य सुता महस्यास्त्रस्तुताऽभवस्याप् ८॥ उस क्षेमधन्दा का बोर और प्रतापो देवातीक नाशक पुत्र उत्पन्न हुआ था। देवानीक का पुत्र अहीनगु था तथा उससे महस्यान नामक पत्र हुआ।

महस्यान् नामक पुत्र हुआ। तस्मायन्त्रायलोकान् चारावीशस्य तत्सुतः। तारावीशमबन्द्रवितिवीनुवित्तस्यतोऽभवत्॥५९॥

श्वनायुरभवनस्थादेते चेत्रवाक्रवंशजाः। सर्वे प्रधानकाः प्रोत्ताः समासेन द्विजोत्तमाः॥६०॥

सव प्रधान्यतः प्रात्सः समासन रहजातमा ॥६० य वृधं नृष्णुयाक्तित्यमिक्ष्याकोर्यज्ञभुत्तमम्। सर्वपार्यवनिर्मुको देवलोके यहीयने॥६१॥ उससे चन्द्राक्लोक को उत्पत्ति हुई और उसका पुत्र ताराधील हुआ था। ताराधील से चन्द्रणिर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उससे भानुवित्त ने जन्म लिया था। उससे

शुक्तायु हुआ या ये सभी इश्वाकु राजा के ही वंत में जन्म लेने वाले थे। हे हिजोचमो। प्रधानतया इन सब को ही मैंने संक्षेप में बता दिवा है जो इस इश्वाकु के उत्तम वंज का आख्यान नित्य श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त

होकर देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इति श्रीकृर्यवृक्षणे पूर्वधाने इक्ष्वाकुर्वक्रवर्णनं नाम एकविज्ञोऽस्वादः॥२१॥

> द्वाविश्तेऽध्यायः (सोपवंश का वर्णन)

सूत उदाव

ऐल मुकादक्काव राजा राज्यमपालवत्। तस्य पुत्रा वपूर्वाहे विक्रतसम्बेजनः॥१॥ सूत बोले— अनन्तर (बुध से उत्स्त्र) इलापुत्र पुरुतवा राज्य का पालन करने लगाः उसके इन्द्र के समान तेजस्वो

ण्ड पुत्र हुए। आयुर्भादुस्यायु**श दिशायुशैव वीर्ववान्।** सतायु**श शुतायुश दिव्यक्षीवीर्वसीसुता**ाः२॥ इनके भाम हैं– आयु, मायु, अभायु, सक्तिसाली विश्वायु,

शतायु और श्रुतायु। ये सब दिख्य एवं उर्चशी के पुत्र थे।

अध्ययसम्बद्धाः सङ्केदासन्पद्धीयसः। स्वर्णनुस्त्यायां वै प्रमावाभिति नः सुतम्॥३॥ अध्य के पीन के प्रस्तव नेत्यम् और एव स

आयु के पाँच ही महान् तेजस्वी बीर पुत्र स्वर्धांतु की पुत्री प्रथा से उपक हुए थे, ऐसा हमने सुना है। नहुष: प्रथमसोवां धर्महो सोकविश्ववः नहुषस्य तु दायादा पक्षेत्रोपमकेकस ॥४॥

उत्पन्ना पितृकन्यायां विश्वायां महावलाः। यातिर्पयातिः संयतिरायातिः पञ्चमोऽस्यः ॥५॥

उनमें नहुष फ़रला पुत्र था, जो धर्मज्ञाता एवं लोकविस्थात था। नहुष के इन्द्र के समान तेजस्वी पाँच महाबली पुत्र पितरों की कन्या विरजा से उत्पन्न हुए— याति, यसाति, संयाति, आयाति और पाँचवाँ अधक।

पूर्वमत्त्रे द्वाविह्योऽस्यायः

तेवां यद्मति पद्मानां महाकलवराक्रमः। देवयानीपुशनसः सुतो भावाँयवाव स ॥६॥

उन पाँचों में ययाति महाबली और पराऋमी या उसने

शुक्राचार्य की पुत्रो देववानी की पत्नो रूप में प्राप्त किया।

शर्मिष्ठायासुरिश्चेव तनया वृषपर्वण ।

बदुञ्च तृवंसुङ्केष देवयानी व्यवायता। ७॥:

उसने असुर वृषपवां को पुत्री शर्मिष्ठा को भी पत्नी बना

लिया। देववानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया। द्रह्मकानुस्र पुरुष समितः धान्यजीवनश्

सोऽभ्यपिश्चदतिक्रम्य ज्येष्टं यदुयनिन्दितप्शाटस

बुरुमेव क्लीवांसं चितुर्वचनपालकप्।

दिशि दक्षिणपूर्वस्यां बुर्वसुं पुत्रमदिशत्॥२॥

शर्मिहा ने भी दूसू, अनु और पुरु को चन्म दिवा चयाति ने अनिन्दित ज्येष्ट पुत्र यदु का उहांघन करके पिता के वचन

का फलन करने वाले कमिह पुत्र पुरु का ही राज्याभिषेक किया और दक्षिण-पूर्व दिशा का राज्य तुसंस् को सौंपा।

दक्षिणापरको राजा वहं श्रेष्ठं न्ययोजयत्। प्रतीच्यापुत्तरायास्य दुब्बुस्यानुभकल्यवत्। १०॥

राजा ने दक्षिण और पिक्रम दिशा के भाग में ब्रेष्ठ पुत्र यह

को प्रतिष्ठित किया। तैरियं पृष्टिवी सर्वा वर्षतः परिपालिताः

को नियुक्त किया। पश्चिम और उत्तर दिशा में दूहा और अन्

राजापि दारसहितो वनं प्राप महायलाः॥ १९॥ वे सजा सम्पूर्ण पृथिती का धर्मपूर्वक पालन करने लगे

और महायशस्त्रो राजा ययाति पत्नी सहित दन को चले पत्ने वदोरप्यमञ्जू पुत्राः यस् देवसुतोपमाः।

सहस्रजितवा श्रेष्ठ कोष्ट्रर्नीलो किनो रघु ॥ १२॥

यदु के भी देवपुत्र के समान पाँच पुत्र हुए। उनमें सहस्रजित श्रेष्ठ था और शेष चार थे- क्रोष्ट्र, गील, जिन

और रघ्। सहस्राजनपुरासद्रच्यसचित्राम् पार्वियः।

सुताः अवजितोऽध्यासंस्रयः परमवार्मिकाः॥ १३॥ हैहयस हपश्चेत राजा तेणुहयस व*ा* हैहसस्वायवस्पुत्रो वर्ष इत्यमिविञ्चतः॥१४॥

सहस्रजित् का पुत्र शतजित् नामक राजा था और शतजित् के परम धार्मिक तीन पुत्र हुए-- हैहय, हय और राजा बेणुहर्य हैइय का पुत्र धर्म नाम से विख्यात हुआ।

तस्य पुत्रोऽभवद्विमा बर्मनेत्रः प्रतास्यान्। वर्पनेत्रस्य कीर्तिस्तु सङ्गितस्त्रसुतोऽपवत्श १५॥

विप्रवृन्द् । धर्म का पुत्र प्रसामी धर्मनेत्र हुआ । धर्मनेत्र का पुत्र कॉर्ति और उसका पुत्र संजित हुआ।

पहिष्यः सञ्जितस्याभुद्धदृष्टेण्यस्तदन्तवः। भद्रत्रेण्यस्य दावादो दुर्दमो नाम पार्विवः॥१६॥

सन्तित का एवं महिष्य और उसका पुत्र भद्रकेण्य हुआ। भद्रश्रेण्य का पुत्र दुर्दम नामक राजा हुआ।

दुईनस्य मुठा वीमान्यको नाम वीर्यकान्। अञ्चकस्य तु दायादकस्यारो लोकसंपताः॥१७॥

कुतवीर्यः कुतास्थितं कृतवर्या च क्युतः। कृतीयक्ष स्तुव्येंऽभूत्कार्तवीर्यस्तवर्जुनः॥ १८॥

दुर्दम का पुत्र ध्वेपान् तथा शक्तिपान् अन्यक हुआ। अन्यक के चार लोकप्रसिद्ध पुत्र हुए— कृतवीर्य, कृतानि,

कृतवमां और चौषा कृतौजा। कृतवीर्य का कार्तवीर्यार्जुन नामक पुत्र हुआ। सहस्रवाहपुरियमसनुर्वेदविदां वरः।

तस्य रामोऽभवन्युर्जामदस्यो जन्म[नः॥ १२॥ वह सहस भज्जों से युक्त, एतियान तथा धनुर्वेदवेकाओं

में श्रेष्ठ था। जरदिन के पुत्र मगवान् परशुवन उसकी मृत्यु का स्थरण बने र

तस्य पुत्रशतान्यसम्बद्धाः सत्र महास्याः। कुताला बलिनः शुरा वर्षात्माने वनस्वियः॥२०॥

तुरश्च शुरतेन्छ कृष्णो वृष्णस्तरीय चा

जक्कबार्ध कलवाद्वारायणपरी जुन:॥११॥

कार्तवीयांर्जुन के सौ पुत्र हुए थे, जिनमें पाँच महारथी, अस्त क्लाने में निपुण, बली, बीर, धमारमा और मनस्की थे।

उनके नाम थे: जुर जुरसेन, कृष्ण, पूष्ण और जयध्यज्ञ। हर्न्य जयध्वज बलवान् तथा नारायण की भक्ति में परायण

या। शुरसेनादयः पूर्वे चत्वारः प्रवितीयसः।

रुद्रमस्त्र महात्मानः पृजयनि स्म स्पूरम्॥२२॥ शुरसेन आदि प्रयम चार राजा प्रसिद्ध पराक्रमी, स्ट्रभक्त

और महात्मा थे। ते संकर की उपासना करते थे।

वक्कानस्तु महिपान्देवं नारापणं हरिष्। जगाम इन्हर्ण क्लिंगु देवतं धर्मतस्यरः॥२३॥

बुद्धिमान् एवं धर्मपरायण जयध्यज्ञ भगवान् नासवण हरि के शरणापन हो विष्णु देवता की उपासन्त करता वा

तपुर्वितरे पुत्र नार्व धर्मस्तवानमः

**ईश्वराखनस्तः पितास्माकमिति शृति**ः॥ १४ ॥

तससे अन्य पुत्रों ने कहा— हे निष्पाप! तुम्हारा यह धर्म नहीं है। हमारे पिताजी शंकर की आराधना में निरत रहते थे,

ऐसा सुना जाता है।

वानक्वीन्पहातेजा होक वर्षः परो प्रमाः विकारिकेन सम्पन्न राजानो से महोतले॥ २५ ॥

उनसे महातेजा जयध्यज्ञ ने कहा- वह मेरा परम धर्म

है। पृथ्वी पर जितने राजा हुए हैं, ये विष्णु के अंश से उत्पन्न

हुंग हैं राज्यं भारतविशासस्यं चनवान्युरुवोत्तमः।

युक्तीयोऽजितो विष्युः पासको जनता इरि:॥१६॥ भगवान् प्रभोत्तम राज्य का अवस्य फलन करेंगे। संस्तर

के पालक हरि एवं अपराजेय विष्णु ही पूजनीय हैं। साखिको राजसी सैव वामसी च स्वयं प्रभु:।

तिसातु पूर्तमः प्रोक्ताः सृष्टिस्क्रिल-सहेतवः॥२७॥ प्रभु को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की हेतुभूत वीन प्रकार

को मूर्तियाँ हैं-- सात्विको, राज्यो और तामसी। सत्त्वाला प्रगवन्त्रिकाः संस्थापयति सर्वदा। स्रोदब्द्धा स्क्रोपूर्तिः सहरेत्तामस्रो हरः॥२८॥

सत्त्व स्वरूप भगवान् विष्णु सर्वदा सृष्टि की स्थापना करते हैं। रजेपूर्ति बाध्य सृष्टि करते हैं और लगस महेश

संहार करते हैं वस्यान्यहीयवीनान्तु राज्यं वालक्तापिद्यु।

आराब्यो पगवर्गन्वज्ञः केञ्चवः केञ्चिपद्रनः॥२९॥ इसलिए इस राज्य का पालन करते हुए राजाओं के

आराध्य केशिहन्ता केशव भगवान् विष्णु है। निष्ठान तस्य क्यनं धातरोऽन्ये मनस्यिनः।

प्रोचुः संहारको रहः पुजनीयो पुरुश्वपिः॥३०॥

उसका यह बचन सुनकर दूसरे जो मनस्वी भाई थे वे बोले— जो लोग बोक की हच्छा करते हैं, उन्हें संहारकर्ता रुद्र की पूजा करनी खहिए

अर्थ हि भगतान् छ्यः सर्वं जनदिदं शिवः। तमीपुणं समाजित्य कालानो संहरेकपुः॥३१॥

ये भगवान् रुद्र शिव कालान्त (कल्यान्त) में तमोगुण का आत्रय लेकर इस सम्पूर्ण जगत् का संहार कर देते हैं।

वा सा घरतया पुर्तिरस्य तेजोपवी परा। संहरेद्विया पूर्व संसारं भुत्रभूचवा॥३२॥

उनकी जो अत्यन्त घोरतम तेजोमयी श्रेष्ठ मूर्ति है, इस

विद्यास्वरूप मूर्ति द्वारा त्रिशुलवारी संकर (संहारकाल में) प्रथम संस्थार का संहार करते हैं।

ततस्तानववीदाजा विकित्यासी जयनवजः। सत्त्वेन मृत्यते दश्चः सत्त्वात्याः भगवान्तरि ॥३३॥

तदनन्तर राजा जयध्यज ने सोचकर उन लोगों से कहा— सत्त्वपुण से प्राणी मुक्त हो जाता है और भगवान् हरि सत्त्वस्वरूप हैं।

तपुषुर्धातरो छहः सेवितः सन्त्विकैर्वनैः। मोचकेत्सस्य संवृक्षः यूजयेत्सकां हरम् ॥ ३४॥

उससे भाइवों ने कहा— सास्विक लोग रुद्र को सेवा करते हैं। सत्वसंयुक्त जीवातमा को पणवान शंकर मुक

कराते हैं। इसलिए निरन्तर शिव को पूजा करने चाहिए।

अवादवीद्राजपुत्रः प्रहसन्त्रै जयमञ्जः। स्वदर्यी पुक्रये पुक्तो नान्वो पुनिधिरिष्यते॥३५॥ इसके काद राजपत्र जयध्यज ने हैंसते हुए कहा— मुक्ति

मनियां को अभीष्ट है हवा च वैकार्की शक्ति उपाजान्द्रश्ती सदा।

के लिए अपना धर्म समीचीन होता है, दूसरा नहीं— ऐसा

आराजने परी धर्षे परारेरपितौजसः॥३६॥ इसलिए वैष्णवो शक्ति को सदा धारण करते हुए राजाओं

के लिए अमित तेजस्वी विष्णु की आराधना करना परम पर्म

तमद्भवीक्षावपुत्रः कृष्णो मविषतो वरः। वदर्जुनोऽस्मज्जनकः स धर्म कृतवानिति। ३७॥

एवं विवादे किस्ते शुरसेनोऽहबोहनः।

तम विद्वारमा में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण ने उससे कहा— हमारे पिता अर्जुन ने जिनका अनुष्टान किया, वही हमारा धर्म है।

प्रयाणपृष्योः क्रुप्त सूपुरते तत्तवैय तत्॥ ३८॥ इस प्रकार विवाद वह जाने पर शुरक्षेत्र ने यह बचन

कहा– इस विषय में ऋषि त्येग ही प्रयाण हैं। वे ओ कहें वहीं हमें करना है

तुत्तरते राजशार्दलाः वत्रच्यक्तंत्रवादिनः। यत्वा सर्वे सुसंस्काः सप्तर्शेकां हदक्रयम्॥३९॥ तदनकर उन राजनेशें ने ब्रह्मसादियों से पूछा और सब अत्यन्त उत्साहित होकर समर्पियों के आश्रम में पहुँचे। सामश्रुवंस्ते मुनवो विस्छाद्या क्वार्यतः। वा यस्मापिमता पुंसः सा हि तस्यैव देवता॥४०॥ मसिष्ठ आदि मुनियों ने उनसे यथार्यतः बताया कि जिस देवता में जिसकी अभिकृषि हो, वही उसका उपास्य देव है। किन्तु कार्यविशेषेण पुजिता बेष्टदा नृष्णम्। विशेषम्पर्वदा नार्य नियमो कृत्यता नृष्ण ॥४१॥

किन्तु कार्य विशंष से फूजित होने पर देवता मनुष्यों का इष्ट साधन करते हैं हे नुपराण कार्यविशेष व्यतीत हो जाने पर सम समय ऐसा हो यह नियम नहीं है।

नृपाणां देवतं विन्युस्तवेशक्षः पुरुदरः।

विश्राणमन्तिरादित्यो ब्रह्मा वैव पिन्नकब्क्॥४२॥ राजाओं के देवता विष्णु, शंकर और इन्द्र हैं। ब्राह्मणें के

राजाका के दवता विष्णु, शकर आग इन्द्र है। ब्राह्मणा व देवना अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा और संकर हैं देवानों देवते विष्णुदाँस्थानां विशुस्त्रक्।

गन्यर्ताचां त्रवा सोमे वक्षाणापयि कक्षते॥४३॥

े देवों के देवता विष्णु और दानवों के देवता विश्लाधारी (शिव) हैं चन्द्रमा गन्धवों और यक्षों के भी देवता कहे जाते हैं।

खिताबराजां बाग्देखी सिद्धानां भगवान् हरि । स्मसी शंकरीः स्ट्रः किल्लराजाञ्च पार्वतीम ४४॥ सरस्वती विद्याधरों की और भगवान् हरि सिद्धों के और संकर रुद्र सक्ष्मों के देवता माने जाते हैं। पार्वती किलरों की

द्वंबीणं भनवान् इहा महादेवस्त्रिभूलपृत्। मान्या स्त्रीकामुमा देवी स्वा विक्वतिसमास्कराः॥४५ ऋषियाँ के देवता भगवान् ब्रह्मा और त्रिशूलधारी महादेव हैं। स्त्रियों के देवता विष्णु, हिन्न, सूर्य तथा पावंती देवी हैं। गृहस्कानाम् सर्वे स्पूर्वहा वै बृह्यवारिकाम्।

वेद्यानसम्बद्धाः स्वाक्तीनां च महेत्वरः॥४६॥

देवला हैं।

गृहस्थों के सभी देवता हैं ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्म, वानप्रस्थियों के सूर्व और संन्यासियों के देवता महेश्वर हैं।

भूतानां भगवान्तद्रः कुष्पाण्डानां विनायकः। सर्वेषां भगवान् सृक्षा देवदेवः प्रजापति ॥४७॥ भूतों के देवता भगवान् क्द और कृष्णाण्डों (११७ प्रकार भूतों की जाति) के देवता विनायक हैं। देवेकर प्रजापति भगवान् ब्रह्म सबके देवता है।

हत्वेदं भगवान् ब्रह्मा स्वयं देवो हामानता वस्राज्यस्यको नुनं विकवसम्बन्धहति॥४८॥

ऐसा भगवान् ब्रह्म ने स्वयं कहा है। इसलिए जयव्यन विज्ञित रूप से विष्ण की आराधना करने के अधिकारी हैं।

किनु स्ट्रेण तादास्यं कुछा पूज्ये हरिनीः। अन्यवा उपने सर्च न हरिः सहरेतनः॥४९॥

किन्तु रुद्र के साथ विष्णु का तादाल्य समझकर मनुष्म हरि की आराधना करे। अन्यया राजा के तानु का नात हरि नहीं करेंगे।

सम्राज्यात ते अभ्युः पुरी परमञ्जेषनाम्। पानयाञ्चक्तिः पृथ्वोत्सिया सर्वोत्तिषुनके॥५०॥

अनसर वे (राजणण) प्रणाम करके अपनी परम सुन्दर नगरी में चले गये और युद्ध में शत्रुओं को जोतकर पृथ्वी का पालन करने लगे।

ततः कटाविद्वित्रेन्स् विदेहो नाम दानथः। धीषकः सर्वसस्यानां पूर्ति तेषां सभाववी॥५१॥

हे विद्रेन्द्रगण । तदनत्तर किसी समय सभी प्राणियों के लिए भीषण विदेह नामक दानव उनके नगर में आ पहुचा।

दंशकरात्वे दीसात्मा युवान्यदहनोपमः। ज्ञुलपादाय सूर्यामं बादयन्यै दिज्ञो दज्ञा।५२॥

वह अपनी देष्टा से भयंकर, प्रदीत शरीर और प्रसयकालिक अन्ति के सदश दिखाई देता था। सूर्व के समान चमकते हुए त्रिशुल को लेकर दशो दिशाओं की शब्दायमान कर रहा था।

तप्रादश्रवणारेमस्यांस्तप्र वे निवसन्ति से। तस्यकुर्व्यावितं स्वन्येदुदुवुर्पयनिहरूनः॥५३॥

बहाँ को मनुष्य निवास कर रहे थे, वे उसके नाट को सुनने के कारण प्राणत्याम करने लगे। कुछ लोग भयविद्वल हो भागने लगे।

काः सर्वे सूर्ययकाः कार्तवीर्यारमजास्तवा। सूरसेवादयः पञ्च राजानस्तु भक्कवलाः॥५४॥

तब कुरुवीर्य के पुत्र शुरसेन आदि पाँच महाबली राजा यद्ध के लिए तैयार हो गये मुपुर्वानवं सक्तिगिरिकृदासिमुहरैः। तान सर्वान् स हि विक्रेन्द्राः शुलेन प्रस्मप्रित॥५५॥ वे अक्तिः गिरिकृदः, तलवार तथा मुद्रर लेकर दानव की

व शासः । गारकृद, तलवार तथा भुद्रर लकर दानव का और दीड़े। है विप्रेन्द्रो ! उस दानव ने शूल से मानो परिहास करते हुए उन सबको हतप्रभ कर दिया।

भत हुए वन संबक्त हतप्रभ कर हिया। - पुद्धाप कृतसंस्था विदेह रह्मपटुरुव :।

सुरोऽकां स्रहिणोद्देषं शुरक्षेत्रस्तु बास्काम्॥५६॥

वे पाँचों राजा युद्ध के लिए उत्साहित होकर आक्रमण करने लगे। सूर ने रोंद्र अला को और सूरसेन ने बारूप अला को होहा।

प्रामाणयं उद्यः कृष्यो सावस्यं कृष्य एव य। जनसम्बद्धः कविरवैनुमानेपमेव साहरू॥।

कृष्य ने प्रजापत्य अस्त को, धृष्ण ने जायस्य को और जयध्यज ने कौसेर, ऐन्द्र और आग्नेन अस्त को चलाया।

भञ्जवाभास शुलेन वान्यस्माणि स दानवः। ततः कृष्णोः महादीयौं यदाणदाय सीवजाम्॥५८॥ स्पृष्टपात्रेण तरसा चिक्षेप च ननाद च।

उस दानव ने उन अलॉ को अपने मूल से तोड़ दिया। तदनन्तर महाशक्तिशाली कृष्ण ने अपनी भवंकर गदा उठ सी और स्पर्श करते हो उसे वेगपूर्वक फेंक दिया तथा गर्जना करने लगा।

सम्बन्धः सा पदाऽस्योग्ने विदेहस्य शिलोवपम्॥५९॥ च दानवञ्चालियतुं लालाकानकस्त्रिभम्। दुरुवुस्ते भयमस्ता दृष्टा तस्यातिषीरुवम्।६०॥

त्तक गदा उस विदेह की चट्टान के सम्बन खाती को प्राप्त करके अर्थात् टकराकर भी यमराज के सदश उस दानव को विचलित न कर सकी उसके इस अति पौरूष को देखकर राजा लोग भयभीत होकर भाग गये।

वक्कवस्तु मितनान् सस्तार वक्तः प्रतिम्। विद्यां वक्षियां लोकादिमप्रमेगमनामयम्॥६१॥ उत्तारं पुरुषं मूर्वं श्रीमति पीतवाससम्। ततः प्रादुरमूगकं सूर्वापुतसमक्षमम्॥६२॥

परन्तु बृद्धिमान् जयम्बन्न ने जगत् के पति, जयशोल, लोक के आदि, अप्रमेय, अनामय, रक्षक, पूर्वपुरुष, शश्मोपति, पीताम्बर विच्यु का स्मरण किया। तम दस हजार सूर्य के समान चमकने बाला सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ आदेशाहापुदेवस्य भक्तानुश्रहणकादः। जबाह जग्नां वीर्ति स्मृत्वा नारायणं नृषः॥६३॥ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए बासुदेव की उग्रज्ञा से आये हुए उस चक्र को राजा ने जमत् के उत्पत्तिस्थान नारायण का स्मरण करने के उपरान्त ग्रहण कर लिया।

प्राहिणोद्धै विदेहाय दानकेष्यो यदा हरिः सम्प्रस्य तस्य घोरस्य स्वंतदेशं सुदर्शनम्॥६४॥ पृथ्वियां पत्रवामास ज्ञिरोऽदिज्ञिखगरुकी।

तस्मिन् इते देवरियौ जूराक प्रातरो तृपाः॥६५॥

उसने विदेह दानव पर चक्र को छोड़ा जैसे दिव्यु दानवाँ पर छोड़ते हैं उस भयंकर दानव के स्कन्यप्रदेश को पाकर चक्र ने पहाड़ की चोटों के समान इसके सिर को भूमि पर गिरा दिया। उस देवजबु के मारे आने पर राजा शूर आदि प्रसन्न हुए।

तिक् च्छं पुरा विष्णुसापसाराज्य संकरम्। यस्मादवाय कास्मादमुराज्यं विनाशकम्॥६६॥

क्योंकि पूर्वकाल में विष्णु ने तम के द्वारा शंका की आराधना करके असुरों के विनासकारी उस चक को पस किया था, इसलिए वह शंकाजी से प्राप्त किया गया था।

सपावतुः पुर्वी रम्बां प्रधारकाष्यपुत्रकन्। द्वारा वणाय पणवाक्षाकरकापराक्रमम्॥६७॥ कार्तवीर्यमुद्धे द्रष्ट्वं विश्वामित्रो महामुनि । तमागतमको दृष्ट्य राजा सम्प्रत्यलोकनः॥६८॥

वे राजा लोग सुन्दर नगरी में पहुँचे और भाई का पूजन किया। जयध्यज का पराक्रम सुनकर महामृति भगवान् विश्वामित्र कार्तवीर्य के पुत्र को देखने के लिए आये। उनको आया हुआ देखकर राजा की आँखे कुछ भ्रान्तियुक्त हो गई समावंद्रशासने राज्ये कृतवामास भक्ताः।

उवाच भगवन् घोरः प्रसादाद्धवतोऽसुरः॥६९॥ विपातितो मया सोऽव विदेहो दानवेचर । त्वद्वाक्याच्छित्रसन्देहो कियां सत्त्वपराज्यम्॥७०॥

प्रयत्रः सरणं तेन प्रसादो मे कृतः शृथः। यहवामि परमेशानां विष्णुं पत्रदल्वेशणम्॥७१॥

राजा ने श्रद्धापाव से वन्हें रमजीव आसन पर बैठाकर पूजा की और कहा— भगवन् आपकी कृपा से मैंने दानेश्वर विदेह जामक असुर को मार गिरामा है। आपके वसन से

विद्ह नामक अनुर का भार गिरामा है। जाएक विमान से मेरा सन्देह दूर हो गया है। मैं सत्यपराक्रमी विम्लु की सरण म हूं अवस्य दन्हान मुझ पर मणलक्या कृषा का हा स कमलपत्र के समान मेत्र वाले परम प्रभु विष्णु का बजन कर्रोग

करूप कथं केन विश्वनित सम्यूज्वो इस्सिश्चरः। कोऽयं नस्त्रको देवः विद्यमानस्य सुक्ता।७२॥

किस प्रकार किस विधि से ईक्षर हरि का भूजन करना चाहिए? उत्तमस्रती ये नास्त्रणदेव कीन हैं? इनका क्या प्रभाव है?

सर्वपेतन्त्रसावश्य परं कौतृहलं हि मे। सरक्ष्यवस्य कवने कुखा झालो पुनिस्तवः। दृष्टुः हरो परा पर्तिः विद्यापित उवाच हा:७३॥ यह सम मुझे बता दें? पुझे बड़ा कृतृहल हो रहा

यह सब मुझे बता दें? मुझे बड़ा कुत्हल हो रहा है? तब जयध्वज का चचन सुनकर और विष्णु के प्रति राजा की श्रेष्ठ भक्ति को जानकर सान्तभाव वाले मुनि विश्वामित्र ने कहा

यतः प्रवृत्तिभूतानां वस्थिनसर्वं यतो जगन्॥७४॥ स विष्णुः सर्वभूतात्म तपात्रित्व विमुख्यते। यमक्षरात्परतरस्परं प्रहुर्नुहाञ्चमम्॥७५॥ विश्वामित्र बोले— जिनसे प्राणियाँ की उत्पत्ति होत्ये हैं

और जिनमें सम्पूर्ण जगत् लॉन होता है, वे सब भूतों के आत्मारूप विष्णु हैं। उनका आश्रय लेने से मुक्ति मिलती है। उन्हें तत्त्ववेता अक्षर ब्रह्म से भी पर तथा (हदयरूप) गुह्म

में स्थित कहते हैं। आनन्तं परयं क्योग स वै नात्म्यणः स्मृतः। निर्मादितो निर्मिक्कस्यो निरमानन्दो निरक्षनः॥७६॥ चतुर्व्यृह्यरो विष्णुरव्यृहः श्रोच्यते स्वयम्। परमात्मा परवाम परं क्योग वरं पदम्॥७७॥

परमान्या परन्याम परं व्योम परं पदम्॥७७॥ तन्हें एरमानन्दमय एवं व्योमस्वरूप भी कहतं हैं वे हो नारायण कहे गये हैं। वे निस्प प्रकटरूप वाले, निर्विकल्प, नित्य आनन्दरूप, निरजन, चतुव्यृंहवारी होने पर भी जो स्वयं अव्यक्त कहे जाते हैं। वे विष्णु परमात्मा, परम घाम,

स्वय अज्यूह कह जात है। व 1 परम्यकाशमय तथा परम पद है। त्रिपादमहर्ष बह्न तपाहुईह्नवा

तिपादमहरं बहा तपाहुईहावादिनः। स वासुदेवो विकासम योगासम पुरुषोत्तमः॥७८॥ बहावादी ऋषि उनको त्रिपाद या तीन अंश वासा, अश्वर ब्रह्म कहते हैं। वे विश्वसमा, योगास्मा, पुरुषोत्तम वासुदेव हैं। स्ववर्णात्रमयर्वेण पुंसां यः पुरुषेत्रमः॥७९॥ एतस्वयुक्तवा भगवान्त्रिग्रामित्रे महातपाः॥८०॥ सुरक्षेः युजितो वित्रो जवामक्ष स्वयन्त्रमम्।

वस्यांशसम्मयो सहा छहोऽपि परपेसरः।

जिनके अंश से क्षण्णा तथा परमेक्षर स्द्र भी उत्पन्न हुए हैं अपने वर्णात्रमधर्म के अनुसार हर कोई मनुष्य कामनारहित व्रतभाव से उन पुरुषोत्तम की आरोधना करे। इतना कहकर महातपस्त्रो भगवान् विशामित्र तुर स्वदि राजाओं से पूजित

महातपस्तो भगवान् विशामित्र त्रुर अर्धदे राजाओं से पूजित होकर अपने आद्रम को चले गये अब जुराइको देवमकान्त भोधरम्॥८१॥ यक्तेन यहागव्यं ते निष्कामा स्त्रुपद्मयम्। तान्त्रसिरहातु मगवान्याक्रमामास धर्मदित्॥८२॥

अनन्तर त्रूर आदि राजः लोग वज्ञ द्वारा प्राप्त, अविन्त्रती, रुद्द, महेबर को यज्ञ द्वारा आग्रधना करने लगे। धर्मवेता भगवान् वसिष्ठ ने उन लोगों को यज्ञ करामा गौतबोऽगस्तिराधिश सर्वे स्ट्रपराक्रमान विद्यापित्रस्तु भगवास्त्रकस्त्रमारिन्द्रमम्॥८३॥ राजवामास मृतादिमादिदेवं जनार्वनम्॥

तस्य यत्रे पद्मयोगी सङ्गादेवः स्वयं हरिः॥८४॥

साविशासीत्स भगसान्तद्रकृतिमवामकत्॥८५॥

हनके यह कराने बाले वे भूनि भी थे— गौतम, सगस्ति
और अग्नि। वे सब सद्भगयण थे। भगवान् विवासित्र ने
सङ्दमनकारी अध्यक्ष्य को यह कराया, निसमें भूतों के
आदि तथा आदिदेव चनाईन की यहन कराया। इसके वह
में स्वाकारी अध्यक्ष देव सनई भगवान हरी एकट हुए। यह

में यहायोगी, भाशात् देव, स्वयं भगवान् हरि प्रकट हुए। यह अद्भुत बात हुई। जवध्वपोऽपि तं विष्णुं स्त्रस्य परमां क्नुम्। शबेवं सर्वदा बुद्ध्या सनेनायगदच्युतम्॥८६॥ जयध्वया नं भो तन विष्णुं को रुद्र का उत्तम हरीर

य हमे नृष्याक्रियं जयव्यज्ञपराक्षपम्।
सर्वपार्यवितर्गृको विष्णुलोकं स गच्छति॥८७॥
वो नित्प इस जयव्यक पराक्रमरूप इस अध्यय को
सुनता है, वह समस्त पायों से भुक्त होकर विष्णुलोकं को
प्राप्त करता है

इति श्रीकूर्यपुराणे पूर्वपाने सोम्बंशनुकोर्सनं नाम
हावित्रोध्ययय:॥२२॥

मानकर यनपूर्वक अच्युत का यह द्वारा पूजन किया

# त्रवोविष्ठोऽध्याय:

(जयस्कद्धवंशानुकोर्सन)

सूत्र उद्याच

प्रकल्पनस्य पुत्रोऽपृतालजङ्ग इति स्मृतः।

इतं पुजस्तु तस्पायन्त्रलक्ष्युः इति स्पृताः॥ १॥

महर्षि सुत जी ने कहा था— जयध्वज राजा का एक पुत्र था, जो तालजङ्क नाम से प्रख्यात हुआ। उसके सी पुत्र हुए,

वे भी तालजङ्क नाम से ही कहे गवे।

तेवा उपेहो महावीर्षो वीतिहोत्रोऽभवद्वपः।

कुवप्रमृतसञ्चान्ये चादत्तः पुण्यकर्मिणः॥२॥

हन सबमें जो ज्येष्ठ पुत्र था, वह महावीर्य वीतिहोत नायक नृप हुआ। अन्य वृषप्रभृति यादव बहुत ही पुण्य कर्मी

के करने कले थे। वृत्रो वंशकरस्तेषां तस्य पुत्रोऽधवनस्युः।

यद्योः पुत्रहतं त्वासीद्युवकस्तस्य वंज्ञयाकु॥३॥ दनके वंश का करने वाला वृष नामक पुत्र था। उसकी

पुत्र मधु हुआ था। मधु के भी सौ पुत्र हुए थे उनके वंश

को चलाने वाला वृषण का बीतिहोत्रसूराहापि विश्वतोऽयन हत्ववः। दुर्ज्जयस्तस्य पुत्रोऽधूत्सर्वज्ञासर्विज्ञास्यः॥४॥

बीतिहोत्र का पुत्र भी अनन्त नम्म से प्रसिद्ध हुआ था उसका पुत्र दुर्जेय या जो सभी शाखों का जाता वा

सस्य भावां स्ववती गुणैः सर्वेरलेकृताः

प्रतिवृतासीत्पतिना स्टब्पंपरिपालिका॥५॥

उसकी भार्या परम रूपवली और सभी गुणों से अलंकत थी। यह पूर्ण पतिहरू धर्म का पालन करने वालो तका पति के द्वारा अपने धर्म की परिपालिका थी।

स कदाचि-पद्धाराजः कालिन्दीतीरसंस्थिताय॥ अपस्यदुर्वभी देवी बायनी पशुरश्रुतिप्।।६॥

किसो समय महाराज ने कालिन्दी के तट पर खड़ी हुई

तथा मधुर स्वर से संगीत का गायन करती हुई देवी उर्वशी को देखा था।

क्तः कामाइक्षमनास्त्रसमीवपूर्वत्य वै। प्रोचाच सुचिरं कालं देवि रजुं भवाईसि॥७॥

टसे देखते ही वह राजा काम से आहत पन वाला हो गया और फिर उसके समीप पहुँच कर राजा ने कहा छ-

है देवि तुम मेरे साथ चिरकाल तक रमण करने के थोग्य हो।

सा देवी नृपति बुद्धा स्रपलावण्यसंयुत्तम्। रेमे तेन चिरे करले कामदेवभिवापरम्॥८॥

उस देवी उर्वसी ने भी कप-लावण्य से संयुत दूसरे कामदेव के समान उस नुभ की देखकर उसके साथ

चिरकाल पर्यन्त रमण किया था।

कारतकान्द्रो एजा तापुर्वशी प्रह शोधनाम्। गरिष्यामि पुर्वे रम्यं इसलेखद्रबोह्नव:॥९॥

बहुत समय बाद जब उसे ज्ञान हुआ, तो उस राजा ने परम सुन्दरी उबंशी से कहा— अब मैं अपनी रम्य नगरी में आऊंगा। तब हैंसते हुए उवंशो ने यह बादय कहा---

न होतेनोवधोणेन धकतो राजसुन्दर। प्रीतिः सम्रायते यहां स्वात्वर्ग करारे पुनः॥ १०॥

तापक्रवीसा पतिसान् गस्या सीवसमं पुरीप्।

वहाँ ठहरना चाहिए

हे सन्दर राजा। आपके साथ इतने काल उपभोग करने से मुझे प्रसन्नता नहीं हुई है। इसलिए एक वर्ष और आपको

आविषयामि भूबोऽत्र तन्पेऽनुज्ञातुपर्हसिः।११९॥ उस समय चुद्धिमान् राजा ने उससे कहा। इस समय में

जीव्र ही अपनी नगरी में जाकर पून: यहाँ पर आ जाऊंगा। अतएव तुम मुझे जाने की अनुमति देने थोग्य हो।

क्रफुबोन्सा सुपगा तक कुरु किलायते। नान्याप्यरसा ताबद्रनव्यं अवता पुनः॥ १२॥

उस सुभगा ने राजा से कहा— हे प्रजापते. आए वैसा हो करें किन्तु आपको फिर किसी अन्य अप्सरा के साथ रमण

नहीं करना चाहिए ओफ्लिक्सा यथौ तुर्गं पुर्हे परपश्लेमनाम्।

कत्वा पतिस्ता पत्नी सुष्टा भीतोऽभवत्रुपः॥ १३॥ बहुत अच्छा, इतना सहकर वह शीध ही अपनी परम रमणीय नगरी में जा पहुँचा। परन्तु वहाँ जाकर अपनी

पतिद्वता पत्नी को देखते ही वह राजा भगमीत हो गया संप्रेक्ष्य सा गुणवती भार्यो वस्य पतिकता।

चीतं प्रसन्नया प्राष्ट्र काव्य पीनपयोजना। १४॥

उस राजा को ऐसा भयभीत देखकर उसकी गुणवती, पतिव्रता एवं उप्रत स्तनों बाली सुन्दर पत्नी ने प्रसन्नतः पूर्ण वाषी से कहा।

स्वापिन् किनडं मकतो पीतिरक्ष प्रवर्नते। सद्दृष्टि में क्वातस्य न सङ्गां कार्नवेन्विद्व्॥ १५॥ हे स्वापिन्! आज यहाँ पर आपको यह कैसा मय हो रहा

है ? उसे आप मुझे सीक बीक भक्तओ परन्तु राजा सन्जावत उसे कुछ भी न मता तथातस्य नहीं कह रहा था।

स स्टब्स वाक्रमाकार्य लज्जावनसमानसः) सारामा कर्म कुछ ना न नता समाराम नहा नहा सह रह

नोक्षक कि**विश्वपरि**र्कानदृष्ट्या क्विद सा॥ १६ ॥

उस पत्नी के दचन को सुनकर वह राजा लग्ना से अवनत मुख हो गया था और उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया फिर भी उस (पतिवृक्त पत्नी) ने जान-दृष्टि से सम कुछ जान लिया था।

न भेतव्यं त्थवा राजन् कार्यं पार्ववज्ञोधनम्। भीते त्वस्य महाराज राष्ट्रं हे नासपेष्यवि॥१७॥।

फिर उस पत्नी ने कहा— है राजन्! आएको कुछ भी भय नहीं करना चाहिए जो भी कुछ पापकर्म आपसे बन गया है उसका शोधन कर डालना हो उचित है है महाया आपके इस तरह भयभोत रहने पर यह आपका सद्द ही नाश को प्राप्त हो जायक

ततः स राजा पुतिमाधिर्यस्य तु पुरानतः। गत्वा कण्यात्रमं पुण्ये दृष्टा तत्र महायुनिम्॥१८॥

इसके उपरान्त वह द्युतिभान् अपने पुर से निकलकर परम पुण्यमय कण्य ऋषि के आश्रम चला गया वा और वहाँ पर महामुनि का दहान प्राप्त किया था।

निराप्य कञ्चवद्यासायक्कितविर्वि सुप्रम्। जनाम हिमक्ष्मुकं समुद्दिष्टं महाकलः॥१९॥

महर्षि कण्व के मुख से परम तुभ प्राथश्वित की विधिका श्रवण करके वह महान् बलवान् समुदिष्ट हिमाचल के पृष्ट पर चला गया था।

सोऽयङ्ग्यत्ववि राजेन्द्रो गन्वर्ववरमुद्यमम्। भाजमानं स्रिया व्योप्ति मृक्तिं दिव्यफलया॥२०॥

ठस राजेन्द्र ने मार्ग में एक उत्तम गर्क्व श्रष्ट की देखा था जो क्योप में श्रो से परम प्राजमान ख और एक दिव्य भाना से विभृतित हो रहा या

वीक्षय मालामपित्रकाः सस्माराप्यस्तसे वराष्। ठर्वज्ञी जा मन्द्रक्षेत्रे सस्वा एववपहेति॥२१॥

उस सञ्जओं के नात करे वाले नृप ने इस माला को देख करके अपस्माओं में श्लेष्ठ उस ठर्वती का स्मरण किया था यह माला तो उसकी वा उसके ही योग्य है ऐसा मन में विकार किया था।

सोडतीय कामुको राजा सम्बर्धेणाम केन हि। संकार सुमहसुद्धै मास्तरपादसुमुख्यः।। २२॥

बह एका अन्यन्त ही कामुक चा और उस राजा ने उस गन्धर्व से महान् युद्ध किया चा और उस माला को लेने के लिये समझत हो गया था।

विज्ञित्य समरे मालां गृहोत्या दुर्ज्ययो हिजाः। जन्मम तामदारसं कालिन्दी हुद्धमादसह॥ २ है।।

है द्विज्ञाण समर में उस गन्धर्व को पराजित करके उस दुर्जय ने उस माला को प्रहण कर लिया था और फिर कालिन्दों के तट पर उसी अप्सरा को देखने के लिए आदर से पहुँच गया चा

अक्ट्राप्यरमं तत्र कामसाणानिपीकितः। बद्धाप सकलो पृथ्वीं सहद्वीपसपन्तिताम्।।२४॥

वहाँ पर तस अपस्या को न देखकर वह काम के बाणों से बहुत पीड़ित हुआ का और फिर सातों द्वीपों से समन्त्रित इस सम्पूर्ण भूमि पर भ्रमण करने लगा वा

आक्रम्य हिमकसम्ब्रंपूर्वशीदशंगीरपुषः। जनाम शैलक्ष्यरं हेमकुटमिति सुतम्॥ १५॥

उर्वक्ष के दर्शन करने को परभ उत्भुक होकर उसने हिमालय के पार्व भाग का उदकारण करके सैलॉ में प्रका हमकुट पर यह चला गया— ऐसा सुना है।

तत्र तत्रप्यसेवर्षा बुद्धा वं सिद्धविक्रमम्। कार्य सन्दर्भित घोर भूकितं विक्रमालवास २६॥।

बहाँ-बहाँ पर रहने कालो श्रेष्ठ अप्सराएँ उस सिंह के सम्भन दिकार वाले ग्रामा को देखकर के चित्रमाला से भूषित घोररूप कामदेव ही मानने लगीं थीं।

संस्यर**पूर्वजीक**क्यं

तस्यां संसत्तनानसः

न पहचति स्थ ताः प्रवी

मिरेः मुङ्गाणि जम्बितान्॥ २७॥

वर्षशी के बाक्य का समरण करते हुए दसी में अच्छी प्रकार आसक मन वाले वस राजा ने दन सबको नहीं देखा। और तह परंत की शिखरों पर चला गया था।

त्रतात्वमारसं दिव्यवदृष्टा कामगीतितः। देवलोकं महामेतं वर्षा देवपराजमः॥२८॥ वहाँ पर भी उस दिव्य अपसरा को न देखकर काम से भीड़ित वह देवतुल्य पराक्रमी राजा महामेरु पर स्थित देवलांक पर करा गया।

स तत्र मानसं नाम सरकौलोकपवित्रुवप्। भेजे भूकपतिक्रम्य स्वनाहुकलभावितः॥२९॥ तस्य तीरेषु सुपगासुरजीमतिलालसाम्।

दृष्टवानस्वरूपम् वस्यै पालान्ददौ पुनः॥३०॥ अपने बाहुबल से पुजित वह राजा उस पर्वत के एक

तिखार को प्यस्कर तीनों लोकों में प्रसिद्ध मानस नामक सरंवर पर गया। वहाँ उसके तट पर विचरण करती हुई अति भाग्यताली, काम लालसा से युक्त, और निर्दोष अर्ज़ा वाली उस उर्वशों को देखा का तब राजा ने उसी को वह दिव्य माला दे दी?

स मालक वदा देवीं भूषिती प्रश्नव मोहितः। रेमे कृतार्वमान्याने जानारः सुचिरनाया। ३१॥ उस समय दिव्य माला से भूषित उस देवी अपसरा को

देशकर वह मोहित हो गया और अपने आपको परम कृतार्थ मधनता हुआ उसी के साथ बहुत समय तक रमण किया।

अहोर्चर्सी राजवर्ष स्तान्ते वाक्यभद्रवीत्। कि कृतं प्रकत बीर पुरी गत्वा तदा दृष॥३२॥

इसके अनन्तर रति-क्रिया समाप्त होने पर उस उर्वजी ने उस ब्रेष्ट राजा से यह वाक्य कहा था— हे बोर आपने अपनी नगरी में जाकर क्या क्रिया था!

स वस्तै सर्वेषाचाइ पत्या सस्समुदीरितम्। कण्यस्य दर्शनकृत कलापहरको तथा।:३३॥ शुलैतदुव्याहर्त तेन गच्छेत्याह हितैविणी।

क्षापं दास्यति ते कम्बो ममापि मन्नतः प्रियसः। ३४॥ उसके प्रेया कहते पर जो भी कछ उसकी पत्री ने कह

टसके ऐसा कहने पर जो भी कुछ उसकी पनी ने कहा था, राजा ने वह सब कह दिया। (मार्ग में) कण्व ऋषि का दर्शन और दिव्य याला के अपहरण को कह भी कही। उस राजा के द्वारा कही हुई सब कार्ते सुनकर उस हितैषिणी

हर्वती ने कहा— तुभ जाओ क्योंकि यह कण्य ऋषि आपको और आपको पत्नो मुझे भी शाप दे देंगे।

तत्वसकृत्यकृतसम् जेत्त्वेऽपि मदमोद्धितः। न च तत्कृतवान्याक्यं तत्र संन्यस्तयानसः॥३५॥

इस नरह उसके बार-बार कहने पर भी भदमोहित महाराज ने उसके स्वाद को नहीं किया क्योंकि उसका यन उसीमें ही संसक्त था। तदार्वक्षी कायरूपा राहे स्व कपपुरुट्या। सुरोपक्षं पिहलाई दर्शयागस सर्वदा। ३६॥

तव वर्वती ने अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली होने से, राजा की अपना भयायह रूप दिखाया वा जो

सर्वदा अतिसय रोमों से युक्त तथा विकृत नेत्रों जाता था। तस्यां विरक्षधेवस्कः स्पृत्वा कम्बाधिधाकितम्।

विश्वमापिति विनिश्चित्व तयः कर्तुं समारमत्॥३७॥ उस समय (विकास रूप को देखकर) राजा उसमें

विरक्त किस वाला हो गया या और रूप्त के (पायश्चित्तक्य) वयन का स्मरण करके "मुझको विकार है "ऐसा निश्चय करके तप करना आरम्भ कर दिया

संवस्तरहादशकं कन्दपुलकरशासनः। भूध एव हादशकं वावृषकोऽभवशृषः॥३८॥ उसने वारह वर्ष पर्यना कन्द्र, मूल और फलों का हा

आहार ग्रहण किया और फिन अन्य बारह वर्ष तक केवल बायु का ही भक्षण करके रहा चा भक्षा कण्वाक्षमं भीत्या वस्मै सर्व न्यवेदयन्।

ख्यमप्रयासा भूवस्वपोपोषपनुसमम्॥३९॥ इसके उपरान्त राजा ने कण्य के आश्रम में जाकर

फिर उत्तम तरोबोग करना आदि संपूर्ण वृत्ताना बता दिखा दक्षिय ते राजशार्द्दले प्रसन्नो भगवानुषिः।

भयपूर्वक ऋषि को अप्सरा के साथ सहवास करना और

कर्तुकरमो हि निर्वीयं तस्यामियदमग्रवीत्॥४०॥ इस क्षेत्र राजा को देखकर भगवान् ऋषि परम प्रसन्ध हुए

फिर इसके पाप को निर्योज करने को इच्छा से ऋषि ने इस

राजा से यह वचन कहा। कम्ब उठाव

ण्डक वारत्पासी दिव्यामीश्वराष्ट्रवितां पुरीम्। आस्ते पोर्टापतं लोकं तत्र देवो महेसरः॥४२॥

कण्य ने कहा— हे राजन् अस तुम बाराणसी जाओ, जो नगरी परम दिव्य और ईहर से अध्युवित है। वहाँ पर देव महेशर सम्पूर्ण लोक को पार्ण से मुक्त कराने के लिए हो यहाँ बास करते हैं

स्तरता सन्तर्धा विविवद्धक्षयां देवताः पितृन्। दृष्टा विसंसरं सिद्धं किल्कियानोध्यसे समात्॥४२॥

वहाँ भङ्गा में विधिपूर्वक स्नान करके और देवगण तथा पितरों को तर्पम करके विशेष्टर जिब के लिङ्ग का दर्शन करना। ऐसा करने से क्षणभर में हो पापों से मुक्त हो

जाओंगे

प्रणम्य ज्ञिरसा क्यतमनुज्ञाया च हुम्ब्रेयः।

पूर्वपापे सनुविद्योक्ष्यायः

बाराजस्वां हरे युद्धा पायान्युसबेऽधवसवः॥४३॥ तम वह दुर्भव सिर से भगवान् कपन ऋषि को प्रणाम

करके उनसे अनुमति प्राप्त कर व्यापनसी गया। वहाँ भगवान् हर के दर्शन करके सब पत्पों से मुक्त भी हो गया था।

जनार स्वपुरी शुभ्रो फलवाभ्रास पेदिनीम्।

याजपामास तं कन्नो खनितो पूजवा पुनि ६४४॥

इसके बाद राजा अपनी परम उज्ज्वल नगरी में चला गया

था और पृथ्दी का पालन करने लगा था। उस कण्व युनि ने राजा के द्वारा याचना करने पर कृपा करके यज्ञ करवाया था

तस्य पुत्रोऽच पतिमान् सुप्रतीक इति स्मृतः। वपूर्व जातमातं तं राजानपुष्तिस्थिरेश ४५॥ **डर्वञ्चाञ्च पहार्वीर्या** सप्त देवसुतीयमा ।

कवा अमृद्धिरे सर्वा मनवर्षे दविता द्विजा ॥४६॥

उस राजा का सुप्रतोक नामक एक बुद्धिमान् पुत्र हुआ। या। उसके उत्पन्न होते ही उवेशी में भी दंख-पुत्रों के समान महान् ऋकिसम्पन्न सात पुत्र हुए ये। वे सब भी वहाँ

उपस्थित हो गये। हे द्विजगम ! उन सबने मन्सर्व को प्यारी कन्याओं को (पल्बीरूप में) ग्रहण किया था।

एव व: कव्ति: सम्यक् सहस्रज्ञित उत्तम:। वंश प्रपहरे नृष्मं क्रोहोरपि निकेकता।४७॥ यह आप सबको सहस्रजित के परमोत्तम दंश का वर्णन

किया है, जो मनुष्यों के पापों का हरण करने वाला है। अब

(सहस्रजित् के छोटे भाई) ऋोड्ड के वंश को भी मुद्र से समझ लो।

इति क्षेत्रूर्मपुराचे पूर्वस्वने सववंज्ञानुकीतीर प्रवोचिक्रोऽस्वायः ॥ २ ३ ॥

चतुर्विशोऽध्याय: (यदुवंशकीर्ति का वर्धन)

भूत उदाच

क्रोहोरेकोऽभक्तुत्रो कुञिनीकर्निति शुतः।

तस्य पुत्रोऽमकस्क्रमतिः कृतिकस्तत्सुतोऽभवत्।) १॥ स्त खेले— ऋष्ट्र का वृजिनीवान् नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र

हुआ। उसका पुत्र उद्यति हुआ और उसका भी पुत्र कुशिक नाम काला हुआ।

कुञ्जिकाद्भवत्पुत्रो नाम्ना वित्ररको बलीः

अब चैत्ररहिलंकि ज्ञानकिदुरित स्कृतः॥ २॥ कुशिक का पुत्र बलवान् चित्रस्य हुआः चित्रस्य का पुत्र

लोक में तराविन्दु अम से विख्यात दुआ। तस्य पुत्रः पृतुयमा राजाभूद्धर्मतस्परः।

पृथुकर्या च तत्पुत्रस्तस्यात्पृथुक्रयोऽभवत्।। ३।।

उनका पुत्र राजा पृथुवक्त हुआ, जो धर्मपरायण था। उसके पुत्र का नाम मृबुकमां था। पृषुकर्मा का पुत्र पृथुजय

<u>पृथुकीर्तेरपूर्वसमार्ग्युदानस्ततोऽभवव्।</u>

पृकुत्रवास्तस्य पुत्रस्वस्वासीत्पृत्रुसचमः॥४॥ उससे पृथुकीर्ति हुआ और उससे पृथुदान। पृथुदान का

पुत्र पृथुक्षक और उससे पृथुसत्तम का जन्म हुआ इक्षनास्तस्य पुत्रोऽपृत्कतेषुस्वत्युतोऽभवत्।

तत्पाद्दे स्वयक्थवः धरावृत्तश्च तत्सुव ॥५॥ पृथुसत्तम का पुत्र उज्ञना और उसका पुत्र शतेषु हुआ। उससे रूक्पकवच का जन्म हुआ और उसका पुत्र परावृत्त

हुआ। परावृष्टमुतो जङ्गे बामयो लोकविञ्चतः। तस्माहिदर्भः समुद्रे विदर्भाक्तवकी(एक)॥६॥

परावृत्त का पुत्र यामय संसार में प्रसिद्ध हुआ। उससे विदम समक पुत्र का जन्म हुआ और विदर्भ से ऋथ और

लोमप्रदरदृतीवस्तु वसुस्तस्यातस्यो नृषः। **वृ**तिस्तस्यामकापुत्रः क्षेतस्तस्याध्यपूर्युतः तथा।

कौतिक न्त्रम के दो पुत्र हुए।

उसका तीसरा पुत्र लोमपाट बा। उसका आत्मज राजा बधु हुआ। उसका पुत्र धृति और धृति का पुत्र सेत हुआ।

120 श्रेतस्य पुत्रो बलवाश्राम्मा विश्वसहः स्मृतः। तस्य पृत्रो महावीर्थः त्रमाताल्कीशिकः स्पृत;॥८॥ हेत का पुत्र बलवान् विश्वसह नाम से प्रसिद्ध हुआ था उसका पुत्र महावीर्य था, जो अपने प्रभाव से कौशिक नाम सं प्रसिद्ध हुआ। क्षमृतस्य सुतो वीमान् सुमन्त्रस्न सर्वोऽनलः। अन्तरस्य सुतः सेनिः सेनेरन्येऽपतन्तुवाः॥९॥ उसका पुत्र धीमान् सुमन्त हुआ और उससे अनल की उत्पत्ति हुई अनल का पुत्र श्वेनि वा और उससे अनेक पुत्रों ने जन्म लिया तेषां प्रयानो चुनियान्वनुव्यान्तसुतोऽभवत्। वपुष्पतो कुहमेकः स्त्रीदेवसात्मुतोऽपक्त्॥ १०॥ उनमें प्रधान था चतिमान् हुआ। चुतिमान् का पुत्र वपुष्पान् हुआ वपुष्पान् का पुत्र बृहन्मेधा और उसका पुत्र श्रीदेव हुआ वस्य वीवरवो विमा स्ट्रथको महाकलः। ऋवस्याय्यमयस्कृतिर्वृष्णिस्तस्यामयस्याः॥ ११॥ विप्रवृन्द श्रीदेव का पुत्र शिवधक्त एवं महामली बीतरय हुआ। ऋष का पुत्र कुन्ति और कुन्ति से वृष्णि उत्पन्न हुआ। वस्यात्रवरतो सम वमृव सुपद्रावल:। कदाकिन्युगयां यातो दुहा राक्षसमूर्जितम्। १२॥

उससे अत्यन्त पहाबलो पुत्र उत्पन हुआ। किसी समय वह शिकार खेलने गया तो एक वहा तेजस्यी राक्षस उसे

दिखाई पहा। दुराव महताविहो भयेन मुनिपृङ्गवाः। अन्ववावत संबुद्धो राह्मसस्तं महाकलः॥ १३॥ मनिश्रेष्टी! महान भय से आविष्ट हो एजा मापने लगा।

दुर्वोचनोऽग्निसंकातः शुलासकपद्मवतः। राजा स्वक्वो भीताः नातिदुरादवस्कितम्॥ १४॥ अपञ्चलपर्यं स्थानं सरस्वत्याः सुगोपितम्।

स बहेरोन पहला सम्बाच्य प्रतिपाद्वर ॥ १५॥

अत्यन्त क्रुध महावसी राक्षस ने उसका फेड़ा किया।

वह दुर्योधन सक्षस अग्नि के समान देदीप्यमान और उसके हाथ में त्रिशृल था। उसे देखकर भय को प्रक्ष राजा नवस्य ने कुछ ही दूर पर स्थित सरस्वती देवी का परम

मुरक्षित एक स्थान (मन्दिर) देखा। वह बुद्धिमान् राजा बड़े वेग के साथ वहीं पहुँच गया। क्वन्दे शिरमा वृहा सक्तरेवीं सरस्कतीम्। तुष्टाव वान्धिरिष्टामिर्वकुम्बलिरमित्रकित्॥ १६॥

वहाँ साधात सरस्वती देवी का दर्शन करके उसने सिर हुकाकर प्रणाम किया। शतुज्जी तस राजा ने हाथ जोड़कर हष्ट वाक्यों से स्तृति की।

पपात दण्डवञ्चपौ त्ववाई ऋरणपूर्वः। नवस्यापि महादेवीं साक्षादेवीं परस्कारिया। १७॥ वह भूमि पर दण्डवत् गिर गया और बोला— मैं आपका शरणागत हूँ यें महादेखे साधात् सरस्वती देवी को नमस्कार करता है।

नमस्ये अगता योनि योगिनी परमां कलामा। १८॥

वाग्देक्तामनाचन्तामीश्वरी बृह्मचारिणीय्।

बाग्देवतारूप, आदि और अन्त से रहित, ईश्वी, इहाचारिको, संसार का उद्धव स्थान, योगिनी तथा परम कलारूप आएको मैं नमस्कार करता है। हिरध्यपर्यसम्पूर्ता त्रिनेत्रां चन्द्रशेखराम्। नमस्ये परमानन्दां चित्कालां बहुमध्यिणीम्॥ १९॥

हिरण्यगर्थ (ब्रह्मा) से उत्पन्न, क्षेत्र आँखो बाली, मौलि

पर चन्द्रमा को भारण करने वाली, परमानन्दस्वरूप,

चित्स्बरूप, कलास्बरूप तथा ब्रह्मरूपिणी को नमस्कार करता है। पाडि मां परमेजानि पीतं शरणमागतम्। एतस्पिक्रतरे कुद्धो राजानं राष्ट्रसेग्ररः॥२०॥ हर्नु समागतः स्तान वन देवी सरस्वती।

सपुद्धप्य तथा जुलं प्रविहो बलगर्वित ॥ २ १॥

करें। इसी बीच ऋध हुआ एक्षसराज राजा को म्हरने के लिए उस स्थान में जा पहुँचा, जहाँ देवी सरस्वती थीं। यह प्रश्नस बल से गर्वित होकर हाथ में त्रिजुल उठाकर प्रक्टि हुआ था। त्रिलोकमातुर्हि स्वानं ज्ञलाकुदिलसविभय्।

हे परमेक्से भवभीत एवं शरणागत पूर्ण मेरी आप रक्षा

त्रैलोक्य की माता सरस्वती का वह स्थान चन्द्रमा और सूर्य के समान छ। इतने में प्रलयकालिक सूर्य के समान एक पुरुष वहाँ उत्पन्न हुआ

तदन्तरे महसूतं पुगानादित्यसंत्रिधस्। २२॥

पूर्वभागे चतुर्विशोऽस्थायः

ञ्चलेशेरिक्ष निर्विद्य पातवापास तं श्रुवि। गच्छेत्यह महाराज न स्वातव्यं त्ववा पुनशा २३॥

उसने एक्स की खाती पर जिश्ल से बार करके उसे भूमि पर गिरा दिया और राजा से कहा— हे यहाराज जाओ अर यहाँ आपको रुकना नहीं चाहिए।

इदानीं निर्मयसूची स्वानेऽस्मिन्दक्षसो हतः।

तिते: प्रजम्ब इष्टास्या राजा नवस्य: परम्॥२४॥ पुरौँ अगम् विष्नेन्ताः पुरन्दरपुरोपमाम्।

स्वापवामास देवेली का भक्तिसमन्तित.॥२५॥

अय तुम श्रीच निर्मय हो जाओ। इस स्थान में राक्षस महरा गया है। हे विप्रेन्द्रों। नदनन्तर राजा नदरय अरयन्त प्रसन होकर प्रणाम करके अपनी इन्द्रपुरी के समान सुशोभित ब्रेष्ट नगरी में चला गया। वहाँ उसने देवेशरी सरस्वती की मक्तिभावपूर्वक स्थापना की।

र्डेज च विक्विपेत्रैहोंमेर्हेवीं सरस्वतीम। वस्य वासोहशस्य पुत्रः परक्वार्यिकः॥२६॥

देव्या भक्तो महातेजाः शक्निनस्तस्य चात्पश्रः।

वस्माकरम्मः सम्पृतो देवरातोऽभवसतः॥२७॥

विविध वर्जी और हवनों से देवी सरस्वती की आराधना को । उस नवरय का पृत्र परम धार्मिक दशरथ हुआ। वह भी देवो का भक्त और महातेजस्वी था। उसका पुत्र शकुनि हुआ। उससे करम्म उत्पन्न हुआ और उससे देवसल हुआ।

ईवे स चारमेवेन देवक्षाक तत्स्तः। मयुख्य हु दायदिसस्पिकुरुरजाका॥२८५

पुत्रद्वयपपुत्तस्य सुत्राधा चानुरेव च।

उस देवरात ने अश्वमेष यञ्ज किया और उसका पूत्र देवधत हुआ। देवधंत्र का पुत्र मधु हुआ और उसका पुत्र कुरु उत्पन्न हुआ था।

अनोस्तु प्रिक्योत्रोऽभृदंशुस्तस्य च मिक्वशस्त्रा।२९८ कुरु के दो पुत्र हुए ये— सुपात्रा और अन्। अनु का पुत्र प्रियमोत्र हुआ और उसका पुत्र अंजु।

अवांशोरबको नाम कियानकः प्रतापवान्।

महात्मा दानियती बनुर्वेदविद्यां वर ॥३०॥ अंशु का पुत्र विष्णुभक्त और प्रतापी अन्यक हुआ। वह

महात्मा, दान में निरत तथा धनुर्वेद वेताओं में श्रेष्ठ था। स नारदस्य वयनाहासुदेवासी स्तः।

कारतं प्रवर्तयागस्य कृष्डगोलादिमिः श्रुतम्॥ ३ १॥

वह नाद के वचन से वासुदेद की अर्वना में तत्पर रहता था। उसने कुण्ड और गोर्स' अर्दि वर्ण-संकर्ष द्वारा स्वीकृत

त्तास्त्रों को आगे प्रवर्तित किया। मस्य भाग्य यु विस्त्यातं सत्वनानसः शोधनम्।

प्रकरित महत्त्वसामां कुण्डादीनां हिताबहम्।।३२॥ उसके नाम से प्रसिद्ध वह महान् शास्त्र सास्वर्तों के लिए सुन्दर और कुण्ड आदि लोगों के लिए कल्यानकारक होकर प्रचलित हुआ।

सावतसास्य पुत्रोऽभूत्सर्वज्ञासाविज्ञारदः पुण्यश्लोको महाराजस्तेन वै तहावर्तितम्॥३३॥

किया या।

अन्धक का पुत्र सात्वत सकत कालों में पारंगत था। पवित्र कोर्ति वाले उस महाराज ने उस स्वास्त्र को प्रवर्तित

सारकतान्यस्यसम्बद्धान्द्रीशस्या सुपुरे सुखन्। अन्वकं वै पहायोगं वृष्णि देवाकुवं उपम्॥३४॥

(उसी की प्रनी) कौराल्या ने सात्वत नाम कले शक्तिसम्बन्ध पुत्रों को उत्पन्न किया। जिनके नाम धे-अन्छक, महाभोज, दृष्णि और राजा देवावृध।

ज्येष्टस् प्रजनामास्यं वनुर्वेदविद्यं क्रम्। तेवां देवाक्को राजा कवार परमं नपः॥३५॥

इन सबमें ज्वेष्ठ या भजमान, जो धनुर्वेद के अलाओं में श्रेष्ठ था। इन माइयों में राजा देवावृथ ने परम तप किया था। पुत्रः सर्वगुकोपेतो यम सुवादिति प्रभुः।

तस्य बधुरिति खवातः पुण्यञ्जोकोऽभवसूपः॥३६॥ उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र सर्वपूणी हो। उसका पुत्र बधु तस्य से प्रसिद्ध हुआ था, जो पवित्रकीर्ति वाला था।

वार्षिको कपसम्पन्नसत्त्वज्ञानस्तः सद्या भजमानाः क्रियन्द्रिकाः भजमानाद्विजनिरे॥३७॥

बधु धार्मिक, रूपसम्पन्न और तत्त्वज्ञान में सद्ध निस्त रहने जाना था। भजमान से दिव्य सक्ष्मी को खरण करने वाले पुत्र उत्पन्न हुए।

तेवां प्रयानी विख्याती निमि: कुकम एथ था। महायोजकुले जाता योजा वैष्यतुकारत्वा॥३८॥

). (संभवां तो के वर्ष से उत्पन्न जारज पुत को <sup>1</sup>कुण्ड और विधवा के जरज पुत्र को 'गोल' कहते हैं)

उनमें प्रश्वन दो पुत्र प्रसिद्ध हुए— निमि और कुकण महाभोज के वंश में भोज तथा वैमातक नामक पुत्र हुए थे। वृष्णे सुमित्रो क्लवाननमित्रस्तिपरक्काः

अनमित्रादभुक्तिको निजस्य हो बधुबबु ॥३९॥

वृष्णि के बलवान पुत्र सुमित्र, अनिपत्र तथा तिमि हुए अनमित्र से निघ्न हुआ और निघ्न के दो पुत्र हुए

प्रसेनस्तु महाभावः सत्राज्यितमः। अनवित्रास्तिर्वनकांक्षे कवित्रां वृष्णिवन्त्वास्। ४०॥

उनमें एक या महाभाग प्रसेन और दूसरा का उत्तम

सत्राजित्। अनमित्र से सिनि उत्पन्न हुआ। वृष्णि के पुत्र

अनमित्र से कनिष्ट सिनि उत्पन्न हुआ

मत्यवाक् सत्यसम्पद्यः सत्यक्ष्यतस्तुतोऽभकत्। सस्वकिर्युपुधानस्तु तस्वासङ्गोऽभवत्युतः ॥ ४ १॥

उसका पुत्र सत्यक हुआ जो सत्यहका होने से सत्यसम्बन नाम से प्रसिद्ध था। सत्यक की पुत्र युद्धान

और उसका पुत्र असंग हुआ कुणिसस्य सुतो मीपास्तस्य पुत्रो युनन्धरः।

मालुबा वृष्णिः मुद्रो यहे वृष्णेर्वे यहकदर ॥४२॥ असंग का पुत्र बुद्धिमान् कुणि हुआ और कुणि का पुत्र

युगन्धर था। माद्री से यदुनन्दन सृष्णि का जन्म हुआ। जज़तं तनवी कृष्णेः सफल्कक्रित्रकस्तु हि। श्रफल्कः काशिराजस्य मुत्तां भागीमकिन्दतः ४३॥

वृष्णि के दां पुत्र हुए- शफल्क और चित्रक। शफल्क ने काशिरात को पुत्री को भाषी के रूप में ब्राप्त किया।

तस्वापजनयस्कृतपञ्चलं नाम वामिकम्। उपमेषु तया मेषुऽन्ये च यहवः सुताः(।४४॥

उसमें अकृर नाएक धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया ठपयंगु, मंगु तथा अन्य भी बहुत से पुत्र उसके हुए।

अकृरस्य स्पृतः पुत्रो देववानिति विद्रुतः। उपदेवस देवातम सर्वार्विस्तरमञ्जनी॥४५॥

अञ्चर का एक पुत्र देवकन् नाम से प्रसिद्ध हुआ। उपदेव और देवातमा भी उसके पुत्र थे। उन दोनों के दो पुत्र थे—

विश्व और प्रभावी।

विष्रकस्यायवस्युत्रः पृदुर्विषृद्धोव चा असमेवः सुमानुस् सुखस्यगवेद्यकी॥४६॥

चित्रक के पुत्र पृष्टु, विपृष्टु, अस्त्रीय, सुवाहु, सुधासक और गवेक्षक हुए।

कुकुरं पञ्चानञ्च ज्ञमीकं क्लगर्वितम्॥४७॥ (कश्वप की) पुत्री में अन्यक के चार पुत्र हुए— कुकुर,

अन्यकस्य सुलवानु लेगे च चतुर सुतान्।

भजम्बन, शमोक और बलगर्वित

कुकुरस्य सुतो वृध्मिर्वृष्णेस्तु तनवोऽभकत्। कपोतरोधा विख्यातस्यस्य पुत्रो विस्तोमकः॥४८॥

कुकुर का पुत्र वृष्णि और वृष्णि का पुत्र कपोतरोमा

विख्यात हुआ उसका पुत्र विलोमक हुआ चा। तस्यासीपुष्पुरुसखा विद्वयुत्रस्तमः विला

तयस्यान्यधक्युत्रस्तवैवानकतुनुषिः॥ ४९॥

विलोपक का विद्वान् पुत्र तमस् हुआ जो तुम्बुरु गन्धर्य का यित्र था। उसी प्रकार तमस् का पुत्र आनकदुन्दुभि हुआ।

स गोवर्जुनमासाय ततान विपुर्ल समः।

वर्र तस्यै ददी देवो ब्रह्म लोकपट्टेन्डरः॥५०॥ वंशस्ते चाश्चया कीर्तिकानवोगस्तवातमः

नुरोरष्यक्षिकं विद्राः कामरूफिलमेत चाप्य १॥

उसने गोवर्धन पर्वत पर जाकर महान् तप किया। लोकः महंकर ब्रह्मदेव ने उसे बरदान दिया कि तुम्हारा वंश बंदे, अक्षय कोति और उत्तम ज्ञानयोग प्राप्त हो। है विप्रगण ! उसे

का सामर्क्य प्राप्त हो (ऐसा वर दिया) स लक्का वरमञ्जूको वरेण्यो कुनसङ्ग्रम्। पुजवासस्य भानेन स्वार्जु जिद्दशपूजितम्॥५२॥

ऐसा वर प्राप्त करके निष्टिन्त होकर अति श्रेष्ठ वह राजा (आनकटुन्टुभि) देवपूजित, तृषवाहर शिव का गायन के द्धरा युजन करने संगा।

पुरु बृहस्पति से भी अधिक इच्छानुसार रूप धारण करने

हर्व गानरहस्यकः <del>भरवानम्बिकापतिः।</del> कन्यारलं ददी देवो दुर्लकं विदर्शरिकाप ३॥

गान में निरत रहने कले उस खजा को फवंतीपति शंकर ने एक देवताओं के लिए भी दुर्लभ एक फन्यरूपी रन प्रदान किया।

द्रवा स सङ्ग्रहो एका बानकोनमनुसम्पृक्ष अक्रिक्षपद्भित्रज्ञः वियो तो भ्रान्तलोचनाम्॥५४॥

क्षप्रकृता उस राजा ने उससे संगत होकर विश्वभयुक्त नेत्रों क्ली उस प्रिया को अत्युक्तम गानयोग (संगीतकला) की किसा दो।

तस्यापुरपदवामास सुमुजे नाम क्रोफनम्। रूपलावण्यसम्पत्नो होम्कोमिति वन्यकाम्॥५५॥ इस् पत्नी में आनकदुन्दुधि ने सुमुज नामक एक सुन्दर

पुत्र और रूपलावण्य से सम्पन्न होमतो नामक एक कन्या को जन्म दिया।

ततस्तं जननी पुत्रं बास्त्वे वयसि शोधनम्। जिसस्यापास विभिवद्गानविद्याञ्च कन्यस्यम्॥५६॥

्रहरू दस पुत्र और पुत्री को माता ने खल्यावस्था में गान-विकास की विविद्यार किया है।

विद्या की विधिवत् शिक्षा दी कृतोपन्थनो वेदानबीत्व विधिवदम्मोः।

सहब्रहात्मजो कन्यं गव्धर्कातं तु मानसीम्॥५७॥ उस बासक सुभुज ने उपनयन संस्कार के बाद गुरु से

वेदों को विधिपूर्वक पहने के एशात् गन्धवों की मानसी कन्या से विवाह किया

तस्यामुत्पादयामासं पञ्च युत्राननुक्तमान्।

खेणाबादकास्वज्ञान् गानज्ञास्त्रविकारदान्॥५८॥ उसमें सुभुज ने अत्युत्तम पाँच पुत्रों को उत्पन्न किया वि

करन तुनुष न अस्पुक्त पाच पुत्रा का अस्य क्या व सब वीणा खदन के रहस्य को जानने वाले और गानशास में दिशास्त्र थे।

पुत्रैः पौत्रैः संक्लोको राज्य गानविज्ञास्दः। पूजियामास गानेन देवं त्रिपुरनाञ्चनम्॥५९॥ वह गानविषः में विज्ञास्द राजा पुत्रों, फैजों और पत्नी

वह यानावण मा वशास्त्र राजा पुत्रा, पश्चा आर पश्चा समेत गानकला के द्वारा त्रिपुरासुर का नाज करने जाते शंकर की पूजा करता था।

द्वीपतीसारुसर्वाङ्गै श्रीपियावतलोचनाम्। सुवाहुनामा गञ्जवस्तामादाव स्प्यै पुरिष्शकता।

सर्वाङ्गसुन्दरी तथा लक्ष्मी के समान विशाल नेत्रों वाली अपनी पुत्री झीमती का विवाह सुवाहु नामक गन्धव से

अपनी पुत्र! झामतो का विवाह सुवाहु नामक गत्थवे । किया, जो उसे लेकर अपनी नगरी में चला गया। तस्यामध्यमवन् पुत्रा गर्थवस्य सुरोजसः।

सुवेणवीरसुवीवसुमीकनस्वाहनाः॥ ६ १॥

सुवणवारसुवावसुभावनस्वाहनाः॥६ १॥ उसमें भी अति तेजस्वी उस्र गन्धदं के पुत्र हुए— सुवेण,

धीर, सुग्रीब, सुभोज एवं नरवाहन।

अकसीदर्भिजिलुद्धान्दनोदकदुन्दुभेः पुनर्वसुद्धाभिजितः सम्बन्धवादकस्तरः ४६ २॥ अनन्तर चन्द्रनोदकदुन्दुधि का अधिजित् नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ अधिजित् का पुत्र पुनर्वसु और उससे आहुक उत्पन्न हुआ

रः हुआ आहुकस्पोप्रसेन्छ देवव्य हिंतोत्तमाः।

देक्कस्य मुता बीरा जहिरे विदशोपमा:॥६३॥ हे हिनश्रेष्ठों! आहुक के दो पुत्र हुएः उग्रसेन तथा देवकः।

देवक के देवताओं जैसे बहुत से और पुत्र उत्पन्न हुए। देकवानुपदेवश सुदेवो देवरहिताः।

तेषां स्वसारः सहासन्वसुदेवाय तां ददौ॥६४॥

मृतदेवोपरंक व तवाऱ्या देक्सहिता।

श्रीदेवा हास्तिदेवा च सहदेवा च सुक्रा॥६५॥ भेरते चरित्रामा व सहदेवा च सुक्रा॥६५॥

देक्की चापि तस्यां तु विशासून्युमध्यमा। उत्रसेनस्य पुत्रोधसून्यप्रोतः कंस एव च॥६६॥

सुभूमीः राष्ट्रपालक्ष्य तुष्टिमाञ्कक्षुरेव स। समामनादमुगुत्रः प्रस्तातोऽसीः विद्रस्यः॥ ६ ७॥

उनके भाग है— देववान्, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित। उनकी बहनें सात थी— धृतदेवा, उपदेख, देवरक्षिता, ब्रीदेवा, ज्ञान्तिदेवा, सहदेवा और देवकी। उत्तम क्रत खली

तथा सुन्दरी देवकी उन बहनों में सबसे बड़ी थी, जो बसुदेव को दी गाँ। उत्तसेन के पुत्र थे— न्यक्रेस और केस, सुभूमि,

राष्ट्रपाल, तुष्टिमान् और शंकु । (सत्वत के पुत्र) भजमान से

विदूर्ध नामक प्रस्त्रात पुत्र उत्पन्न हुआ।

तस्य सूरसमस्तरमात्रातिकृत्रम् वस्तुतः। स्ववंभोजस्ततस्याद्धानेकः सन्नुतापनः॥६८॥

विदृश्य का स्राप्तम और उसका पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ। प्रतिक्षत्र का पुत्र स्वयंभोज और उसका पुत्र समु को वयाने बाला धात्रीक हुआ

कृतवर्णाय तरपुत्रः भूरक्षेतः सुतोऽभवत्। वसुदेवोऽद तरपुत्रो नित्यं वर्णपरापणः॥६९॥

भाजीक का पुत्र कृतवर्मा और कृतवर्मा का पुत्र श्रूरसेन

हुआ श्रुरसेन का पुत्र नित्य धर्मपरायण वसुदेव हुआ बसुदेवान्महासाहुर्वासुदेवो अबद्गुरुः।

वपून देवकीपुत्रे देवैरम्बर्मिता इति-॥५०॥

वसुदेश से महापराक्रमी, जयद्गुरु वासुदेव कृष्ण हुए देवताओं द्वारा प्राचना करने पर श्रीविच्यु देवकी के पुत्ररूप में अवतीर्ण हुए।

रोहिणी च पद्ममाना वसुदेवस्य जोजना असूत पत्नी संकर्षं रामं ज्वेष्टं हलाकुवम्॥७१॥

संभूत पत्नी सक्तम राम ज्यष्ठ हत्त्रयुवम्॥७१॥ वसुदेव की दसरो सन्दर पत्नी महाभारयशाली रोडिणी ने

बसुदव को दूसरा सुन्दर पत्ना महाभाग्यशाला साहणा न हल अल वाले ज्येष्ठ पुत्र संकर्षण बलसम को उत्पन्न किया।

स एव परभारमासौ वासुदेवो जगनवः। करायकः स्थयं सकानोकः सर्वातः स

हलायुवः स्थयं साक्षाच्छेषः सङ्गर्षणः प्रयु.॥७२॥ चे जो वसुरेव के पुत्र वासुरेव कहे गये हैं, वे जगन्मप

य जा वसुदय के पुत्र वासुदय कह गय ह, व जगन्त्य परमातना थे हलायुध संकर्षण (क्लराम) स्वयं प्रभु साक्षात शेवनाग ही थे

भ्रमुशापकालेनैव मानयन्त्रानुर्वी तुनम्। वसूच तस्यां देवक्या तेडिज्यामयि मानव:॥७३॥

वस्तुतः भृगु भृति के शाप के बहाने मनुष्य शरीत को स्वीकार करते हुए स्क्ष्यं माथब (किष्णु) ही देवकी में वासुदेवरूप से और रोहिंगी बलराथ रूप में अवतरित दूए।

उपादेहसमुद्धता योगनिहा च कौशिकीः विकासमञ्ज्ञासम्बद्धाः

वियोगाद्वासुदेवस्य वज्ञोदक्षनम्य स्वमृत्॥७४॥

षे चान्ये वसुदेवस्य वासुदेवस्त्रज्ञः सुता ।

्रवसी प्रकार वासुदेव की आज़ा से पार्वती के शरीर से उत्पन्न योगनिदारूप कौशिको देवी वशोदा की पुत्रो हुई

प्रापेव कंसस्तन्सर्वाञ्चपान मुनिसत्तपा:॥७५॥

हे पुनिश्रंशां। अन्य जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण के जो बड़े भाई हुए, उन समको कंस ने पहले ही मार दिया ध्य

सुवेष्यश्च ततो दाबी भग्नसेनो महाबलः। कादम्यते भन्नसेन: कीर्तिमानपि पृत्रितः॥७६॥

वसुदेव के सुषेण, दायो, मद्रसेन, महावल, वजदम्भ,

मद्रसंत और पृजित क्षीरियान् मी पुत्र हुए थे।

हतेच्चेतेषु सर्वेषु रोहिणो यसुदेवसः। असूत रामे लोकेसं बलपदं हत्सदुवम्॥७७॥

अन्य पाठान्तर से भित्र नाम भी प्रश्त होते हैं- युवेज, उद्धि,
 भद्रसेन, महाबलो ऋजुदास, भट्टदास और कीर्तिम्सन्।

इन सबके मार दिये जाने पर चेहिणो ने वसुदेव से लोकेसर, हलायुध, बलभट्ट, यम को उत्पन्न किया।

जातेऽस रामे देवानामादिमात्मानमध्युत्तम्।

असूत देवको कृत्यां श्रीक्तसाधूनकक्षसम्॥७८॥ बलग्रम के जन्म के अनन्तर देवों के आदि आत्मारूप, अच्युत और श्रीकता चिक्क से अंकित वक्षःस्थल वाले

श्रीकृष्ण को देवको ने उत्पन्न किया। रेक्ती नाम रामस्य भाषांसीत्सुगुणानिस्तः।

तस्यामुग्यादयामास पुत्री ही निश्नितोल्युकी॥७९॥

उत्तम गुणों से युक्त रेवली बलराम की पत्नी हुई उसरें उन्होंने निशित और उन्मुक नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया बोडलसीसहस्राणि क्रम्यास्पाविलष्टकर्मण:।

बमुबुद्धात्मवास्ताम् स्वशोऽत सहस्रशः ॥८०॥

अविलष्टकमां श्रीकृष्ण की सोलह हजार शियाँ हुई। उनसे सैकड़ों और हजारों उनके पुत्र हुए।

चार्स्ट्रेयाः सुचारकः चारतेवो यरोबरः। चारत्रसक्तरस्याः प्रदुन्तः सम्ब एव सा।८१॥

स्विमक्यां वासुदेवस्य महाबलवराक्रमाः विभिन्नाः सर्वपुत्राणां सम्बन्धवरिमे सुताः॥४२॥

तथा सब पूजों में विशिष्ट थे।

कुळ को कहा।

उनमें मुख्य थे— चारुदेव्य, सुचार, चारुवेय, यखोधर, चारुववा, चारुवशा, प्रद्युम्न और साम्बन ये सभी रुदिमणी में वासुदेव से उत्पन्न हुए थे। वे महान् वसी और पराऋमी

तान्द्रप्तः सनवान्वीरान् रीविमणेयासनार्वनात्

जास्वकवद्भवीत्कृष्णं भावां तस्य मुचिस्मिता॥८३॥ जनार्दन श्रीकृष्णं से रुक्षिणी में उत्पन्न उन वीर पुत्रों को

देखकर उनको पवित्र हास्य वाली जाम्बवती नामक पत्नी ने

पम त्वं पुण्डरीकाक्ष विशिष्टगुणवन्तरम्।

सुरेशसम्पितं पुत्रं देहि दानदसूदन॥८४॥ हे पुण्डरीकाक्षाः हे दानव मर्दनकारी।

देवराजतुल्य अत्यन्त विशिष्ट गुणशासी पुत्र दें। जानवत्या वचः श्रुत्वा जगन्नातः स्वयं हरिः।

समारेभे तयः कर्तुं वयोनियरिन्दमः॥८५॥

जल्बवती की बात सुनकर शत्रुद्धमनकारी, तपोनिधि हरि ने स्वयं तप करना प्रारंभ कर दिया तच्छ्युकां मुनिनेहा यदासी देवको सुवः। दुष्टुः लेचे सुवं स्त्रं तस्त्वा तीर्व महत्तपः॥८६॥

हे मुनिश्रेष्ठों! यस देवकीपुत्र कृष्ण ने जिस प्रकार बीत और महान् तप करके तथा उसके बाद रुद्र का दर्शन करके पुत्र प्राप्त किया था, वह सुन्ते।

> इति श्रीकुर्मपुराजे पूर्वभागे बहुवज्ञानुकोर्तनं नाम बहुविज्ञोऽसमयः(। २४॥

> पञ्चविज्ञोऽध्यायः (यदुवेज और कृष्ण की कीर्ति का वर्णन)

भूत उवाय

अथ देवो इचीकेसो भगवान्युज्योत्तमः। स्वाय खेरं पुत्रार्वे निवानं तपसन्तपः॥१॥

सूतजी ने कहा— इसके अनन्तर हमीकेश भगवान पुरुषोत्तम ने पुत्र को प्राप्ति के लिए परम भोर तप किया या जो कि वे स्वयं तमों के निधान वे

स्वेच्छायाध्यवतीर्योऽसौ कृतकृत्योऽपि किस्युक्। चच्चर स्वारपनी मूल खेयवन्यरमेस्टरम्॥२॥

सम्पूर्ण विश्व के ल्वन करने वाले और स्वयं कृतकृत्य होते हुए भी वे अपनी इच्छा से अवतीर्ण हुए थे ऐसा होने पर भी उन्होंने परमेक्ष को ही अपना मृतस्वरूप बताते हुए लोक में तम किया था

चगाम वोशिषिर्जुष्टं भागापक्षिसमाकुलम्। आत्रमं तूमरूबोर्वे मुनीन्द्रस्य महारमनः॥३॥

वे महात्माः भहामुनीन्द्र उपमन्धु महर्षि के आश्रम में गये थे, जो अनेक प्रकार के पश्चियों से समाकुल और अनेक यांगीजनों द्वारा संवित था।

पतत्रिग्रजपारुकः सुपर्णपतितेजसम्। ऋषुवन्त्रसदापरिषाः श्रीकसाहितलकृषः॥ ४॥

उस समय से अस्पन्त तेजस्वी सुपर्ण पक्षीग्रज गरुड पर आरूढ़ थे और शंख चन्न तथा गया हाथों में धारण किये हुए थे एवं श्रीवत्स का चिह्न भी उनके वक्ष स्थल पर अंकित था।

न्त्रनाषु सलताकीयं नान्त्रपृष्योपश्लोधिवप्ः स्वयोज्यानस्त्रमेश्रुष्टे वेदयोजनिनादितम्॥५॥ वह आजम अनेक प्रकार के दूभ और सताओं से समाकुल वा तथा विकिध प्रकार के पुष्मों से उपन्नोभित था ऋषियों के आश्रमों से सेवित और बेदों की व्यनियों से मोषित वह स्थल वा।

सिहर्शक्षरपाकीणै हार्दुलगणसंयुक्तम्। विपलस्वादुणनीयैः सरोविषस्पन्नोधिकम्। ६॥

उसमें सिह—रो<del>छ</del>—शरम—शार्दूल और गज सम जीव विचरण किया करते थे। वह विमल और परभ स्वादु जली क्रले सरोवरों से उपशोधित था।

आरामैर्विक्विर्युष्टं देवतायतीः सुमैः। ऋषिमञ्जूषिषुत्रेशं महामुनियणैस्तवातः। ७ ॥ वेद्राज्यनसम्पर्गः सेक्तिं कान्निसेत्रिपिः। बोगिफिर्जानीनसैनसम्परमसालोकनैः॥ ८॥

उस आजम में विविध उद्यान समें हुए थे तथा अति शुध देवपन्दिर भी भने हुए थे। ऋषिणण, ऋषियों के पुत्रों, महान् महामुनियों के समुदाब, वेदाध्ययन में निश्त अग्निहोत्रयों तथा नासिका के अग्रभाग पर नेत्रों को स्थित करके ध्यान में समें रहने काने योगियों के द्वारा भी वह आजम बंगत भी

उपेतं सर्वतः पुण्यं ज्ञानिभिसात्वदर्शिणः नदोभिरमितो बृष्टं जापकैर्वद्ववादिभिः॥९॥

यह चारों और युष्य से व्यास व्य, क्वोंकि वह तत्त्वदर्शी महाज्ञानी पुरुषों, चारों और से बहनवाली नदियों, एवं जप करने में लगे हुए बहावादियों द्वारा सेविस था।

सेवितं तापसैः पुण्येरीझारस्यनतस्यरै । ब्रह्मान्तेः सत्यसङ्करपैनि होकैनिरुपद्रवै:॥१०॥

यह आश्रम भगवान् शंकर की आराधन में तरपर, परम स्नान्त स्वभाव वाले, सदा सरवसंकरण से बुक्त, शोकरहित एवं उपद्वयहित पुण्यशाली ताफ्सों से सेवित था।

भस्मावदातसर्वाङ्गेः १५,जान्यपरायणै । पृष्टिदतैर्वेटिलैः शुद्धैस्त्रशान्त्रीम् जिस्सावदैः ॥ १९॥ संवितं तापसैर्नित्वं ज्ञानिभिर्वद्ववादिभिः।

वह अवसम भस्म के लेशन से उज्ज्वल सर्वांग वाले, रुद्र मन्त्र का जप करने में परायण कुछ मृण्डित और कुछ बदाओं को घारण करने वाले, परम शुद्ध और शिखालपी बदाओं से युक्त ब्रह्मवादी ज्ञानी तमस्वियों के द्वारा सेवित पा

तबाव्यपद्धरे सम्बे सिन्द्राश्रमकिपृष्टिः॥१२॥ गंमा भगवती नित्यं वहत्येकाचनाकियी। स वड विद्य विद्यत्य वापस्त्रन्धेतकस्प्यान्॥ १३॥ प्रणापेनाक वचसा पूजयायास पाधवः। ते ते दृष्टा जनकोर्नि प्रस्तवकगदाधरम्॥ १४॥ प्रणेपुर्विक्तिसेवृक्ता चाणिनां परमं गुरुम्। स्तुवन्ति वैदिकैर्पन्ते कृत्वा इदि सन्तरनम्॥ १५॥ वह आश्रम अत्रेव श्रेष्ट एवं रमणीय था तथा अन्य सिद्धों

वह आश्रम अत्येव श्रेष्ठ एवं रमणीय था तथा अन्य सिद्धों के आश्रमों से विशेष शोभायमान था। वहाँ लोगों के पापों का नाश करने वाली भगवती मङ्गा नित्य हो प्रवाहित होती है। वहाँ जाकर विशालमा मगवान कृष्ण ने पापों से रहित हुए

तापसों का दर्शन किया था। माधव कृष्ण ने उन सब का प्रणामपूर्वक बचनों द्वारा पूजन किया था। उन सब ने भी जगत् की खेनिकप, संख-चक्रनदाधारी एवं योगियों के परम गुरु कृष्ण का दर्शन करके वनों धक्तियुक्त होकर

प्रणाम किया था। तत्पश्चात् सनातन आदि देव प्रभु को इदय में धारण करके बैदिक मंत्री हारा स्तृति की।

त्रोचुरन्योन्यमञ्चलपदिदेवं महामृतिम्। अर्थं स चगवानेकः स्प्रक्षी नाराध्याः पर ॥१६॥ उन अव्यक्त आदि देव महामृति की देखकर वे संब

का अवसार आहे द्वा महानूत का देखका व तम प्रस्पर कहने लगे कि यही वह एक भगवान प्रस्तर साक्षी नारायण ही हैं

आगच्छत्वयुना देवः प्रयानपुरुवः स्ववम्। अवभेवाय्ययः स्वष्टा संदर्जा भैव यसकः॥१७॥

यह देव प्रधान पुरुष होने पर भी इस समय स्वर्य ही यहाँ आये हैं ये ही अञ्चय, सहा, संहार करने वाले और रक्षा करने वाले हैं।

अयूर्वो पूर्तिमान् भूत्वा युतीन्द्रष्ट्रीयद्यागतः।

एक बाता विकास च समामक्करित सर्वेगः॥१८॥

ये स्वयं अमृतं हैं किन्तु यहाँ मृतिमान् होकर मृतिगण का दर्शन करने के लिए पश्चारे हैं ये हो धाता-विधाता और सर्वत्र गमन करने वाले हैं. जो यहाँ चले आये हैं।

अनादिरक्षयोऽनन्त्रो महस्कृतो महस्यतः। श्रुत्वा बुद्ध्या हरिस्तेषां वद्यासि वदनर्वतमः॥१९॥

वे अनादि, अक्षय, अनन्त, महामृत और महेश्वर हैं। इस प्रकार से उनके बचन सुनकर और सोचा-विचारधर वे लोग ही उनके बचनों को लीय तये थे।

ययी स तूर्ण गोकिन्दः स्वानं वस्य महास्पनः। उपस्पृष्टपाम पादेन तीर्थे तीर्थे स वादवः॥२०॥ फिर शीग्र हो थे गोतिन्द उन महात्मा उपमन्यु के आश्रम में पहुँच गये थे। उन क्युवंशी माधव ने प्रत्येक तीर्थ में जाटर यहे ही माव से तीर्यजल का स्पत्न किया क

च्हा रह हा भाव स तापजल का स्थल क्या पा चकार देवकीसुनुर्देवर्षिप्तनपंजम् बदीना तीरसंस्थाने स्थापितानि मुनीसरै ॥ २ १॥

लिङ्गानि पूजवायास श्रम्पारियतक्यसः। वहाँ पर देवकीपुत्र ने देवीं और ऋषियों का तर्पण किया था और मंदियों के तट पर मुनीशरों द्वारा संस्थापित ने अपित

भा और मदियों के तट पर मुनीनसें द्वारा संस्थापित ने अभित तेज वाले भगवान् जंकर के लिक्नों का पूजन किया दृष्टादृष्टर समायानी का यत्र जनाईनम्॥२२॥ कृजयानुकिरे कुथैरक्षमैस्वसिकायिन:।

वस्थिरे निश्चलाः सर्वे शुम्पद्गा मतमनसाः।
जहाँ जहाँ पर भगवान् जनस्ति आये थे, उन्हें देखकर
वहाँ के निवासियों ने पुष्प और अक्षतों से उनकी पूजा की
थी। सार्व्धभनु, संख, तथा असि को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का दर्शन करते ही स्तब्ध होकर वे वहाँ के

बहीं खड़े रह जाते से। वे सभी शुध अंगी वाले कृष्य में ही

समीक्ष्य वासुदेवं वं शाहंशक्कांस्थारिजम्। २३॥

तस्यर यन वाले हो गयं थे स्वति तत्राहरक्षणां मानसानि जनाईनम्॥१४॥

दुष्टाः समाहितान्वासक्रिकामिने पुरा झीरम्। अक्षवगाद्धा बहुतयां कृत्वा देवपितर्पणम्।।२५॥ आहात पृष्यवर्याजि पुनीन्द्रस्यावित्रद्गुहम्।

जो योगारूढ होने को इच्छा रखते थे, उनके मन भगवान् जनादंग हरि का दर्शन प्राप्त कर समाधिनिष्ठ हो गये थे और अपने अंग से बाहर ही नहीं निकलते थे इसके बाद बासुदेव ने गंगा में प्रदेश किया तथा स्नान करके देवों और ऋषियों का तर्पण किया। फिर उत्तम पुष्प हाथ में लेकर महामुनीन्द्र उपमन्त्र के गृह में प्रदेश किया था

दुश तं योगियं श्रेष्ठं मस्पोद्धन्तिविक्तस्॥ १६॥ बटावीसारं शानं ननाम क्रिस्सा मुनिम्।

अस्त्रेट्य कृष्णमायान्तं पुरुषसमास् सन्विदत्॥२७॥

वहाँ परंग से लिख सम्पूर्ण अंगी वाले योगियाँ में श्रेष्ट तथा जटा एवं चीर बस्त्र धारी ज्ञांत मुद्दी का दर्शन करके उन्हें लिए से प्रभाम किया था उन तत्ववेत्ता महामुनि ने भी सामात् श्रीकृष्ण को वहाँ पर समागत देखकर उनका मूजन किया था। आसनं वासवायास योगिनां प्रवणितिवप्। उवाकं क्वसं योगिज्ञानीमः परमण्यदम्॥२८॥ विम्मुक्वकर्सस्यानं सिन्यमावेन संसितम्। स्थानतं ते हुपेकेस सफलानि हपासि न:॥२९॥

उन्होंने योगियों के प्रथम अतिथि, प्रभु को आसन पर बिटाया था और फिन दिख्यभाव से संस्थित बचनों के उत्पत्ति स्थान, अध्यक स्वरूप एवं परम पदरूप भगवान् विष्णु से कहा कि हम आपको जानते हैं। हे हथोंकेह आपका स्वागत है। अपन हमारे वप सफल हो गये हैं

यसम्बादेव विश्वास्य मह्गेहं विष्णुगगतः। त्यां न पश्यन्ति मुनयो वतन्त्रोऽपीह योगिनः॥३०॥ तादृशस्यात्रपटतः किमानमन्द्रारणम्।

क्योंकि विधारमा विष्णु साक्षात् ही भेरे घर पधार हैं आपको यन्न करने पर भी योगीजन और मुनिगण नहीं देख पात हैं। ऐसे अन्य पूज्य का यहाँ आने का क्या कारण है ?

श्रुत्वोपपन्योस्तद्वाक्यं भगवान्देवकीयुत् ॥३१॥ व्याबद्वार महायोगी प्रसत्तं प्रविपसय तम्।

उपयन्तु मृनि के इस दचन को सुनकर महायोगी भगवान् दवकानन्दन ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करके रुटा था

कृष्ण उवाध

भगवन्द्रपृतिच्छापि गिरीशे कृतिताससम्॥३२॥ सम्प्राप्तो भवतः स्वानं भगसर्श्वनोत्सुकः कशं स भगवानीशो दृश्यो योगविदां वरः॥३३॥

श्रीकृष्ण ने कहा— है भगवन् मैं कृतिवास भगवान् गिरीश का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं भगवान् के दर्शन के लिए उत्सुक होकर आपके इस आश्रम मैं आख हूँ आप मुझे यह यतायें कि योगवेताओं मैं परमश्रेष्ट वह भवानीश कैसे दर्शन के योग्य हो सकेंगे ?

मर्याचरेण कुत्रहं द्रश्यामि तपुगापितम्। प्रत्याह भगवानुस्त्रे दृश्यते परमेशरः॥३४॥ भक्तवैजोत्रेण तपसा तत्कुरुखेह संयतः।

मैं उन उभापति के शीध दर्शन कही प्राप्त करीय ? कृष्ण के ऐसा पूछने पर भगवान् उपमन्यु ने उत्तर दिया कि परमेशर भक्ति द्वारा अथवा उग्र तप करने से दिखाई देते हैं आप संयत होकर बही तप यहाँ करें।

इक्टेंचरे देवदेवं मुनीन्ता प्रदायदिनः॥३५॥ स्यायनस्यतस्यन्देन योगिनस्तारसङ्ख्ये यहाँ पर रहकर ब्रह्मचादी श्रेष्ठ मुनिगण देवों के देव ईबर का ब्यान करते हैं और खेगी तथा तपस्वी जन उनकी आगधना करते हैं

इह देव सफ्लीको भगवान् वृष्णक्य ह ६६॥ क्रीडते विकियेपूर्तियोगिकिः वस्वितितः।
इहामणे पुरास्त्रं तवस्वप्या सुदार्श्णप्।। ३७६ लेचे परेशराकोगं वस्तिहो भगवान्विः।
इहेव भगवान्यासः कृष्णद्वैपायनः स्वयम्॥ ३८॥
दृष्टा तं परमेमानं सस्यवान् मानमैक्स्स्।
इहासमं पदे रम्ये वयस्तप्या कर्वाहृतः॥ ३९॥
अविन्द्रसुवकान्द्रस्त्रस्यो चन्तिस्त्रस्ताः।
इह देवा महादेवी क्वानीक परेशरीम्॥ ४०॥
संस्तुवको पहादेवी क्वानीक परेशरीम्॥ ४०॥

वृष्णभ्यात संकर पाये के सहित वहाँ घर अनेक भूताणों नया योगियां से परिवृत होकर यहाँ क्रीड़ा करते हैं। इसी आश्रम में पहले सुदारूण तम करके भगवान् विसष्ट ने रुद्र को प्राप्तकर महेशर से योग प्राष्ट किया या यहाँ पर कृष्ण हैपायन भगवान् स्वास ने स्वयं उन परमंत्रवर का दर्शन करके इंशरीय द्धान प्राप्त किया था। इसी परम रमणीय आश्रम में कपदी शंकर की तथ करके देवों ने रुद्र से पुत्री को प्राप्त किया था। वहाँ पर देवता लोग मस्ति से संयुक्त होकर महादेवी महेश्वरी भवानी की तथा महादेव संकर की स्तृति करते हैं और निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

इहारस्य महादेवं सार्वाणस्तपतां सर ॥४१॥ लक्कान्यरमं योगं प्रस्कारत्यमुक्तमम्। प्रवर्तेयापास सतो कृत्वा वै संहितां सुमाम्॥४२॥

इसी स्थल पर तापतों में श्रेष्ठ सावर्षि ने महादेव की आराध्या करके परम थोग की प्रति की थी और उत्तम ग्रन्थकारिता भी ग्राप्त को वो उस स्ववर्षि ने पुनः सज्बनों के लिए तुभ पौराणिकी संहिता को प्रवर्तन किया था।

इहैव संव्हितां दृष्टा कामो यः लिलपाविनः। महादेवश्रकारमां यौगाणीं निवयोगन ॥ हादलैव सहसाणि इलोकानां पुन्योत्तमः। हह प्रवर्तिता पुण्या द्वस्थासहिककेतरा। ताववीयोत्तरं नाम पुगणं वेदसंगनम्॥ हिमः बौराणिकीं पुण्यो प्रसादेन द्विजोत्तमैः। इहैव एवापिनं ज़िन्येवैशान्याबनमानितम्॥४३॥

यहाँ पर उस सहिता को देखकर जनियामी ऋषि हैं। इच्छा की यो: महादेव ने उसके नियोग से इस पौराणिक संहिता को रचा था। हे पुरुषोत्तम! इसमें बारह इजार न्त्रोकों की संख्या है। वहीं संहिता इस आश्रम में सोलह हजार क्लोकों में प्रवर्तित हुई। यह सायवीयोत्तर नामक यह पुराण बेदमान्य है द्विजोत्तम शिष्यों ने कृपा करके वैराम्पायन द्वारा कवित पुण्यमयी इस पौराणिको संहिता प्रश प्रसिद्ध किया था। याज्ञवस्वयो पश्चयोगी द्वहात्र स्थला हरम्।

धकार तक्रियोचेन योगलासम्बन्धयम्।।४४३ यही वह स्थल है अहाँ पर तपक्षमां के द्वारा भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करके महायोगी यात्रदल्क्य ने उन्हीं के नियोग से परम उत्तम योगलाला को रचना की थी। इहैय सृषुणा पूर्व तत्त्वा पूर्व बहातवः।

शुको महेसराहपुत्रो लब्बो योगविदा वर:॥४५॥ इसी स्थल पर पहले महर्षि भृगु ने महान् तप करके महेका शंका से वीगवेताओं में हेर शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया था

तस्मादिहैय देवेज्ञ सम्पत्नत्वा सदस्माप्। द्रष्टुक्ति विश्वेत्रमुदं भीनं कर्पाह्निम्॥४६॥ इसलिए हे देवेश । आप भी इसी स्थान पर अति कठिन

तप करके उग्र भोमरूप कपर्टी विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त कर सकतं हैं।

एवपुक्त्वा ददौ ज्ञानपुषपन्तुपँहापुनि । इतं पशुपतं योगं कृष्णायाकिलप्टकर्पणे॥ ४७॥ इस प्रकार कहकर महामुनि उपयन्यु ने ज्ञान प्रदान किया और अक्लिप्टकर्मा श्रीकृष्ण के लियं पात्तुपत योगदत कहा

स्र तेन पुनिवर्षेण व्याहतो महसूदनः। तत्रैय तपसा देवं स्ट्रमाराभक्त्रप्राप् ॥ ४८॥

इस तरह उस मुनिवर के कहने पर प्रभु मधुसूदन कृष्ण ने वहीं पर तप करके शहदेव की आराधना की थी।

भस्मोज्ञुत्सितशर्वाहो मुख्यो वस्कलसंदुतः। कमप स्टप्पनिशं शिवैकादितमानसः॥४९॥

बासुदेव ने भस्म से सर्वांग लिए करके, मण्डित शिए और क्ल्कलबरा से संयुद्ध होकर केवल एक शिव में हो समाहित चित होकर निरन्तर हद का जप किया।

ततो बहुतिचे काले सोयः सोमार्ज्यप्रकाः। अदश्यत प्रधदेवो ब्योप्ति देखा प्रहेशर ॥५०॥

इसके अनन्तर बहुत समय बीत जाने पर अर्थचन्द्र के

भूषणवाले सोम् महादेव महंबर को देवी के साथ आकार।

में देखा गवा।

किरीटिन बदिन चित्रपाले पिनाविन सुविने देवदेवम्। हार्टलचर्यापारसंकृताम् देव्या महादेवमसौ ददर्शाः ५ १॥ वे किरीटभारो, मदाचारी, विचित्र माला को घारण किये

हुए, पिनाक बनुष और जिल्ला हाथ में लिए हुए थे। ऐसे देवों के देव महादेव को देवी के साथ वासुदेव ने देखा था

जिन्होंने ज्वाप्न के चर्म से शरीर को आवृत किया व्य प्रयु पुराणं पुरुषं पुरस्तात् सनातर्न योगिनमीहितारम्।

अणोरणीयासम्बन्धार्थक

प्राणेखरं सम्बन्धी ददर्शा ५२॥

इन वासदेव ने पुराण पुरुष, सनातन, योगीराज, ईशिता, अणु से भी अणुतर एवं अनन्त शक्तिसम्बन प्राणेशर प्रभु शस्य को अपने सामने देखा धा।

परश्रवासक्तकरे जिनेत्रं नृसिङ्गवर्षाकृतसस्मावत्रम्। स उद्गिरनं प्रणयं बृहनं सहस्रसूर्यप्रतिमं ददर्श॥५३॥

उनके हाथ में परज़ खरण किया हुआ था। वे तीन नेजों से युक्त चे नृसिंह के चर्म तथा भस्म से समावृत उनका शरीर था। वे बृहत् प्रणय का मुख से उद्यारण कर रहे थे और जो सहस्र सूर्य के समार प्रतिमा बाले वे, ऐसे भगवान्

न यस्य देवा न फितामहोऽपि देख्ये न चानिर्वरूको न मृत्यु**ः** प्रमाधभवापि तदन्ति स्त्रं

तमदिदेवं युक्तो ददर्श।५४॥

जिसके प्रभाव को समस्त देवगण, फितामह, इन्द्र, अग्नि. वरूण और भृत्यु भी आज तक नहीं कह सकते हैं उन्हों रूद देश को सामने देखा था।

तदान्तपस्यदगिरीसस्य वाने

शम्भ का दर्शन किया वा

स्वाह्यामा मध्यक्तमा व्यवस्था । स्तृतन्तयीलं बहुमिर्वचीमिः

शक्तासिकक्रान्वितहस्तमाद्यम्॥५५॥

इस समय उन्होंने गिरीश के वापभाग में स्वयं अव्यक्तरूप, तथापि अनन्तरूप वाले, अनेक क्वनों से स्तृति किये जाते हुए तथा श्रह्ण-चन्न से युक्त हायों काले आदि परुष को देखा था। कुतासर्वित दक्षिणतः सुरेशं

हेसासिस्ट पुरुषे ददर्श। स्तुवानमीलस्य परं प्रधातं पितामहं लोकन्**रुं दिविस्वमा।५६**॥

उन संकर के दक्षिण की और हैंस पर आरूढ़ लोकगर

पितामह बहुए को देखा, जो आकाश में स्थित एरवरूप थे तथा शंकर के परम प्रभाव से हाथ जोड़कर हंबर की स्तृति कर रहे थे।

गणेसरानकंसहस्रकल्पा-**र-दीसगदीनमितप्रभरवान्।** 

जिलोकमर्तः प्रतोऽन्वएत्वत्-कुमारमम्बिप्रतिषं गर्भशम्॥५७॥

सहस्रों सुर्यों के सदश गणेकर और अपरिमित प्रभाव वाले रन्दोश्चादिक को तथा अग्नि के तत्य प्रतिमा वाले

कुमार एवं गणेश को भी उन जिलोक के स्वामी के आगे देखा

मरीचिमचि पुलहे पुलस्त्यं प्रवेतसं दक्षमतापि कण्यम्। पराहरे तत्पुरतो वसिष्ठं

स्वायम्बद्धापि पर्ने ददर्श॥५८॥ उन भगवान शिव के आगे परीचि, अत्रि, पलह, पलस्त्य,

प्रचंता, दक्ष, कण्य, पराशर, बसिष्ठ और स्वायम्भद मन् को भी देखा था।

तुल्लब मनीरमस्प्रकाने बद्धास्त्रतिर्विष्णुरदारवृद्धिः प्रजम्ब देखा गिरिशं स्वयवस्वा

नमोइस्तु ते लाकुत सर्वयोग

ब्रह्मदेवस्वापुक्यो वदन्ति।

स्वात्यन्ववात्यानमभौ विचिनव॥५९॥

उदार बृद्धि वाले भगवान विष्णु ने देवी सहित गिरीश को स्वभक्ति से अपनी अहत्या में जिस्र तरह परमात्या है— ऐसा चिन्तर करते हुए हाव जोड़कर प्रणाम करके उस सुरेशर को स्तृति द्वारा प्रसन्न किया था। कृष्ण उक्तच

तमझ सत्त्वज्ञ रजलस्यश्च त्यमेव सर्वे प्रवदिते संवः॥ ६०॥

श्रीकृष्ण ने कहा— हे सादत देव! हे सर्वयोग! आपक

लिए मेरा नमस्कार है। ऋषि लोग अध्यक्ते ही बहार आदि कहते हैं। सन्त भी तमरूप, 'सन्यरूप, और रजस्वरूप तीनों रूप वाला आपको कडते हैं

लं वहा हरित्व स्त्रविशकर्ता

संहर्ता दिनकरमण्डलाधिकासः। प्राणसचं हुस्बह्धासवादिमेद-

स्वामेकं अरजपुरीय देवपीशम्।। ६ १॥

आप ही चहा, हरि, स्टू, विश्वकर्स और संहारक हैं। आप ही दिनकर के मण्डल में अधिवास करने वाले हैं। अवप ही प्राप, इतयह (अग्नि) तथा इन्द्र आदि अनेक रूप वाले भी हैं। मैं उसी एकरूप देव ईश की तरण में जाता हैं।

सहरूपस्त्वापगुणपञ्जहरेकस्त्र्यं वोगस्वं सक्तपुरास्त्रे इदिस्यप्। वेदारत्वामधिदक्वीह स्त्रमेडच

त्वामेकं अरणपूर्वीम देवमीक्षम्॥६२॥ सांख्यवादी आपको निरन्तर योग में समक्षरियत निर्गुण

और एकरूप करते हैं और निरन्तर इदय में स्थित जनकर उपासना करते हैं। देद भी आपका वही स्वरूप करते हैं। ऐसे स्तुति करने योग्य आप एकेश्वर रुद्रदेव की **तरण में** मैं जाना है

सर्वाषं प्रशुद्धनि सिद्धयोगिनुष्ट स्मृत्वा वे पादयुगर्ल चवठासादातु॥६३॥

द्त्वासी मवति वियुक्तविश्वकाः।

त्क्रपादे कुसूममदापि पत्रमेके

आपके चरणों में पूर्व्य अथवा एक ही पत्र अपित करके यह प्राफो विश्व के बन्धन से मुक्त हो जाता है। आपके

अनुग्रह से सिद्ध और योगियों के द्वारा सेनित आपके चरणद्वय को स्परण करके समस्त पैपों से खूट जाता है।

यस्याजेवविधावहीनममलं इक्तरावरिकाः। ते त्वां बोनियननपेकपदलं सत्यं पर्र सर्वपन्॥६४॥

स्वानं प्राहरनादिकव्यनिवनं यस्मादिदं आवते। नित्यं लाहमुदैनि सत्वविषयं विश्वेष्टरं ते शिवम्।।१५॥

जिसका स्थान सम्पूर्ण विभागों से रहित, निर्मल, हदय के अन्दर अवस्थित, आदि, मध्य और अन्त से रहित कहा जाता है, ये आपको सबका उत्पत्ति स्थान, अनन्त, एक, अचल, सन्य पर और सर्वत्र गमन करने वाला बताया करते हैं जिससे यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ करता है, ऐसे सत्य-विभव बाले विशेष्ठर शिव की शरण में मैं निजय उपस्थित होता हूँ,

ओं नमे नीलकव्याव विनेताय च रहेशे। पहादेवाय ते नित्यपीक्षानाय नमे नमः ॥६६॥ नीलकव्य, त्रिनेत्रधारी और एकान्त-स्वरूप आपको नमस्कार भटादेव तथा ईशान की सदा बार बार नमन है

नमः चित्रकिते तुम्बं नमो मुच्छाय दण्डिते। नमले क्वाहस्ताय दिप्तस्ताय कपट्टिंगा ६७॥

पिनाकथारी को नमस्कार। मुण्डस्वरूप और दण्डधारी आपको प्रणाय। वश्रहस्त, दिग्वरा अर्थात् दिगम्बर और कपर्छ आपके लिये नमस्कार है

नमो भैरतनादाव कालरूपाय दृष्ट्रिको। नागयहोपवीताव नमस्ते विद्वित्तसे॥६८॥

भैरवनाद वाले, कालरूप, दंष्ट्रश्नरी, नागों के उपवीत धारण करने वाले तथा वहिरेता आपको नमस्कार है।

नमोऽस्तु ते विरीशाय स्वाहाकाराय ते नमः। नमो मुकाब्रहासाय भीमाय च नमो नमः॥६९॥

नमस्ये कामनाञ्चव नमः कालप्रमाहिनेः

पर्वताधिपति को नमस्कार स्वाहाकार आपको नमस्कार है। मुक्ताट्टहरस सथा भीमरूप आपके लिये वारम्बर

है। पुत्तप्रट्रहास तथा भीमरूप आपके लिये बारम्बा नमस्कार है

नमी भैरववेषाय हराव च निर्वाह्मणेश्वरूठा। कामदेव नाम करने वाले और काल का प्रमधन करने

वाले आपको प्रणामः। भैरवदेव से युक्त, निषंगी और हर के लिये नमस्कार है।

नमाऽम्बिकाविकाचे पशुनां पत्तवे नमः॥७१॥

भगाउस्तु ते प्राम्बकाय नमस्ते कृतिवाससे।

तीन नेप्रधारी और कृति (ज्याप्रधर्म) के बस्त वाले. आपको प्रणाम है। अध्विका देवों के अधिपति और पशुओं के स्वामी को नमस्कार है।

नमस्ते व्यामस्त्रमयः स्थेपादिपत्तये नयः। नरनारीस्त्ररीयायः सामुच्यसेगप्रवर्तिने॥७२॥

व्योगस्य वाले तथा ज्योग के अधिपति के लिये नमस्कार

है नर और नारों के शिवेर वाले एवं साह्वय तथा योग के प्रवर्तक के लिये नमस्कार है।

नमो भैरवनावाय देवानुगर्तालङ्गिते। कुमारनुरवे हुम्यं देवदेवाय ते नमः॥७३॥

भैरवनाय तथा देवों के अनुकूल लिंगभरी और कुमार कार्तिकेय के गुरु आपको नम्स्कार हैं देवों के भी देव आपको नमस्कार है

नमे अज्ञानियतये नमस्ते ब्रह्मचारिके। मृगव्यानाय महते ब्रह्मचिपतये नमः॥७४॥

यहाँ के अधिपति और ब्रह्मचारी आपको प्रणाम है। मृग ज्याध, महरन् तथा प्रह्मा के अधिपति के लिये नमस्कार है। नम्मे हंसाब विश्वास मोहनाव नमो नम

नमा हसाय १६५०च माहनाय नमा नमः योगिने योगगास्त्रव योगमायाय हे नमः॥७५॥

हंस, विश्व और मोहन के लिये पुन: पुन प्रणाम है योगी— योग के द्वारा जानने के योग्य, योग माया वाले अपने लिये नमस्कर है।

नमस्ते प्राणकलाय यण्टाबार्दाप्रयाय सः क्रमासिने जयस्तुम्यं ज्योतियां एसये नयः॥७६॥

प्राणस्थक, यण्टानाद के प्रिय, क्यान्त्री और ज्योतिगंण के स्वामी आपको सेवा में प्रणाम है

वर्षा त्रमोऽस्तु ते तुष्यं पूच एव नम्रे नमः।

पहाँ सर्वत्यना कायान् प्रयस्य परमेश्वर ॥७७॥

आपको नगरकार, नमस्कार। आपको पुनः पुन नगरकार। हे परमेश्वर: सर्वात्मभाव से मुझे कामन्त्रएँ प्रदान

सूत उठाच

करें।

एवं हि मकता देवेहमणिष्ट्य स माववः

पपान पादपार्विक्ष देवदेख्यो स दण्डवन्॥७८॥

स्तुजी ने कहा— प्रभु माधव ने इस प्रकार से बड़ हो प्रक्तिभाव से देवेशर को स्तुति को और हे विप्रे उन दंग और देवों के चरणों में उन्होंने दण्डवत् प्रणाम किया उस्ताप्य मगतान् सोमा कुला ठेडीशनिष्ट्रनम्।

बमाचे प्रमुरं वाववं पेचगम्पीरनिःस्वनः ०७९॥

मेघ के तुल्य गम्भीर ध्वनि वाले भगवान् सोम ने केशिनिवृदन कृष्ण को उद्यक्त मधुर बचन कहा। किम्बं पुण्डरोकाक्ष नष्टतं मकता तपः क्रमेव दाता सर्वेषां कामानां कर्मणापिह॥८०॥

शस्भ ने कहा— हे पण्डरीकाश्च आप किस प्रयोजन हेत् एंसा कठार तप कर रहे हैं? इस संसार में आप स्वयं हो सम्पूर्ण कर्मों के फलों तथा कायनाओं के प्रदाता हैं।

त्वं द्वि स्व परमा पृत्तिर्धम नारायणाह्नवा। न किन को जगस्पते विद्यते पुरुषोत्तमा।८१॥

आप बहा हेरी नारायण नाम बासी परम पूर्ति हैं। हे

पुरुषोत्तम ! अप्पर्क विना इस सम्पूर्ण जगत् की विद्यमानता हो उहीं है

केव नारायणाननमात्मानं परमेश्वरम्। पहादेवं महाधेनं स्वेन योगेन केलवा।८२८

हे नाराक्ण । हे केशव ! आप अनन्तात्माः परमेश्वर महादेव और महायोग को अपने ही योग के द्वारा जानते हैं।

श्रुत्वा तद्वयनं कृष्णः प्रहस्तवे श्रुवस्थानम्। उवाचान्वीक्ष्य विक्षेत्रं देवीक्ष हिम्शैनअम्॥८३॥

ब्रीकृष्ण ने उनके इस वचन को सुनका हैसते हुए वषभध्यज्ञ विश्वेश तथा हिम शैलजदेवी को देखकर कहा।

ज्ञातं हि भवता सर्व स्थेन थांगेन शहर। इच्छाम्यात्पसमं पुत्रं त्यक्तंते देहि जङ्गरः।८४॥

है शुक्रुर आपने अपने योग से सभी कुछ जान लिया है। में अपने हो सदान आपका भक्त पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ

उसे आप प्रदान कीजिए। तवास्वित्याह विद्यातमा प्रहारपनमा ४८:।

टेवीमालोक्य गिरिजां केञार्य परिषक्को॥८५॥

फिर विशासा हर ने बहुत हो प्रसन्न पन से कहा था— तथास्तु अर्थात् ऐसा ही होवे। फिर गिरजा देवी को आंग

देखकर केशव श्रोकृष्ण का आलिंगन किया था।

ठणजहार इवीकेशं देखी हिमनिरीन्द्रजाश ८६॥

ततः सा जगतां माता सङ्करार्द्धसरीरिजी।

इसके उपरान्त भगवान् सङ्कर की अर्खाक्रिनी, जगत् की माता, हिमगिरि की पुत्री पार्वती देवी ने हपीकेस कृष्ण से इस प्रकार कहा था।

अहं जाने तवानक विद्वालां सर्वदास्युकः अवस्मानिके अक्तिमानस्वरि ह केन्नवा(८७)।

हे अनन्त हे केलव है अच्यत ! मैं आपकी ईश्वर के प्रति अनन्य निकल भक्ति को सर्वदा आनती हूँ और जो सुझ में है, वह भी जानती हैं।

त्वं हि नारायणः सक्षात्सर्वात्मा पुरुषोत्तमः। प्रार्थितो देवतैः पूर्व सञ्जातरे देवकीसूतः॥८८॥

(मैं जनती हैं कि) आप सीखात् नारवण सर्वास्त पुरुषोत्तम हैं। देवताओं द्वारा पहले प्रार्थना की गई यो, इसीलिए देवकी के पुत्ररूप में आपने जन्म प्रहण किया है।

पहुंच रहायात्मनात्मानपातमाने सम सम्ब्रह्मि राववोर्विग्रते भेद एकं पत्र्वति मृरव:#८२॥

सम्प्रति आप अपनी ही आत्था से अपने को और मुझे भी उस आल्या में देखों। हम दानों में कोई भेद नहीं है। बिहान लाग हम दोनों को एक हो देखते हैं।

उपानिह वरानिष्टान्मतो गुद्धीच्य केशव। सर्वत्रत्वं क्ष्प्रेसर्यं ज्ञानं क्त्यारयेशस्य।। ९०॥ र्डक्षरे निक्षस्यं मस्तिमात्पन्यपि परं कलम्।

फिर भी है केशव आप मुझसे अभीष्ट बरदानों की ग्रहण करें सर्वद्धता, ऐसर्व, परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञान, ईश्वर में विवल भक्ति और आत्मा में भी पास बल- ये सभी प्रष्टण करां

एवपुन्हातया कृष्णी महादेखा जनाईनः हार १॥ आदेशं ज़िरसा गृह्य देवोऽप्याह तवेग्ररम्।

महादेवी पार्वती देवो के द्वारा इस प्रकार कहने पर जनार्दर श्रीकृष्ण ने उनके आदेश को सिर से ग्रहण किया। तब दंव शंकरने भी उसी प्रकार से ईवर को आशीर्वाद कहे

प्रमुद्धा कुर्का धगवानवेश:

करेण देखा सह देवदेवः। सम्पूज्यपानो पुनिषिः सुरेशै-

र्वगाय कैलामर्गिर्वे विरीक्तः॥९२॥

इसके अननार देवी के साथ ही देवों के देव भगवान् ईस ने अपने हाथ से कृष्ण को एकडकर मुनियों और देवेडमें के द्वारा भली भौति पूजित होते हुए ये गिरीश संकर कैलास पर्वत को चले गये।

श्रीत श्रीकुर्मपुराको यहुर्वशानुकीर्जने कृष्णतपश्चामा नाम पञ्चवित्रोध्याय:॥२५॥

# **महद्धिक्षोऽध्याय**ः

(श्रीकृष्ण की तपस्या और शिवलिङ्क की उत्पत्ति)

सुत उदाध

प्रक्रिय मेर्स्टिखरं कैलासं कनकावम्। रराम भगवान्सोमः केशकेन महेश्वरः॥१॥

सुतजी ने कहा- अनन्तर भगवान् सोम महेन्द्र सुवर्ष की प्रभा वाले कैलास एवंत के मेरु शिखर भर जाकर केशब के

सहय रमय करने लगे।

अपञ्चेके महस्तानं कैलासगिरिकासिनः। कुमयाञ्चाक्रिने कृष्णं देवदेवधिवाच्युतस्य २॥

उस समय कैलास पर्वत के निवासियों ने अच्युत महात्व कृष्ण को दर्शन किये और उनकी महादेव के समान ही पूजा

चतुर्वाहुमुदाराङ्गं कालमेघसमप्रमम्।

किरोटिनं ज्ञार्द्वपर्वणं जीवत्साद्वितवक्षसम्॥३॥ दीर्घवाहं विज्ञालाहां पीववाससम्बद्धतम्।

इक्कानुरसा चला कैजवनीपनुनपाप्त ४॥ प्राचनानं क्रिया देव्या युवानपविकोपलप्। फ्वार्डिस फ्वनयने स्वस्थितं सद्गतिप्रदय्क्षणः।

वे भगवान् अध्युत चतुर्वात्, सुन्दर इसीरधारी, कालमेच की भौति प्रभा बाले, मुक्टधारी, हाय में बनुष लिए हए,श्रीवत्सचिहित वशस्यत वाने, दीर्घवाह, विशालाश और

पात बकाधारी थे। उन्होंने गले में उत्तम बैजयन्ती माला धारण की हुई थी। वे अत्यन्त कोमल, युवा और दिव्य कान्ति से सुशोभित थे। कमल के समान उनके सुन्दर चरण चे और कमल समान ही नेत्र थे। उनका पुरा मन्द

हास्ययुक्त था और वे सद्गति प्रदान करने वासे थे। कटावित्तत्र लीखर्च देवकीन-दर्बानः।

क्रजमन<sup>ः</sup> तिपा कुळाड्यार गिरिक-दश्म्॥६॥ देवकी के आनन्द को बहाने वाले वे पगवान कुछ्य

किसी समय आनन्द मनाने के लिए गिरिकन्दरा में भ्रमण करने लगे। वे शरीर को कान्ति से अत्यना संशोधित थे।

नमर्वाधारको मुख्या नानवन्त्रसम् कृतसञ्जाः। सिद्धा च्हाङ एकर्चा देवासां व जनभवम्॥७॥

दृश्क्यवं परं मत्वा इर्वाटुकुल्ललाखनाः।

मुमुख् पुरस्ववर्तिया सस्य मुर्क्ति महास्पनः॥८॥

गन्धवीं को प्रमुख अप्सराय और सभी अगकन्यार्थ, सिद्ध, यक्ष, भन्धर्व और देवों ने उस जगन्मय की देखा और

परम विस्पय को प्राप्त कर हुई से प्रकृतिक नेत्र वाले होकर उन महात्मा के मस्तक पर पुष्पदर्ग करने लगे

वर्व्यक्रक्क दिव्यास्त्रहरूमस्यो वराः। दुश स्कामिरे कृष्णं सुस्तुतं शुक्तिमृतवाः॥९॥

सन्दर आधुषणी वाली मन्धवीं की दिव्य कन्वाएँ और

वैसी ही श्रेष्ठ अपसरामें स्तुति किये जाने खले कृष्ण को देखकर काम के क्शीमत हो गई।

कक्षिद्रगद्धनि विक्ति गर्न नीतिकारदान सम्बेद्ध्य देवकीयुन् सुन्दरं कामग्रेष्ट्रितः॥१०॥ उन सुन्दर देवकोपुत्र को देखकर काममोहित हुई उनमें से

कुछ गीतविशास्य कन्यार्थे विविध गरून का आलाप करने सर्गो । कश्चिद्विसासमञ्ज्ञा नृत्यन्ति स्म तद्ववतः।

समोक्ष्य सस्मितं काञ्चित्पमुस्तद्वद्वापृथम्॥ ११॥ कुछ विलासयुक्त होकर उनके आगे नृत्य करने सग गई और कह ने उनके मन्द्र हास्ययुक्त मुख को देख-देखकर

वदनापुत का प्रान किया काष्ट्रिकुवणवर्षाणि स्वीणदादाव सादरम्। भूबवाञ्चक्रिरे कृत्यं कन्या लोकविभूकाम्॥१२॥

कुछ कन्याएँ उत्पने अंग से बहुमूल्य आधुरुणों को उतारकर आदरपूर्वक संसार के आभूचणखप श्रीकृष्ण को सजाने लए एयाँ। काशिञ्जवणवर्वाणि समादाव तदहरः।

स्वात्मानं पूर्वपामासुः स्वात्पकैरपि माववप्॥१३॥ कुछ उनके ही अंगों से उत्तम आधूषण उत्तसकर अपने को हो सज्बने लगी और अपने आधुषणों से माधव को भी सबले लगीं। काचिद्यगत्व कृष्णस्य समीपं काममोहिता।

कुछ काम से मोहित हुई मुग्ब मृग के समान नेत्री वाली कामिनियां कृष्ण के समीप आकर हरि के मुख्यकमान की चुमने सर्गी।

चुसुम्ब बदनाम्बोजं हरेर्मुक्यपुगेहरणा। १४॥

प्रमुद्ध काश्चिद् भौविन्दं करेण बचनं स्वकन्ध प्राप्यामास लोकादि मायवा तस्य मोहिता। १५॥ कुछ कन्याएँ भगवान् की माया से मोहित होकर गोविन्द

पूर्वमाने पहिंदिकोऽस्यावः

का हाथ पकड़कर अपने-अपने भवन में से जाने लगीं।

तासां स भगवान् कृषाः कापान् कमससोचनः। बहुनि कृत्वा स्वाणि पुरवापस्य सीलवा।।१६॥

कमलनयर भगवानु कृष्ण ने अपनी लीला से अनेक रूप घरण करते हुए उन खियों में काष्ट्रनाओं की पूर्ति की।

एवं के मुखिर काल देवदेवपुरे हरि रेमे नारायणः श्रीभान्माकवा मोहकसम्बद्धः १७॥

इस प्रकार देवाधिदेव शंकर की नगरी में जीमान नारायण

विष्णु ने विरकाल तक अपनी माया से जगत् को मोहित

करते हुए रमण किया गते बहतियं काले द्वारक्त्या निवासिन<sup>ः</sup>

कप्रवर्विकला पीता बोक्निद्विरहे जनः॥ १८॥

बहुत समय बीट जाने पर द्वारकापुरी के निवासी जन

गोतिन्द के बिरह में भवधीत और विकल हो गये तत 'सुपर्णो कलवान्पूर्वपेक विसर्जित"

स कृष्णं पार्थमाणस्तु हिमक्ते ययौ गिरिम्॥ १९॥ तदनन्तर बलवान् सुन्दर पंख वाले गरुड जिन्हें पूर्व में

होड़ दिया गया था, से कृष्ण को खोजते हुए हिमालय पर्वत पर आ पहुँचे। **अद्र**श का फेविन्दं प्रजम्ब शिरसा पुनिप्।

आजवामोपमन्यु तं पुरी द्वारवर्ती पुनः॥२०॥ वहां पर मोबिन्द को न देखकर उपमन्य सुनि को शिर

ञ्चकाकर प्रणाम करके वे पुन. द्वारका पुरी में लौट आये। तदन्तरे पहादैत्या राष्ट्रसङ्ग्राविभीवणाः।

आजगुर्द्धरको सुप्रा पीक्यन सहस्रत ॥२१॥ इसी बीच अति भयानक राक्षस और महान् दैख हजारों

की संख्या में सुन्दर द्वारका पूरी में भव उत्पन्न करते हुए आ

पहेंचे। स तान् भुवर्णी कलवान् कृष्णतुल्यपराक्रमः।

हत्वा वृद्धेन पहतः रक्षति स्म पुरी शुभाग्।।२२॥ तब भगवान कृष्य के समान ही पराक्रमी बलशाली

गरुड़ ने सबके साथ महान् युद्धकर उन्हें मारकर सुन्दर नगरी की रक्षा को।

एतस्मित्रेव काले तु नारहो चनवानुनिः।

द्वा कैलासज़िखरे कुर्ज द्वावर्ती का ४२३॥

इसी समय के बीच भगवान नारद ऋषि कृष्ण को कैलास पर्वत के शिखर पर देखकर द्वारका की और गवे।

ते द्धा नारदपुर्व सर्वे तत्र निवासिनः। प्रोचर्नारायको नावः कुञास्ते धनवान् इरिः॥२४॥

कहां के निवासियों ने कृषि नारद को देखकर पृष्ठा कि स्वामी भारत्यम भगवान् विष्णु कहां पर विराजमान है। स तानुवास सम्वान्कैलासमिद्धरे इति ।

रपतेऽहः यहायोगी वं द्वारहिषद्वनतः॥ २५॥

नारद ने उन्हें कहा- वे महाबोगी भगवानु हरि तो कैलास पर्वत पर रमण कर रहे हैं, उन्हीं को देखकर में यहां आया

तस्योपश्रुत्य क्वने सुपर्णः फातां वरः। जगामाळाञ्चळो विकाः कैलासे विरिपृत्तपम्।। २६० हे ब्राह्मणो! उनका यह वचन सुनकर पश्चियों में श्रेष्ठ

गरुह आकार मार्ग से उत्तम गिरि फैलास पर आ गये। ददर्श देवकी धुनं भवने राजपण्डिते। तप्रासनस्यं गोकिन्दं देवदेव्यक्तिके इतिम्।। २७॥

₹

वहां पर इक रजजटित भवन में देशायिदेव रूम्भू के निकट आसन पर विराजमान देवकोपुत्र हरि गोविन्द को तनोंने देखा

रपास्यमनमपरैर्दिक्क्क्षीचि अपन्तरः। यहादेवगरी: सिद्धैयेरिनिभ: पश्चिरितम्॥२८॥ देखनम और दिव्याङ्गनाओं द्वारा चारों ओर से उनकी

उपासना की जा रही थी। ये महादेश के गर्जी और सिद्ध केंगियों द्वारा थिरे हुए थे प्रकार रक्षकद्वनी सुपर्धः अपूर्व क्रिक्य्।

निवेदवापास हर्षि प्रकृते हुएकापुरे॥ २९॥ गरुष्ट ने ज़िब शंकर की भूमि पर दण्डवत् प्रणाम करके हारिकाएरी में घटित वृत्तान्त को निवेदित किया।

काः प्रजम्ब शिरमा ज्ञाहरं नीललोहितम्। आजपान पूर्वी कुरकः सोऽनुकाले हरेण दुश २०॥ आरुद्धा करवएसुतं स्त्रीनगैरमिपुक्तिः।

क्योभिरपुतास्थादैपीनिको मनुसूदनः सङ् १८ तदनन्तर नीललोहित संकर को विनयपूर्वक प्रणाम करके

भगवान कृष्ण महादेव से आजा लेकर कश्यपसुत गरुख पर आरोहण कर हारकापुरी में जा गये। इस समय वे मधुसुदन

खियों के समूह द्वारा अभिपृजित होते हुए अपृतमय बचना से सम्पानित हो रहे थे

वीश्य यान्तप्रयिक्षने गुमार्वप्रसूरमां वरा:।

अन्तराहरू-पहायोगं अञ्चलकगदन्यरम्॥ ३२॥

उन शतुनाती भगवान् को जाते हुए देखकर गन्धवों की दिव्य अप्सराओं ने अंख चऋ गदाधारी पहायोगी का अनुगमन किया।

विसर्वेक्तिया विश्वास्या सर्वो एवाङ्ग्या इतिः।

ववी स तूर्ण बोबिन्दो दिव्यां हारवतीं पुरोप्॥३३॥

वे विश्वालम हरि गोविन्द उन सभी अङ्गनाओं को दिसर्जित करके शीच्र ही दिव्य द्वारिका पूरी को चले गये।

गते देवेऽसुररियौ च कापिन्यो मुनीहराः।

निजेय चन्द्ररहिता विना तेन चकाजिये। ३४॥

तन अस्परिष् देव के चले जाने पर कामिनियां और श्रेष्ट मुनिगण उनके बिना चन्द्रमा रहित रात्रि की भाँति प्रकाशमान

नहीं हुए अवांत् निस्तेज हो गये

श्रुत्वा पौरवन्त्रस्तुणं कृष्णागमनमृतपमा

मण्डयास्त्रक्रिरे दिव्यां पुरीं द्वारवतीं सुनाम्॥३५॥ भगवान् कृष्य के आगमन का उत्तम समाचार सुनकर प्रवासियों ने जीव ही दिव्य एवं शुध द्वारकाएरी को स्सप्तित कर दिया

पतस्काभिर्विज्ञालाभिर्वाजैरन्ववृद्धिः कृतै । मालादिमि पुरी राम्यां भूक्याञ्चक्तिरे जनाः॥३६॥

सांगों ने एम्य नगरी को अन्दर और बहर विशाल

पताकाओं, ध्वजाओं और मालाओं से सबा दिया।

अवादयन्त विविद्यान्यविद्यान् प्रमुख्यनान्। **रुद्व**ान् सहस्रको द्रञ्जूर्वीकात्राद्यन्तिवेतिके ३७॥

उस समय मधुर स्वर में विविध काद्ययन्त्र बजने लग हजारों शंख गूँज उठे और वीणा से निकलती ध्वनि सभा

दिशाओं में फैल गई।

प्रविष्टपाने गोकिन्दे पुरी हारवर्ती शुमान्। अगायन्वपूरं नानं निस्नवो यौधनशोषिताः ॥३८॥

गांविन्द के इस शुभ द्वारकती पूरी में प्रवेश करते ही युवती स्त्रियां मधुर गीत गाने लगों

दक्षा ननुत्रीकानं स्थिताः प्रासादवृद्धस्। मुपुषुः पुणवर्षाणि वसुदेवसुतोपरिध ३९॥

वे इंज्ञान को देखते हो नृत्य करने लगीं और अपने पहल के ऊपरी भाग में स्थित होकर बसदेवपुत्र कृष्ण पर फूल

बरवाने लगी।

वरायने महाखेगी माति देवीफिएन्विकः॥४०॥ इस प्रकार आत्रीवांदादि से संवर्षित होकर भगवान् कृष्ण

प्रविश्व मनकान् कृष्णस्वारश्चेर्यादापिवर्त्तितः।

ने नगरी में प्रवेश किया और वहाँ उत्तम आसन पर विराजमान होते हुए वे यहायांनी देवियों के साथ अत्यन्त

सुरोधित हुए।

सुराये पण्डये शुद्धं **शङ्कार्धः** परिवारितः।

आरफ्नैरियतो पृख्यैः स्त्रीसहस्रेश्च संवृतः॥४१॥ तज्ञासनवरे रम्पं जाम्बबस्या सहास्वृतः।

क्रको धामक देवो क्या देव्या समस्वित:॥४२॥ वे उस सुरम्य शुघ्र मंहप में शंख आदि बजाने वाली से

चिने हुए थे। उनके दोनों आर प्रमुख आत्मीय जन थे और चारी तरफ हजारी खियाँ से भी अच्छी प्रकार बिरे हुए थे।

वहां अप्यक्ततो के साथ सुन्दर ब्रेष्ट आसन पर विराजमान अच्युत ऐसे दिखाई दे रहे थे, जैसे देवी पावंती के साथ

आवग्मरेवनवर्क द्रष्ट्रं लोकादिमध्यवम्। महर्पयः पूर्वजाता मार्कण्डवादया हिन्दाः॥४३॥

महादंव सुशांधित हो रहे हाँ

हे द्विजगण उस समय दंब, गन्धर्व, पूर्वजत मार्कण्डेयादि महर्षिगण उन लोकादि, अविनाजी प्रभु को देखने के लिए आ गयं।

ततः स भगवान् कृष्योः मार्कण्डेयं समस्पतम्। ननायोत्वाय ज्ञिरसः स्वासनञ्ज ददौ इति।।४४॥

तव भगवान् कृष्ण हरि ने वहाँ पर आये हुए मार्कण्डंकजी को शिर श्वकाकर प्रणाम किया और उन्हें आसन अदान किया।

अंपूअ्य हान्धिगणान् प्रणायेन सहानुगः। विसर्वयामास हरिदेखा हदभिवाञ्चितान्॥४५॥

उन सब ऋषियों की अनुकरों सहित प्रणामपूर्वक पूजा करके हारे ने उनका अमीष्ट उद्धन करते हुए उन्हें विसर्जित किया।

तदा मध्याद्रसमये देखदेव स्थव इति । कातः ज्ञुक्लाम्यरो मानुगुपतिहन् कृताहालि ॥४६॥ तदनन्तर देवदेव हरि ने मध्यह के समय स्वान करके चेत क्ल धारण कर हाथ जोड़कर सूर्य की उपासना की। जजाप जाप्यं विविक्तेशसमानो दिवाकरण्। दर्पयामास देवेशो देवानृ पितृसमान्युनीन्॥४७४

दंबंबर ने दिवाकर को निहारते हुए विधिपूर्वक मंत्रों का जर किया और देवताओं, पितरों तथा मुनियों का भी तर्पण किया।

प्रतिष्ट्य देवमक्त्रं मार्कप्रदेवेन चैक हि। पूजवामास लिङ्गस्यं पूजेलं पृतिपृष्णम्॥४८॥

उसी प्रकार मार्कण्डेय ऋषि ने भी देवभवन में प्रवेश करके भस्मक्रम आभूषण वाले, लिङ्गस्वरूप, भूनपति महादेव को यूजा की

समाप्य नियमं सर्वं नियना स स्वयं नृजाम्। मोर्क्सयत्वर पुनिवरं झाराणानमिषुञ्च च॥४९॥ कुत्वात्मरोनं विदेन्द्रा मार्कण्डेपेन चान्युतः। कवां नौराणिकीं पुण्यां चक्रे पुत्रादिमिर्वृतः॥५०॥

हं विक्रेन्द्रो<sup>†</sup> मनुष्यों के स्वयं नियन्ता प्रभु ने सभी कर्ष नियमपूर्वक समझ करके पुनिदर को भोजन कराकर और ब्राह्मणों का अधिवादन करके स्वयं भी अच्युत ने अदस्योग— अपना कार्य संपादन करके पुत्रादि के साथ बैठकर मार्कण्डेय मुनि के साथ पवित्र पौराणिक कथा की।

अदौतस्पर्वमस्त्रिलं खुा कर्म महामुनिः। मार्कण्डेयो इसन्कृष्णं वभाषे महुरं वर्षः॥५१॥

अनन्तर पहार्मुच पार्कण्डेय ने यह सारा नित्यकर्ग देखकर हैंसने हुए कृष्ण से ये मधुर वचन कहे

#### मार्कण्डेय उवाच

कः समाराज्यते देवी भवता कर्मभिः सुभैःः बृहि त्यं कर्मभिः पूज्यो योगितां क्षेत्र एव चा।५२॥ त्यं हि तत्परमं ब्रह्म निर्याणमन्तः पदम्। भारायतरणर्त्याय जातो वृष्णिकुले प्रमुः॥५३॥

स्तकंपहेय बंहते— इन शुभ कमों द्वारा आप किस देवता की आराधना कर रहे हैं? बताने को कृपा करें आप तो स्वयं इन कमों द्वारा पूज्य और कोगियों के लिए ध्येव हैं। आप ही वह परम ब्रह्म हैं, जो मोक्षरूप निर्मल पद है। आप प्रभु तो वृष्णिकुल में पृथ्वी का भार उत्तरने के लिए उत्पन्न हुए हैं तपद्ववीन्पहावाहुः कृष्णी ब्रह्मसिदी वरः। शृष्ठतापेव पुत्राणी सर्वेषी ब्रह्मसित्रा।५४॥ तव तः प्राप्ती पत्री के सको दर हो ब्रह्मविदी ने

तब उन सभी पुत्रों के सुनते हुए हो बहाबियों में श्रेष्ठ महाबाहु कृष्ण ने हैंसते हुए से उन मृनि से कहा-

## श्रीपनवानुवाच

पवता कवितं सर्वं सस्वमेव २ संजवः। तकापि देवाग्रेज्ञानं कृजसमि सनातनम्॥५५%

श्रीभगवान् ने कहा-- आपने जो कुछ भी कहा, वह सब सन्द है. इसमें संझय नहीं है तथापि मैं सनातन देव ईशान (अंकर) की पृथ्व करता हुँ₁

व मे विप्रास्ति कर्तको नानवासं कवञ्चन। पुजन्मपि तवापीशे जानन्वै परमे शिवप्॥५६॥

ं हे विश्व मेरे लिए न तो कुछ करने की है और न मुझे कुछ अन्नास ही हैं. तथापि यह जानते हुए भी मैं परम तिव हैंज़ की पूजा करता हूँ

न वै पश्चिति ते देशं भाषया मोहिता जनाः। तक्क्षेयत्यनो मूलं ज्ञापयन् पूजवानि तम्॥५७॥ व स लिहुतर्यनस्युष्यं लोके दुर्वतिनाशनम्। तका लिहु हितायैनां लोकानां पुजयेकियम्॥५८॥

माया से मोहित लोग उन देव (शंकर) को नहीं देख पात हैं परन्तु में अपने कारण का परिचय देते हुए उनका पूजन करता हूँ। इस संसार में लिक्कार्चन से अधिक पुण्यदायक कुछ भी नहीं है, वही दुर्गति का नाल करने खाला है। इस प्रकार प्राणियों के हित की कामना से लिक्क में ज़िव की पूजा करनी चाहिए

बोऽहे तस्लिगम्बिक्क्ब्रॅट्बादविटो जन्म'' ततोऽह्यास्पमीशानं युक्तपान्यस्मीय नत्॥५९॥

वह लिक्नु मेरा ही स्वरूप है, ऐसा बेदशाओं के जाता सवन कहते हैं। इसीलिये में अपने ही आत्मस्वरूप ईशान को पूजा करता हूँ।

तस्यैव परमा मूर्तिस्तन्यबोऽहे न संज्ञवः। नावयोधिकते भेदो वेदेखेतस्य संज्ञवः॥६०॥

में उन्हों की परमा मृति हैं, मैं ही शिवमय हूँ, इसमें कोई सरेंद्र नहीं हम दोनों में कोई भेद विद्यमान नहीं है. यह बात वदों में प्रतिपादित है, इसमें बोहा भी संशय नहीं है

एव देवो महादेव: सदा संसारमीर्खम :

वाज्यः पूज्य**श कराश हे**यां सिद्धे पहेश्वरः ४६ १॥ संसार में भयभीत मनुष्यों द्वारा वही देव महादेव सदा याज्य, पूज्य और कन्द्रनीय हैं इस सिद्ध में महेश्वर को ही प्रतिश्चित जानना चाहिये।

## मार्कण्डेय उत्पाच

कि तरिस्तनं मुस्तेष्ठ सिङ्के संपूज्यते च कः। बृहि कृषा विज्ञालक्ष गढने क्रेस्टुतमम्।।६२॥ श्रीमार्कण्डेय मृति ने पूजन हे सुरश्रेष्ठ। यह लिङ्क क्या है और सिङ्क में किस की पूजा होती है? हे विशास नेत्रों वालं कृष्ण। आप इस गृढ एवं उत्तम विचय को कहें।

#### श्रीमगसानुदाध

वेदा पहेन्नरं देवमाहुलिङ्गिनमध्यपम्॥६३॥ श्रीभगधान् ने कहान् अक्षव, ज्योतिःस्वरूप, अञ्चक्त आनन्द को हो लिङ्ग कहा गया है और वेदशास अविनाशी महं हर देव को लिङ्गो (लिङ्ग का धारणकर्ता) कहते हैं। पुरा सैकार्यंदे घोरे नष्टे स्वावस्थंगमे।

प्रयोक्त ब्रह्मको से प्रार्ट्युको महाशिव:॥६४॥

अध्यके लिङ्गपित्याहुरानन्दं ज्योतिरक्षयप्।

तस्मात्कात्कत्सपाराय इ.झा चाइं सदैव हि। पूजवातो बहादेवं मोकानां हितकाय्यया॥६६॥ प्राचीन काल में जब स्वावर जङ्गम के नष्ट हो जाने पर सबंब जल व्यास होकर एक ही समुद्ररूप हो गवा था. तथ बहा। और मुझे प्रवाधित करने के लिये वहां शिव का

प्रादर्भाव हुआ। उसी समय से खोकों के कल्याण को इच्छा

से ब्रह्मा तथा मैं दोनों ही सदा महादेव की पूजा करते हैं।

माकंपदेय उदाव

कर्स सिन्नुचपूर्वपेश्वरं परमं पदम्। प्रयोगार्कं स्वयं कृष्ण वकुष्पर्देशि साम्यतम्।।६६॥ श्रीमार्कण्डेयजी बोले— हे कृष्ण अब हमें यह बतायें कि पूर्वकाल में आप लोगों को प्रबोधित करने के सिए वह ईशीय परम पदस्य सिन्नु स्वयं प्रकट कैसे हुआ ?

## श्रीभगवानुवाल

कासीदेकार्णयं चोरमविमानं तमोनयम्। मठे चैकार्णये तस्मिकाङ्गुचकपदावरः॥६७॥ महत्त्रशीर्थं भूत्वाहं सहस्राक्षः सहस्रपत्। सहस्रवाडुः पुरुषः ऋषितोऽहं सनातनः॥६८

श्रीभगवान् ने कहा— जब विभागरहित, तमोमप, भोर एकमात्र अणंव हो था, तब उस एकाणंव के बीच शंख. चऋ-गदाधारी, हजारों सिर, हजारों आँखें, हजारों पाद, और

हजारों बाहु वाला सनातन में ज्ञयन कर रहा वाः फ़ास्त्रिकारोर दूरे पत्रवामि स्मामितक्रयम्।

कोटिसूर्वप्रतीकालं प्राजनानं विषास्तरम्॥६९॥ सनुर्वकां प्रामीनं पुरुषे कारणं प्रमुद्। कृष्णाजिकारं देवपृष्यतुः सामनिः स्तुतम्॥७०॥

निभेवभात्रेण स मां त्रामा सेमिक्दां वरः। व्याजहार स्वतं बहा स्मयमनो महामृतिः॥७१॥

इसी अन्तराल में मैंने दूर पर स्थित अमित प्रभा काले, करोड़ों सूर्य के सम्बन आभा वाले, प्रकाशमान, शीभासम्पन्न, महावोगी, चतुर्मुख, संसार के कारण, पुराण पुरुष, कृष्णमृग का चर्म धारण किये हुए, ऋक्, यजु: वया सामवेद द्वारा स्तुति किये जाते हुए बहादेव को देखा। क्षणभर में हो वे योगवेताओं में बेह, महादृति ब्रह्मा मुस्कुराते हुए स्वयं मेरे

समीप अस्कर बोले

अहं कर्त्त हि लोकानां स्वयन्त्रः प्रियतमहःअ७२॥ हे प्रधी ' आप कौन हैं, कहाँ से आपे हैं और किस कारण यहाँ स्थित हैं ? अप मुझे बताने की कृषा करें, मैं लोकों का

करनं कतो व्य किन्नेह विहरो बद में प्रमो।

जन्मदाता स्वयम्भू पितामह ब्रह्म हूँ। एवमुक्तसदा तेन ब्रह्म**महमुदाय है।** आहे कर्नास्मि स्रोकार्ग संहर्ता च बुनः पुनः॥७३॥ हर्व विवादे विववे माममा परमेहिनः।

प्रवोद्यार्थं परं लिखुं प्रादुर्भूतं ज्ञितात्मकम्॥७४॥ कामानलसम्बद्धम् व्यालामानसमम्बद्धमम्।

क्षक्यृतिविनिर्मुक्तमदिक्कान्स्वर्थितम्। ७५॥

पुन: लोकों की सृष्टि करने जाता हूँ और उसका संखर करने वाला हूँ परमेडी की सावा के कारण इस प्रकार का विवाद बढ़ जाने पर (हम लोगों को) वचार्च स्थिति का जान कराने

तन ब्रह्मा के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा— मैं पुन:-

हुआ वह सिङ्ग प्रलयकालीन अग्नि के सम्प्रन अनेक ज्वाला मालाओं से व्यात, श्वय एवं वृद्धि से मुक्त और आदि, मध्य तथा अना से रहित था।

के लिये उस समय जिवस्वरूप परम लिङ्ग का प्रदुर्भाव

कते माणाः पनवानकं कछ स्वमानु वै। अन्तपस्य किंपानीका उच्चै क्योडहिमस्वयः ॥७६॥ तदासु समये कृत्या मतामूर्व्यक्या तौ। पितामहोऽप्यहं नानां शतवनती समेत्व तौ॥७७॥

तस भगवान शिव ने भुझं से कहा— तुम क्रीम हो (लिक्स के) नीचे की ओर जाओ और इसके अन्त का पता लगाजा और ये अजन्मा बहुम ऊपर की ओर जाये। तदनन्तर शीम ही प्रतिज्ञा करके हम दोनों ऊपर तथा नीचे को आर गये, किन्तु पितामह तथा में दोनों ही उसका सन्त नहीं जान

तता विस्परमापत्री स्रीतो देवस्य सृत्तिनः। माससा मोहितो तस्य स्वायन्तौ विसमीसरम्॥७८॥ प्रोप्तरनौ महानादयोङ्गारं गर्स पदम्। वं प्राप्तिपुटी भूत्वा सम्बं तुष्टुवतुः परम्॥७९॥

तदनन्तर त्रिशृलधारी देव को मामा से मोहित हम दोनों मयभीत एवं आश्चयंचिकत हां यवे और उन विश्वरूप इंशर का च्यान करने लगे। फिर प्रमपद महान्यद ऑकार का उध्यरण करते हुए दोनों हाच जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रम हाम्भ की स्तरित करने समे

#### **प्रकृति**क्यू उत्ततुः

पाये

अनिदिगुलसंसाररोगवैद्याव शत्मके।
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गुर्नुवेस:८०॥
प्रम्तवार्णयसंस्थाय श्रत्मकेद्रुतिहेत्वे।
नमः शिवाय शानाय ब्रह्मणे लिङ्गुर्नुवेस:८१॥
व्यालस्थानाम्बोकाव व्यापनस्वस्थायो।
नमः शिवाय शानाय ब्रह्मणे लिङ्गुर्नुवेस:८३॥
महादेवाव पहते ज्योतिकेऽनन्तेकसे।
नमः शिवाय शानाय ब्रह्मणे लिङ्गुर्नुवेस:८३॥
प्रमानपुरुवेशम व्योपस्थाय वेदसे।
नमः शिवाय शानाय ब्रह्मणे लिङ्गुर्नुवेस:८४॥
प्रमानपुरुवेशम व्योपस्थाय वेदसे।
नमः शिवाय शानाय ब्रह्मणे लिङ्गुर्नुवेस:८५॥
प्रमानपुरुवेशम व्योपस्थाय वेदसे।

नवः । स्टबंध सामाय क्रिका लाह्नमूच्या २४॥ ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा— अनादि, मूलरूप, संसाररूपी रोगों के वैद्यस्वरूप शस्पु, शिव, शान्त, लिक्नमूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है प्रलयकालीन समुद्र में स्थित रहने आले,

सृद्धि और प्रलय के कारणरूप शिव, शान्त, लिकुपृतिधारी

ब्रह्म को नमस्कार है। ज्वालामालाओं प्रतीकरूप, प्रज्वीतत

स्तम्भरूप, शिव, शान्त, लिङ्गसरीरधारी ब्रह्म की नमस्कार है। अर्दि, पच्च और अन्त से रहित, स्वभावतः निर्मल तेजोरूप शिव, सान्त तथा लिङ्गस्वरूप मूर्तिमान ब्रह्म को नमस्कार है। महादेव, महान्, ज्योति स्वरूप, अवत्त, तेजस्वी शिव, शान्त, लिङ्गस्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। प्रधान पुरुष के भी ईस, ब्योपस्वरूप, वेधा और लिङ्गपूर्वि शिव, सान्त ब्रह्म को नमस्कार है निर्मिकारम्य सत्वाप निस्मावानुलतेजसे। नमः सिवाय सक्ताय ब्रह्मके सिद्धमूर्तिथे॥८६॥

वेदान्तसारसमाय कालकपाय ते नमः। नम ज़िवास शहरतय ब्रह्मचे लिङ्गमूर्तये॥८७॥ निर्विकार, सत्य, नित्य, अतुस्य तेजस्वी, शान्त, शिव लिङ्गमूर्ति ब्रह्म को अमस्कार है। वेदान्तसार स्वरूप.

कालरूप, बुद्धिमान्, लिङ्गस्वरूप, शिव, जान्स बहा की

नमस्त्रार है

एवं संस्तृयमानस्तु व्यक्ते भूत्वा महेशरः।
भाति देते महायोगी सूर्यकोटिसमप्रमः॥८८॥
वक्तकोटिसहस्रेण प्रसमन इवामारम्।
सहस्रहस्त्रसरणः सूर्यसोमान्तिलोधनः॥८९॥
विनक्तपामिर्ययवान् कृतिवासास्त्रिशृहस्त्रकः।

व्यासम्बन्नीपयोक्क मेघटुन्दुम्बिन स्वन ४९०॥ इस प्रकार स्तुति किये जाने पर महावायी भहेनर देव प्रकट होकर करोड़ों सूर्य के सम्बन सुन्नोभित होने लगे वे हजारों करोड़ों मुखों से मानों आकान को अपन्त ग्रास बना

रहे थे। हजारों हाथ और पैर वल्ने, सुर्व, चन्द्रमा तथा

अप्निरूप (होन) नेयन वाले, पिनाकपाणि, व्याप्रचर्मरूप

बलधारी, त्रिशुलक्षरी, सर्व का वज्ञोपवीत भारण करने जाले और पेच तथा दुन्दुचि के सदृश स्वर वाले हो। अस्त्रेवाच महादेव: त्रीतोऽहं सुरस्त्रभूग। पहचेत मां महादेवं मर्व सर्व प्रयुक्षश्राम्॥ ११॥ युवां प्रसुती गावेच्यो मय पूर्व समावनी।

व्यमपार्से च मे विष्णुः पालको इदये हरः॥९२॥

क्षयं ये दक्षिणे वार्से ब्रह्म लोकविदायाः।

पालनकर्ता विष्णु और हदय में जंकर स्थित हैं।

 महादेव ने कहा— है श्रेष्ठ देवो! मैं प्रस्ता हूँ। मुझ महादेव का दर्शन करो और समस्त भय का परिस्थाग करो। पूर्वकाल में मेरे ही शरीर से तुम दोनों सन्ततन (देव) उत्पन्न हुए थे मेरे दक्षिण पार्श में ये लोक पितामह बह्या, वाम पार्श में प्रोतोऽई बुक्योः सम्यग्तरं दश्चि क्वेप्स्तिम्। एवपुक्त्वात्रं म्हं देवी महादेव: स्थर्म शिकः। आलिङ्का देवं ब्रह्मणं प्रसादाधिनुखोऽमस्त्।। ९३॥ मैं तुथ दोनों पर अच्छी तरह प्रसन्न हैं, इस्रांतिये आएको

इच्छित वर प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव स्वयं सिव मुझे तथा देव ब्रह्मा को आलिङ्गन कर कृपा करने के

शिव मुझे तथा देव ब्रह्मा को आलिङ्ग्य कर कृपा करने <sup>:</sup> निये तवत हुए।

ततः प्रहष्टमनसौ प्रणिशस्य महेश्वरम्। ऊरत् प्रेक्ष्य बद्दवकतं नारायवाणितामहो॥१४॥ यदि प्रीतिः समुख्या वदि देवो सरो हि नः। भक्तिर्भवतु नी नित्यं स्ववि देव महेश्वरे॥१५॥ ततः स भक्तानीलः प्रहसन्यरकेशरः।

उवाच मां महादंवः प्रीतं क्रीतेन चेतसा॥९६॥ तदनन्तर प्रसन्न मन सहते नारायण तथा पितामह ने

मक्रेशर को प्रणामकर उनके मुख को अंत्र देखते हुए कहा— है देव<sup>ा</sup> यदि प्रीति तत्पन हुई है और यदि आप हम दोनों का वर देना वाहते हैं तो (यह वर दें कि) हम दोनों को आप महंशर में नित्य मिक्त बनी रहे। तब उन प्रसन हुए परम इंशर भगवान ईज़ महादेव ने प्रसन्न मन सं हैंसतं हुए मुझ से

देवदेव ख्वाच

प्रस्पस्तितंसर्वाणं कर्ता त्यं वरणीपते।

सत्य वस्स हरं विश्वं पासवेशवरायरम्॥९७॥

तिवा भिन्नोऽस्म्यहं विष्णो इक्कविष्णुहराख्यपः।

सर्वरक्षालवनुवीर्निर्युणोऽपि निरञ्जनः॥९८॥

संग्रेहं त्यव मो विष्णो पालवैनं पितामहम्।

पविष्यत्येव भगवस्तिव पुतः समस्तरः॥९९॥

अहं व भवतो ववन्नस्तत्त्यदौ सुरक्षप्रदृषः

भूलपाणिर्मविष्यामि क्रोयजस्तव पुत्रवः॥१००॥

देवीं के देव बोले- हे धरणीपते वत्य हरि तृष सृष्टि,

पालन और प्रस्तय के कर्ता हो इस चयसर वगत का पालन

करो। है विष्णु में निगुंश तथा निरक्षन होते हुए भी सृष्टि. पालन तथा सब के गुणों के द्वारा बहुता. विष्णु तथा हर नाम से तीन रूपों में विभक्त हूँ है विष्णो। मोह का परित्याग करों, इन पितायह की रहा करो। ये सनातन भगवान आपके पुत्र हांगे करूप के आदि में में भी आपके मुख से प्रकट होकर देवरूप शरण कर, हाथ में जूल धारण किये हुए आपका कोधज पुत्र बर्नेगा

एवपुरस्ता महादेवां ब्रह्माणं पुनिससमा अनुगृह्य स मां देवस्त्रत्रैयस्तरविषया। १० १॥ का प्रमृतिस्थेकेषु सिद्धामां सुप्रतिष्ठिताः सिद्धं तनु कते कुछन् क्षत्रकः परमं यपुः॥ १० २॥

है भुनिश्रेष्ठ' इस प्रकार कहकर भगवान् महादेव भुझ पर तथा ब्रह्म पर अनुब्रह करके वहीं पर अन्तर्धान हो गये। ब्रह्मन्। तब से लोक में लिङ्गपूजा की प्रतिष्ठा हुई यह जो लिङ्ग कहा जाता है, वह ब्रह्म का श्रेष्ट शरीर है

ङ्ग कहा जाता है. वह बहा का श्रष्ट शरीर है एतिल्लगस्य माहात्म्य माधिते ने म्यानमा एतङ्कवन्ति योगज्ञा न देवा न च दोनको ॥ १०३॥ एतिङ्क परम ज्ञानमध्यकं मिथसंज्ञितम्।

महादेवाय देवाय देवदेवाय मृतिको॥ १०५॥ हे अनय। मैंने इस लिङ्ग का माहारूय तुम्हें बताया हसे योगड़ ही जानते हैं न देवता जानते हैं न दानव। वही एक लिख नाम वाला अल्यक परम जान है। जान-दृष्टि वाले इसी

येन सुक्ष्मपवित्रयं सरप्रवन्ति ज्ञानसञ्जवना १०४॥

तस्यै भगवते नित्यं नमस्कारं प्रकृपीहे।

के द्वास उस सुक्ष्म अविनय (तत्व) का दशंन करते हैं। इस लिङ्गस्वरूप देवाधिदेव भहादेव भगवान् रुद्र को हम नित्य नमस्कार करते हैं

नमे बेदरहस्थाय नीलकण्डाय हे नयः। विभोषणाय शानतव स्थाणवे हेतवे नमः॥१०६॥ ब्रह्मणे वामदेवाय जिनेत्राय महीवसे। शंकराव महेशाय निरीक्षाय शिवाय च॥१०७॥ नमः कुरुष्य सकतं स्थायस्य च महंश्वरम्।

संसारसामगदनगदियसदुद्धरिष्यमि॥ १०८॥ वेद के रहस्यरूप आपको नमस्कार है, नीलकण्ट को

नमस्कार है विशेष थय उत्पन्न करने वाले, सान्त, स्थाणु तथा कारणरूप को नमस्कार है। वामदेव, त्रिलोचन, भहिमावान्, ब्रह्म, संकर, महेस, पिर्यंत ब्रथा तिव को नमस्कार है इन्हें निरन्तर नमस्कार करो, मन से महेश्वर का ध्यान करो। इससे सोच्न ही संसार सागर से पार हो बाओगे। एवं स वासुदेवेन व्याहतो मुनिपुद्धयः।

जगाम यनसः देवनीज्ञानं विस्तोपुखप्॥ १०९॥ प्रणाय जिस्सा कृष्णमनुज्ञातो महापुनिः। जगाम बेप्सितं अस्भु देवदेवं त्रिज्ञस्तिनम्।।११० : इस प्रकार वासुदंव के द्वारा कहे जाने पर भूनि श्रेष्ट

मार्कण्डेय) ने विश्वतीयुक्ष देव ईशान (संकर) का ध्यान

किया। श्रीकृष्ण का विनयपूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर महाभूति (मार्कण्डंय) त्रिशृल क्षरण करने वाले

दंबाधिदंब के अभीष्ट स्थान को चले गये।

व इमं आववेषित्यं लिङ्गाध्यायमनुत्तमम् शृणुयाह्य पठेक्कवि सर्वपापैः प्रमुख्यते॥ १९१॥

श्रुत्वः सक्दपि होतचपश्चरणपुत्तमम्।

वासुदेवस्य विप्रेन्त्रः पार्वं मुद्धति मानव ॥११२॥ वयेहाहरहर्नित्व ब्रह्मलोके महोयते।

एक्पात् पहायोगी कुव्यद्वैपायनः प्रभुः ॥ ११३॥

जो इस ऋह लिङ्गाध्याय को सुनेगा, सुनायेगा अववा पढ़ेगा. वह सभी पापों से मक्त हो जायगा है विप्रंन्द्रो वासुदेव के इस श्रेष्ट तपश्चरण की एक बार भी सुनने वाला

मनुष्य पाप सं मुक्त हो जाता है अथवा प्रतिदिन इसका निरन्तर जप करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है- ऐसा महायायी प्रभू कृष्ण द्वैपायन ने कहा है।

इति ब्रीकुर्यपुराजे पूर्वभागे चतुर्वशामुखीतीने लिङ्कोत्पत्तिनांम दहस्त्रिजोऽस्यावः ॥ २६॥

सप्तविशोऽस्यायः

(श्रीकृष्ण का स्वधाम गमन व उपदेश)

सुन उवाच

सतो लब्बवर, कुम्मा जाप्यकवा पहेसराता अजीजन-महात्यानं साम्बयान्यजपुत्तपप्।। १।। प्रदुष्तस्य हाफूपुत्री क्षनिरुद्धो महाबलः।

तालुमी भुभसम्पन्नी कृष्णस्यैसापरं तन्॥२॥ सुतजी बोले- तदन-तर महेश्वर से वर क्रम किये हुए

कुछः ने जाप्यस्ती से यहत्या साम्य नामक श्रष्ट पुत्र को इत्पन्न किया और प्रदान्त का भी महायली अनिरुद्ध कामक पुत्र हुआ गुणसम्पन्न वे दोनों कृष्ण का ही दूसरा शरीर ये

हत्वा च कंसं नरकमन्यंक्ष शतशोऽसुरान्। विजित्य स्वेतवा ऋष्ट्रीतक वाणं महासुरम्॥३॥ स्थापयित्वा जगत्करस्य लोके वर्षांत्र शासतान्। **चक्रे** नासवणो यन्तुं स्वस्थानं बुद्धिमुत्तमाम् ४७॥

कंस, नरक आदि सैकड़ों असूरों को मारकर और लोलापूर्वक इन्द्र को जीत कर तथा भहासुर साण को पराजित कर, सम्पूर्ण जगत् को प्रतिष्टित कर और लोक में

शासत एमी को स्थापित करके नारायण ने अपने भाग जाने का उत्तम विचार व्हिया।

एतस्मित्रको विप्रा चुन्वाद्याः कृष्णपीस्पन् आजरमुद्द्रीरको दुद्दे कृतकार्यं सनस्तनम्॥५॥

हे ब्राह्मणो! इसी बीच भूग आदि पहर्षि कृतकार्य (सभी प्रयोजनों से निवृत्ती अभारतम्, ईश्वर कृष्ण का दशंग करने

के लिये द्वारिका में आवे स तानुवास विश्वासमा प्रणिपस्यापिपुरुप च

श्रासनेषुपविष्टान्वै सह रामेण बीम्ता॥६॥

गविष्यामि वर्ष स्वार्ग स्वकीर्थ विष्युसंहितम्। कृतानि सर्वकार्याणि प्रसोदको मुनीस्रतः॥७॥

विशतमा (कृष्ण) ने बुद्धिमान् बलराम के साथ आसन्तें पर उपविष्ट पुगु आदि महर्षियों को प्रणाम और अभिवादन करके उनसे कहा- हे पूनी हरो। सभी कार्य किये जा चुके हैं। अब मैं विष्णसंत्रक अपने उस परमधाम को जाउँगा,

हदं कलियुगं घोरं समासमबुनाऽशुप्रम्। प्रविष्यति जना सर्वे हास्यिनायानुसर्विन ॥८॥ प्रक्षीयार्थं विद्यानम्हालाञ्च हितास्हम्।

आप लोग प्रसन्न हो।

येनेपे कलिने: पार्वर्यक्यने हि दिवोचमा:॥९॥

इस समय अशुभ घोर कलियुग आ गया है। इसमें सभी लोग पाप का आकरण करने बाले हो बार्येंगे। हे ब्रेस ब्राह्मको । आप लोग अद्यानियों के लिये हितकारी इस विशेष श्चान का प्रचार करें जिससे ये सब कलि द्वारा उल्का पापों से मुक्त होंगे

ये या अतः संस्परन्ति कलौ सकुतपि प्रभुपा तेवां पश्चित् तत्वापं कत्कानां पुरुवोत्तने॥ १०॥ वेऽर्रोविष्यनि मां सक्त्य क्रियं कलियुरे द्विज्ञः।

विधिना बेददृष्ट्रेन वे गमिष्यनि कएदम्॥ ११॥

जो लोग इस कलियग में मुझ प्रभु का एक बार भी रुमरण करेंगे, पुरुषोत्तम में भक्तियुक्त हुए उनका पाप नष्ट हो आयेगा हे ब्राह्मधो ! जो कलियुर में प्रक्रिपूर्वक और वैदिक दिधि से नित्य मेरा अर्चन करेंगे. वे मेरे पद को प्राप्त करेंगे।

ये ब्राह्मणा वंशनाता युष्णाकं ते सहस्रतः।
तेषां नासवते भक्तिश्रंतिस्वति कतौ युगे॥१२॥
परात्परतरं वान्ति नासवणपरा चनाः
न ते तत्र परिष्यन्ति ते द्विवनि पहेस्टरम्॥१३॥
ध्यानं वोगस्तपस्ततं क्रानं व्यादिको विविः।
तेषां विनश्यति क्षित्रं ये निन्दन्ति पहेस्टरम्॥१४॥
जो हजारों ब्राह्मण अह्य लोगों के वंश ये चन्य लेंगे,
कलियग में उनकी नासयण में भक्ति होगी नासवण में

कालयुग म उनका नारायण म भाक हागा नारायण म भक्तिनिरत लोग उस सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं, किन्तु जो पहेश्वर से द्वेव करते हैं वे वहीं नहीं जा सर्वेत्गा। जो उस महेश्वर की निन्दा करते हैं, उनका ध्यान, योग, तप, ज्ञान और वज्ञादि विधि सभी कुछ रहेश हो नह हो जाता है यो या सम्बर्धरेषितरमेखानं भावपात्रित।

विक्टिन्देवमीलानं स वाति गरकावृतम्॥१५॥ तस्मात्संपरिर्ज्ञात्वा क्लिया पशुपतेर्द्धिवाः।

कर्मणा करसा काचा भजतेन्किय करमा: n १६॥ जो: नित्य एकान्त भाव में आश्रय ग्रहण कर मेरी अर्चना करता है, परना देव ईशान की निन्दा करता है, वह दस

हजार वर्षों तक नरक में यहा रहता है इसलिये हे द्विजी! मन, वरणो तचा कमें से पशुपति तचा मेरे मक्तों की भी

निन्दा का यजपूर्वक त्याग करना चाहिये। ये च दक्षाध्यरे शक्ता दवीचेन द्विशेक्साः।

प्रविष्यन्ति कलौ पर्केः परिहार्वा प्रयत्पतः॥ १७॥ द्विपनो देवमीक्षणं युवाकं वंजसम्बदः।

श्रप्तक्क गोवभेनोव्या न सम्मतस्या द्विजोक्तमे ॥ १८॥ जो द्विजोक्तम दक्ष प्रजापति के यह में दक्षीय के द्वारा

स्वपद्मस्त हुए कलियुग में भक्तों द्वारा उनका भी यहपूर्वक परिहार कर देख चाहिए आपके कुल में उत्पन्न जो ब्राह्मण महादेव इंशान शंकर से देव करने वाले हैं. और गौतम

ऋषि के द्वारा जापग्रस्त होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, उनसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बात नहीं करनी चाहिए

एवपुत्तस्य कृष्णेन सर्वे हे वै महर्षयः। ऑफ्स्ट्रक्ता कपुस्तुणै स्वानि स्वानानि सत्तयाः॥ १९॥

तत्ते नारायणः कृत्यते लीलवैव जयनवः। संदृत्व स्वकृतं सर्वं वयौ तत्त्वरमं पदम्।।२०॥

्रकृष्ण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी श्रेष्ठ महर्षि टीक हैं' ऐसा कड़कर जीच ही अपने स्थानों को चले गये। तदनन्तर जगन्यय कृष्य नासयण त्यीत्वपूर्वक अपने सार कृत का संहार कर अपने परमधाम को चले गये। इस्तेत व समासेन सज्ञा बंश: सुर्कीर्तित:।

न प्रक्यो विस्तराष्ट्रकुं कि पूर्व जोतुनिकका। २१॥ यः पठेकपुपाद्मपि वंशानां काने गुपम्। सर्वजपविनिर्मुकः सर्वालोके महीयते।। २२॥

मेंने राजाओं के बंक को चर्चन संसंघ में कर दिया है, विस्तारपूर्वक इसका क्येंन नहीं हो सकता। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जो इन वंशों के शुभ कथा को धढ़ता है अथवा सुनता है. यह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा स्वर्ग लोग में पूजा योग्य हो जाता है

> इति श्रीकृषेपुराणे पूर्वभागे राज्यंज्ञानुकीर्वनं नाम सार्विकोऽध्यावः॥२७॥

> > अष्टार्विशोऽध्याय:

(पार्ध को व्यासत्री का दर्शन)

ऋषय ऊचु

कृतं त्रेता ख्रमसङ्ख्यात्मध्येति चतुर्वृतम्। एवा प्रमानं सृतात स्थयस्य समासतः॥ १॥

ऋषियों ने कहा— हे सूतजी। सत्य, बेता, द्वापर तथा कलि-- ये चार युग हैं. अब इनके ऋभाव का संक्षेप में बताने की कृष्य करें।

सुव उवाच

यते नारायणे कृष्णे स्वयंव पर्य पदप्। पर्यः परमवर्भात्या पाण्यकः श्रृङ्गापनः॥ २॥ कृत्या चैवोत्तरविधि शोकेन पहतादृतः॥ अपश्यत्यवि गन्छनं कृष्णदेणयनं मुनिष्॥ ३॥ शिष्यैः प्रशिधीरचितः संदर्वं शृह्णविदिनम्॥ पण्यत द्रण्यवसूषौ त्यकताः शहेकं तदार्जुनः॥४॥

स्वतं द्रावस्तुभा त्यवस्यः १४०६ तदावुनः॥ ४॥
सृतजो बोले— नारायण कृष्ण के अपने परमधाम चले
जाने पर राष्ट्रऑ को कह देने वाले परम धर्मात्या पाण्डुं पुन
पार्य औष्वदिहिक किया करके महान् शोक से व्यावृश्व हो
एये उन्होंने मार्ग में बाते हुए ब्रह्मवादी कृष्णद्वैपायन
व्यासुपुनि को शिष्यों और प्रशिष्यों से बिरा हुआ देशा तब
अर्जुन ने शोक का परित्याग कर धूमि पर गिरकर दण्डसन्
प्रणाम किया।

उवाच परमप्रीत्वा कस्मादेतन्यहापुने। इदानी पच्चिम क्षिप्र के वा देश प्रति प्रभोगद्व ॥ सन्दर्शनाद्वै भवतः श्लोको मे विपुलो पतः। इदानी पत्र करकावै वृद्धि पचदलेक्षणा ६॥ तपुकाच महायोगी कृष्णद्वेषपनः श्ववप्। उपविश्व नदीतीरे हिस्बैः वरिकृतो मुनि-॥७॥

ये अत्यन्त प्रीतिपूर्वक बोले— हे महामुने! प्रभी आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय सीग्रतापूर्वक किस देस की ओर जा रहे हैं? अपके सुध दर्शन से ही मेरा महान् शोक दूर हो गया है। हे कमलपत्राक्ष व्यासदेव! इस समय मेरे लिए जो कार्य हो, उसे आप कहिए। तब शिक्यों से बिरे हुए महायोगी कृष्णहैपायन मुनि ने स्वयं नदी के तट पर बैठकर कहा।

> इति श्रीकृर्यपुराने पूर्वपाने पार्वप कासदर्शने नामाद्यविश्वेदन्यायः() २८॥

> > एकोनविंशोऽध्याय: (बुग्धर्म कवन)

इदं कलियुनं पोरं सम्प्रसं पाण्डुनन्दन। स्मो यक्समि देवस्य पुरीं काराणसीं सुमाम्॥ १॥ अस्मिन् कलियुने घोरे लोकाः वापानुवर्तिनः। मविष्यति महाकाहो वर्णात्रमिववर्णिताः॥ २॥ नान्फवपश्यापि जन्तुनां मुक्त्य काराणसीं पुरीम्। सर्वपायोपशमनं प्रावसितं कली युगे॥ ३॥

स्वासजो बोले— हे पण्डुपुत्र यह घोर कलियुन आ गया है। इसलिये में भगवान शंकर की महानगरी स्वराजसी जा रहा हूँ हे महाबाहु इस घोर कलियुन में लोग वणोश्रम धर्म से रहित महान् प्रापायरण वाले होंगे। कलियुन में प्राणियों के समस्त पानें का अथन करने के लिये वाराणसी पुत्ते को खोड़कर अन्य दूसता कोई प्रायक्षित में नहीं देख रहा हूँ।

कृतं त्रेता द्वापरञ्ज सर्वेष्येतेषु वै नराः। भविष्यन्ति पद्मापानो वार्षिकाः सरकादिनः॥४॥ व्यं द्वि लोकेषु विख्याते इतिपाद्मग्यश्यस्तः। वालवाक परं वर्ष स्वकीयं मुख्यते ध्यात्॥५॥ सत्य, त्रेता तथा द्वापर— इन सभी में मनुष्य महात्मा, धार्मिक तथा सत्त्यवादी होते हैं। तुम संसार में प्रकाओं के प्रिय तथा धृतिमान के रूप में विख्यात हो, अतः अपने परम धर्म का पालन करो, इससे आप भए से मुक्त हो जाओए।

एवपुन्ते भगवताः भर्तः परपुरक्षयः। पृष्टवान्त्रीणस्वासौ युग्वमस्ट्रिकोत्तमाः॥६॥ तस्यै प्रोवाच सकलं पृषिः सत्ववतीसृवः। त्रवास्य देवस्रीक्षाने युग्धर्मानसन्तनन्तु॥७॥

हे हिजोत्तमो ! भगवान् व्यास के द्वारा ऐसा कहने पर जानु के पुर को जीतने वाले कुन्तीपुत्र अर्जुन ने इन्हें प्रणाम कर युगधर्मों को पृष्ठा। संस्थवती के पुत्र व्यासमृति ने भगवान् संका को प्रणाम कर सम्पूर्ण सन्वतन थुगधर्मों को उन्हें बतत्त दिया।

#### व्यास स्वात

व्यक्षणि ते सम्बर्धन युगसर्गात्ररेग्दर। न सक्यने यया राजन्त्रिक्तरेणाणिमाधितुम्॥८॥ आहं कृतवुर्ग प्रोक्तं प्रतस्त्रेतायुगं कुवै:। इतीयं द्वापरं पार्वं चतुर्वं कलिस्च्यते॥९॥ ध्यानं तपः कृतयुगं नेतावां ज्ञानमुख्यते। हापरे यहमेबाहुर्दानमेकं कली युग्ता १०॥

व्यासजी बोले-- नरेश्वर! पार्च! संक्षेत्र में युग धर्मों को तुन्हें बतलाता हूँ, मैं विस्तार से बर्णन नहीं कर सकता हूँ। पार्थ! विद्वानों द्वारा पहला कृतयुग कहा गया है, उदनन्तर दूसरा त्रेतायुग, त्रीसरा द्वापर तथा चौथा कलियुग कहा गया है। कृतयुग में ध्यान, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यह तथा कलियुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है।

त्रक्षा कृतयुगे देवलेतामं सम्बार् स्विः। हापरे देवतं विच्युः कत्तं देवो महेकरः॥११॥ वृद्धा विच्युक्तया यूर्यः सर्वं एव करनविः। पूज्यस्ते सम्बान्ध्यस्तुर्विष विनाकसृद्धः १२॥ आहे कृतयुगे वर्षश्चनुष्पदः, प्रकीतितः। वेतायुगे विभादः स्यादिहस्यरो द्वापरे स्थितः॥१०॥ विचादरीनसिक्केतु सत्तामात्रेण तिक्रति।

कृतयुग में ब्रह्म देवता होते हैं, इसी प्रकार देता में भगवान सूर्य, द्वापर में देवता विष्णु और कलियुग में पहेचर रुद्र ही मुख्य देवता हैं ब्रह्म, विष्णु तथा सूर्य→ ये सभी कलियुग में पूचित होते हैं, किन्तु पिनाकधारी भगवान् रुद्र नारी युक्तें में पूजे जाते हैं। सर्वप्रथम कृतयुग में सनातन धर्म चार चरणों वाला या, जेता में तीन चरणों वाला तथा द्वापर में दो चरणों से स्थित हुआ. किन्तु कलियुग में धर्म तीनों पादों में रहित होकर केवल सजामात्र से स्थित रहता है। कृते तु विद्युनोरपतिवृक्ति: सक्काद्यवोत्पृष्णभ १६॥ प्रवास्तृता: सदा सर्वा: सर्वान्यक्त भोतिन: अध्योत्तम्बर्ध नारत्यामां निर्विशेषा: पुरस्त्रया।१६॥ तुरस्यमान् मुखं क्यां तामु तिम्बन् कृते भुगे। विश्लेकास्तत्वमहुला एकानमहुलास्कराम १६॥ स्थानविद्यास्तर्भाविद्य महादेवपरावशाः।

ता वै निकायवारिक्यो क्रियं पुदितमानसाः॥ १७॥ पर्वतोद्विवासिन्यो क्रिकेता. वरनवः कृतयुग में (स्वो: पुरुष के संयोगजन्यः) मैथुनी सृष्टि होती श्री और लोगों को आजीविका साक्षात् लोमरहित रहतो थी।

समस्त प्रजा सर्वदा सान्त्रिक आतन्द से तृष्ठ और भोग से सम्पन रहतो थीं। हे पुरंजय। तन प्रजाओं में उत्तम और अधम का भेद नहीं था, सभी निर्विशेष थे। उस कृतपुग की प्रजा म आयु, सूख और रूप समान था। सम्पूर्ण प्रजा होक स रहित. अनक तत्त्वों से युक्त, एकान्तप्रेमो, ध्यानिष्ठ, नपानिष्ठ तथा महादेव की भक्ति में संलग्न थी परंतप। वे प्रजार्ष निष्ठाम कर्म करने वाली, सदा प्रमुद्दित मनवाली और प्रिना घर के पर्वती एवं समुद्र के सपीप वास करने वाली थीं

रसोल्लासः कालबोगालेवास्ये तत्रवति हिवाः॥१८॥ तत्त्यां सिद्धो प्रनष्टाबामन्वा सिद्धित्वर्ततः। अयां सीएवं प्रतिकृते तदा वेपाल्यनः वृ वैः १९॥ येक्षाव्यक्षतिकृत्यः प्रश्नतं दृष्टिकर्ज्यत्यः। सक्तंत्व तथा वृष्ट्या संयुक्ते पृथिवीतन्ते॥२०॥ प्रादृग्यन् तथा वास्यं वृक्षा वै गृहसंहिताः। सर्व प्रस्युपयोवस्तु तस्यो तेष्यः प्रवास्ते॥२१॥

है हिजो। तदनत्तर काल के प्रभाव से इस केला नामक युग में आनन्दोस्तास नष्ट हो गया था, उसमें सिद्धि का तौप होन पर अन्य सिद्धि प्रवर्तित हुई। जलों का सुख समाप्त हो जाने पर मंचान्या ने मेच और विधुत् से वर्षा की सृष्टि की। पृथ्वो तेल पर एक बार ही वस वृष्टि का संयोग होने से उन प्रजाओं के लिये गृह संज्ञक वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। उन

(इक्षें) से ही उनके उपयोग की सभी वस्तुएं उनसे ही फ़र

होंने लगीं।

वतंत्रिति स्म तेत्र्यस्तासातायुगमुखे प्रजाः। ततः कालेन महता वास्त्रमेव विषयंग्रत्॥ २२॥ रागरतेथात्मको प्रवस्त्रद्धा द्वाकस्मिकोऽभवत्। विषयंवेण वास्त्रो तु तेन सरकालमाविद्या॥ २३॥ प्रणायनित ततः सर्वे युक्तास्त्रे गृहसंक्रितः।

इस प्रकार प्रेता पुण के प्रारम्भ में वह समस्त प्रजा वन वृद्धें से ही जीवन निर्वाह करती थी। वदननार बहुत काल क्वतीत होने पर उन प्रजाओं में विषयंय के कारण अनायक ही ग्रण और लोग का भाव उत्पन्न हो नया। पुन उनमें तत्कात के प्रभाव से विषयंय आ जाने के कारण वं गृहसंज्ञक सभी वृद्ध तह हो गये।

ततस्तेषु प्रनष्टेष विद्यान्या मैधुनोद्धव्यः 🗈 १४॥

अधिमायित तां सिर्द्धि सत्याधिमान्तसादः। प्रादुर्वपृष्टकास्ते तु दुक्तस्ते वृहसंदिताः ॥ २५॥ तब उन (वृक्षों) के नष्ट हो जाने पर बह मैथुनी प्रजा विश्वान्त हो गहं | तब सत्य युग को याद करते हुए ये सभी प्रजाबन उस पूर्वोक्त सिद्धि का ध्यान करने लगे। ऐसा करने से वे तुष्ठ गृह संज्ञक वृक्ष पुनः प्रादुर्भृत हो गये

अमासिकं महावीर्तं पुरके पुरके पशुः। तेन ता वर्नयन्ति स्म त्रेतानुगमुखे प्रवाः॥२७॥ इष्टास्तृष्टास्तया सिक्सा सर्वः वै विगतव्यतः। पुनः कालान्तरेजैव ततो लोबादुवास्तदः॥२८॥

तेष्ट्रेय जायते तासा गन्यदर्णस्मान्डितए॥२६॥

क्काणि ते प्रसुक्ते फलान्यापरणानि धः

वृक्षांस्तान् पर्यमुक्तन प्रमु था भाक्षिकं बतात्। वे वर्त्तां. आभृवर्णां तथा फलों की उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओं के लिये उन वृक्षों के प्रत्येक पत्र पुटों में गन्ध, वर्ण और रस से समन्वित, बिना मध् मक्तियों के बना हुआ

के कारण वे सारी प्रजाएँ इह-पुष्ट तथा ज्वर से रहित थीं। तदननार कालान्तर में वे सभी पुन: लोभ के वर्ताभृत हो गये और वे उन दृशीं तथा उनसे उत्पन्न अमासिक मधु को चलपूर्वक ग्रहण करने लगे

महान् शक्तिशाली मधु उत्पन्न होने लगा। उसीसे त्रेतायुग के

आरम्भ में सपस्त प्रजा जीवन निवाह करती मीं उस सिद्धि

वासां वेनावध्यरेण पुनर्लोचकुतेन वै॥२९॥ प्रमष्टः स्युनासाद्धं बस्यवृक्षाः स्थवित् स्ववित्। श्रोतवर्यातपैस्तोद्धेस्तास्वतो दुःखितः भूजप्॥३०॥ हतैः संवीत्रधमानस्तु बकुराबरकानि वा कृष्ण हन्द्रविनिर्धातान् सार्तोत्त्रवभिकतवन्॥३१॥ न्द्रेषु प्रकृतः सार्वं बस्त्यवृक्षेषु वै तदा। ताः बादुरभूवाशां सिद्धिकोतासुने कृतः॥३२॥ बर्ताया साविका हन्या बृष्टिस्तासां निकायतः।

व्यक्तीय स्विका हृत्या बृष्टिस्तासी निकारतः।

उनके इस प्रकार पुनः सीभक्त ऐसा व्यक्तार करने से वे करपावृक्ष करीं-कर्म सप् के साथ ही नह हो गये तब वे असक्ष सीत, वर्षा एवं ताप से करपाविक दुःस्त्री रहने समे उन्होंने शीतोष्ट्रास्टि इन्हों से पीदित होते हुए आवरणों की रचन की। तब मधुसहित करण वृक्षों के नह हो जाने पर उन्होंने इन्हों के निराकरण का उपाप सीवा और आजीविका के साधनों का विनान किया तदनन्तर त्रेता बुग में उन प्रकारों की जार्वविका को साधिका अन्य सिद्धि पुनः प्राइप्त हुई और उनकी इच्छा के अनुकृत वृष्टि हुई तस्त्री वृद्धानीइ कानि निर्मार्गति वृध ३३॥ अभवन् वृद्धितन्त्रीइ कानि निर्मार्गति वृध ३३॥ अभवन् वृद्धितन्त्रिक्ष सोतः क्षाक्रीतिस्त्री। ३४॥ अभवन् वृद्धितन्त्रिक्ष स्वाक्रीत्रिक्ष स्वाक्रीत्रिक्ष स्वाक्ष वृद्धाने स्वाक्ष वृद्धाने स्वाक्ष स्वाक्

तत अदुरभूताओं एजों लोक्क सर्वज्ञ'। ३६।।

निरम्तर वृष्टि होने के कारण को जल नीचे को और उनिहेत हुआ, उससे उनके लिये अनेक स्रोतों तथा नदियों को उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वीतल पर बहुत सा जल आत हो गया तो भूमि और उत्तर का संयोग होने से अनेक प्रकार की और्कथर्य उत्तर हो गयीं। बिना जोत-बोचे ही विभिन्न भूमुओं के अनुसार होने वाले पुष्प एवं फर्नों से युक्त चौदह प्रकार के प्रमुख एवं जंगली वृष्ट और कुम इंग्यों हो गयें।

तदनन्तर तन प्रजाओं में सब प्रकार से एन और खोच जात

क्रवाच्याध्याविदार्वेन देशसुगवक्षेत्र थै। क्रवस्ताः वर्षमृद्धान नदीक्षेत्राणि पर्वतान्॥३७॥ वृक्षमृत्यीकांक्षेत्र क्रवद्धाः तु क्रवाचलम्। विधर्ववेक तासां ता कोक्को विविज्ञमेदीम्॥३८॥

हो गवाः

म्बर सब प्रेतायुग के प्रभाव से अवस्थिभानी व्य तदुपरान्त दन लोगों ने क्यानी-अपनी सक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों. क्षेत्रों, प्रवंती, क्ष्रों, मुल्बों तथा औवश्वियों यर अभिकार जमाना प्रारम्भ किया। उनके विपरीत आवरण के कारण वे सभी औषधियों पृथ्ते में प्रवेश करने तम गर्मी। विकासक्रीन्योगेन दुदीव पृथ्विमें पृष्टु ।

ततस्य जपृष्ठः कर्या झन्योन्यं कोमपृष्टितः ॥ १९॥ सदायारे जिन्हे तु क्लास्कालक्लेन का वर्षादाकाः स्रोतसर्व झन्येतस्यकालयः ॥ ४०॥

वर्षादावाः अनुस्थ अस्यतन्त्रपायन्त्रः ॥४०॥ वसर्वे अप्रियम्बद्धाः स्वद्याच्यानं विताय वै। तम वितायस के आदेश से महाराज पृथु ने पृथ्वी का

तम पतामह के आदश से महाराज पृथु न पृथ्वा का दोहन किया। तदननार में सभी प्रजार्थ कोषाविष्ट होका प्रत्यार एक-दूसरे को बस्तुई कीनने लगी। काल के प्रमाय में उनमें बलाव् सदाचार बिन्ह हो बच्छा वह सक जनकर मगवान बुद्धा ने मणंदा की प्रतिष्ठा के लिये और बाह्यणों के कल्याण के लिये कृतियों को सृष्टि की

वज्ञायतंनक्षेत्र पशुद्धिसाविवज्ञितम्। हारोऽप्रका विक्षये पतियेदास्या कृष्णम् ॥ ४२॥ रागो लोयस्त्रका वृद्धं क्रम पुद्धिविविध्यम्। एको नेटह्युक्यद्क्षिका निक्षः विकासते ॥ ४३॥ बेदव्यावैह्युक्यं च न्यस्को ह्ययादिषु। प्रभु व जेतायुग में वर्णायम् को व्यवस्था को और

वर्णात्रपञ्चलका जेताचे वृत्रपञ्चल ।। ४१८

प्रशाहिता से वर्षित वहाँ का प्रवर्तन किया, अवन्तर द्वापर में मो लोगों के नुद्धिभेद से सग, लोभ वया पुद्ध होने सगर और अपनी नुद्धि का ही विनिधन सानकर उस समय एक ही वेद चतुन्यादात्मक तथा तीन पादों में विभक्त हो गया। द्वापर आदि सुगों में वेदन्यास के द्वारा यह वेद चार भागों में उपस्थापित हुआ

श्रीवपुरैः दुर्ग्यदा निकने दृष्टिवप्रये ॥ ४४॥ वनक्षकानियाये स्वरवर्णिवपर्वते । संदिता श्राम्युः स्वर्णा बोल्यन्ते वरमर्वित ॥४६॥ स्वयानोद्धायता येव दृष्टिपदैः क्यन्तिकवित्व। श्राह्मणं सम्प्यूर्णाण श्रह्मत्वकवित्व वश्राप्तद्व ॥ इतिहासपुराणानि वर्गशासाणि सुक्रमा अवृष्टिर्गणसूत्रीय सर्वेवान्ये सुप्रद्वाः॥४७॥

ऋषिपूर्वों के द्वारा पूरः दृष्टिभेट से केंद्रों का विभाजन हुआ। मन्त्र और ब्रह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के विपनंत के कारण महान् ऋषियों ने वेट्रों की श्रक्, पनु एवं साम नामक मन्त्रों की संदिताओं का नामकरण किया। कहीं-कहीं दृष्टिभेद से समानता की उद्धावना हुई और हे सुबत उन्होंने ब्राह्मण, कल्पसूत्र, बेदान्त, इतिहास-पुराण और धर्मशास्त्र रचना की। तदननार बहां वर्षा का अधाव, मृत्यु और अनेक उपद्रव भी होने सगे।

वक्ष्मनःकारजैदेविनिर्वेदो जायते नृषाम्। निर्वेदारमाध्ये देवां दुःखमोक्षविद्यारमा॥४८॥

विधारणस्य वैदाग्वं वैदाग्वाहोबदर्शनम्

दोषाणां दर्शनावेव द्वापरे ज्ञानसम्भवः॥४९॥ मन, वाणी सचा शरीर-सम्बन्धी द:खों के कारण मनुष्यों

हमें निर्वेद उत्पन्न होता है। फिर निर्वेद के कारण उनमें दु:ख से मुक्ति पाने की बुद्धि उत्पन्न होती है और विचार से वैदाय उत्पन्न होता है। वैदाग्य से अपने दोष दिखलायी पहते हैं। दोष-दर्शन के कारण हापर में जान उत्पन्न होता है।

एख रणस्वपोयुक्ता वृत्तिर्वे द्वावरे द्विजाः। आसे दुनो तु धर्पोऽस्ति स प्रेतासं प्रकर्तते॥५०॥ स्वपरे व्याकुलीमृत्वा प्रवश्यति कलौ युने॥५१॥

हे द्विजो। द्वापर में यह वृति रजेखुण और तमोगुण से पुक्त हुई आध अर्थात् कृतपुग में धर्म प्रतिहित था, वही फ्रेता में भी प्रवर्तित हुआ है। द्वापर में व्याकुल होकर वह धर्म कलियुग में आते आते नष्ट हो व्यता है

> इति श्रीकृर्पपुराचे पूर्वभाषे युगवंशानुकीर्तने नापैकोनविंशोऽध्यास ॥१९॥

> > ्त्रिशोऽध्यायः (युग्यर्गं निरूपण)

स्यास उद्याच

क्रिये मायायसृकाञ्च वश्यौव तपस्विताम्। सहस्यन्ति नग निर्द्य तपस्य व्याकुलीकृताः॥१॥

व्यास बोलें- कलियुग में मनुख्य तमोगुण से व्याकुल होकर सदा धन, असूबा और तपस्तियों का वध करने में लगे रहेंगे

कली प्रमारकी रोगः अवतं श्रुवार्यं तथा। अनावृष्टिपयं प्रोते देशानाञ्च विपर्ययः॥२॥

किनयुग में प्राणवातक रोग (हैजा, प्लेग आदि) तथा भूख का भय निरन्तर बना रहेगा। भार अनावृष्टि का भय तथा अनेक स्थानों में डलट-फेर होता रहेगा क्षपुतं वृवते लुक्कस्तिन्वे जाताः सुदुक्कजाः॥३॥

क्यार्षिका निराहारा महाकोपालकेवसः।

स्रान्त यूवव लुक्कासमय जाताः सुदुक्तवाः॥३॥ कलियुग में उत्पन्न हुए मनुष्य धर्मवहत, अहार रहित,

महाक्रोधी, अल्प तेज बाले हॉगे। वे लोभी, पिञ्चाभाषी तथा दु:सन्तान वाले हॉगे।

में भव उत्पन्न होगा।

दुरिष्टेर्दुस्वीतेष्ठ दुरावारैर्दुरागमैः। विद्राणां कर्पदोवेष्ट हजानां जारते भयम्॥४॥

बुरी इच्छा, असह अध्ययन, दुराचार तथा असह सार्जी

बुत इच्छा, असन् अञ्चयन, दुरायन तथा जसत् ताजा का अध्ययन करने से और बाहाणों के कर्मदोष से प्रजाओं

समीको तहा बेदान् त काली हिज्जतमः)

यजनि यक्तनेदांश्च पठने चलपवृद्धवः॥५॥

हिजातिगण कलियुग में देदों का अध्ययन नहीं करेंगे और यह भी नहीं करेंगे और अल्प मुद्धि वाले लोग यह करेंगे और देहाध्ययन करेंगे।

भूगाणां यन्त्रयोगैश सम्बन्धो बाहाणैः सदः यनिव्यति कलौ तसिन्क्रयनासनमोजनै ॥६॥

कतियुग में सुद्रों का सम्बन्ध ब्राह्मणों के साथ एक जगह सोने, बैटने, भोजन करने तथा मन्त्र योग से होगा।

सञ्जन सुद्रभूविक्षा ब्राह्मणान्यावयन्ति सः।

भूपासवा वीरहरवा क्रवाबेव नरेश्वरे॥७॥ अधिकांत शुद्र ग्रजा होंगे जो ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे

ग्रजाओं में भूजहत्या तथा बीरहत्या प्रचलित होगी।

स्तार्व होने वर्ष हानं देवतालं तथार्वनम्। तक्रम्यानि च कर्मीणं न कुर्वन्ति हिजावव:॥८॥

हिजातिगण स्त्रा, होम, जय, द्वान, देवाचंन तथा अन्य

शुभ कर्मी को नहीं करेंगे

विनिन्दन्ति पद्मदेवं साहणान् पुरुषोत्तमम्। आमायवर्षशास्त्राणि पुराणानि कली पुरेशा ९॥

कलियुग में लोग महादेव शिव. बाहरण, पुरुवोत्तम

विष्यु, वेद, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की निन्दा करेंगे कुर्वनक्वेददृष्टानि कर्माणि विविद्यानि हुं।

स्क्यमें तु स्विनैय इह्याणानी प्रमायते॥ १०॥

लोग अनेक प्रकार के बेद विरुद्ध कर्म करेंगे तथा ब्राह्मणों की अपने धर्म में रुचि नहीं रहेगी।

- कुलीलकर्षाः पावण्यैर्वृतास्त्रैः समादृदाः।

बहुयासनका लोध्य प्रक्थिति एरस्परम्॥ ११॥

सोग दुष्ट आचरण करने क्षले तथा धृषा रूप भारण करने वाले पार्खिडयों से धिरे रहेंगे और परस्पर बहुत साक्ता करने वाले होंगे

अङ्गुला जनपदाः सिवञ्जलक्षतुष्यवाः। प्रमदाः केञ्चलक्ष्य धविष्यनि कली युगेम१२॥

किंत्युग में लोग जनपदों में अन्न बंबने वाले और चौराह पर शिवलिङ्ग चेचने वाले होंगे तथा खियाँ वेश्यावृत्ति वाली होंगी।

शुक्सदक्त जिनाखन्छ मुख्याः कामध्यसससः शुद्रा धर्म चरित्राक्ति युगाने समुपरिधतेत १३॥

थुण कर अन्त उपस्थित होने पर शुप्र दाँत वाले, जिन नाम से प्रसिद्ध मुण्डी, काषायवसाधारो शुद्ध धर्माचरण करिंगे।

सम्बद्धीत प्रक्षियति तथा चेलापिपर्शिनः चौराचौराम्य इन्होंसे हर्नुहेना तथापर ॥१४॥

लांग अनाज को चोरो करेंगे, वस्त्रों का अपहरण करेंगे चोरों के भी अपहर्ता चोर होंगे तथा अपहर्ता की हत्या करेंगे याले का भी होगा

दुःखत्रपुरम्ल्यायुर्देहतसादः सरोगताः अवर्णामिनिवेत्रत्वासमो वृत्तं कलौ स्वतम्॥१५॥

्दु खॉ का प्राचुर्य होगा. लोग अल्पायु वाले होंगे, देह में आलस्य और एंग रहेगा। अधर्म में विशेष रुचि होने से कलिथुंग में सब तामसगुण युक्त रहेगा।

कापविषाऽय निर्श्यासत्या कापलिकाश वे वेदविकविषासम्बे तीर्रीविकविषः परे॥१६॥

इस कलिय्ग) में कोई भगने बल धारण करने वाले होंगे. कोई प्रन्यविद्योन अर्थाक् शास्त्रव्यवदार से शून्य, कोई कार्यालिक (खोपड़ियों माला धारण करने वाले) कोई वैद्यिकेता अर्थात् शुरूक लेकर वेद पढ़ाने वाले होंगे और कोई अपने तीर्थ भी को बेचने वाले होंगे।

आसमस्थान्त्रिजान्द्रश्च चालधनयन्यवृद्धयः। साहयन्ति दिवेन्त्रश्च शृह्य समोरकीविन-॥ १७॥

अस्पसुद्धि वाले लोग आसन पर बैठे हुए द्विजों को देखकर उन्हें उठा देंगे। राज्यक्रित सुद्ध श्रेष्ठ ब्रह्मचों को प्रताहित करेंगे। उद्यासमस्याः सुद्राप्त द्विजयस्ये परस्तपः। द्वितापानकरोः रत्या कली कालकलेन तु॥१८॥

हं परंतप। कलियुग में समय के सत से ब्राह्मणों के मध्य उद्य आसनों पर सुद्र वैदेंगे। राजा द्विजों का अपमान करने वाला होगा

पुर्वसः भूषवेद्धेक त्यान्यैर्यङ्गलेद्विताः। अग्रन्यरिवरत्यसम्बद्धतयान्यक्यान्विताः॥१९॥

अल्प द्वान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल बले हिज सोग पुष्प, आभूषणों और अन्य मांगलिक वस्तुओं से सुदों की परिचर्स करेंने

न प्रेक्षन्तेऽधितांश्वापि सुद्रा हिज्ज्वसङ्ग्यः सेवावसस्मालोक्य क्रारं तिक्रनि च हिजाः॥२०॥

हे राजन्। सुट्र पूटा के खोग्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों की और देखेंगे नहीं और ब्राह्मण उनकी सेवा के अवसर देखकर (प्रतीका करते) दार पर खड़े रहेंगे।

वाहनस्थान्सभक्षयः शुद्राञ्चकुद्रोपकीविनः। सेवन्ते ब्राह्मणात्त्रीस्तु स्तृवन्ति स्तृतिमः कलौ॥२१॥

कलियुग में शुद्ध से जीविका पाने खले साहाण साहन पर आरूढ़ शृद्धा को चेरका उनकी सेवा करेंगे और अनेक स्तुतियों से प्रशंसा करेंगे

क्ष्यापयति वै वेदाञ्जूताम्यूदोपसीविनः।

एवं विवेदकानवांकास्तिकवं घोरपालिताः॥२२॥

इस प्रकार योर नास्तिकता का आजय ग्रहण करके शुद्ध के अधीन आजीतिका वाले **जाराण शु**द्धों को बेद एवं बेदभित्र अधों को पढायंगे

तबोयज्ञकलाशन्तु विकंतारे हिमोचमाः। यतम्ब प्रविधन्ति प्रतप्नोऽत सहस्रकृतः॥२६॥

्रतम द्विज तथा सैकड़ों राजारों संन्यासी तप, यज्ञ और कलाओं को देवने वाले होंगे।

नामक्त स्वकावर्षानिधगद्धनि तत्पदम्। सम्बद्धिः नीतिनीतीतिकानि नगरिका २५॥

गावन्ति लौकिकैर्गार्नेहॅक्तानि नराविषाः २४॥

हे राजन्। अपने धर्मों का विनास **करते हुए वे राज्य के** पदों को प्राप्त करेंगे। लीकिक गानों से लोग देवताओं की स्तति करेंगे

वायपाञ्चयतासारास्तवा वे पश्चिमक्रिकाः। अक्रिकत्ति कलौ तस्मिन्ताहणाः श्लविषासम्बद्धाः २५॥ इस कलियुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी वाममार्गी, पाशुपताचारी और पाखरात्रिक (सम्प्रदायविशेष के मानने चाले) हो जायेंगे

ज्ञाने कर्मण्यपगते लोके निकियता पते।

कान कमण्यपात लाक (नाकक्ष्यता पता) कीटमूचिकसर्पास वर्षियवन्ति मानुवान्॥ १६॥

ज्ञान और कर्ष के दूर हो जाने से कलियुग में मनुष्य निष्क्रियता प्राप्त होंगे, तब कीड़े चूहे और सौंप मनुष्यों को

कष्ट पर्दुचार्यमे। कुर्वन्ति सावतासणि सहस्यानां कुलेषु वै।

देवीज्ञापविनिर्देखाः पुरा दक्षकारे द्विजाः॥२७॥

प्राचीन काल में दक्ष के यह में दैवीजाए (दधीच के रहप) से जले हुए बाह्यण केलियुग में बाह्मणों के कुलों में अवतार ग्रहण करेंगे।

निन्दन्ति च महादेवं तमसाविष्टक्षेत्रसः। वृधा धर्मेक्सरिव्यन्ति कलौ तस्मिन्युगान्तिके॥२८॥

उस कवियुग में अन्तिम समय में तमोगुण से व्याह चितवाले वे बाह्मण महादेव की निन्दा करेंगे और वृथा धर्म सर अस्तर करेंगे

का आचरण करेंगे। सर्वे केरा पक्टियंति ब्राह्मणाहाः स्वजातिषु। धे धान्ये ज्ञापनिर्देखा गौतमस्य महास्परः॥२९॥

सर्वे तेऽकारिव्यन्ति ब्राह्मणासासु बोनियु। विनिन्दन्ति इंधीकेलं ब्राह्मणा ब्रह्मव्यदिन:॥३०॥ महात्म्य गौतम के लाप से दण्य जो अन्य ब्राह्मण आदि

ने ने सभी अपनी जातियों में बीर होंगे। वे सब बाह्यण उन योजियों में अबतीण होंगे और बह्यबादी बाह्यण विष्ण की

योतियाँ में अवतीर्ण होंगे और ब्रह्मवादी ब्राह्मण विष्णु की निन्दा करेंगे।

वंदबाह्यसावारा दुरावारा द्वाश्रमाः। मोहयन्ति जन्मन् सर्वान् दर्शिक्तवा फलानि द्या ३१॥ तमस्रविष्टमनस्रे वैद्यालग्रतिकावमाः कस्य स्टो महादेवो लोकानार्यसरः पर.॥३२॥

वेदों में निषिद्ध वृतों का आचरण करने वाले, दुराघारी,

न्यर्थ अस करने वाले, तम्येगुण से आविष्ट जित्त वाले, विद्याल के सम्बन बत रखने वाले (दौंगी धर्माचरण वाले) नीच जन सब लोगों को प्रलोभन दिखाकर मोहित करते रहेंगे कलियग में रुद्ध, महादेव लोगों के परम ईवर हैं।

करियत्पक्ताराणि संकरी नीललोहित ॥३३॥

नदेव समयेष्ठणा देवताना च दैवतम्।

श्रीतस्मार्चप्रतिष्ठार्वं मन्त्रानाः हितद्यान्यम्। उपदेश्वीतं कवानं शिष्याणां प्रकृतंप्रितम्॥३४॥

उपद्भवात कथान रशस्याण बाह्यसास्त्रम्। ६४॥ सर्ववेदानमारं हि सर्गान्वेदनिर्दाश्चिम्। सर्ववर्णात सर्वाच्य समर्था से विस्थिताः। ६६॥

सर्ववर्णान् समुद्दिस्य स्वयमी ये निदर्शिताः॥३६॥ मनुष्य को देवताओं के भी देवता उन्हीं महादेव की साधना करना चाहिए। नीललोहित संकर त्रौत और स्मार्त

धर्मों की प्रतिष्ठा के लिए और धकों को हितकामना से अवतार प्रहण करेंगे चे शिष्यों को समस्त बेदाना के साररूप उस ब्रह्मसंज्ञक ज्ञान का और वेदनिर्दिष्ट धर्मों का .

वपदेश करेंगे, जो स्वधर्म सभी वर्णों को उद्देश्य करके उपदिष्ट हुए हैं। वे तसीता निवेदनों पेन केनोपकारतः।

विकित्त करिकान्दोबान्यानि ते बस्यं प्रदम् ॥ ३६॥ जो भनुष्य जिस-किसी भी उपचार से परम प्रीतिपूर्वक शंकर को सेवा करेंगे, वे कत्निजन्य दोवाँ को जीतकर परम

पद को प्राप्त करेंगे। अनाव्यसेन सुमहत्युष्यमाम्बेति मनवः।

अनेकदोबदुष्टस्य कलेरेको महान् गुज:।।३७॥ वह भावच अनायास ही महान् पुण्य प्राप्त कर लेता है। अनेक दोवों से दृषित कलियुग का यह एक महान् गुण है।

तस्मतसर्वप्रस्तेन प्रस्य माहेश्वरं युगम्। विशेषाद्वाहाणो स्हमीशानं शरणं क्रतेत्॥३८॥

इसलिए सब प्रकार से यहपूर्वक माहेशर युग (कलियुग)

को प्राप्तकर दिशेष रूप से ब्राह्मण की ईशान रुद्र की शरण

में जाना चाहिए ये नमन्ति विरूपसमीलाने कृतिवाससम्। प्रसन्त्रवेतसो सहं ते वान्ति परमं बदम्॥३९॥

जो भनुष्य विरूपाध, ज्याप्रचर्मधारी, रुद्र संकर को प्रणाम करते हैं, वे प्रसन्नचित्त होकर परम पद को आह करते हैं क्या सहनमस्कार सर्वकामफलो हुन:।

अन्यदेवनमस्कारात्र तत्फलम्बानुयन्॥४०॥ जिस प्रकार रुद्र की नमस्कार करने से सभी कामनाओं का फल निकितरूप से मिलता है वैसे उरन्य देवताओं की

नमस्कार करने से वह फल नहीं मिलता है। एवंकिये कॉलवरी दोवाणायेव शोवनम्।

महादेकनमस्कारे स्वानं दानमिति सुनि:॥४१॥

इस प्रकार के कलियुग में दोषों की ही शुद्धि होती है महादेव को नपरकार करना हो ध्यान और दान है— ऐसा श्रुति कथन है। तस्यादनीस्थरानःवान् त्यवत्वा देव महेस्यरम्। समाजवेदिकवाहां बदीच्हेत्वरमं परम्।। ४२॥ इसलिए यदि परम पद की इच्छा हो तो अन्य अनीक्षर देवों को छोड़कर विरूपाश महेश्वर का आश्रम ग्रहण करना चाहिए नार्सपतीह के स्टं ज़िवे ज़िदलवंदितम्। तेषां दानं तयो यक्ते क्या जीवतमेल चा। ४३॥ जो देवों से बन्दित रुद्र शिव की अर्चना नहीं करते हैं. उनका दान, तम, यद्भ और जीवन भी क्यथं है नमो स्त्राय पहुते देवदेवाय श्रुस्तिने। प्रस्वकाय क्रिनेप्राय योगिनो नुरते नमः॥४४॥ देवाधिदेव, शुलपाणि, जिनेत्रधारी महरून रुद्द के लिए नमस्कार है। यागियाँ के गृरु को नमस्कार है। नमोऽस्त देवदेशस्य महादेशस्य देशसे। अस्मवे स्वाणवे निस्वं जिवास प्रस्मेद्रिने॥४५॥ देख देव, महादेख, वेश्वा, शम्भू, स्थाण् शिव और परमेष्ठी को सदा नमस्कार है। नम सोमाच स्त्राच महाज्ञासाय हेतवे। प्रपत्नेऽहं विरूपसं शरण्यं ब्रह्मचारिणम्॥४६॥ सोप, रुद्, पहान संहारकर्ता और कारण स्थरूप को नमस्कार है। विरूपाक्ष, जरण देने वाले बहाचारों की शरण को मैं प्राप्त होता है पहादेवं पश्चशेषमीकानं वाविकापनिष्। योगिर्वा योगद्धतारे योगमायासमञ्ज्ञप्रा ४७॥ योगिनो गुरुमकार्यं योगिगम्यं पिनाकिनम्। संसारतारणं स्त्रं ब्रह्माणं ब्रह्मणेऽविषम्। ४८॥ इस्प्रते सर्वमे अस्तं ब्रह्मपर्व ब्रह्मपत्रियम्। कपर्दिने कालमूर्तियपूर्ति परमेसुरम्॥४९॥

एकपूर्ति महापूर्ति बेहबेशं दिवस्पतिम्।

कालार्मिन कालदृहर्ग कापदं कापनाशनम्।

विलोहितं लेलिहानमादित्यं परमेशिनम्।

नमस्वे गिरिशं देवं चन्द्रावयवध्वप्रमुख्य ।।।

उन्ने पशुपति भीमं भास्करे परमं तपः॥५२॥

नोलकण्डं विसमृत्तिं व्यापिनं विश्वनेतसम्॥५०॥

महादेव, महायोगस्वरूप, इंजान, अध्विकापति, योगियों को योग प्रदान करने वाले, योगामाया से आवृत्त, वोगियों के गुरु, आचार्य, योगियाँ हारा प्राप्त, पिनाकधारी, संसार से तारने वाले, रुटू, ब्रह्म, ब्रह्मधिपति, ताश्वत, सर्व-व्यापक. शास्त्र एवं साहार्थी के रक्षक, ब्राह्मण प्रिय, कपदी, कालमूर्ति, अमृति, परमेश्वर, एकमृति, महामृति, सेद द्वारा जानने योग्य, दिवस्पति, नीलकण्ड, विश्वमृति, स्यापक, विश्वरेता, कालागि, कालदहन, कामनादायक, काम-विनासक, गिरीज्ञ, देव, चन्द्ररूप आभूवम खले, विशेष रकवर्ण वाले, लेलिहान (संसार को प्रास बनाने वाले), आदित्य, परमेछी. उग्र, पश्चपति, भीम, भास्कर और परम तपस्ती, में आपको नमस्कार करता हैं। अधेतस्त्रक्षाणं प्रोक्तं बुजानां के समासतः। असीतानागरानां वै यात्रनम्बनाधायः॥५३॥ इस प्रकार मन्वन्तर की समाप्तिपर्यन्त भूत और भविष्यत् काल के युगों का लक्षण संक्षेप में बता दिया है मन्दनरेश चैकेन सर्वाण्येक्षनराणि वै। व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पः कल्पेन चैव हिप्र५४॥ एक मन्वन्तर के कथन से अन्यान्य सभी पन्वन्तर भी कवित हो गये हैं और देसे ही एक करूप के व्याख्यान से सभी करूपों को कथा व्याख्यात हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं। पञ्चन्तरेषु चैतेषु अतीतानामनेषु वैः दुस्याधियानिनः सर्वे नामरूपैर्यक्तपुता।५५॥ अतीत और अनुसत सभी मन्यन्तरों में अपने समान नामरूप घारण करने वाले अधिशाता होते हैं। एवमुक्तो भगवता किरीटी श्रेतसाहरः कार परमां प्रक्तियोहानेऽव्यक्तिवारियोग्॥५६॥ काशान (कास) के पेसा कहने पर केतवाहन किरोटघारी अर्जुन ने शंकर में परम अध्यभिचारिणी पक्ति भारण की। नपश्चकार तमृति कृष्णतेपासने प्रमुप। सर्वज्ञं सर्वकर्तारं साझाद्विष्णुं व्यवस्थितम्॥५७॥

उन्होंने सर्वञ्च, सबंकता, साक्षात विष्णुरूप में अवस्थित

कराच्यां सुक्रुपाच्याञ्च संस्पृष्टय प्रणतं मुनिः॥५८॥

इन कृष्णद्वैपायन ऋषि को नमस्कार किया।

तमुबाच पुनर्व्वासः पानै परपुरक्षयम्।

रातु के नगरों को जीतने वाले प्रणत अर्जुन को व्यास ने अपने दोनों मंगलमय करों से स्पर्श करते हुए पुन: कहा। अन्योऽस्पनुगृहितोऽसि त्यादृशोऽन्छे न विकते। वैसोक्ये अञ्चरि नृते सक्तः सरपुरस्था।५९॥

हे परपुरखय में धन्य हूँ, अनुगृहीत हूँ। निश्चव हो, तीनी लोक में तुम्हारे सम्बन संकर में भक्ति रखने वाला दूसरा कोई नहीं है

दृष्टवानसि तं देवं विश्वाशं विश्वतोपुरवर्ष। अत्यक्षनेव सर्वेवां रुद्रं सर्वजनन्त्रयम्॥६०॥

सर्वत्र व्यापक देत्री वाले एवं सब उद्देश मुख वाले, सम्पूर्ण जगत् के आत्मरूप उन रुट्टेश को तुमने प्रत्यक्ष देखा है।

ज्ञानं तदेशरं दिव्यं स्थावद्विदितं त्वयाः स्थवभेव द्वविदेशः प्रीत्योक्यः सनातनः॥६१॥ तुभने ईश्वर के दिव्य ज्ञान को अच्छी प्रकार जान तिया है। यह बात स्थय ही सनातन श्रीकृष्ण ने प्रीतिपूर्वक कही

गस्त गस्त स्वकं स्वानं न शोकं कर्तुमहीस। इसस्य परवा भक्तवा शरण्यं शरणं शिवम्॥६२॥ तुम अपने स्वान को प्रस्कान करो, तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए परम भक्ति से शरण्य शिव को शरण में चले जाओ एवमुक्तवा स भगवाननुगुक्कर्युने प्रभुः।

जगाम शहुरपुरी समाराजीयतुं भवम्॥६३॥ इस प्रकार अर्जुन से कहकर वे भगवान प्रम् (व्यास)

उन्हें अनुगृहोत अस्ते हुए ज़िय की अहराधना करने के लिए शंकर को नगरी (चाराणसी) में चले गये।

पाव्हेबेबोऽपि तद्भवपात्पंत्राच्य सरणं शिवप्। भरवज्य भर्वकर्माणि ज्ञान्या तत्परमोऽपवत्॥६४॥

अर्जुन भी उनके वधन से शिव की शरण प्राप्त करके समस्त कार्यों की न्यागकर उन्हों की भक्ति में कार्यन हो गरो

नार्जुनेन समः ज्ञान्योधंकत्या भूतोः प्रविच्यति। मुकता सत्यकत्रेभूनं कृष्णं वा देवळीसुनम्॥६५॥

सत्यक्ती पुत्र ज्यास तथा देवकी पुत्र कृष्ण को झोड़कर अर्जुन के सरहन शंकर की भक्ति करने जला न कोई हुआ है और न होगा। तस्मै भमवते नित्यं नमः शान्ताय बीयते। पाराश्चर्यंय पुत्रये व्यासायामिततेजसेत्र६६॥ शान्त, धीमान्, अभित वेजस्थी, उन भगवान् पराशर-पुत्र व्यास पुनि को नित्य नमस्कार है

कृष्णद्रैपायनः सक्षाहिष्णुरेव सनातनः। को इन्यस्तत्त्वको स्ट्रं वेनि नं परमेश्वरम्॥६७॥

कृष्ण द्वैपायन मुनि सास्त्रत् सनतत्त्व विष्णु हो हैं। उनके अतिरिक्त उन परमेश्वर रूट्ट को यथायंरूप में कौन अनिता है नमः कुरुकां तमृषि कृष्णे सत्यवतीसुतम्। पाराहार्य महास्त्रानं योगिनं विष्णुमन्यवस्य। ६८॥

एसरार पुत्र, महात्मा, योगी, अविनासी, विष्णु स्वरूप, उन सत्यवतीसुत कृष्णद्वैपायन ऋषि को आप लोग नमस्कार करें।

एवपुक्तवा तु मुन्यः सर्व एव समिहिताः। प्रणेमुस्तं महात्मानं व्यासं सत्यवतीसुतम्॥६९॥ ऐसा कहे जाने पर सभी मृतियों ने समाहित चित्त होकर उन सत्यवतीपुत्र महात्मा व्यासदेव को प्रणाम कियाः।

हति श्रीकूर्यपुराणे पूर्वपारो व्यासार्जुनस्वादे युग्धर्मनिक्यणे तथ विज्ञोऽस्वादः ॥ २०३।

> एकत्रिशोऽध्याय-(वाराणसी का माहात्म्य)

श्र्वय उ.मृ

प्राच्य वाराणसी दिव्यां कृष्णद्वैषयनी पुनिः। किमकार्षोन्महासुद्धिः श्रोतुं कौनुहले हि नः॥ १॥

च्चियण बोले- दिव्य वाराणसी में पहुँचकर परम बुद्धिमान् कृष्णद्वैपावस मुनि ने क्या किया, यह सब सुनने के तिए हमें कुत्रुहस हो रहा है

सूत उदाव

प्राप्य वाराणसीं दिव्यापुधस्पृश्य महायुनिः। पूजवामाय जा**ह**काः देवं विशेशरं हित्यम्। २॥

मृत बोले॰ महापुनि ने दिव्य वाराणस्त्रों में पहुँचकर गंगाजी में आचमन किया और विदेशर महादेव शिव की पूजा की। पूर्वमागे एकविलोऽध्याय

तमाणां पूर्नि ट्रष्टा का ये निवसनि कै। पूजवासक्रिरे क्वासं पुनवो मुनिपुङ्गवम्॥३॥ उन मुनि को वहां आय हुआ देखकर वहाँ के निवासो मुनियाँ ने पुनिष्ठेष्ठ घ्यास को पूजा की।

पप्रकु प्रणताः सर्वे कक्षं शपप्रकाशिनीम्। पद्मदेवात्रकां पुण्यां मोक्षवर्षान्सनातनम्॥४॥

्रज्ञ सभी लोगों ने प्रणत होका महादेव-सम्बन्धी सम्बन्धी

पावनाजिनी कथा तथा समातन मोक्षधर्मी के विषय में पूछा स चापि कठयागस सर्वज्ञो भगवानुविः।

माहारव्यं देवदेवस्य वार्यं वेदनिदर्शनात्॥५॥

सन्नज्ञ भगवान् व्यास ऋषि ने देवाधीवर शिव का चेद में निर्दिष्ट धर्मयुक्त माहात्म्य अहना ग्रहंभ कर दिया।

तेवां पत्ये मुनीन्त्राणां व्यासिशयो महापुनिः पृष्टचान्त्रैमिनिर्य्यासं गृहपदै सनातनप्॥६॥

हम मुनीश्रेष्टी के मध्य विराजमान व्यासशिष्य महामृनि जैमिति ने व्यासजी से सन्प्रतन गृह अर्थ को पृष्ठा

वैधिनस्वाच

भगवन् संज्ञवर्शकं छेतुपर्धिस सर्वविद्। न विद्यते श्रविदितं भवतः परमर्विणः॥७॥

अभिनि बोले— भगवन्। सर्ववेता आए एक मेरे संसय को दूर करने में समय हैं, क्योंकि आप परम ऋषि के लिए

कुछ भी अञ्चात नहीं है। केव्यक्षामं प्रशंसन्ति धर्मपेवापरे अगः।

अन्ते साहुचे तता योगं तपश्चान्ये पहर्षयः॥८॥

व्रहाधर्वमदा नृत्यन्ये अहुमेहर्वयः।

अहिसां सत्यमध्यन्ये संन्यसमयरे विदुः॥१॥

कुछ लोग ध्यान की प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोग धर्म की ही प्रशंसा करते हैं कुछ अन्य लोग सांख्य तया योग को तया दूसरे महर्षि तपस्या को श्रेष्ठ मानते हैं। अन्य महर्षिगण ब्रह्मचर्य की ही प्रशंसा करते हैं। कुछ अन्य ऋषि अहिसा

को, तो कुछ संन्यस को श्रेष्ठ मानते हैं। केविद्यो प्रशंसनि दानकपपर स्था।

र्शेर्क्षमात्रां स्त्रा केचिदन्ये चेन्द्रिवनिष्णहम्॥ १०॥

कियेवास प्रवेकोवः प्रवृद्धि मृतिपृङ्गवा

बदि वा विद्यतेऽप्यन्यगुद्धं तद्गुन्पहींसे॥११॥

कोई दया, कोई दान तथा स्वाध्याय की प्रशंसा करते हैं, कोई तीर्थयात्रा की, तो कोई इन्दियसंयम की। हे मुनिश्रेष्ठ। इन सबमें क्या श्रेयस्कर है, यह बताने की कृपा करें। यदि इनसे भिन्न भी कोई गोपनीय साधन हो तो, उसे बता दें।

श्रुत्वा स वैभिनेवाँक्यं कृष्णद्रैपायनो मृति । प्राह विभीरया वाया प्रसम्ब कृषकेतनम्॥ १२॥

जैमिनि के बचन सुनकर कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि ने बचकर शिव को प्रणाम करके गंभीर वाणी में कहा।

त्रीपपवानुवाव

सायु सामु महामांग व्यव्हें भक्ता पुरे।

क्क्ष्मे पुरुतभादगुर्ह्म भृष्यस्वन्ये महर्पयः॥ १३॥ श्रीधमस्यन् बोरने- हे महाभाग भूने। अपने को पूछा, यह कारीक की के जी कर के स्वीत सम स्वयं को स्वयन्ति॥।

आयमस्यन् बाल- ६ महाभाग मुना अवपन का पूछा, वह बहुत डीक ही है. मैं मुख से अति पुद्ध तस्य को बतार्केगा। आप सभी महर्षि सुने।

ईसरेज युरा क्षेत्रं झानमेतसमातनम्। गूबयप्राज्ञविद्विष्टे सेवितं सूबमदर्श्लिमः॥१४॥

यह सन्तरान गूढ झान पूर्वकाल में ईश्वर द्वारा कहा गया था। अज्ञानी जिससे द्वेष करते हैं और सूक्ष्मदर्शियों द्वारा जो सेवित है।

न्द्रज्ञक्ष्याने द्वरतव्यं नाधने परपेष्टिनः। नायेदविदुवे देवं ज्ञानाने ज्ञानमुक्तमम्॥ १५॥

यह ज्ञान ऋदाविसीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए परमंद्री (शिक्ष) का पक्त न हो तथा ऐसा विद्वान जो वेद का आता न हो, उसे यह सर्वोत्तम आन नहीं देना चाहिए।

मेरुपुट्टे महादेवपीक्षानं विषुपद्विषम्। टेकासनगता देवी महादेवमगुकता। १५॥

कभी मेरपर्वत के जिखर पर प्रिपुरारि ईशान. महादेव के साथ एक आसन पर विराजमान देवी पार्वती ने महादेव से पुरु।

नीदेव्यवाच

सकता है ?

देवदेव पदादेव पकानामार्चिनासन। कर्व त्वां पुरुषे देवनविरादेव परमवि॥ १०॥

श्रीदेवी बोर्सी- हे देवों के देव, भक्तों के कहाँ को दूर करने वाले भहादेव! मनुष्य आपका दर्शन शीम्र कैसे पा सांख्ययोगस्तपो स्थानं कर्पयोगस्य वैदिकः आवासबहुत्कन्यपूर्वानि चान्धानि शृहुर॥१८॥

है संकर ! सांख्य, योग, तप, ध्यान, बेदिक कर्मयोग तथा अन्य बहुत से साधन अति परिश्रमसाध्य हैं।

वेन विप्रान्तवित्तानां विज्ञानां योगिनापरि॥ दश्यो हि भगवान्सभाः सर्वेवापपि देहिनाम्॥१९॥ एकद्युद्धतयं ज्ञानं गृहं ब्रह्मदिसेक्तम्।

हिवास सर्वेषस्त्रानी बृद्धि कामाङ्गलक्षरा। २०॥

अतः जिससे प्रान्त चित्र कले. ज्ञानी, योणियाँ तथा सभी देहधरियों को सुक्ष्म भगवान् का दर्शन हो जाय, वह ब्रह्मा अवदि द्वारा सेवित, गृद्ध एवं अत्यन्त गरेपनीय ज्ञान. हे कामजयी। आप सभी भकों के हिताबें कहने को कृपा करें।

र्डेप्टर उवाच

अवाच्यमेतर् गृडावं ज्ञानम्जैर्वहिष्कृतम्। सक्ष्ये तस राजानार्च बदुन्हे वरमर्विभि:॥२१॥

ईश्वर ने बद्ध- यह गृद्धार्थक्कन अनिवंचन्द्रेय है, अञ्चानियाँ द्वारा जिसका सहिष्कार हुआ है मैं तुन्हें यथार्थत. कहैंगा,

जिसे परमर्पियों ने कहा है। परं गुह्नतमें क्षेत्रं पम वासलमी पुरी।

सर्वेषापंव भूतानां संसारार्णवतारिणो॥२२॥

वाराणसी नगरो मेरा परभ भुद्धातम क्षेत्र है। सभी प्राणियों को संसार-सागर से पार उतारने वाली है।

तस्मिन् पक्ता महादेकि मदीयं इतमाहिक्छः।

निवसन्ति पहात्मानः परं नियममास्विधाः॥ २३॥

हे महादेवि। उस नगरी में मेरे कह को धारण करने वाले भक्तपण और श्रेष्ट नियमों का पालन करने वाल महात्या

सोग निवास करते हैं।

उत्तमं सर्वतीर्यानां स्थानानामुनमञ्ज वत्। हानानापुत्तर्ग ज्ञानमनिषुक्तं परे प्रया २४॥

बह पेर अविपुक्त क्षेत्र सभी तीथों और सभी स्थानों में उत्तम है तथा सभी प्रकार के जानों में उत्तम ज्ञान स्वरूप है।

स्वानानरे पवित्राणि तीर्वान्यव्यतनानि छ। रूपशतने संस्थितान्येव दिवि मूपिगतानि या। २५॥

स्वर्ग, भूमि आदि स्थानान्तर में जो पवित्र तीर्थ और मन्दिर हैं, वे सब यहाँ श्वरूपन में (कातो में) संस्थित हैं

भूलंकि देव संलग्नपनस्कि प्रपालयम्।

अविपुत्ता न वश्यन्ति एताः पश्यन्ति चेतसाध २६॥

मेरा आलय भूलोक में न होकर, अन्तरिक्ष में संलग्न है। जो पुरुष मुक्त नहीं हैं. वे उसे नहीं देख यही हैं, पर पुक्त

पुरुष (ध्यानावस्थित) चित्त से देख लेते हैं। श्यकानमेतद्विस्त्रमातमविष्युक्तमिति स्कृतम्।

कालो पूरवा जगरिंद संहराध्वत्र सुन्दरिय २७॥

हे सन्दरि। यह क्षेत्र रमज्ञान नाम से विख्यात अविमुक्त क्षत्र कहा गया है। मैं कालरूप होकर यहाँ इस संसार का

संहार करता हैं। देवीदे सर्वेगुहानो स्वानं वियतमे यमा महत्ता वर गच्छन्ति फ्रमेव प्रविशन्ते ते॥२८॥

देवि सभी गृहा स्थानों में यह स्थान मुझे दिशेष प्रिय है। जो मेरे भक्त यहाँ आते हैं, वे मुझ में हो एवेश कर जाते हैं

दर्ज जर्स इतहोष्टे तपस्तरं कृतक चत्। ध्वानकस्थन सर्व सर्व स्वाक्षर भवेत्।। २९॥

यहाँ किया गया दान, जप, हवन, पञ्च, तप, ध्यान, अध्ययन और जान सब अध्यय हो जाता है।

जन्मानरसङ्खेषु क्लाएं पूर्वसङ्घितम्।

अविपुक्ते प्रविष्टस्य तस्पर्वं क्यति श्रयप्॥३०॥

सहस्र जन्मानार्धे में जो पाप पूर्वसंचित है, वह अविमुक्त में प्रवेश करने पर वह सब नद्ध हो जाता है

ब्राह्मणाः अतिया वैश्याः सुद्रा ने वर्णसङ्कराः।

स्त्रियो प्लेखान्न ते छान्ये संक्षीर्गाः पापयोज्यः॥३१॥

कोटाः पिपोलिकार्श्वेव ये चान्ये पुगपश्चिपः। कालेन नियने प्राप्ता अविमुक्ते बरानने॥३२॥

चन्द्रार्द्धमौलयसम्बद्धाः महावृवसमाहनाः)

ज़िवे यम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाना ३३॥

हे बरानने। ब्राह्मण, सन्निय, बैश्य, जुदू, वर्णसंकर, क्षियाँ, म्लेच्छ, संकोर्ण पापयोजियां, कोट, पतंग, पशु,

पक्षी— जो कोई कालवस काशीक्षेत्र में मृत्यु को ग्राप्त करते है, हे देवि। शिवे। वे सभी मानव, अर्धचन्द्र से सुश्लोभित ललाट वाले, त्रिनेत्रधारी तथा महान बन्दीबाहर से युक्त हो। , अदांत् मेरे स्वरूप का प्राप्त हुए) मेरे लोक में उत्पन होते

नावियुक्ते पृतः कश्चित्रएकं याति किस्त्रियी। <u>ईसरानुमृहीता हि सर्वे यान्ति एराहृतिम्</u>ध ३४॥ कोड़े भी पापाखरी अविसुक्त में मृत्यु पाकर नरक में नहीं जाता है वे सभी ईंडर से अनुगृहोत होकर श्रेष्ट गति की प्राप्त करते हैं।

मोक्षं सुदुर्लयं ज्ञात्व संसारं चातिमीवर्गः अञ्चल वरणो इत्वा कराणस्यां वसेत्ररः॥३५॥ मोक्ष को अञ्चल दर्वत्र अञ्चल संसार को अनि ।

मोक्ष को अत्यन्त दुर्लभ तथा संसार को अति भीषण जानकर मानव परचर से पैरों को तोड़कर काली में वास करें ( वहीं की भूमि से उसके पैरों का सायुज्य बना रहें ) दुर्लभा अपसोऽव्यक्तिर्मृतस्य परमेग्रारि। यह तह विपद्रस्य गति संस्वरमोक्षणी॥ ३६॥

परमेशिंग प्राणी के लिए तप को पाना दुर्लभ है। परन्तु जहां-कहों भी काशी में मरने से यह संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली गति प्राप्त करता है

प्रसादहरूदे होने यम शैलेजुनन्दिन। अञ्चलुका न पश्चन्ति यम भागाविमोहिता ॥३७॥

है शैलेन्द्रनन्दिनि यहाँ पेरी कृष्य से उसका पाप दग्ध हो जाता है भेरी पाया से मोहित अज्ञानी इस क्षेत्र को नहीं देख पात है।

अविमुक्तं न पश्यन्ति मृद्या ये तमसाकृतः। विष्मृत्रदेवसी मन्ये संविद्यन्ति पुनः पुनः ॥ ३८॥

भी उद्यानी तमीगुण से आदृत होकर इस अविमुक्त क्षेत्र को नहीं देख फते हैं, वे विद्या, मृत्र और वीर्य (युक्त शरीर) के मध्य बार-बार प्रवेश करते रहते हैं

इन्यमानाऽपि यो देखि विशेष्टिक्तज्ञतैरपि। स याति पर्यं स्थानं यत्र पत्वा न जोचति॥३९॥

जन्मपृत्युजरायुक्तं परं पाति शिवालवम्। सपुनर्मरणानो हि सा गतिर्मोक्षकाक्षिणाम्॥४०॥

है देखि को पनुष्य सैंकड़ों दिय्तों से प्रतादित होकर भी यहां पहुँच जाता है. वह उस परम पद को प्राप्त करता है. यहाँ जाकर वह सांक नहीं करता। वह जन्म, मृत्यु और जरा से मुक्त इस श्रेष्ठ शिवधाम को प्राप्त होता है पुनर्मरण न

चाहने बाले मोझाभिलापियों के लिए यही परम गति है यां आप्य कृतकृत्यः स्वादिति मन्वेत वण्डितः।

न दानैने वपोषिद्धा न बहैर्नापि विद्यवास४२॥ प्राप्तते गतिसकृष्टा स्मविषुक्ते हु लम्बतेः नामवर्णा विकर्णाद्ध सण्डालाका जुनुष्मितः॥४२॥ किल्विनैः पृष्टिहा वं प्रकृष्टैस्ताएकैस्तकः भेवतं परमं तेवामित्रमुक्तं विदुर्वृताः,॥४३॥

जिस काशी की प्रत कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है. ऐसा पण्डित लोग महनते हैं। ऐसी उत्कृष्ट सदृति दान, नगस्या, यज और विद्या से प्राप्त नहीं होती है जो अविमुक्त क्षेत्र में मिलती है नामा प्रकार के वर्ष वाले, वर्णहीन, चाण्डास आदि पृणित वर्ण वाले, जिनके करीर पाणें से भरे हुए हैं, तथा जो प्रिविध वाणों से संतत हैं, उन सब के लिए अविमुक्त क्षेत्र परम औषच स्वरूप है, यह बात विद्वान् लोग जानते हैं।

अधिपुक्तं परं ज्ञानपविपुक्तं परं पदम्। अधिपुक्तं परनास्वपविपुक्तं परं शिवप्॥४४॥ कृत्वा वै नैष्ठिकीन्दीक्षमविपुक्तं वसन्ति से। तेवां तत्परमं ज्ञानं ददाष्यन्ते परं पदम्॥४५

अविभुक्त क्षेत्र परम ज्ञान, परम पद, परम तत्वे और परम शिव स्वरूप है जो मनुष्य निष्ठापूर्वेक दीक्षा ग्रहणकर कासी में सास करते हैं, उन्हें में अन्त में यह परम ज्ञान और परम पद प्रदान करता हूँ।

प्रयागं नैमिषं पुण्यं श्रीशैलोऽध हिपालयः। केदारं प्रदूकशिक्ष गथा पृथ्करमेथ चा। ४६॥ कुष्क्षेत्रं स्टूकोटिर्नर्मदा झटकेसरम्। झालिमामस पुणानं यंत्रं कोकामुखं क्या॥४७॥ प्रमासं विजयंशानं बोकजं श्रृहुकर्णकम्। एसानि गुण्यस्काननि वैलोकने विश्वतानि च॥४८॥ वास्यनि परमं पोसं काराणस्यो थवा प्रताः।

बारागस्यां विशेषेण गङ्गा जिपसमामिनी॥४९॥ प्रविद्या नामयेत्पापं जन्मान्तरसर्वे कृतम्। प्रयाग, पवित्र नैम्दिन, श्रीरीस, हिमालय, केदार, भट्टकणं.

शालियाम, पुष्पाय, बंश, कोकामुख, प्रभास, विजयेशान, गोकर्ण, संकुकर्ण— वे पवित्र तीर्थ तोनों लोकों में प्रख्यात है। परन्तु वाराणसों में जैसे मृत्यु उपरान्त परम मोक्ष प्राप्त करते हैं (वैसे अन्यत्र नहीं हैं) विशेष रूप से वाराणसों में प्रविद्ध हुई दिपद्यगामिनों गंगा मनुष्य के सौ जन्मों में कियं हुए पार्चे का नास कर देती हैं अन्यत्र सुलगा गद्धा बाद्धं दाने स्था ज्याः॥५०॥

कृतानि सर्वपेकैतद्वराजस्यां सुदुर्लमम्।

गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटि, नर्मदा, झरकेश्वर,

यजेतु जुहुवाजित्यं ददावर्धकोऽष्यान्॥५१॥ वायुष्यस्थ सततं वाराणस्यं विक्ते नरः। यदि पापो यदि झटो यदि वार्सार्थको नरः॥५२॥ वाराणसी सम्बस्ता पुनति स कुलक्रयम्। अन्यत्र भी गंगास्थतः शादः क्षत्र तथा जप सलक्ष

अन्यत्र भी गंगास्त्रान. श्राद्ध, क्षान तथा जम सुलम है. परन्तु यं सम और व्रत आदि बाराणसी में अत्यन्त दुर्नभ हैं बाराणसी में नित्य यंद्ध और हवन करे दान करें और अन्य देवां का अर्चन करें और कायु का भक्षण करता हुआ सतत बाराणसी में रहने बाता नर यदि खपी, राट और अधार्मिक हो तो भी वह कराणसी को प्राप्तकर अपने तीन कर्तों को

पवित्र कर लेता है। सराणस्था पहादेश ये स्तुक्क्यर्वयनि चार ५३॥ सर्वपायविनिर्मुक्तास्ते विशेषा यणेक्याः।

जो लोग बाराणसी में महादेव की स्तुति और पूजा करते हैं. वे समस्त पापों से मुक्त शिव के गणेडर हैं, ऐसा जानना चहिए

अत्यत्र योगाच्यानाद्य संन्यासाद्ययान्यतः॥५४॥ प्राप्यते तस्यरं स्वानं सङ्खेणैव जन्मना।

ये भक्ता देवदेवेले वाराजस्वा ससन्ति वैत्तप्ता ते विदन्ति एरं मास्रमेकेनैय व जनमा।

यत्र योगस्तक्षा क्रानं युक्तिरेकेन जन्मना॥५६॥

दूसरे स्थानों में योग, जान, संन्यास अथवा अन्य किसी प्रकार से उस परप स्थान को सहस्र जन्मों प्रक किया जाता है। परन्तु वे जो देवेबर शिव के भक्त बारामसी में रहते हैं, उ हैं एक हो जन्म में यह परम मोक्ष मिल जाता है जहाँ

अविषुक्तं समासाछ नान्यद् गच्छेत्तखेवनम्। यस्रे मवा न पुक्तं सदविषुक्तविति स्मृतम्॥५७॥

याग, ज्ञान और मोक्ष उसी एक जन्म में प्राप्त हो जाते हैं।

अविमृतः क्षेत्र को प्राप्तकर अन्य किसी तपोवन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र मेरे द्वारा मुक्त नहीं हुआ, इसीलिए इसे अविमृक्त कहा गया है।

तदेव गुझं युक्तानामेतद्विष्ठाय मुख्यते। इत्रक्यान्यनिविद्यानां परमानन्द्रमिककाम्॥५८॥ था गतिर्विद्विता सुपुसाविपुक्ते मृतस्य तु।

वहाँ क्षेत्र युद्धों में भी युद्धा है, यह अपनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुधु ज्ञान-ध्यान में संसान परमानन्द की प्राप्ति चाहने कालों भी जो नित होती है. यही सद्धति अविमुक्त में मतने वाले को मिलती है। वर्तन कान्यतिमुक्तानि देवैक्कानि नित्यकः॥५९॥

पुरी वारापासी तेच्यः स्वानेध्योऽप्यविका शुक्ता यत्र स्वक्षनम्हादेवो देहानेऽक्षम्यमीगुरः॥६०॥ व्यावष्टे वारकं वद्य त्येव द्वविपुक्तकम्।

कत्तरपतारं क्रत्यपविषुक्तपिति स्मृतम्॥६ १त एकेन जन्मना देखि वाराणस्यां बद्धायते।

भूक्ये नक्षिक्ये च इदयेऽवि च मूर्द्धनि॥६२॥

क्काविमुक्तमदित्ये वाराणस्यां व्यवस्थितम्। वस्यावासस्या भ्रम्या मध्ये वाराणसी पुरीः ६३॥

देवताओं द्वारा जो कोई अविमुक्त स्थान बताये गये हैं उन सब स्थानों से भी अधिक शुभदायक वाराणसी नगरी है, जहाँ साक्षात् महादेव ईहर देहादसान के समय औव को अक्षय तारक बहा और अविमुक्त यंत्र का उपदेश करते हैं। देखि। जो परापर तत्त्व है वह अविमुक्त कहा गया है।

बाराणसी में रहते हुए यह एक ही जन्म में प्राप्त हो जाता है। भौहीं के बीच, नाभि के अन्दर, इदय में, मातक में और आदित्यलोक में जिस प्रकार अविमुक्त अवस्थित है वसी प्रकार बाराणसी में है यह नगरी बरुणा और असी गामक

दो नदियों के मध्य विराजमान होने से कराणसी चाम से प्रसिद्ध है।

वर्त्रेय संस्थितं तस्यं नित्यमेयाविमुक्तिकम्। वाराणस्याः एरं स्वानं न भूतं न खिव्यति॥६४॥ वसा नारायणो देवो महादेवादिकेत्वरात्।

तत्र देवाः सगन्वर्काः सण्झोरमराहरसाः॥६५॥ उपासने मो सततं देवदेवः पितापडः।

उसी वाराणसी में अविशुक्तक नामक परम तत्व नित्य ही संस्थित है। इसीलिए इस काराणसी से ब्रेष्ठ दूसरा स्थान न हुआ है और होगा भी नहीं, जिस प्रकार श्रीनारायण तथा महेशर। क्योंकि महादेव से ब्रेष्ठ दूसरा कोई देव हुआ ही

नहीं है उस वाराणसी में देव, पन्धर्व, यक्ष, नाग, ग्रक्षस तथा देवदेव ब्रह्म भी निरन्तर मेरी उपासना करते हैं।

महायानिकने वे च ये तेश्वः बावकृतमाः॥६६॥

वाराणसी संपासात हे वान्ति परयां फरिय्) वस्मान्युकुर्विचले वसेबामरणानिकम्॥६७॥

ाने महापातकी हैं और भी ठनसे भी अधिक पाप करने बाले हैं, ये कराणकी को पाकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोशाभिलाकी जन मरणवर्यन्स नियमपृथंक काली में वास करे

वाराजस्वो महादेवि ज्ञानं लक्ष्या विषुष्यते। किनु किना प्रक्रियन्ति गयोपहरकेतसामाः ६८॥

हे महादेवि! वाराणसी में इस्त प्रश्त करके बीच विमुक्त हो जाता है किन्तु पाप से उपहत विश्व वालों को वहाँ विभा होते हैं:

नतो नैय चरेत्पार्य काबेन मनसा विद्याः इत्त्युहस्यं वेदानां पुराणानां हिबोत्तमाः॥६९॥

हे द्विजलेहो। इसलिए वहाँ शरीर, मन तथा वाणी से भी पाप कर आवरण न करे। बेटी तथा पुराणी का यहाँ रहस्य

अवियुक्तकार्य ज्ञानं न किञ्चिद्वेति कपरम्। देवतानापृषीणाञ्च शृण्यता परमेष्टिनाम्॥७०॥ देव्ये देवेन कवितं सर्वपापविनासनम्।

अविमुक्तक्षेत्राश्रित ज्ञान से परतर अन्य कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ। देवताओं सबा परमेष्ठी कृषियों के सुनते हुए ही महादेव ने पावंती से सर्वेपरपविनाशक इस नगरी के विषय में यह कहा था।

यवा तसवण क्षेष्ठो देवानां पुरुषेत्तपः॥७१॥ यभेष्यसणां सिरीकः स्वानानाक्षेतद्वसम्।

जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नागरण श्रेष्ठ हैं और जैसे इंदरों में महादेव श्रेष्ठ हैं वैसे स्वानों में खराणसी उत्तम है।

यै: स्थासमितो स्त्रः पूर्वस्थिकेन जन्मनि॥७२॥ ते सिन्दन्ति वरं क्षेत्रम्थिमुक्तं जिनास्ववम्।

कलिकल्पवसम्पूता येवानुवासा मति ॥७३॥ न नेवां वीक्षितं अवनं स्थानं तत्वरयेष्टिनः।

जिन्होंने पूर्वजन्म में उद्ग की आराधना की है. वे लोग उत्तय अविमृतक्षेत्र जिल्लाम को प्राप्त करते हैं। कलियुग के प्राप से उत्पन्न जिनकी मिल नह हो गई है. वे परमंछी के धाम काली को देखने में प्रमुख नहीं हैं

वे स्मरन्ति सदा कालं किन्दन्ति च पुरोपियाम्॥७४॥ वेवां किनक्वति क्षिप्रमित्रामुत्र च पातकम्।

जो सर्वदा उसका स्मरण करते रहते हैं और इस पुरो में आकत रहते हैं, उनके इस लोक के और परलोक के समस्स पाप शीछ हो यह हो जाते हैं

यानि चेह प्रकृतिसि पत्रकानि कृतालया ॥७५॥

ना<del>लयेतानि सर्वाणि तेन कालवनुः लिवः।</del>

इस शिवालय में रहने बाले कथी कुछ पाप (अज्ञानवश) कर लेते हैं, तो इन सब पापों का कालविग्रही शिव नाश कर देते हैं।

आगच्छतानिदं स्थानं सेवितुं मोक्षकांक्षिणाम्॥७६॥ मृतानो ये पुनर्जन्य न मृत्ये पत्रसागरे। तस्मारसर्वप्रयत्नेन वाराजस्यां वसेप्ररः॥७७॥

योगी वाष्यवनयोगो पाषी का पुष्पकृतमः। २ लोकवचनात् पिकोर्न चैक गुरुवादतः(१७८॥ मतिकक्रमणोपा स्वादविषुक्तपर्ति प्रति॥७९॥

मोश्च की कामना से इस स्थान का सेवन करने के लिए आये दुए मनुष्य यदि काशी में ही यर जाते हैं तो, उनका भवसागर में पुनर्जन्म नहीं होता: इसलिए सब प्रकार से प्रयत्नपूर्वक मनुष्य झराजसी में वास करे, खहे वह योगी हो अथवा अयोगी, खपी हो या पुण्यकर्मा? न वो लीगों के कहने से, न माता: पिता और न गुरु के कहने से ही आदि मुक्तक्षेत्र में गति लाभ करने के सम्बन्ध में अपनी सुद्धि को लींचना नहीं चाहिए

सूत उदाच

एवपुरस्ताव प्रम्यान्यासो वेदविदां वरः। सहैव जिष्णप्रदर्शेर्यायस्यास्त्रवार ३॥८०॥

सूत बोले- इस प्रकार कहने के पश्चात् वेदवेताओं में श्रेष्ट भगवान् व्यास अपने शिष्य प्रवर्धे के साथ बाराणसी में भगण करने लगे।

> इति श्रीकूर्यपुराचे पूर्वपाले वारामधीमाहारुचे नाम एक्जिलोसमाथ त३ १।

> > द्वर्तिशोऽध्यायः

(वारागसी-महातय)

सूत ठवाच

स ज़िय्यैः संवृत्ते बोयान् गुरु द्वैपायनो युनिः। जयाय विपृतं लिङ्ग्योद्यारं पुनिस्टम्ब्ह्म्॥१॥

भूत बोले- अपने शिष्यों से संकृत बुद्धिमान मुनि गुरु कृष्यद्वैपायन व्यास मुक्तिदानक विकास ऑस्कारीलक के समीप गये। तनाभ्यन्यं महादेवं शिष्येः सह पहानुनिः। प्रोताच तस्य भाहात्म्यं मुनीनां भावितात्मनाम्॥२॥

वर्डी महापुनि ने ज़िल्लों के साथ महादेव की अर्चना करके पवित्रात्या मुनियों को इस लिक्क का माहात्य्य यताया

इदं तद्विमलं लिक्क्येड्कारं नाम जोभनम्। अस्य स्मरकामधेक मुख्यते सर्वपातकैः॥३॥

यह प्रसिद्ध ऑकार नामक निर्मल लिङ्ग अति भुन्दर है इसके स्मरणपात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है

अत्र तत्परर्थ इत्ते पञ्चावतनपुत्तमम्) अर्थितं मुनिभिर्नित्वं वाराणस्यां विषेक्षदम्॥४॥

यहाँ वह लिङ्ग परम ज्ञानस्वरूप होने से उत्तम प्रशायतन शिव, विच्लु, ब्रह्मा, देशो और गणपति)--पाँच देवों का स्थान है यह मुनियां द्वारा अचेति और वाराणसी में होने से नित्य पांश्वरायक है।

अत्र साक्षान्यहादेवः पञ्चायतनविषदः। रमतं भगवान्यहो जनूनामपवर्मदः॥५॥ यहाँ साक्षात् भगवान् महादेव रुद्व पञ्चायतन (पाँचो देवाँ

का) विग्रह धारण करक रमण करते रहते हैं। वे ही प्राणियों के मासदाता हैं

यतत्वाञ्चको इत्नं पञ्चर्कपिति कथाते तदेव विपनं लिङ्गमोङ्कारं समवस्तितम्॥६॥

यह जो पासुपत ज्ञान जो पञ्चार्थ नाम से बोर्डधत है. वही यह विमान लिङ्गरूप ऑकार में अवस्थित है।

भ्रान्तकोताएरा भ्रानिर्विता चैथ थवाअपम्। प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्च पञ्चार्वे लिङ्ग्वैश्वरम्॥७॥

हान्ति से अतीत प्रवृत्ति, परा शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृति— ये यथाऋम से पक्षार्थ से युक्त ऐशयंगय शियलिङ्ग है।

पञ्चानामपि देखनो चहादीनां वदाश्रवम्। ओङ्कारवांकितं सिङ्क् पञ्चायतन्तपुच्चवे॥८॥

कहार आदि पाँची देवताओं का आश्रयस्वरूप यह ओंकार सम से चेक्टित लिङ्ग पञ्चायतन आम से कहा जाता है

संस्परेदेशरं लिङ्गं पञ्चाधतनपद्धयप्। देहाले क्रयरं ज्यांतिसन्दं विक्रते पुनः॥९॥

जो मनुष्य मरणकाल में अविनाशी एक्कास्तन नाम वाले एंकर लिक्न का स्मरण करता है, यह आनन्दमय परम ज्योति में प्रवेश कर जाता है क्षत्र देवर्षयः पूर्वे सिद्धा इक्षर्यथस्त्रकः। उपास्य देवर्पाज्ञानं प्राप्तकतः यरं क्दम्॥१०॥ पूर्वकाल में यहाँ देवर्षिगण, सिद्धगण तथा क्षद्वर्यिगण इंज्ञान देव की उपासना करके परम यद को प्राप्त हुए थे।

मत्स्वोदर्यास्तटे पुण्यं स्थानं युक्कतमं शुभम्। गोचर्ममात्रं विकेदा ऑकारसरमुनम्प्॥१२॥

हं विग्रेन्द्रो । भत्स्योदरी नदी के तट पर एक पुण्यमय, अस्यन्त गोपनीय शुभ स्थान है वहाँ गोचमं प्रमाण बाला उत्तम यह ऑकारेसर लिङ्ग है (गोचमं भूमि का एक मापदण्ड है)

दुनिवासेस्टरं लिहुं सब्यमेसरपुत्तपन्। विसेस्टरं क्योंकारं खपहॅम्सरपुत्तमम्॥१२॥ एतानि गुद्धत्विद्धानि वाराणस्यां द्विजोत्तमा । न क्रिस्टिह कानाति विना सम्मोरनुपद्वात्॥१३॥

है द्विजन्नेश्वो कृतिवासेश्वरतिङ्ग, उत्तम मध्यमेश्वरतिङ्ग विश्वेश्वरतिङ्ग, ऑकारतिङ्ग तथा उत्तम कपर्दीश्वरतिङ्ग मे बाराजसी में गुप्त स्थान में स्थापित लिङ्ग हैं। संकर के अनुग्रह के विना इस लोक में इन्हें कोई नहीं जानता है।

एवमुक्ता यथौ कृष्ण पारालर्षो महामुनिः। कृतिवासेग्ररं लिङ्गं दुष्टुं देवस्य भूलिनः॥१४॥ -

इस प्रकार करकर पराक्षस्या भहाभुनि कृष्णद्वैपायन ज्यास त्रिशृलध्वरी महादेव के कृष्तिवासंबर लिङ्ग को देखने के लिए गये।

सम्बन्ध्यं सदा शिथीपीहरूयं कृतिवाससः। क्षत्रमासस्यो मणवान् ब्रह्मवितमः॥१५॥

शिष्यों के साथ उनकी अर्चना करके ब्रह्मवेसाओं में श्रेष्ठ भगवान् व्यास श्राह्मणों को कृतियास का माहात्स्य बताने लगे।

अस्मिन् स्थाने वृश दैत्ये हस्ती भूत्वा धवान्तिकम्। शाह्यभान् हनुपासात येऽत्र नित्यमुणसते॥ १६॥

पूर्वकाल में इस स्थान पर एक दैत्य हाथी का रूप धारण कर शंकर के समीप उन **बाह्यणों को मारने के लिए** आया था, जो यहाँ नित्य उपासना करते थे

तेवां लिङ्गान्यसदेवः प्रादुससीत् विलोधनः। रक्षणार्वे द्विजन्नेहा यक्तानां प्रकारसलः॥१७॥

हे हिंबशेष्टी तम उन भक्तों की रक्षा करने के लिए मकवत्सल त्रिलोचन महादेव उस लि**ल्न** से प्रदुर्शुत हुए इत्वा मबाकृति देखं सूलेनावद्मवा इरः। बासस्वस्थाकरोत्कृति कृतिबासेधरस्वत-॥ १८॥ संकर ने अपने सूल से अवज्ञापूर्वक उस मजाकृति देख

शकर न अपन शुल स अवज्ञापूर्वक उस गजाकृत दत्य को मारकर उसके चमड़े को वला बना लिया अर्थात् उसे ओड़ लिया तभी से वे कृतिवासेक्ट नाम से प्रसिद्ध हुए।

क्षत्र सिर्दिह पशं प्रसा मुख्यो पुनिपृतवाः। तेनैव च क्रारिक प्रसासक्तरमं पदम्॥ १९॥ के व्यक्तिके। व्यक्ति के क्यों स्वयं विकास

हे युनिहों। युनियों ने यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त किया के नवी सर्वत से उस परम पर को पण कर दिखा।

और उसी शरीर से उस परम पद को प्राप्त कर लिया। विद्या विदेशस्य छा: ज़िया थे व: प्रकीर्तिताः । कृतिवासेसरं लिह्नं पिरवमावृत्य संस्थिता ॥२०॥ विकार विदेशस्य कर और ज़िला से जो आप र

विधा, विधेशर, रुद्र और शिक्षः ये जो आप सब को सताये गये हैं वे नित्य कृतिवासेक्षर लिङ्ग को आवृत करके संस्थित हैं

इस्का कलियुनं योरमवर्षमङ्गलं जनाः। कृतिवासं न मुखन्ति कृतार्यास्ते न संगपः॥२१॥ जो मनुष्य इस घोर कलियुन को अधर्मबहुल जानकर

कृतिवासिलङ्ग को नहीं छोड़ते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं. इसमें संजय नहीं जन्मान्तरसहस्रेण मोझोऽन्यश्राप्यते न था।

एकेन जन्मना ग्रेक्षः कृतिवासे तु लम्बते॥२२॥ अन्यद हजार्रे जन्मान्तर ग्रहण करने से मोक्ष प्राप्त हो या

न हो. किन्तु कृतिवास में एक जन्म से ही मोक्ष प्रप्त हो। जाता है। आसय सर्वसिद्धानायेकस्थानं क्टनि हि।

आत्मयः सवासन्धानायकस्थान वदान्य । हः गोपितं देवदेवेन महादेवेन अध्युना॥ २३॥ दम स्थान को सभी सिन्दों का उथनक करते हैं। यह

इस स्थान को सभी सिद्धों का अवलय कहते हैं। यह देवाधिदेव महादेव संभु के द्वारा सुरक्षित है।

बाधिदय महादव राभु के द्वारा सुराक्षत है। वुगे युगे हाड दान्ता ब्राह्मणा सेंद्रपारगाः। उपासने महादेवं जपनि सन्तर्श्वसम्॥२४॥

स्तुवन्ति सततं देवं महादेवं वियमकम्) श्वायन्तो हृदये नित्य स्वाणुं सर्वान्तरं शिकम्॥२५॥ यहाँ प्रत्येक युगः में हन्द्रियों का निग्रह करने साले देदों के पारंगत ब्राह्मण महादेव की उपासना करते हुए शतरुद्रीय का

पारगत झाहाण महादव का उपासना करत हुए शतकदाय का जप करते हैं वे त्रिलोचन देव महादेव की निरन्तर स्तुति करते हैं तथा सर्जान्तरात्मा स्थाणु ज्ञित का अपने इदय में भ्यान करते हैं यावन्ति सिद्धाः किल योतकानि ये बाराणस्यां निवसन्ति विद्याः। तेषामधैकेन भवेन मुक्तिः

र्वे कृतिवासं शर्ग प्रपन्नः॥२६॥

निक्य हो सिद्ध जन ये गोत मृते हैं कि जो बाधण वाराणसी में बास करते हैं तथा जो कृतिकासलिङ्ग को रारण

में जाते हैं, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति ही जाती है। सम्माय्य लोके जयतामधीह

सुदुर्लमं विप्रकृत्नेषु अन्य।

व्यानं समादायं अधिन स्रां स्यायन्ति चित्ते वेतवो पहेशम्॥२७॥

स्यायन्ति चित्ते कावो महेश्रम्॥२७॥ जो कोई इस लोक में समस्य जन्म के अभीष्ट तथा अत्यन्त दुर्लग विप्रकृत में जन्म महम्द, स्थानमन्न होकर

रुद्द-मंत्र का जप करते हैं तथा यति संन्यासो भी चित्र में महेरा का ध्यान करते हैं

आरव्यक्ति प्रमुपीकितारे वाराणसीमस्यणता मुनीन्द्राः। कालि यज्ञैरपिसन्दिक्षीनाः

स्तुवन्ति व्हं प्रणयनि शब्युम्॥२८॥ इसी तरह वाराणसी के मध्य में रहने वाले बड़े-बड़े मृनि

भी ईश्वर प्रभु की आराधना करते हैं, सर्व संकल्पी से रहित

निष्कामभाव से यहाँ हास महादेव का यजन करते हैं, रुद्र की स्तुति करते हैं और शंभु को प्रणाम करते हैं नयो भवायामलभाववामे

स्मराधि स्ट्रं इदये निविष्टं स्वरोटाकेट

जाने महादेवमनेकरूपम्॥१९॥ निर्मल भावधाम साले भव को नमस्कार है। मैं स्थाण,

गिरीस तथा पुराण पुरुष की शरण में जाता हूँ हृदय में अवस्थित रुद्र का मैं स्मरण करता हूँ अनेक रूपों वाले महादेव को मैं जनता है।

स्वाणुं प्रवटो गिरिज्ञं पुराणम्।

इति श्रीकृर्यपुराजे पूर्वमाने वाराजसीमाहास्य नाम वार्षिकोतस्यायः॥ ३२॥

हाजिल्लोडस्वायः,॥३१॥

### व्रवर्त्त्रिक्षोऽष्ट्यायः (व्यराणसीमाहातमः)

सूत इवाच

समाधान्यः युनीसीमान्देवदेवस्य शूलिनः । जगाम लिक्कं तद्दर्ष्यं कपर्दोधरमव्ययम्। शा

भूव बोले- बुद्धिमान् व्यास ने मुनियों से संभाषण करके देवाधिदेव जूलपाणि शंकर के उस अविवासी कपदीशर लिङ्क का दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया।

स्तारवा तत्र विमानेन तर्पयित्वा पितृद्धिमाः। पितावभोचने तीर्वे पुजयामास शुस्तिनम्॥२॥

है द्विजगण! वहाँ उन्होंने पिशाचमोचनतीर्थ में विधिपूर्वक स्नान करके तथा पितरों को तर्पण देकर शिथ की पूजा की।

तत्राष्ट्रर्यभएक्वंस्ते मुनवो गुरुषा सह। मेनिरे क्षेत्रमाहान्यं प्रणेमुर्गिरक्षं हरभू॥३॥

वहाँ पुरु के साथ मुनियों ने आश्चर्यकारक वह तीर्थ देखा। उससे उन्होंने उस स्थान का महात्म्य समझा और गिरीवर हर को प्रणाम किया।

कक्षिद्रभ्याजगायेयं शादूंलो चौरसञ्जूक्। मृगीयेकां श्वरायितुं कर्षायितुः

(उन्होंने देखा) एक भयानक रूप धारण करने खला बाघ उत्तम कपदींचर शिवलिङ्ग के पास एक हरिणी की भक्षण करने के लिए आ पहुँचा।

तत्र सा भीतहृदया कृत्या कृत्या प्रदक्षिणम्। श्रांतमाना व्याप्रस्य वस्त्रमानताक्षप्ता

वहाँ भयभीत इदय वाली वह हरिणी शिवलिङ्ग के चारें और बार-बार प्रदक्षिणा करके भ्रमित होकर दौड़ती हुई खप के वस में आ गई।

वां विदार्यं नखेस्तीक्ष्णे ज्ञादूंल सुपहारलः। जगाम चान्यद्विजनं स त्क्षा तान्युनीसरान्॥६॥

महाबली साथ ने उसे अपने तीक्षण नखों से चीर दिया और उन मुनीवरों को देखकर दूसरे जनस्कृत स्थान (धन) में चला गया

पृतपात्रा च सा बाला कपर्दोशावतो मृगी। अदृश्यम भ्रमञ्जाला व्योग्नि सूर्यसमप्रमा॥७॥ कपर्दीत के आगे भृत्यु की प्राप्त हुई वह बाला मृगी अकाश में सूर्य को प्रभा के समान प्रभावाली महाज्याला के रूप में दिखाई पड़ी।

विनेज्ञ नीत्रकारत च शक्तकृष्टितसेखाः। क्वाबिक्ता पुरुषेसादशैरेच संकृषा।८॥ पुरुष्टि विभुक्तनि सोसरास्तस्य पुर्वनि। गणेश्वरः स्वयं भूत्वा च वृहस्तकृष्णस्ततः॥९॥

वह जिनेका, नीतकण्या, चन्द्रमा से अंकित मस्तकवाली, वृषभ पर आरूद तथा वैसे ही पुरुषों से विधी हुई थी आकाशधारी उसके मस्तक पर मुख्यवृष्टि करने तथे। वह स्वयं गणेकर होकर उसी शुष्य वहीं से अर्ह्स्य हो गयी।

दुहैतदाश्चर्यवरं जैमिनिप्रमुखास्त्रद्याः कपोर्मेशस्माहरूपं पत्रकृर्युतमञ्जूतम्॥ १०॥

डस समय यह जैमिनि आदि शिष्यों ने उस महान् आडर्य को देखकर कपर्दीश्वर के माह्मतम्य के विषय में अञ्जुतस्वरूप गुरुदेव स्थास से पूछा।

तेवां प्रोबाच पगवादंवावे चोपविश्य सः। कपर्होत्तस्य महान्यं प्रधान्य **द्वरम्य**कव्यू० ११॥

भगवान् व्यास महादेव के सामने बैठ गये और वृषभध्यव को प्रचाम करके उन शिष्यों से कपदील का माहात्म्य कहने लगे।

(स्पृत्येखप्रेषापायोधे क्षिप्रमस्य खनावति। खामक्रीपादयो दोषा वासणस्यां निकसिनः॥ विद्याः सर्वे किनश्यन्ति कपर्रोग्धरपूजनात्।। तस्यात्मदेव दृष्टको कपर्रोग्धरपुक्तमम्॥)

(कप्दींश का स्मरण करते ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं कपदींश्वर के पूजन से वाराणसी में निवास करने वालों के काथ कोध आदि दोष तथा सभी विष्न समान हो जाते हैं इसलिए उत्तम कपदींश्वर लिक्क के दशन सदैय करने चाहिए;

इदं देवस्य तन्तिक्षं कपर्यक्षरमुक्तमम्। पूजितस्य प्रस्केन स्तोतस्य वैदिकैः स्तर्वे ॥ १२॥

इसलिए महादेव के उस कपदींक्र श्रेष्ठ लिङ्ग का विधिपृत्वक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्तोत्रों से स्तुति करनी चाहिए।

व्यावताम्य निवर्त बोकिनौ शान्तदेतसाम्। जावते बोगसिद्धिः चण्यासेन न संसपना १३॥ **पूर्वभागे क्वसिंहते।**ध्यायः

यहाँ नियमपूर्वक स्थान करने बाले खन्तचित्त योगियों की छह मास में ही योगसिद्धि हो जाती है, इसमें संशय नहीं बक्कहरवादियाणांति विनश्यनवस्य पूजनत्। पिशायकेयने कुण्डे स्नानस्थात समीपतः॥१४॥

इनका पूजन करने से तथा समीप ही पिशावमोचनकुण्ड में स्थान करने से ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो बाते हैं।

स्त्रान करन स ब्रह्महत्या आद पाप नष्ट हा नात ह अस्मिन् क्षेत्रे पुरा विमास्त्रपक्षी अधितद्वतः

सङ्कुकर्ण होत ख्यातः पूजवस्थास सृत्तिनम्॥१५॥ हे विक्रो १ हसी क्षेत्र में पूर्व में कभी संकुकर्ण नाम से

प्रसिद्ध उत्तमद्रतभारी तपस्यों ने शिव की पूजा को को कताप स्हमनिशं प्रकर्त स्टब्स्पियम्। पुरुष्णुपदिभिः स्तोतैनेमस्कारै प्रदक्षिणैः॥१६॥

उसने दिनग्रत पुष्प-चूपादि सहित अनेक स्तुति मंत्रॉ द्वारा नमस्कार और प्रदक्षिणा करके स्टब्स्पो पुष्पत का अप किया

नमस्कार और प्रदक्षिणा करके रुद्ररूपी प्रणव का जम किया स्वास तब योगारचा कृत्वा दीक्षां तु नैहिकोम्।

कदाचिदागतं प्रेतं पश्यति स्य श्रुवान्वितम्॥१७॥ अस्त्रिवर्षापनदाङ्गं निःसस्त्तं मुहुर्मुहुः॥

तं दृष्ट्रा स मुन्तिहेष्ठः कृषवा परमा बुतः॥१८॥ प्रांताच को अवान् करमाहेलाहेलपियं बतः

प्रांबाच को भवान् कस्प्रदेशदेशियम् गतः अस्मै विशास शुक्रवा विश्वमानोऽद्यवीदवः॥१९॥

उस योगातमा ने नैष्टिकी दीशा प्राप्त करके वहीं निवास किया उसने किसी समय वहाँ आये हुए एक सुधापीड़ित

प्रेत को देखा, जिसका राग्य मात्र हड्डी और चर्म से आवृत था। वह बार बार बास ले रहा था। उसे देखकर पुनिवर परम कृपालु हो उठे और पूछने लगे— 'आप कौन हैं ? किस स्थान से यहाँ पहुँचे हैं ? तम भूख से पॉड़ित उस पिशाय ने

पूर्वजन्मन्यहं वित्रो यनबान्यसमन्वितः। मृत्रपौत्रादिष्यकृतः, कुटुष्मभरणोत्सुकः,॥२०॥

उनसे यह यचन कहा

में पूर्व जन्म में धनधान्य से सम्पन्न ब्राह्मण था। मैं पूत्र-चौत्रादि से युक्त और कुटुम्ब के भरम पोषण में ही उत्सुक रहता था।

न पूर्विता यया देवा गावोऽप्यतिवयस्तवा। न कदासिकृतं पुण्यस्तरं चा स्वत्यमेव वा॥२१॥

इसके अतिरिक्त मैंने कभी देवों, गौओं तम्म अतिषियों का पूजर सत्कार नहीं किया और कभी भी स्वरूपमात्र भी पुष्प नहीं किया एकदा भगवान्छ्ये बांक्बेसरकाहर ।

विश्वेश्वरो कराजस्यां दृष्टः स्पृष्टो नमस्कृषः॥२२॥ मैंने एक बार वाराणसी में वृषधराज (नन्दी) खहन वाले

विश्वेद्धर भगवान् रुद्ध का दर्शन किया, उन्हें स्पर्श किया और नमस्कार किया।

तदाचिरेण कालेन पहत्वपहराग्यः।

ा दृष्टं तत्महाबारं समस्य वदनं मुने॥२३॥ जनसङ्घ्या से सम्बद्धा हो सम्बद्धा को सम्बद्धा

तत्वश्चात् मैं तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है मुने। मैंने मम के उस महाभयानक मुख को नहीं देखा

न यम के वस महानयानक मुख जा तस दखा इंदुर्शी बोनियापत: पैहार्ली **शु**चपादित:। - पियासक परिकालो न जानाथि क्रिताहितपः। २४॥

अब ऐसी पैक्सची योगि को प्राप्त करके भूख से पीड़ित तथा प्रमुख से क्याकुल होकर अपने हित और अहित को

नहीं जाने **या रहा हूँ** 

वदि कडिस्सपुर्वजुनुषार्व पश्यसि प्रमी। कुल्ल ते नम्सुन्य त्याई शरणे गत ॥२५॥

प्रभा । यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाय देख रहे हैं तो उसे कहें। आएको नमस्कार है भैं आपके शरचागत हैं

इत्युक्तः शङ्ककर्योऽक विशासभिदमङ्कीत्।

त्वादृशो न हि लोकेऽस्थिन्तियते पुण्यकृतपः॥२६॥ वस्त्रया भगवान् पूर्व दृष्टो विश्वेष्टरः निवः।

संस्पृष्टो वन्दितो भूवः कोऽन्यस्कसदृत्तो भूवि॥२७॥ इस प्रकार कहने के बाद अंकुकर्ण ने पिशाध ने कहा—

तुम्हारे समान उत्तम पुण्यकमां तो इस लोक में है हो नहीं जो कि तुमने पहले भगवान् विशेषा शिव का दर्शन किया और पुन. स्पर्श करके दंदन किया फिर तुम्हारे समान इस

तेन कर्पविषाकेन देशपेतं समापतः।

शंसार में अन्य कौन हो सकता है

स्तानं कुरुव शोधं त्वपस्थिन् कुष्डे समाहित ॥२८॥ येनेषां कुरिस्ता योर्नि विद्यप्तेत प्रदास्वस्थि॥२९॥

उसी कर्मफल के कारण तुम इस स्थान को प्रता दुए हो। तुम समाहितवित होकर इस कुण्ड में सीम स्नान करें। ऐसा करने से इस कुत्सित योनि को सीम त्याग दोगे स एक्पतो मुनिना फिलाबो

द्यायता देववर त्रिनेत्रम्। स्मृत्वा कपर्दीसरमीजितार

चक्के समझाव मनोऽवगाहम्। ३०॥

दयावान् मृति के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पिकाद ने मन को संयमित करके देवश्रेष्ठ, त्रिनेत्रधारी, कपर्दीबर भगवान् का स्मरण करके स्नान किया।

त्त स्मरण करके स्नान किया। तदावगाहान्युनिसर्विधाने मनार दिञ्यामरणोयपत्रः॥

अदृश्यतार्कप्रतिमे विपाने शासकियद्वांकितवारुमैसिः॥३१॥

तब स्कृत करने से यह पुनि के समीप हो मृत्यु को प्रत

हुआ और दिव्य आभृषणों से सम्पन्न होकर सूर्यसदृत आमा बाले विमान में त्रसांक विद्यत सुन्दर सलाटयुक्त (जिल्लाहरू) विकार देने समार

(तिवसदृश) दिखाई देने लगा। विभाव स्ट्रेस्टिवो टिविस्वे

विभावि स्त्रैस्ट्रितो दिविस्वैः समाकृतो स्रोगिसिस्त्रमेयैः। स सालिखन्वादिभिरेष देवो

वबोदवे धानुरशेषदेव ॥३२॥

द्युलोक में स्थित रुद्दगणों तथा महान् योणियों द्वारा चारों और से आवृत वह (पिशाच). उदयकाल में बालखिल्य आदि मुनियों से परिवृत सब के देव सूर्य देव के समान

लोभित होने त्याः। स्तुवंति सिद्धा दिवि देवसंग्र कृषंति दिव्याप्यस्योऽपिरामाः। मुखनि वृष्टि कुसुमालिमित्रां

गर्चर्वविद्यावर्गकत्रसम्बन्धः ॥ ३३॥ आकाशः में सिद्धराणः तथा देवसपूर

आकाश में सिद्धगण तथा देवसमूह उसका स्तृतिगान करने लगे, सुन्दर दिव्य अप्सरायें नृत्य करने लगें। और गन्धर्व, विद्याघर, किन्नर आदि उसके ऊपर प्रमर मिश्रित मुम्मों की वृष्टि करने लगे।

संस्तूयभानोऽव युनींद्रसंधै-स्वाप्य योगं मगरस्त्रसादात्ः समाविष्टस्पण्डलमेवमक्त्रं अर्थिमसं यत्र विपाति स्व:॥३४॥

अध्यय वज्र विभाग्न स्त्रः॥ इदा। भुनीन्द्रों के समुदाय द्वारा उसकी स्तृति को जा रही की

और भगवान् शंकर की कृपा से उसे ज्ञान भी प्राप्त हो पथा था। तदनन्तर वह वेदोमय प्रयान सूर्यमण्डल में प्रवेश कर गया, जहाँ रुद्र शोभायमान रहते हैं। दुश विश्वक सं विशासमूर्त

मुनिः प्रइहो बनसा महेकम्।

विधित्तर स्त्रं कविमेदनस्त्रं प्रणम्य तुष्टाच कर्पीहर्न तम्॥३५॥

पिशाय को विमुक्त देखकर वे मुनि अत्यन्त हार्षेत हुए और मन से प्रधान, कविस्वरूप, रुद्र महेश का व्यान करके उन्हें प्रणाम करके कपदींबर भगवान की इसस करने लगे।

शेकुकर्म स्वाच

नमामि नित्यं परशः वरस्ताद् बोहारनेकं पुरुषं पुराणम्। क्षत्रामि बोगेसरमोहितार-

क्षत्राम वागसरमारकार-मादित्यपर्मिन कलिल्हाबिल्बम्॥३६॥ शंकुकर्ण ने कहा— मैं नित्य, घर से मौ घर, गोसा, एक. पुराण पुरुष को नमस्कार करता हैं। मैं योगेसर, ईशिता,

आदित्व (यंडल में अवस्थित) और अग्निस्वरूप तथा सब के इदय में अधिरूड भगवान् की शरण में जाता हैं। त्वाः ब्रह्मपारं इदि महिनिष्टं हिरण्ययं बोगिनमहिकीनम्।

बजामि स्ट्रं शरणं दिविस्थं भहापुनि ब्रह्मपरं पवित्रम्। ३७॥ हे देव! आप ब्रह्मा से परे, संबर्क ब्रद्ध में सत्रिविष्टः

हिरण्यय, योगी, जन्मसंहित, रक्षक, आकाश में स्थित, महामुनि, ब्रह्मपरस्यण और पवित्र हैं। मैं आपको शरण में आता है

सङ्ख्यादाश्चित्रिरोऽभियुक्तं सङ्ख्याहुं तमस वरस्तात्। त्वां ब्रह्मयारं प्रणमामि लेचुं

त्वा ब्रह्मपारं प्रणमानि शिषुं हिरण्यगर्माविपति छिनेत्रम्। ३८॥ सहस्र पाद, सहस्रक्षः और सहस्र शिरों से युक्तः

अधिपति और जिनेत्रधारी आप शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ मतः प्रमृतिर्जनतो विनाशो येनाइतं सर्वमिदं जिवेन।

तं ब्रह्मयारं भगवन्त्रमीलं प्रकस्य स्तियं ल्रायो प्रपक्षेश ३९॥

जिससे जगत् का जन्म और विनाह होता है और जिस हिन द्वारा इस सनका आहरण होता है, उन ब्रह्मपार, भगवान हुँहा को प्रणाम करके मैं सदा हरणागत होता हूँ

सहस्रमाह वाले, तम से परे, ब्रह्मपार, हिरण्यगर्भ छ

अलिङ्गपालोकविद्वोनस्य

स्वयंत्रयुं चित्रतियैकस्त्रम्॥ ते बुद्धपारं परमेश्वरं त्वो

नमस्करित्ये न वर्तोऽन्वदक्ति॥४०॥

लिङ्गरहित, अप्रकटितस्यरूप वाले, स्वयंप्रभु, चित्स्वरूप, एकपाड रूद, आफ्को नमस्कार है ऐसे आए ब्रह्मपार, परमंश्रर में प्रकाम करता हूँ, जिनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है

वं बोगिनस्त्यक्तम्बीज्ञक्षेत्राः

रमानवा समावि परमारमधूनाः।

पश्यनि देवं इपतोऽस्यि नित्वं

- <del>तत्त्रद्वाचारं भवतः स्वक्रपम्।।४१।।</del>

योगीजन जिस देव को सबीज योग के त्काम से समाधि प्राप्त करके परमात्स-स्वरूप होक्षर देखते हैं, आपके उस ब्रह्मपार स्वरूप को मैं जिन्द नम्ल फरता हैं।

न यत्र तस्मानि विशेषकृतिर्न संदक्षे विश्ववि क्ष्यवस्थ्यम्)

वं क्रह्मपारं प्रणतोऽस्मि कियं

स्वयंभुवं त्वां शरणं प्रपद्ये॥४२॥

हे देव <sup>1</sup> जहीं कोई नाम नहीं है. जहीं विशेष तृति-सुख नहीं है और जिसका स्वरूप भी नहीं दिखाई देता है. वैसे ब्रह्मपार शिद को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। मैं अप स्वयन्भू के सरणागत होता हैं

यद्वेदवेदापिस्ता विदेई

स द्रहासिहानमधेदपेकश्।

पास्यत्यनेकं भवतः स्वस्त्यं

स्ट्रहरूपारे प्रणयम्य नित्यम्॥४३॥

बेदों के ज्ञान में सत्रत संलग्न बिह्नाम् जिन्हें अशरीरी, अभेदात्मक, अद्भेत और क्झाविज्ञानमय आपके जिविध स्वरूप को देखते हैं उस ब्रह्मफरस्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हैं।

वतः प्रकाने पुरुवः पुरावते

खिबनीत वं प्रणमन्ति देवा ।

नमामि तं ज्योतियि संनिविष्टं

कालं बृहर्न पक्तः स्वरूपम्॥४४॥

जिनसे प्रकृति और पुरातन पुरुष विद्यमान रहते हैं, देवगण जिन्हें प्रणाम करते हैं, उस परमज्योति में संतिविद्य, कालस्वरूप अग्पके बृहत् स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ क्रवामि नित्वं ऋरणं महेशं

स्वाणुं प्रपत्ने गिरिशं पुराजम्।

क्षियं प्रपत्ने इरमिन्दुपौर्ति

पड़ा

पिनाकिनं त्यां इत्ययं कृषामि॥४५॥

मैं नित्य महेरा की शरण में जाता हूँ। मैं पुराण पुरुष, स्थाण गिरोश को प्राप्त होता हूँ। चन्द्रमौति महादेव को प्राप्त

होता हूँ और पिनाको भगवान् की शरण में आता हूँ।

स्कृष्टेवं संकृष्टणॅडसी भगवन्तं कर्पात्नम्। पर्यातं दण्डवद्वमी प्रोचसम्बद्धतं सिवम्॥४६॥

इस प्रकार वह संकुळर्ज भगवान् कपदों की स्तुति करके जिवरूप ॐ का उद्यागण करते हुए दण्डवत् भूमि पर गिर

तक्कणस्परमं लिङ्गं प्रादुर्भृतं सिवात्मकम्। ज्ञानमानन्दमद्वतं कोटिकस्प्रानिसन्त्रियम्॥४७॥

उसी क्षण जानस्थरूप, आनन्दस्यरूप, अद्देतरूप, कोटिकालाग्निसदृश्च सोभायमान प्रीवस्थरूप परम निङ्ग

प्रकट हुआ। शंकुकर्णोऽक स तदा मुनिः सर्वात्यकोऽकलः।

निर्लियो विपले सिङ्गे सद्दुतपियायवत्॥४८॥ तय सर्वात्मा और निर्पल मृनि संकुकर्ण उस विमल लिय

में विलीन हो गया वह एक आर्डर्य सा हुआ। एतदहस्यग्रेष्ठको माहम्बन च कपर्दिन:॥

एतद्वहस्यम्।एक्का माहस्त्य च कपाइनः॥ न कक्षिद्वेति तमसा विद्वानम्सा मुहाति॥४९॥

कपर्दी लिंग का यह रहस्य और माहाल्थ भैने बता दिया। तमोगुण के कारण इसे कोई नहीं जान पाता है। विद्वान् भी इस विश्व में मोहित हो जाता है।

य इमां नृजुवसित्यं क्यां याण्यणाञ्चितीम्।। सकः यावविमुक्तत्वम् स्त्रसामीम्ममानुवन्।।५०॥

जो भक्त इस पापनात्रिनी कथा का नित्य अवण करेगा, वह विमुक्त होकर रुद्र का सामीप्य प्राप्त करेगा।

पटेक सतवं शुद्धो ब्रह्मपारं महास्तवम्।।

प्रातर्मस्याहरमये स योगं प्राप्नवातरः १५१॥

जो निरन्तर पवित्र होकर प्रातःकाल और मध्याहकाल में इस ब्रह्मपारनामक महान् स्तोत्र का चठ करेगा, वह मनुष्य योग को पात्र करेगा

्ड्डैव सिर्व क्लयाचे देवदेवं कर्माहेनम्।: दक्षवामः सर्वा देवं पुत्रमामसिरलोकनम्॥५२॥ इत्युक्तवा भगवान्यमसः ज्ञिष्यैः सह महाद्यतिः॥ उवास तत्र युक्तस्या वृजयन्त्रे कर्पार्टनशा५३॥

'हम सदा यहीं रहेंगे और देवाधिदेव कपदीं का निरनार

दर्शन करेंगे तथा जिलोचन देव की पूजा करेंगे' ऐसा कहका महाबुतिसम्पन, युक्तात्म, भगव्यन् रुजसदेव शिष्यों के साथ कपर्वी की पूजा करते हुए वहीं रहे लगे:

इति श्रीकुर्मपुराणे पूर्वपरणे वाराणसीपक्षास्य अध ज्यसिंकोऽस्थासः।। ३३॥

चतुर्ख्सिक्षोऽध्याय:

(वाराणसी-महास्य)

सूत उदाख डिस्स्वा तत्र भगवान् कर्वादेशत्तिके पुनः।

ययौ इष्ट्रं क्यपेशं बहुवर्वनजान्त्रभु ॥ १॥ सुत बोले- वहाँ कफ्टींश्वर शिव के समीप अनेक वर्षों

तक वास करके भगवान् प्रभु वेदव्यास मध्यमेश्वर लिंग को देखने के लिए गये

तत्र यन्दाकिनी पुण्यापृथिसंधनिवेदिताय

नदीं विमलपानीयां दृष्टा इष्टोऽभयन्युनि ॥ २॥ वहाँ ऋषियों के समृह से निवेबित, पश्चित्र एवं निमंत

जल वाली मन्दाकिनी नदी को देखकर ज्यास मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए।

स वायन्त्रीक्ष्य पुनिषिः सह द्वैदायनः प्रभुः। ककार भावपुताल्या स्वानं स्नानंविधानवित्।। ३॥

उस नदी को देखकर पवित्र भावपुक्त आत्मा वाले और स्नान्द्रविधि को जानने बासे प्रभु द्वैपायन स्वास ने मुनियों के

साथ वहाँ स्नान किया

(गुजयायास लोकादि पृथैर्नानक्विर्पवम्।। प्रकिश्य शिष्यकार्योः सार्द्धं सत्ववतीसुतः॥) (श्रेष्ट शिष्यों के साथ उसमें प्रवंश करके सत्यवतीपुत्र क्यस ने अनेक प्रकार के पुष्पों से ऋदिजन्मा शिव की पूजा

को 🖟 सन्तर्ण कियेक्द्रेवानुबीन फिरुगणांस्त्या।

मध्यमेश्वरपोज्ञानमर्थयामास जुलिनम्॥४॥ (उन्होंने) देवों, ऋषियों तथा पितरों का विधिवत् तर्पण करके मध्यमेश्वर ईशान शिव का पूजन किया

ततः पशुपताः शांवा भस्मोद्धलिववित्रहाः) दुष्टं अभागना स्त्रं सध्यमेशस्मीशस्मा।५॥ ओकारासस्त्रभनमो बेटाध्ययनस्त्रपाः।

जटिला दुविहरस्मादि शृद्धवज्ञोपवीतिन ॥६॥ कौपीनवसनाः केन्द्रियरे वाष्ट्रवाससः।

बहायर्थस्ताः सांता दांता वै अन्तरपराः॥७॥ तदनन्तर वे भस्मशंपित शरीरचारी, शानचित्त शिवभक्त,

मध्यमंबर ईका रूट को देखने के लिए आये। वे सब ऑकार में आसक्त चित्र वाले और बेदाध्ययन में क्रपर रहते थे। वे जटावारी, मुण्डित शिर वाले एवं शुद्ध यहोपबीवधारण किये हुए थे। उनमें कोई कौपीनवस्त्र पहने थे, वो कोई निवंस थे।

वे सभी ब्रह्मक्यं में निरत, ज्ञान्तरूक्पान, इन्द्रियनिव्रही तथा जानपरायण धे दहा द्वैपावनं विद्या शिष्यैः परिवृतं पुनिष्।

पुजिस्ता यदान्यायपिदं यवनमञ्जन्॥८॥

को भवान् कृत आपातः सह क्रिप्यैर्महापुनेः प्रोच् पैलादयः शिष्णस्त्रकृषीयर्पपाविद्यान्॥९॥ है बिद्रो। उन्होंने ज़िष्यों से बिरे हुए मुनि हैपायन को देखकर विधियत् इनकी पूजा की और यह वचन कहां है

है तब पैल आदि शिष्यों ने धर्म भावना से भावित उन ऋषियों से कहा। अयं सत्यवतीसुनः कृष्णद्वैपायनः प्रयुश

महामृति आप कौन हैं ? क्षिण्यों के साथ आप कहीं से आये

व्यासः स्वयं इषीकेशो वेन वेदाः पृष्ठककृताः॥१०॥ ये स्वयं हपोकेश, सत्यवती पुत्र, प्रभू, कृष्णद्वैपायन स्यास है. जिन्होंने थेदों का विभाजन किया है।

अञ्चलेनामकपुत्री नाम्ना शुक्र इति प्रमु ॥ ११॥ यो वै सक्षा-महादेवं सर्वमादेन शंकरम्। प्रयक्तः परका सबस्या सस्य तस्त्रात्रमैश्वरम्॥ १२॥

यस्य देवो महादेवः साम्राहेवः पिराकसुक्।

जिनका शुक्र नामक पुत्र हुआ, जो पिनाकपाणि साक्षात् यहादेव ही अपने अंशांश से उत्पन्न हुए थे। जो परम भक्तिपूर्वेक सर्वमाव से संस्थात महादेव शंकर के शरणागत हैं और जिन्हें ईश्वरसंबन्धी इतन प्राप्त है

ततः पाशुपत्तः सर्ते वे च इष्टतनुरुद्धाः। <u>क्रमुख्यप्रमनसो कासं सत्प्रवतीसुतम्॥ १३॥</u>

तदनन्तर वे सब शिवभक्त हुई से पुलक्ति रोप दाले तथा ज्ञान्तक्ति होकर सत्यवती पुत्र व्यास से बोले।

भगवन् भक्ता प्रातं विद्वानं यरमेष्टिनः॥ प्रसादाहेबदेवस्य यत्तन्महोत्तरं यरम्॥१४॥

है भगवन्! आपको देखाधिदंत्र की कृपा से परमेष्ठी शंकर का विशेष ज्ञान है और जो महेश्वरसम्बधी परम ज्ञान है, वह भी प्राप्त हो चुका है।

तद्भराम्मक्रमस्यवं रहस्यं गुक्रपुत्तमम्। विक्रां पश्येम तं देवं कृत्वा भगवतो मुखात्॥१५॥

आप इमें वह स्थिर उत्तम, गुड़ा रहस्य को कता दें आप भगवान के मुख से सुनकर हम शीप्र ही उन महादेव को देख लेंगे।

विसर्विध्या शक्कियान् सुमनुत्रमुखांसादा। प्रोकाय तस्त्रं इतने वोकियो वोक्वित्रपः॥ १६॥

तब सुमन्तु आदि अपने शिष्यों को यहाँ से विदाई देखर योगवेताओं में श्रेष्ठ व्यासजी ने योगियों के लिए उस परम जान का उपदेश किया।

तस्त्रणादेव विषलं सम्पूर्व ज्योतिस्तप्यम्। लीनास्तत्रैव ते विष्ठाः झणादसाखोगतः॥१७॥

उस्ते क्षण वहाँ निमंल उत्तम ज्योति प्रकट हुई उसी में वे बिप्रगण लीन होकर क्षणभर में अन्तर्हित हो गये

ततः क्रियान् सभाइत्य भगवान् ब्रह्मवितपः। प्रोवाच मध्यमेशस्य माहात्यां पैलपूर्वकान्॥१८॥

प्रावत्व प्रवयमशस्य माहस्या पलपूर्वकान्॥ १८॥ तदनन्तर पैल आदि शिष्यों को अपने समीप युल्पकर

ब्रह्मवंत्ताओं में ब्रेष्ठ भगवान् व्यास ने उनको मध्यमेश्वर लिय का माहतस्य यतायाः

अस्मिन् स्वाने स्वयं देको देव्या सह महेशर । रमते मनवाजित्यं स्ट्रैश्च परिवास्ति ॥१९॥ अत्र पूर्वे हपीकेशो विश्वास्या देवकीसुत ॥ उद्यास कसर्र कृथ्यः सदा पाशुपतैर्युतः॥२०॥

(वे बोले) इसी स्थान में रुद्रों से परिवृत स्वयं भगवान् महेश्वर देव नित्य देवी पायंत्री के साथ ऋड़ा करते हैं पूर्वकाल में यहाँ विश्वालया, हपोकंश देवकीपुत्र कृष्ण ने एक वर्ष तक पाशुपतों के साथ निवास किया था।

मस्मेद्धित्वसर्वाङ्गो स्त्राराध्यक्तपर ॥ आरायसम् इरि अर्थु कृत्वा पाशुपतं वतम्॥२१॥ सर्वाङ्ग पर भरम रचाते हुए, रुद्र की आराधना में तत्पर वे हरि पाशुपत इत धारण करके शंभ की उपासना करते थे। तस्य वै वहवः क्रिया ब्रह्मवर्थपरायणाः। सम्बद्धा तहचनाव्यानं दृष्टवन्ते यहेश्वरम्॥२२॥

उनके ब्रह्मचर्यपरायण बहुत से शिष्यों ने उनके दायन से ज्ञान प्राप्त कर महेकर का दर्शन किया।

तस्य देवो पहादेव: प्रत्यक्षं नेललोहित:। ददौ कृष्णस्य भगवान्यरदो वरमुत्रयम्॥२३॥

बरादाता भगवान् नीललोहित महादेव ने साक्षात् प्रकट होकर श्रीकृष्ण को उत्तम वर प्रदान किया।

वेऽर्मीक्यनि पविन्दं भक्ता विविधूर्वकम्। वेवां तदेशमं ज्ञानमुख्यस्थितं चणनस्य॥२४॥

(शिव ने कहा) है जगन्मय जो मेरे भक्त विधिपूर्वक गोविन्द की अर्चना करेंगे, उन्हें वह ऐश्वर ज्ञान उत्पन्न होगा

त्वपीओऽचीकारवश्च श्वातव्यो मत्परैर्जनै । भविष्यसि न सन्देहो मठासादाद द्विषातिमः॥२५॥

मेरी कृषा से आप प्रभु मेरे भक्तजर्नी तथा द्विजातियों के द्वारा पृजा और ध्वान करने योग्य होंगे, इसमें सन्देह नहीं है

ये च ग्रह्मक्ते देवेशं व्यास्का देवं पिनाकिनम्। ब्रह्महत्सादिकं वार्ष तेवामाञ्च विनश्वति॥२६॥

जो लोग पिनाकपाणि महादेव का ध्यान करके अधप देवंश का दर्शन करेंगे, उनके ब्रह्महत्यादि सारे पाप शीघ ही नष्ट हो जायेंगे।

प्राजासकवित ये विद्राः पायकर्मस्ता सवि। ते वान्ति परमं स्वानं नाम कार्या विधारणा॥ १७॥

्यापकमं में प्रकृत रहने पर भी जो विश्व यहाँ प्राचल्याय करेंगे, वे परम स्थान की प्राप्त करेंगे, इसमें विचार करने की आवस्पकता नहीं हैं।

धन्यस्तु खलु ते वित्रा मन्दाकिन्यो कृतोदकाः अर्थपनि महादेवं मन्द्रमेसस्मुत्रमम्॥१८॥

वे विप्रगण धन्य हैं जो मन्दाकिनी में स्नान करके उत्तम मध्यमेश्वर महादेश की अर्चना करते हैं।

स्तानं दानं तयः, सतदं पिष्कन्तिर्वयणं स्थितः। एकैकतः कृतं विक्रः युनास्याससयं कुलस्यू॥२९॥

है विश्रे पहाँ स्नान, जन, तप, बाद्ध और पिण्डधन इनमें से जो एक बार भी करता है, वह अपने सात कुलों की पवित्र कर लेता है

सम्बद्धस्यापुपस्पृष्टयः सहुप्रस्ते दिवाकरे।

क्त्यनं लग्ने पर्वस्तस्माहस्भुनं विद्वास्था

सूर्य ग्रहण के समय सन्निहती नदी (कुरुक्षेत्र तीर्थ) में स्नान करने से जो फल मिलता है, उससे दस गुना अधिक फल यहाँ प्राप्त होता है

एरपुक्त्य भक्षयोगी मध्यमेशान्त्रिके हमुः। उवास सुचिरक्षस्य पुत्रक्षये महेस्रसम्। इशा

इस प्रकार कहकर महायोगी भगवान् उपास ने महेन्द्र की पूजा करते हुए मध्ययेश के सभीध दीर्घकाल तक निवास किया

इति अक्रियंपुराजे पूर्वपाये वासरणसीयाहासर्व नाम चतुर्तिकारेष्ट्रयावः॥ १४॥

> पञ्चत्रिशोऽध्यायः (वाराणसी-महास्य)

सृत स्वत्स

ततः सर्वाणि गुहानि तीर्वान्यायतनानि वः

वगाम मगवान्वासो जैमिनिप्रमुखैर्नुतः॥ १॥

मृत बोले-- इसके बाद जैमिनि आदि शिब्यों के साथ भगवान् व्यास सभी गोपनीय तीर्यों और देवपन्दिरों में गबे

प्रपार्ग परने तीर्थं प्रयागाद्धिकं शुप्पम्। विस्तवर्ग तका तीर्थं कालदीर्थमुसयम्॥२॥ आकाशास्त्रयं महातीर्थं तीर्वस्त्रवानुषं परम्।

स्वत्त्तींनम् महातीर्थं गौरीतीर्वमनुत्रमम्॥ ३॥

वे ब्रेष्ठ प्रकार तोर्थ और प्रवार से भी अधिक शुभ विश्रुरूप तीर्थ तथा उत्तम कालतीर्थ, आकास नामक महातीर्थ, श्रेष्ठ आनुष तीर्थ, स्वर्लीन नामक महातीर्थ तथा परम श्रेष्ठ गौरीतीर्थ में गये

प्राजापत्वं परं तीर्थं स्वर्थहारं तथेव था जम्बुकेश्वरिमानुकं चर्णास्त्वं तीर्वपृत्तपम्म ४॥ जपातीर्थं पद्मतीर्थं तीर्वश्चेव पद्मनदी। बारायणं परं तीर्थं सावृतीर्वमनुत्तमम्॥५॥ प्रानक्षेत्रं परं युक्तं साराहं तीर्वपृत्तमम्। पमतीर्थं महापुण्यं तीर्थं संवर्तकं परम्॥६॥ अम्मितीर्थं दिक्तेशः कालकेश्वरमृत्तमम्। नामतीर्थं सोमतीर्थं सूर्वतीर्थं तथेव च॥७॥ पर्वतास्त्रं महापुण्यं मणिकर्णमनुत्तमम्। षटोत्कचं तीर्ववरं स्त्रीतीर्वस्त पितापहण्॥८॥

द्विजन्नेहों ने न्रेष्ट तीर्थ प्राजापत्य, स्वर्गद्वार, जम्बुकेश्वर या उत्तम नार्गाच्या तीर्थ प्रशानीर्थ महानीर्थ सहानदीर्वार्थ

तथा ठतम चर्मांख्य तीर्थं, गयातीर्थं, महातीर्थं, महानदीतीर्थं, ब्रेष्ठ नारायण तीर्थं, परम ब्रेष्ठ वायतीर्थं, परम गुझ झानतीर्थं,

उत्तम चाग्रहतोर्थ, महापुण्यदायक यमतीर्थ तथा श्रेष्ठ संवर्तक तीर्थ, अग्नितीर्थ, उत्तम कानकेश्वर तीर्थ, नागतीर्थ, सोमतीर्थ तथा सुर्यतीर्थ, पर्वत नामक महापवित्र तीर्थ, परम श्रेष्ठ

म्मीकर्ण तीर्च, तीर्थब्रेष्ठ घटोत्कच, क्रीतोर्च तथा पितायह तीर्थ में गये। गञ्जनीर्केशु देवेशं तथा ततीर्थपुत्तमम्।

ट्यपिल**डेत सोमेश इस्तोर्चमनुत्तमम्।९॥** पुनः वे भंगातीर्थं तथा उत्तम देवेस तीर्थं, कडपिल तीर्थं, सोमेस तीर्थं और एरमोत्तम कथतीर्थं में गये।

(यद्य लिङ्गे पूजरीयं स्तातुं इहा पदानतः॥ तदानीं स्वापवामासः विन्तुस्तर्लिनगर्पेशस्य॥

ततः स्नात्वतं भ्रमागस्य दक्का प्रोताच तं इरिन्। प्रयानोतिषदं सिद्धं कस्मात्स्वापितकतरिः।

तमाइ विष्णुस्वतोऽपि रहे प्रसिर्द्धा यतः।

तस्यात्र्यविद्यतं सिङ्कं नाम्ना तत्र मक्षियति॥)

(जहाँ पर पूजनीय क्षिवितक्ष है, जब ब्रह्मा वहाँ स्नान करने के लिए आये, उसी समय विष्णु ने उस ईश्वरीय शिवलिंग को स्थापित कर दिया। तदनन्तर स्नान करके आने पर ब्रह्मा ने किया से कहा— मैं इस लिए को लाया हैं, समान कर्षों स्थापक की र उस विष्णा ने भी उससे कहा—

आपने क्यों स्थापना की ? तब किप्णु ने भी उनसे कहा— संकर के प्रति मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए मैंने लिझ की प्रतिष्ठा की है किन्तु यह अपके नाम से प्रसिद्ध होगा।) मुकेशर तथा तीर्थ वीर्थ धर्मसमुद्धवम्।

मन्दर्वतीर्थं सुशुर्धं वर्ध्हेयं तीर्थमुक्तमम्।।१०॥ दौर्वोसिकं होमतीर्थं चन्द्रतीर्थं हिजोतमाः। चित्रांनदेशरं पुण्यं पुण्यं विद्यावरेशरम्।।११॥

केदारं सीर्वपुख्याख्यं कालकारम्भुतमम्। सारस्कां प्रमासक्ष खेटकर्णं हरं सुधम्॥१२॥

हे द्विजन्नेहो। वे फिर भूतेश्वर तीर्थ, धर्मसमुद्भव तीर्थ, अत्यन्त शुभ गन्धर्व तीर्थ तक उत्तम बाहेयतीर्थ, दौर्वसिक तीर्थ, होमतीर्थ, चन्द्रतीर्थ, पुण्य चित्रांगदेशर तीर्थ, पुण्य

विद्याधरेत्वर तीर्च, केदारतीर्च, मुख्य नामक तीर्च, अत्युवम

विज्ञों स्वामि सर्वेशे वेथ सिद्धिई हीयते॥२६॥ ब्रह्महत्याविन्त्रहरू कपालमाचनतीर्घ, उत्तराह्वय तीर्थः तब क्रोधावृत सरोरयुक्त व्यास ने कहा। मैं यहाँ के महापुण्यमय शुक्रंशरतीर्थ तथा उत्तय अलन्दपुर तीर्थ में निवासी सभी मनुष्यों के लिए विभा को सृष्टि करता हैं, गवे। जिससे सबकी सिद्धि श्रीण हो जाएगी एक्पादीनि तीर्वानि बाद्यान्यात्कवितानि हु। तक्षणात्मा महादेवी शंकरार्द्धशरितिणी। न शक्या विस्तराहकुं तीर्वसंख्या हिनोत्तमा:॥१६॥ प्राद्धरासीत्स्वयं प्रोत्या वेषं कृत्वा तु मानुवस्य २४॥ है द्विजन्नेष्टो इस प्रकार मुख्यरूप से तीर्कों को बता दिया भी भी व्यास महाबुद्धे ज्ञानव्या न ख्या पुरी है। वस्तुत विस्तार से तीथों की संख्वा बताना शक्य नहीं मुद्राण पिक्षां मतस्वपुरत्वेतं प्रददौ शिवा॥२५॥ ŧι उसी क्षण शंकर की अर्घाकिनी महादेवी पावती स्वयं प्रेम तेषु सर्वेष दीर्वेषु स्नात्वाच्यन्त्रं सनातरम्। से मनुष्य के वेष में प्रकट हुई और बोली- हे पतिपान उपोच्य तब तबासी पाराशर्यो पद्मपृतिः॥ १७॥ व्यास! आप नगरो को ऋपग्रस्त न करें मृझसे भिश्न ग्रहण सर्वेक्टिका पितृन्देवान् कृत्वा पिण्डास्त्रवरूम्। करें, ऐसा कहकर ज़िल ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। जगाम पुनरेकापि वज्र विशेशर, शिवः॥ १८॥ उवाच च महादेवी ऋषिनसर्व दवी पुने। महामृति पराशरपुत्र स्वास ने उन सभी तोथीं में स्नान इह क्षेत्रे न बालकां कृतकोऽसि यतः सदा॥२६॥ करके और सनातन देव की अर्चना करके वहां उपवास महादेवी ने पुन: कहा- हे मुने जिस कारण आप कोधी किया। फिर देवों और पितरों को तर्पण तथा पिण्डवन करके हुए हो, इसलिए आएको इस क्षेत्र में वास नहीं करना पुन उस स्थान में गये, जहाँ विश्वेदर शिव चे चाहिए। क्योंकि तुम कृतघन हो। सारवान्यर्थ्य पहालिङ्गं शिष्यै सह यहापुनिः। एवपुक्तः स मगवान्यानाकात्वा वर्ग हिवाम् उवाच क्षित्वाधर्मात्मा धरेष्टं मनुपर्देशः १९॥ उवास प्रणतो मृत्या स्तुत्या स प्रवरः स्तर्वः॥२७॥ धमात्मा महामुनि किथ्यों के साथ स्नान करके एवं पार्वती के ऐसा कहने पर भगवान खास ने परास्वरूप महालिंग को पूजा करके शिष्मों से बोले-- 'आप लोग अपने ज्ञिल को ध्यान से जानकर उनके आग सुककर उत्तम स्तोत्रों यथेष्ट स्थान को जा सकते हैं से स्तृति करते हुए कहा ते प्रणय्य पहात्यानं जन्मः पैलादवो दिजाः. काईप्रयामधाष्ट्रम्या प्रवेशे देहि श्राप्तरिः वासक का निवती वास्तुवस्यां चटार सः॥२०॥ एकपस्तित्यनुद्भव देवी चान्तस्मीका॥२८॥ है दिजो! वे फैल आदि शिष्य महात्मा व्यास को प्रणाप हे शांकरि। चतुर्दशी तथा अष्टपो के दिन मुझे कराणसी करके चले गवे और व्यास वी नियतरूप से चाराणसी में में प्रवेश करने हूँ. तब 'ऐसा ही हो' इस प्रकार कड़कर देवी रहते तमे अन्तर्थान हो गा।

ज्ञानां दान्तंस्वववं स्तत्वान्यस्य प्रमाद्यनम्।

भैक्षाहारो विश्वद्धातमा ब्रह्मचर्यपरायणः॥ २ १॥

कटाचित्रत्र यसता व्यासेनामिवतेजस्य।

ततः कोषायुक्तनुर्नराणाप्तिः वासिनाम्।

शिव की अर्चना करते थे।

उपलब्ध नहीं हुई।

वे शान्त और इन्द्रियनिग्रहो होकर तोनों समय स्त्रन

करके भिक्षाहारी, विशुद्धातमा और ब्रह्मचयंपरायण होकर

प्रयाणेन विद्या वै नैव सब्बा द्विजोसमा ॥२२॥

हे द्विजात्तमो किसी समय वहाँ निवास करते हुए परम तेजम्बो व्यास जो को भिक्षा के लिए घुमते हुए भिक्षा

कालञ्चरतीय, सारस्वततीय, प्रभासतीय, खेटकणे और ज्ञुध

सौकिञारकं पहातीर्थं तीर्थक्रैव हिमालवमा

उपरानं शिवकैत व्याप्टेशरपन्तमम्।

कपालयोचनं तीर्वं इङ्ग्रहत्वाविनासनम्। शुक्रेश्वरं महापुषयमानन्दपुरकुकपम्॥१५॥

हिरण्यमर्प गोप्रस्त्वं तीर्वक्षेत्र कुष्कजम्॥ १३॥

त्रिलोवनं पहार्वार्थं लोलाकंक्वोत्तरपुरवम्॥ १४॥

एनः स्वेकिक नामक महातीर्थं, हिमालयतीर्थं, हिरण्यगर्भ

तीर्थ, गोप्रस्थतीर्थ और वृषय्वजतीर्थ, उपज्ञान्त, शिव,

परमोत्तम व्याप्नेहर, विलोचन नामक महातीर्थ, लोलार्क और

हर तीय में गये

एवं स धनवान्यासो पहायोगी पुगरत । ज्ञात्वा क्षेत्रगुमान् सर्वान् स्थितस्यस्याच पर्यातः ॥ २९॥ इस प्रकार पुरातन महायोगी पगवान् व्यास काशी क्षेत्र के सब गुर्थों को जानकर उसके समीप ही रहने लेगे एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा होतं सेवन्ति पण्डिताः। तस्यात्मक्रीयकोन वाराणस्यो वसेश्वरः॥ ३०॥ इस प्रकार व्यास जी को स्थित जानकर परिष्टत सोग इस

क्षेत्र का सेवन करते हैं। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्नपूर्वक प्रनुष्य वाराणसी में निवास करें।

सूत स्वाच

व परेदिवमुक्तस्य माहारूमं मृजुवाद्धः मानपेद्वा द्विवाम्छान्तान् स वाति परमा गतिम्। ३ १॥ सूतजी बोले— जो अविमुक्त क्षेत्र का महारूम्य पढता है, सुनता है अथवा सान्तचित द्विजों को सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है।

क्षान्ते वा दैविके कार्ये राजावस्ति वा द्विजाः। नदीनां सैव तीरेषु देवतायतनेषु च॥३२॥ ज्ञात्वा समाद्वितमाः कामकोपविवर्णितः। अपेदीका नपस्कृत्व स वार्ति वस्मा गृतिम्॥३३॥

है द्विजो । जो लाह में या देवकार्य में, रात्रि में था दिन में, नदियों के तटों पर अधवा देवालयों में काम कोफादि त्यागकर समाहितिषक होकर माहारूय को जानकर जगदीका का नमस्कारपूर्वक जप करेगा, वह परम गति को प्राप्त होता है।

> इति श्रीकृर्यपुराने पूर्वपाणे वाराव्यसीमञ्जालये पञ्चविज्ञोऽस्थायः॥३५॥ वाराणसीमञ्जातमे सफारपा।

> > षट्जिङ्गोऽध्यायः (प्रयाग-माहात्म्य)

#### ऋषय अर्जुः

महतन्यप्रविमुक्तस्य च्यावस्य पृति सुद्रतम् १॥ इदानीस्य प्रवानस्य महत्त्यः पृति सुद्रतम् १॥ ऋषियाँ ने कहा— हे सुद्रतः अविमुक्तः क्षेत्रं का माहात्त्य आपने यथावत् कह दिखाः अब प्रयाग का माहात्त्य को कर्ते. यानि तीर्सानि क्षेत्र विश्वतानि महानि वै। इदानीं कववास्माकं सूत सर्वार्विकश्वान्॥२॥ वहाँ जो-जो ब्रसिद्ध बड़े बड़े तीर्थ हैं वह हमें इस समय वता दें हे सूत्। जाप समस्त अर्थों के जाता है। सुत अ्वाच

नृष्युव्यपृष्यः सर्वे विस्तरेण इस्तेषि वः ।
प्रधानस्य स माहत्व्यं यत्र देवः पितामहः ॥ ३।।
सूत् गोलं— आप सम ऋषिणण सुर्गे। मैं विस्तार से
प्रयाग का माहतत्त्र्य कह रहा हैं, जहाँ पितामह ब्रह्मदेव
अवस्थित हैं।
माह्यस्थित कविते कीनोस्तव भावत्यने।

यवा युविहिसकैतनक्ष्में भवताम्हम्॥ ४॥ मार्कण्डेय मुनि ने महात्मा कुन्तीपुत्र युविहिर को जो कहा था. वह मैं आप लोगों से कहुँगा।

निहत्य कौरवान् सर्वान्तातृषिः सह पार्विवः। ज्ञांकेन यहतात्वष्टां भुषोहं स युधिष्ठिरः॥५॥ सभी कौरवां का अधकर, भाईयां के साथ राजा युधिष्ठिर महान् ज्ञोक से आविष्ट हांकर मोहित हो गये ये अचिरेणाख कालेन मार्कण्डेचो महातपः।

सम्प्राप्तो हास्तिनपुरं राष्ट्रहोरे स निष्ठति॥६॥ कुछ ही समय चाद महातपस्त्री मार्कण्डेय मुनि हस्तिनापुर आये और राज-हार पर खड़े हो गये हारपालोऽपि हं दृष्टा राज्ञे कपितवानुतम्।

मार्कण्डेवो ब्रष्टुमित्संस्तामास्ते द्वारंसी मुनि ॥७॥ उन्हें देखका द्वारपाल ने तुरन्त राजा से कहा— मार्कण्डेय मुनि आपसे मिलना चाहते हैं. वे द्वार पर खड़ हैं।

त्वरितो धर्मपुत्रस्तु झरमध्येत्व सत्वरम्। हारमध्याप्तस्थंह स्वागतं ते यहापुने॥८॥ स्रह्म मे सफलं अन्य अहा मे त्वस्ति कुलम्। अहा मे फितरस्तुष्टास्त्वयि हुष्टे सद्दः मुने॥९॥

शोध हो धर्मपुत्र मुधिष्ठिर त्वरितगति से हार पर पहुँचकर वहाँ उपस्थित मुनि से बोले— हे महापुते। आपका स्वागन है। आज भेग जन्म सफल हुआ आज भेरे कुल को आपने तार दिया। हे पुने। आपके सर्वथा संतृष्ट होते से आज भेरे पितर भी सन्तृष्ट हो गयं हैं सिहासम्बुपस्थाप्य खदत्तीवार्चनदिषिः। सुविहिरो महत्त्वेति पूजपापास हे मुनिष्॥१०॥ पार्कप्रदेयस्तु संपृष्टः प्रोबाच स युव्हिहरम्। किम्बै मुक्कसं विहन् सबै ज्ञात्वा समायवः॥११॥

तव मुनि को सिहासन पर बित्यकर महारूप युधिहिर ने पादप्रशालन तथा अर्चना आदि के द्वारा मुनि की पूना की और कुजलक्षेम पूछा। तब मार्कण्डेय मुनि ने युधिहिर से कहा— हे शुद्धमान्, आप क्यों मोह कर रहे हैं? मैं सब जानकर यहां आया हैं।

ततो पुर्विद्विरो राजा प्रणम्य ज्ञिरसाझबीत्। कथवस्य प्रमासन येन मुझामि किल्वियम्॥ १२॥

तदनन्तर राजा युधिष्ठिर ने शिर सुकाकर प्रणाम करके कहा— मुझे संक्षेप में (उपाय) बतार्थ, जिससे मैं पाप से मुक्त हो बाळें।

न्तिता वहवो युद्धे पृषांसोऽनपरर्स्यनः। अस्मापिः कौरवैः सार्द्धं इसङ्गान्युनिसत्तमः। १३॥ येन हिसासमुद्धृतास्मानारकृतादिपा पुच्येम पातकादव तद्भव्य-वकुमईति॥ १४॥

हे मुनिश्रंष्ठ फीरकों के साथ युद्ध के समय मैंने बहुत से निरपराध्ये मनुष्यों को मारा है। जिस कारण उस हिसा से उत्पन्न सथा जन्मान्तर कृत पापों से भी आज मैं मुक्त हो जाकी वह उपाय आप बताने में समये हैं। मार्ककदेव उकाव

भृणु राजन्महामान बन्मां कुळसि भारत। भ्रयागगमनं बेहे निराणी धाननाशनम्॥१५॥ संज देवो महादेवो स्टाऽवान्सीसरेशर। समास्ते भगवान् बहुत स्वयम्भः सह देवते.॥१६॥

माकंग्डंय बोले— हे राजन् महाभाग भारत जो आए पुझसे पूछ रहे हो, यह सुन्ते (आपके लिए) प्रयाग जाना श्रेष्ठ है, जो भनुष्यों का भागनाशक है हे नरेशर। वहाँ महादेव रुद्र वास करते हैं और देखताओं के साथ स्वयंभू भगवान् ब्रह्मा भी विराजमान हैं।

### युमिष्ठिर स्वाध

धगतःख्रेज़्विषञ्जयि प्रयागमने कसम्। एतानां का गतिस्तत्र स्नातानाईव किण्कलम्॥ १७॥ वे कसनि प्रयाने तु वृहि तेवान्तु किण्कलम्। भवतो विदितं इंततनमे बृहि नमोऽस्तु ते॥ १८॥ मुधिष्टिर बोसं— भगवन्। मैं प्रयायगयन का फल सुनना चाहता हूँ वहाँ मरने वालों की गति क्या है? तथा स्नान करने वालों को क्या फल मिलता है? जो लोग प्रयाग में वास करते हैं, उन्हें क्या फल मिलता है? मुझे बताने की कृपा करें। आपको सब कुछ विदित है, आपको नमस्कार है मार्कण्डेच क्याच

कर्कविष्यापि हे कस्त्र प्रवापसम्बन्धं कराम्। पुरा महर्विभि: सम्मतकस्यमानं यथा जुलम्। १९॥

मार्कण्डेय बोले— हे दरस । प्रयाग में स्तान करने का फल मैं तुम्हें कहता हूँ। पूर्वकार में महर्षियों द्वारा कहे जाने पर उसे मैंने अच्छी प्रकार सुना चा

एतलबारतेः क्षेत्रं दिषु लोकेषु विश्वतप्। क्षत्र स्वाचा दिवं वास्ति ये मृतासोऽपुनर्यवाः॥२०॥

यह प्रजापति का क्षेत्र तीनों लोक में प्रसिद्ध है यहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं और जो भर जाते हैं उनका पुनर्जन्य नहीं होता है।

तत्र इक्कादयो देवा रक्षां कुर्वन्ति संगता । स्कून्यन्यानि तीर्क्षनि सर्वपापापद्दानि तु॥ २१॥

ग्रहा। आदि देवता साथ मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। वहाँ सकल पापों को दूर करने वाले बहुत से अन्य तीर्थ हैं। कबितुं तेह ज़क्नोमि बहुत्ववंज्ञतैर्गण।

संक्षेपेण प्रव्यस्थामि प्रवागस्थेह कीर्तनम्॥२२॥

अनेक सैकड़ों वर्षों में भी उनका घणन करने में समर्थ नहीं हूँ (अक्ष: , संक्षेप में यहाँ प्रयाग का माहारूप कहूँगा।

पहिर्वतुःसहस्राणि तानि स्कृति थाह्नवीय्। यपुत्रं रक्षति सदा सक्ति सहस्वहनः॥२३॥

साट हजार धनुष पॉर्सित क्षेत्र में वे (तौर्य) गंगा की रक्षा (प्रदाहित) करते हैं और सात योड़ों के बाहन वाले सुर्यदेव सदा यमुना की रक्षा करते हैं

त्रवाने तु विलेखेण स्वयं वसाँत वासव . प्रवास रक्षति हरिः सर्वदेवैक समितन्॥ २४॥

प्रयाग में विशेषरूप से स्वयं इन्द्र निवास करते हैं। सभी देवताओं से युक्त होकर दिव्यु प्रयागमण्डल की रक्षा करते हैं

न्यक्रेयं क्रते नित्यं शुलपाणिपहिश्वरः। स्वानं रक्षति वै देवाः सर्वपायहरं शुभव॥२५॥ वहाँ वटवृश्च की रक्षा सदा जुलपाणि महेनर करते हैं। सकलपापहारी इस शुभ स्वान की रश्चा देवगण करते हैं।

स्वकर्मणा वृत्त लोका नैश भक्तिने तस्दर्भ। स्वस्थयस्थारं यार्थ वस्थ वर्गले नरक्षिण। २६॥

है राजन्। अपने कर्म से बिरे हुए और जिनका योड़ा सा भी पाप रोष है, दे लोग उस स्थान को नहीं जा फते हैं

प्रधानं स्मरमाधास्य सर्वमायति संस्पय्। दर्शनातस्य तीर्यस्य नामसंकीर्तनादवि॥ २७॥ मृत्तिकालम्बनाद्ववि नर पायाळपुच्यते। एक्कुण्यानि राजेन्द्र येथो मध्ये नु जाहवीत २८॥

प्रयाग का स्मरण करने से और उस तीथे के दर्शन तथा नाम कीर्तन मात्र से भी सभी पापों का क्षय हो जाता है है राजेन्द्र! वहीं को पिट्टी स्मर्श करने से भी पापों का क्षय होता है। वहीं पाँच कुण्ड हैं जिनके मध्य में गंगा स्थित है

योजनानो सहस्रेषु गंगो स्परति यो नर ॥२९॥ अपि दुक्तकर्मासौ लक्ते परमां मतिम्।

प्रवागं विशतः पुंतः पापं नश्यति तक्क्षणात्।

कोर्तनान्युच्यते पापाद् दृष्टा महाणि परविते॥३०॥ प्रयोग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल नष्ट

हो जाता है जो मनुष्य हजारों योजन दूर से भी गंगा का समरण करता है, वह दुष्कर्मा होने पर भी परम गति को प्राप्त

स्मरण करता है, वह दुष्यामा हान पर मा परम गाउ का प्रात्त करता है, उसका कीर्तन करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो। जाता है और दशंन से मनुष्य करवाणों को देखता है।

तकोपस्थास्य राजन्त्र सुरलोकं महोयते।

व्यापितो वदि वा दीन क्रुंडो वापि भवेत्ररः॥३१॥

हे राजेन्द्र यदि रोगी या दीन अथवा कुद्ध मनुष्य भी गंगाजल से आचमन करके देवलोढ में महती प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

पितृषां तारकश्चैव सर्वपापप्रणाञ्चनम्।

यै प्रयाने कृतो बाह्य उत्तीर्णो धवसावर ॥३२४

प्रयाग तोर्य सभी पापों का विनासक तथा पितरों को तानने वाला है। अतः जिन्होंने प्रयाग में वास किया, वे मयसागर से पार हो गये।

यंनायपुरुषासाधः त्यवेतात्रामस्यकतः। इप्सिताल्लमने कामान्यदन्ति मुनिपुरुवा॥३३॥ मुनिवर कहते हैं कि जो पुरुष गंगा और यमुना में जाकर प्रयद्भपूर्वक प्राप्तस्थाग करता है, वह अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है

दोसकस्मनवर्णामैविमानैभीनुवर्तिभिः। सर्वरत्नमदौर्दैकीर्नानक्कमसमकुलैः॥३४॥ वर्गमनसमादोगैर्नोदते मुक्तस्मनः। गीतवादिप्रनिधेरिः ससुसः प्रतिकृषते॥३५॥।

वह तुभलक्षण मनुष्य तपे हुए सोने को आभा कले. सूर्य का अनुकरण करने वाले, सब प्रकार के दिव्य को से युक्त, अनेक ध्वजों से पुक्त. वारांगनाओं से परिवृत विस्तनों में चड़कर आनंदित होता हैं। शयन के बाद गीत-वाद की

चाद्यप्त स्थाते जन्म नावत्स्वर्गे महीयते। तस्मानवर्गात्परिष्णः श्लीणकर्मा नरोत्तमः॥३६॥

ष्ट्रानि से जगाया जाता है।

वह जब तक जन्म का स्थरण नहीं करता तम तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए वह मरोत्तम कर्म (भूण्य) श्रीण हो जाने पर स्वर्ग से च्युत हो जाता है।

हिरण्यस्नसम्पूर्णे सहद्वे जक्ते कुले। तदेव स्मरते तीर्वं स्मरणावत्र गच्छति॥३७॥

स्वणंबटित कों से परिपूर्ण समृद्ध कुल में उत्म लेख है इसी भ्रवागतीर्थ का स्मरण करता है और स्मरण करने से वहाँ जाता है।

देशे वा यदि वारण्ये क्दिशे पदि वा गृहे। प्रयानं स्मरफावास्तु यस्तु प्राणान् परित्यवेत्॥३८॥

श्रक्तलोळपदाव्यक्ति वदन्ति युनिपुंगवाः। सर्वकामफाना कुक्ष पद्मी यत्र हिरणमयी॥३९॥

जनस्थान में का अरण्य में अथवा किदेश में या घर में प्रयोग का स्मरण करते हुए जो प्राण त्यागता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ऐसा क्रेड मुनिजन कहते हैं। ब्रह्म को भूमि सुवर्णमयी है और वृक्ष सकलकामनाओं के फल देने जाते हैं

ऋषवो मुनवः सिद्धास्ता लोके स नकति। स्त्रोतहस्ताकुले राजे मेदाकिन्यासाटे लुगे॥४०॥ मोदवे मुनिनिः सार्त्त स्वकृतेनेह कर्पण्या सिद्धासरणगर्स्सर्वे, कृष्यते देवद्यन्त्रे,॥४१॥

। श्रीचे पुच्चे फर्पलोकं विशन्ति भएकदीला)

पूर्वभागे सस्तिकोऽस्कायः

जहाँ ऋषि, मृनि और सिद्धगण रहते हैं. उस लोक में बह जाता है वहाँ हजारों खियाँ से थिरे मन्दाकिनी के रमणीय पवित्र तट पर मृनियों के साथ अपने किये हुए कर्म के कारण आनन्द भोगता है। वह सिद्ध, चारण, गन्यवं, देव और दानव से पूजित होता है।

ततः स्वर्गात्परिपृष्टो बम्बुद्दीवपतिर्पवेत्। ततः शुमानि कर्माणि विन्तवानः पुनः पुनः ॥४२॥ गुजवान्यृतसम्पन्नो मक्तीत्वनुसुनुमः॥ कर्मणा मनसा वाचा सत्ये वर्षे प्रतिष्ठितः॥४३॥

तदनतर स्वर्ग से च्युत हो जाने पर वह जम्यूद्वीप का स्वापी बनता है तब बार-बार कुम कर्मों का चितन करते सुए वह गुणवान् तथा चरित्रवान् होता है और रूप से, बाणी से और कर्म से सत्वरूप धर्म में प्रतिहित करता है

गंगावपुनवोर्क्टवे यस्तु ऋसं प्रपत्तनी। सुवर्णस्य मुक्तां वा त्यैवान्क्यस्थितम्॥४४॥

स्वकार्ये पितृकार्ये वा तीर्वे योऽम्यर्ववेतरः।

निष्यक्षं तस्य तत्त्वेषं वायन्तकलपश्चिते॥४५॥ अपने कार्य, पितृकार्यं या देवपुणन के समय गंगा और

यपुना के संध्य में जो भनुष्य श्रास (भोजन). सुवर्ण, मोती या अन्य कोई पदार्थ दान लेता है, तो जब तक वह उसका

फल भंगता है उसका वह तीर्थवास भी फलगहित होता है। अवस्तीर्थे न गृहीयासुष्येचायत्नेतु च

निधितेषु च सर्वेषु अप्रभत्तो क्रिजो ध्येत्॥४६॥ इसलिए तीयाँ और पवित्र देवालवाँ में दान प्रहण न करे

इसालए ताथा आर पावत्र दवालया म दान प्रहण न कर सभी निमित्तों में ब्राह्मण को सावधान रहना चाहिए। कविलो पाटली चेने यस्त कुम्मा बयक्ति।

स्वयंश्रृद्धी रौष्यसूर्य चैत्तकशी प्रयस्तिनीम्॥४७॥ तस्य यावनि लोगानि सन्ति गावेषु सत्तम। तावद्वर्षसहस्राणि स्टूलोके पद्धायते॥४८॥

हे उत्तम पुरुष जो वहाँ प्रयाग में कपिला, पाटला, तथा कृष्ण वर्ण की, स्वर्णनटित सींगवाली, रजतनटित खुरी

बाली, दूध देने बालो और रूपंपयन्त बख से आस्छादित गी को दान करता है, वह उस गी के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार चर्चों तक रूदलीक में प्रतिद्वित होता है

> इति श्रीकुर्मपुराणे कृष्यमागे प्रधानभादात्ये कर्मिकोऽभ्यायः॥१६॥

सप्तत्रिष्ठोऽध्याय:

(प्रवाग-माहातव)

मार्कण्डेब उवाच

घताऊँगा

कविक्वामि ते अस्य तीर्वयात्रविधिक्रमम्। आर्वेण तु विद्यानेन क्यादृष्टं क्वाश्चनम्।) १॥

मार्कण्डेय ऋषि ने कहा— हे वन्स अब मैं तीर्थयात्रा करने को विधि का जो कम है, उसे, आर्थियान के अनुसार जिस प्रकार देखी गई है और जैसे सुनी है, वैसे तुम्हें

प्रयागतीयंक्षकर्वी यः प्रयाति नरः क्वचित्। बलीकदै समारुषः नृणु तस्यापि क्रफलप्॥२॥

प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने की हच्छा करने वाला कोई पनुष्य यदि बैल पर सवारी करके जाता है, तो उसका जो फल है, उसे भी सुन्धे

नरके वस्त्री धोरे समा कल्पशकाबुतम् तत्री निवर्तितो घोरो गर्वा ऋषः सुद्रक्तमः॥३॥ सन्तितस्य न मृह्यति वितरस्तस्य देहिनः। यस्तु युत्रोसस्य बाल्पनस्रहीनासमृद्यति॥४॥

बह (बैल पर यात्रा करने वाला) सैंकडो और हजारों कल्पपर्यन्त प्रचों तक घोर नरक में वास करता है। वहाँ से लौटने पर गौओं का घोर अत्यन्त दारुण कोच उस पर आ पड़ता है। पितर उस देहधारी (पुत्र) का जल ग्रहण नहीं करते हैं। वह अपने पुत्रों तथा बालकों को अग्रहीन छोड़ देता है अर्थातु कंगाल हो जाता है।

क्षात्मानं तदा सर्वं दानं वित्रेषु दापयेत्। ऐश्वर्यात्त्तोधभोहाद्वा गच्छेद्यनेन यो नरः॥५॥ निष्यतं तस्य क्तोर्थं तस्मादानं विक्वेषेत्। गंबायमुनयोर्ष्य्यं यस्तु कत्यां प्रथयिति॥६॥ आर्थेण तु विद्यानेन यथाविष्यविष्यतस्म्। १ स पश्चित तं द्योगं नरकं तेन कर्मणा॥७॥

तब उसे अपना जो कुछ भी हो सब ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए: जो कोई ऐसर्य के कारण लोभ से या मोह से बाहन पर बैठकर तीर्थयाता करता है, उसका वह तीर्थणमन निकल हो जाता है। इसलिए (तीर्थयाता में) चाहन का परित्याग करना चाहिए। गंगा यपुना के संग्रम में जो आपे विधि के अनुसार अपने वैभव-विस्तार के अनुकूल, कन्यादान करता है, तो वह इस कर्म के प्रभाव से इस घोर नरक को नहीं देखता।

उत्तरान् स कुरून् गत्वा मोदते कालयव्ययम्। बटमूलं समाफ्रित्य वस्तु प्राणान् गरित्यवेद्॥८॥

स्वर्गलाकानतिकस्य खुलोकं सं वच्छवि। यत्र बुह्मादयो देवा दिह्ह्य सदिगीहरा:॥९॥

लाकपालक्क पितरः सर्वे हे लांकसैस्विताः। सन्तकुमारकपुरक्रस्तवा इत्वर्षयोऽपरे॥ १०॥

नानाः सुपर्णा सिद्धक्क तवा नित्यं समासते। इतिक मगवानासे प्रजापतिपुरस्कृतः॥ ११॥

फिर वह उत्तर में कुरुक्षेत्रों में जाकर दिर काल तक आनन्द भागता है प्रयाग में स्थित वटवृश का आश्रव प्रश कर जो प्राणस्थाग करता है, यह स्वर्गलोगींका अतिक्रमण

करके रुदलोक को प्राप्त होता है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवगण, अपने अधिपति सहित समस्त दिशायें, लोकपालसमूह, पितृलांकनिवासी पितृगण, सनत्कुमार आदि ऋषिगण एवं

अन्यान्य ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण तथा सिद्ध नित्य वास करते हैं और प्रजापति सहित भगवान विष्णु भी रहते हैं।

गंगायमुनपार्पस्ये पृतिच्या जपनं स्मृतम्। प्रकारं राजज्ञार्दुल जिन्नु लोकेनु विद्युतम्॥१२॥

हे नृपश्रंष्ठ गंगा और यमुना का संगयस्थल यह

प्रयागराज तीर्थ पृथिवी का अधन स्थल कहा गया है। इसी कारण यह त्रैलंक्य में प्रसिद्ध है।

क्ताधिषेकं यः कुर्यात्मकुषे श्रीसवद्यतः । तृत्यं फलमवाजीति सजसूबस्यमेययो ॥१३॥

तो जल-नियमपूर्वक वहाँ संगम में स्नान करता है यह राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के वरावर फल भोगता है।

राज्यम् और अश्वमेध यत्र के बराबर फल भोगता है। न मरहवयनात्रात न लोकवयनाद्वपि। मतिकक्षमणीया ते जवागममनं प्रति॥ १४॥

पष्टितीर्यसहस्राणि पष्टिकोट्यस्तवापराः । तेषां साक्षियमत्रैय तीर्यानां कुरुनदशा १५॥।

है तात इसलिए न तो माता के कहने पर या न अन्य लोगों के कहने पर ही प्रयाग गमन के प्रति निक्रम को

लोगों के कहने पर ही प्रयाग गमन के प्रति निश्वय की बदलना चाहिए। हे कुरुनन्दन! वहां पर साठ इन्सर तथा साठ करोड़ तीथों का साहिष्य प्राप्त होता है या बतिवॉणयुक्तस्य संन्यसस्य मनीविणः।

सा वित्रस्यकाः प्राणान् वद्भायपुनसङ्ग्रमे। १६॥

योगी, संन्यासी या मनीवी को जो गति ख़त हाती है, वही गति गंगा- वसुता के संगम में ख़ज त्यागने से मिलती है।

न हे बीवन्ति लोकेऽस्मिन्स्त्र तत्र मुविहरा

वे प्रधार्ग न समग्रतसास्त्रितु स्मेकेषु विक्रमा:॥ १७॥ हे सुधिष्ठित इस लोक में बत्र-तत्र रहने वाले लोग

(बस्तुत. ) जीवित वहीं हैं जो प्रयाग को जा नहीं सके हैं। वे तोनीं लोकों में बस्तुत: छो गये हैं। (उनका यह मनुष्य जन्म व्यर्थ है ऐसा जनना चाहिए)

एवं दुहा हु तनीर्थं प्रकार्ग वरमे पदम्।

मुच्यते सर्वधापेध्यः शक्ताङ्क इय सहुणा॥ १८॥ इस प्रकार उस परम फदरूप प्रयाग का दर्शन करके

भनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे शहु से ग्रस्त चन्द्रमा (मुक्त हो जाता है)।

कव्यत्त्रक्षारी नागै वयुगदक्षिणे ठटे। तत्र स्वत्स्त्र स फैला स मुख्यते सर्वपसकै: ह १९॥

यमुना नदी के दक्षिण तट पर कम्बल और अहतर नामक दो नाम रहते हैं। वहाँ पर यमुना में स्नान करके आयमन

करने से भनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तज क्ल्ब वरः स्तानं महादेवस्य बीभकः।

समसास्तारयेत् पूर्वान्दशातीकान् दक्तवरात्॥२०॥ यनुष्य वहाँ स्नान करके धीयान् मह्यदेव की कृषा से अपने साख साच पूर्वजों की अतीत दस पीटियों तथा माबी

दस पीढ़ियों को भी मार देता है कुत्वाभिषेकं तु नरः सोऽश्रमेश्वफलं लमेत्।

स्वर्यलोकस्वाजीति याक्दामृतसंस्थवम्॥ २ शा

वहां स्नान करके वह नर अडमेष यह का फल प्राप्त करता है और प्रलयकाल एयंन्त स्वर्गलोक को प्रक्र करता है अर्थात् निवास करता है

पूर्वपार्से वु गंपाधारश्रंलोक्ये याति मानवः। सक्टः सर्वसामुद्रः प्रतिष्ठाने च विश्वतम्॥२२॥

नंदा के पूर्वो माग पर त्रैलोक्य में प्रसिद्ध सर्वसामुद्र

(सब समुद्रों का जलवाला) नामक अवट कृष है एवं प्रतिष्ठान नामक एक नीथं प्रसिद्ध है।

ब्रह्मचारी जिनकोमस्त्रिराधं यदि तिष्ठति। सर्वणपविश्वद्धारमा स्रोऽश्वमेकफर्न लगेन्॥२३॥ पूर्वभागे सर्वाहरू।शब्दयः

यदि यनुष्य वहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक क्रोधजयी होकर तीन सत तक ठररता है तो सभी पापों से मुक्त सुद्धाल्या होकर अखपेय का फल प्राप्त करता है।

**उ**त्तरेण प्रतिष्ठानं मागीस्थ्यास्तु सञ्दतः।

हंसप्रफानं नाम तीर्वं कैलोक्यक्यिकुतम्। २४॥

असम्बद्धलं तत्र स्मृतमात्रे तु जापते।

यावचन्द्रश्च सूर्यश्च तावस्त्वर्षे महीयते॥२५॥ प्रतिज्ञन से उत्तर और गंगा से दक्षिण की ओर हंसप्रपतन

नामक तीर्थ है जो दैलोक्यप्रसिद्ध है। उसका स्मरण करने मात्र से ही अश्चमंत्र का फल मिल जाता है। यह जब तक

सूर्य और चन्द्रधा स्थित हैं तब तक स्वर्ग में पृजित हाता है। उन्होंगुलिने रम्ये विपूर्व हंसवाण्डरे।

बहाँ हंस के समान धवल, रमणीय विशास उबंजीपुलिन

परिस्ववति यः प्राचाञ्चन् तस्त्वपि सकलम्॥ २६॥

नामक क्षेत्र में जो प्राणत्याग करता है, उसका जो फल है. यह सुन लो

र्फ्रह्यर्वसहस्राणि यहिष्क्षंत्रतानि छ।

आस्ते स पितृषिः सार्स् स्वर्गलोके नगविषः। २७॥

हे राजन्। साठ हजार उद्धेर साठ सौ वर्षों तक वह पिनरीं के साथ स्वर्ग में रहता है।

अव सम्बादटे रम्बे ब्रह्मचारी समहितः। नर सुविक्यासीत ब्रह्मलोकमवाजुयान्॥२८॥

अनसर रमणीय सन्ध्यावट के नीचे ब्रह्मचर्य धारण कर. समाहितचित होकर पवित्र मन से जो मनव्य उपासना करता.

समाहितिचित्त होकर पवित्र मन से जो मनुष्य उपासना करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है

कोटिनीयै समासाद्य यस्तु प्राचान् परित्यजेन्। कोटिनचेसहस्राणि स्वर्णलोके महीको॥२९॥

ओ कोटि मामक तीर्थ में आकर अपने प्राणों का त्याग

करता है। यह हजारी करोड़ों वर्ष तक स्वर्गलोक में पृजित होता है

यस गङ्गा भक्षामामा वसुनीर्धतमोतना।

सिद्धं क्षेत्रं हि कड़ोर्च नात्र कार्या विचारमा॥३०॥ क्षिती तारको मर्यात्रागांस्तारयकेऽच्यवः।

दिकि तारक्वे देवांस्वेन सा त्रिपवा स्वका। ३१॥

जहाँ अनेक तीयों और तपीचनों से युक्त महासीभाग्ययुता गंगा है. वह सिद्ध क्षेत्र है, इस विषय में विकार नहीं करना चाहिए। यह गंगा पृथ्वी पर मनुष्यां को. पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवों को तार देती है अत: सह त्रिप्था करलाती है

खटदस्कैनि गङ्गायां निव्यत्ति पुरुषस्य तु।

तावद्वयंसहस्राणि स्वर्यसोके महीयते॥ ६२॥ जब तक पनुष्य की अस्थियां संगा में रहती है. उतने हजार वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है।

हवार वर्ष तब वह स्वगलाक में प्राताहत रहता है - तीर्वोंनो परमें क्षेत्र क्वीनो परमा नदी

मोक्षदा सर्वभूवानो षहापातकिनामपि॥३३॥

मह गंगा तोओं में परम तीच है और नदियों में उसम नदी है। यह सभी प्रामियों तथा महापातकियों के लिए भी

हा यह समा प्राण्यम तथा सहायाताकाम का तथा स मोसदायिनी है सर्वेद सुलका गंगा विषु स्थानेषु दुर्लमा।

गंगाहारे प्रयागे च नंगासागरसंगमेश ३४॥ गंगा सर्वत्र सुल्य है किन्तु गंगाहार, (इरिहार) प्रयाग और गंगासागर के संगम- इन तीन स्थानों में दुलंध है—

सर्वेषामेश्च भूतानां पाणेयहतसेतमाम्। गतिमन्वेषपाणानां नास्ति गंगासमा गति ॥३५॥ पाण से उपहत चित्तवाले और सद्गति को खोजने

(इच्छा) वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान अन्य कोई कोई गति नहीं है। पवित्राणां पश्चिटं यनगङ्गसानाम् अंत्रसम्।

पहेश्वरहदरिश्रष्टा सर्वपापहरा सुमा। ३६॥

यह पवित्र एदार्थी में अधिक पवित्र तथा मंगलमय वस्तुओं में पंगलस्वरूप हैं जिब (की क्य) से निकली हुई गंगा समस्त पापों को हरने वाली और तुप है कुते वु नैपिन तीर्थ प्रेतायां पुष्करं वरम्।

भूगपे तु कुरक्षेत्रं कर्मी बंगा विक्रियते॥३७॥ सतयुग में नैभिकारण्य तीर्थ, त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरक्षेत्र श्रेष्ठ हैं किन्तु कॅलियुग में गंगा का महस्त्व सब से अधिक है।

गंगामेन नियेक्तो प्रयाचे हु विशेषतः नान्यकलियुगे रोट्रे प्रेषत्रं पृप विद्यते॥३८॥ क्षकामो हा सकामा वा गंगाया यो कियहते।

स मृतो आधने स्वर्गे नरके स्न न पर्स्यवित ३९॥

हे नृप। लोग विशेष रूप से प्रयागराज में हो गंगा का सेवन करते हैं। इस भ्यानक कलियुग में गंगाजी से अन्य

काई औपध नहीं है। अतिच्छा से या इच्छापूर्वक गंगा में जो

कोई अरीरत्याम करता है, वह भरने पर स्वर्ग जाता है, नरक को नहीं देखता है।

> इति श्रीकूर्मपुराने पूर्वधारी प्रकामाहात्त्वे सप्तर्तिकोऽध्यातः ॥ ३७॥

> > अष्टत्रिज्ञोऽख्याय:

(प्रवाग-माहातम्ब)

#### मार्कम्डेय स्वाच

वष्टिस्तोर्थसहस्राणि वष्टिस्तीर्थस्वानि च।

माष्ट्रपासे गणिव्यन्ति गंगावपुनसंगमे॥ १॥

मार्कण्डेय बोले— गंगा और वपुना के संगम पर माप मास में, साठ हजार और साठ सी तीचे (पवित्र होने के लिए) पहुँचते हैं।

गर्वा शतसहस्रस्य सम्बन्दतस्य यत्फलम्। प्रयोगे मध्यमासे तु श्याः स्वातस्य यत्फलम्।। २॥

्यिथिपूर्वक स्त्रै इजार गायों के दान का जो फल होता है. वह फल माधमास में प्रयाग (संगम) में तीन दिन तक

स्तान करने से मिल जाता है। गंगापपुनयोर्थयं करीवानिकः साववेत्।

अहीनांगी इसेग्झ पश्चेन्द्रियसमन्तित:॥३॥ गंगा और यमुना के संगम में जो करीवागि (गोदर के उपलों से प्रज्वतित अग्नि) के समझ बैटकर उपासना करता

है. वह पूर्ण अंग्रो से युक्त. नीरोगी होता है तथा पाँचाँ इन्द्रियों से अच्छी प्रकार युक्त हो जाता है अर्थात् उसकी पौ.। इन्द्रियों अपने विषयों को प्रहण करने में सक्षम हो

जाती हैं वार्वति रोमकूपर्राण तस्य गात्रेषु भूमिप। तार्वदर्वसहस्रारिण स्वर्षलोके महीयते॥४॥

हे राजन्। उसके शरीर के अवयवों पर जितने सेमछिद होंगे, उतने ही हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है

ततः स्वर्गत्परिप्रष्टो अंबुद्दीपर्पतर्भवेत्। भुक्तवा स विपुत्तान्योगोसस्त्रीर्धं स्वरते वृतः॥५॥

तदनन्तर स्वर्गच्युत होने पर वह अंबृद्धीय का स्वामी भनतः है। वहाँ विपुन्न भोगों को भोगकर तस तीर्थ को पुनः प्राप्त होता है। जलप्रवेहां वः कुर्वात्संगमे लोकविश्ववे। सङ्ग्रस्ता यवा सोपो विमुक्तः सर्वपातकैः॥६॥

मोकविश्रुत संगम पर जल में जो प्रवेश करता है, यह सब फर्पों से उसी ठरड़ मुक्त जाता है जैसे राहु से प्रस्त

चन्द्रमा (मुक्त जाता है)

सोमसाकमवाजीति सोमेन सह मोदते। राष्ट्रिकंसहस्राजि राष्ट्रिकंस्तानि स्थाउ॥

यह चन्द्रलोक की प्राप्त करता है और चन्द्रमा के साथ साठ हजार और साठ सी वर्षों तक आनिन्द्रह होता है।

स्वर्गतः जञ्जलोकेऽसी मुनिगसर्वसेविते। वतो भ्रष्टस्य राजेन् समुद्रो जावते कुले॥८॥

पुनः स्वर्ग से वह मुनियों तथा गन्धवों से संकित इन्द्रलोक में जाता है। हे राजेन्द्र ! वहाँ से च्युत होने पर वह समृद्ध कुल में उत्पन्न होता है।

अव:शिसस्यु वो मारासूर्व्यपदः पिवेचरः सम्बद्धसम्बद्धाणि स्वर्गलोकं महीयते॥२॥

जो मनुष्य किर नीचे और पैर ऊपर करके संगम में (जल) भारा का पान करता है, वह सात हजार वर्षों तक

स्वर्गलोक में पूजित होता है तस्माद्शहस्तु राजेन्द्र अग्निहोत्री भवेत्ररः। मृदन्तास विपुलाम्भोगांसत्तीर्थं भक्ते पुनः॥ १०॥

हे राजेन्द्र वहाँ से च्युत होने पर वह भनुष्य अग्निहोत्री बनता है। अनन्तर अनेख प्रकार के भोगों का उपभोग कर पुन: उसी तीर्थ को प्रस होता है।

यः प्राप्तिरं विकर्तिता सकुनिष्यः प्रयक्ति॥११॥ विद्वगैरुपपुत्तस्य मृज् तस्यापि यत्कलम्। ज्ञां वर्षसङ्ख्यामा स्रोमलोके महीवते॥१२॥

जो अपने शरीर को काटकर पश्चिमों को अपित करता है, तब पश्चिमों द्वारा उपभुक्त होने पर उसका जो फल होता है. उसे सुन लो सह एक लाख वर्षों तक चन्दलोक में पुजित

ततस्यस्यात्परिष्ठश्चो राजा भवति वार्षिकः। युणवानस्यसंपत्नो विद्धांसु व्रिक्ककपक्षन्॥१३॥

होता है।

तदनन्तर वहाँ से च्युत हो जाने पर यह वार्षिक, गुणवान् रूपसंपन्न, विद्वान् और प्रियभावी राजा होता है

भोगान् पुरस्काव दत्त्वा च क्षतीर्वं पजते पुनः।

पूर्वमाणे एकोनसत्वारिक्षोक्षयायः

उत्तरे वपुनातीरे प्रयावस्य च दक्षिणे॥ १४॥ ऋषप्रयोधने नाम तीर्थनु परमे स्मृतम्। एकसप्रोधितः स्मृतवा ऋषातत्र प्रमुख्यो॥ १५॥ स्वर्गलोकप्रवाद्योति अनुषद्धा सद्य भवेत्॥ १६॥

अनन्तर भीगों को भोगकर और दान करके पुनः उस तोर्थ का सेवन करता है। प्रयाग के दक्षिण की और यमुना के उत्तरों तट पर ऋणप्रयोजन नामक श्रेष्ठ तीर्थ क्ताया गया है वहाँ एक यत निवास करने और स्नान करने से ऋण से

क उत्तर तट पर ऋणप्रमाचन नामक श्रष्ट ताथ बताया गया है वहाँ एक यत निवास करने और स्नान करने से ऋण से मुक्त हो जाता है। वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और सद्ध ऋण से रहित हो जाता है

> इति श्रीकृषेपुराणे पूर्वभागे प्रयागपञ्चानये नाय अष्टर्मिहरेऽस्थायः॥३८॥

# ऍकोनवत्वारिशोऽध्याय: (प्रवाग-माहात्म्व)

# मार्कण्डेच स्थाव

तपनस्य सुता देवी त्रिष्ठ लोकेषु विश्वता। संभागता महामागा यसुना यत्र निम्नगा। १॥ येनैय निःसता गंगा तेनैय यसुना गता।

योजनानां सहस्रेषु कीर्चनस्थ्यपनाञ्जिनी॥२॥ तद स्तात्वा व पीत्वा व पपना यत्र निमना।

त्तर सात्वा व पीता व वपुना यत्र निस्तता। सर्वपार्वविनिर्मृतः: पुरत्तवासमयं कृतम्॥३॥

पुनी वमुना नदी के रूप में वहाँ आकर मिलती है। जिस महर्ग से गंगा निकलती है, वहाँ से वमुना गई है। सहस्रों योजन दूर से भी उसका नामकीर्तन करने से वह पापों का

मार्कण्डेय बोले— तीनों लोक में प्रसिद्ध महाभागा सुर्व-

नाल करने वाली होती हैं। यमुन्ध में स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य सभी पायों से मुक्त होकर अपने साठ कुल को पवित्र कर लेता है।

प्राप्तांसककति यस्तत्र स वाति परमां गतिप्। श्रुप्तितीर्विपिति खपतां यमुनादक्षिणे सदे॥४॥ पश्चिमे वर्षराजस्य तीर्वं न्यनस्कं स्मृतम्। का स्नात्वा दिखं यान्ति वे मृतास्तेऽपुवर्धवाः॥५॥

जो वहाँ प्राप्तत्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है यमुन के दक्षिण तट पर अन्तिवीर्थ नामक प्रसिद्ध तीर्थ है - पश्चिम भाग में धर्मराज का अनरक नामक तीर्थ है। उसमें स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जा मर जाते हैं। उनका पुनर्जन्य नहीं होता!

कृष्णपक्षे चतुर्दश्यो स्मरण सन्तर्ध वै सृष्टिः। वर्मगर्ज महावार्यमुख्यते नात संज्ञयः॥६॥

कृष्णपक्ष की चतुर्दशी में स्नान करके पवित्र होकर जो धर्मराज का तर्पण करता है, वह महापरमों में मुक्त हो जाता

है, इसमें सन्देह नहीं। दशनीर्वसहस्राणि दशकोद्यम्तवापराः।

प्रयागसंस्थितानि स्वृरेवमादुर्मनीविण ॥ ७॥

्दम हजार तोर्थ और अन्य दस करोड़ (तीर्थ) प्रयाग में अवस्थित हैं ऐसा मनीषियों ने कहा है।

वित्रः कोटघोऽर्ज्ञकांद्वाः तीर्वानं वायुरहवीत्। दिवि मून्यनित्हे च कसर्वं बाह्नवी स्पृताः।८॥ यत्र गंगा महामागा स देशस्त्रनपोठनमः।

सिद्धक्षेत्रं तु तब्ज़ेवं सङ्गतीरं समावितम्॥९॥ यत्र देवो महादेवो मापवेन महेन्नरः

आरते देवेग्रयो नित्यं तसीर्थं तसखेवनपू॥१०॥ बायु ने कहा है कि स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्ष में साढ़े

तीन करोड़ तीय हैं। गंगा उन सब तीयों से युक्त है। जहाँ महाभागा गंगा है, वह देश तपीवन है गंगा तट पर स्थित उसे सिद्धक्षेत्र जानना चाहिए। जहाँ माधव के साथ महेसर महादेव रहते हैं वहीं किन्यु तीर्थ और तपीवन है।

इदं सत्ये दिवातीनां सावृतामास्यवस्य च। सुदृद्धाः जपेकार्वे शिव्यस्यानुवनस्य च॥ १९॥

यह सन्द को द्विजातियों, खायुओं, पुत्र, भित्र, शिष्य तथा अनुयायियों के कान में कहना चर्तहरू इसं बन्यमिदं स्वर्गियदं मेक्वमिदं जन्मम्।

इदं पुष्पमिदं रत्यं पावनं वर्म्यपुत्तमम्॥ १२॥ यह तोधं धन्य है, यह स्वर्गप्रद है, यह पवित्र है, यह शुभ है, यह पुण्यमय है यह रमणीय, पावन, और उत्तम

धर्ममुक्त है। महर्षीणामिदं गुद्धां सर्वपापप्रमोचनम्।

क्षत्राधीस्य द्विजोऽभ्यादं निर्मेलत्वमवामुखत्॥ १३॥ महर्षिक्षे का यह गोपनीय तथा सकलपामें से मुक्त करने बाला है द्विज इस अध्याय को महकर निमंलता प्राप्त करे। यहोदे भृजुपादित्यं तीर्थं पुज्यं सदा शुचिः जातिस्मरत्यं लगते शकपृष्ठे च मोदते॥१४॥

जो सदा पवित्र रहकर नित्य इस तीर्थ के विषय में श्रवरण करेगा, यह जाति स्मरण अर्थात् पूर्वजन्म की बात की स्मरण करने वाला हो जाता है और स्वर्ग में रहकर अपनन्द भोगता है।

प्राप्यने तानि तीर्वानि सदिः शिष्टानुदर्शिषः। स्नाहि तीर्वेषु कौरस्य मा च वक्रपविषेतः। १५॥

शिष्टजनों के मार्ग का अनुग्रमन करने वाले सज्जन सभी सीयों को प्राप्त करते हैं हे कुरुवंशी आप कीयों में स्नान करें, विपरीत बुद्धिवाले र बनो।

एवमुक्ता स मगकत्मार्कण्डेपो महामुनिः। तीर्थानि कथपामास पृष्ठिव्यां वानि कानिकित्॥ १६ ॥ इसना कडकर महाप्तृनि भगकान् मार्कण्डेय ने पृथ्वी पर जो कोई तीर्थ थे, उनके विषय में कह दिया। भूसपुदादिसंस्थानं प्रहाणां ज्योतिर्था स्थितिष्।

पृष्ट प्रांताय सकलपुक्तवात प्रययौ मुनि ॥ १७॥ तव राजा द्वारा पृष्ठे जाने पर पृथ्वी और ससुद्र का संस्थान, ग्रह-मक्षत्रों की स्थिति का संपूर्ण विषय बताकर

पुनि ने प्रस्थान किया

सूत उवाश

य इदं कल्यमुखाय शृजोति पठतेऽधया। मुच्यते सर्वपापैस्तु स्त्रलोकं स गच्छति॥१८॥

सृत बोले— जो मनुष्य प्रतःकाल उठकर इस प्रयाप तीर्य के माहात्म्य को सुनता है या पाठ करता है, वह सभी पापी स मुक्त हो जाता है तथा स्टूलोक को जाता है

इति श्रीकृर्यपुराको पूर्वमाने प्रचानमञ्जरम्य नाम एकोनकतारिकोऽध्यायः ॥ ३ ९ ॥

(भुवनकोश विन्यास)

मुनय ऊचु

एवपुन्तास्तु पुनयो नैपिषीया महापुनिष् पप्रकृतनरं सूतं पृथिक्वादिविनिर्णवस्॥ १॥ मुनिगण बोले-- डपर्युक्त माहातम्य वर्णन के अनन्तर नैमियारण्य के निवासी मुनियों ने महापुनि सूतजी से पृथ्की आदि के निर्णय के विषय में प्रश्न किया?

त्रपय अङ्गः

कवितो पक्ता सर्यः मनुः स्वामंपुतः, सुगः। इदानी श्रोतुम्ब्ब्ब्स्यस्मिलोकस्वास्य यण्डलम्॥२॥ याजनः सागरद्वीपास्तवा वर्षाणि पर्वतः

यावनः सागरद्वापास्तवा वकाण प्रवतः वनानि सरितः सूर्यो दहाणां स्वितिरेव द्या।३॥

यदाशर्गायदं सर्वं येवां पृथ्वी पुरालियम्। नृपाणां कसमासन क्षत्रकृपिताईसि॥४॥

ऋषियों ने कहा— आपने स्वायंभुव यनु की शुभ सृष्टि कर वर्णन कर दिया, अब हम इस क्रिलोकमण्डल बारे में सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, होप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां, सूर्य, यहां को स्थिति— ये सब जिसके आधार पर स्थित हैं और पूर्वकाल में यह पृथ्वी जिन राजाओं के अधिकार में थी, वह

सुत इसास

सक्ष्ये देखाधिदेवाय विकासे प्रधानकाते। नभरकत्वाप्रमेयाय यहक्तं नेन श्रीमना॥५,४

सब संक्षेप में आप हमें बताने की कृषा करें।

सूत बोले- देवाधिदेव, सर्वसमर्थ, अहेप विष्णु को नमस्कार करके मैं उन घीमान् द्वारा जो कुछ कहा गया या, उसे मैं कहुँगा।

स्वायम्मुवस्यास्य फ्ले॰ प्रापृत्त्वे यः प्रियद्वतः। पुत्रस्तस्याप्रवन्युत्राः, प्रजापतिसमा दशाःदः॥

आम्सेक्क्ष्मिनिवाहुक्ष वपुष्पान्युतिमांस्त्रथा। मेका पेवार्तिकर्हेव्यः सवनः पुत्र एव चस७॥ क्योतिष्मान्द्रक्षमस्त्रेषां महाबलपराक्रमः।

यार्षिको दाननिरतः सर्वभूतानुकस्पवः॥८॥

इस स्वायम्पूर्व मनु का प्रियद्धत् नामक पुत्र जो पहले

कहा ज्य चुका है, उसके प्रजापति के समान दस पुत्र हुए। आग्नीध, अग्नियाह, जपुष्पान, घृतिमान, मेघा, मेधातिथि, हव्य, सवत, पुत्र और दसवां ज्योतिष्मान धा, जो। उनमें

महाबली, पराऋमी, धार्मिक, दानपरायण एवं सभी प्राणियों पर दया करने वाला था।

मेळानिवाहुपुत्रास्तु अस्ते योगपरायणाः। जातिस्मरा मद्यमागा न राज्ये दविरे यतिम्॥९॥ उनमें मेघा. अग्निबाहु और पुत्र ये तीनों योगपरायण थे ये महाभाग्यकाली और बातिस्मर (अपने जन्मान्तर का जान रखने वाले) थे. अतः इनका मन राज्य में नहीं लगता था।

अयस्ताऽस्यविद्यदे सप्तद्वीपेषु सम तान्। जन्मुद्रीपेस्टरं पुत्रमान्त्रीस्थयकतोष्ट्रपः ॥ १०॥

चन प्रियसत ने सात द्वीपों में उन सात पुत्रों को अभिषिक्त किया और पुत्र आग्नोम्न को जम्बुद्धीप का शासक बना दिया

प्तक्षद्वीपेश्वरक्षीय तेथ मेमातिक कृत.। भारुपतीर्श वपुष्पनं गरेन्द्रमधिपतावान्॥११॥

उसने मंधातिथि को प्लश्नद्वीप का स्व्यमी नियुक्त किया और वपुष्मान् को साल्मलिद्वीप के नरेन्द्र पद पर अभिषिक किया।

ज्योतिस्मर्तं कुल्रहीये राजानं कृतवान् प्रभु..। द्युतिसन्दश्च राजानं क्षीकृहीये समादिशत्॥ १२॥

प्रभु (प्रियञ्जत) ने ज्योतिष्मान को कुसाद्वीप में राजा बनाया और द्युतिमान को कौछड़ीप में राजपद पर नियुक्त किया

शाकडीपंधरञ्जापि हत्यसको प्रियवतः। पुष्कराविपतिसको सवनस्र प्रजापति ॥ १३॥

प्रजापति प्रियसत ने हत्व को सामद्वीपेश्वर बनाया तथा सबन को पृष्कर का अधिपति नियुक्त किया

पुष्करेसरतक्षापि पद्मवीतसुनोऽधवत्। यातकिश्चैव हाकेते पुत्री पुत्रकतं वरो॥ १४॥

ं पुष्करंश्वर से महावीत और धातकि नामक दा पुत्र हुए। वे दोनों पुत्रवानों में एरमोत्तम थ।

महीवीडे स्पृतं वर्षे तस्य स्पानु महात्पन । बाम्ना वैद्यातकेक्षापि वातकोखण्डमुच्यते॥ १५॥

महात्या महाबीन के नाम से वह वर्ष महाबीत हुआ

वैधातकि के नाम सं धातकी खण्ड कहा गया।

शाकडीपेश्वरस्थापि हव्यस्याप्यमवन् सुता..। बलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मणीवकः॥१६॥ कुशोनरोऽख मोदर्किः सहम स्यान्महादुमः जलदं जलदस्यात्व वर्षे प्रक्रममुख्यते॥१७॥ कुमारस्य तु कौपारं तृतीयं सुकुमारकम्। मणीचकसुनुकेश्च मञ्जमञ्च कुशोत्तरम्॥१८॥ पोदाकं नष्टमित्कुकं सतमन्तु महादुमम्। कौसद्वीपेश्वरत्यापि सत्तः प्रतिमतोऽभवन्॥ १९॥

काकहोपेसर हत्य के भी (सात) पुत्र हुए — जलद, कुमार, सुकुमार, मणीचक, कुकोसर, मोदाकि और सातवाँ पुत्र महादुम। जलद का जलद सम से प्रथम वर्ष कहा जाता है। (द्वितोय) कुमार का कौमार वर्ष और तीसरा सुकुमारक चौथा मणीचक और पाँचवाँ कुशोसर वर्ष हुआ। कोइद्वीपसर सुतिमान् के भी पुत्र हुए।

कुशल अवधरतेषं दितीयस्तु भन्नेहरः। वयास्तृतीयः सम्प्रोत्तक्षतुर्वः प्रैवरः स्मृतः॥२०॥ अन्यकारो पुनिश्चेव दुन्दुभिश्चेत सस् सै। तेयां स्वनामभिदेशाः श्लीकृद्दोपस्त्रयाः सुमाः॥२१॥

उनमें प्रथम कुशल था, दूसरा मनोहर, तीसरा उच्च और चौधा पीतर कहा गया है अन्धकार, मुनि और सातवीं दुन्दुभि था उनके अपने नामों से कौसद्वीप के आश्रित शुभ देश प्रसिद्ध हुए थे।

ज्योतिष्यतः कुरुद्दीपे सहैकासन्महौजसः। उद्भंदो वेणुमधीतासस्यो सम्बन्धे यृतिः॥२२॥ यहः प्रभावस्थापि सस्यः कपिशः स्मृतः स्वन्यमित्रहृतकृतः॥२३॥

कुराद्वीप में महासंबरनी ज्योतिकान् के सात हो पुत्र धं— उद्भेद, वेणुमान्, अश्वरचा लम्बन, भृति। छठा प्रभाकर और सरतनी कपिल नामक हुआ था। हे सुक्रते। उनके अपने नाम से चिहित सात बर्ध भी हैं।

हेवानि च तवान्येषु द्वीपेष्येवसयो पदः। शास्त्रिक्तिप्रागयस्य सुताक्षासन्वपुष्पतः॥२४॥ केवस हरितसैय जीपूनो रोहितस्त्रया। वैद्युनो मानससीय समयः सुत्रयोपतः॥२५॥

इसी प्रकार अन्य द्वोपाँ में भी वर्ष जानने चाहिए शाल्पलिद्वीप के अधिपति वर्षुष्मान् के भी सात पुत्र थे— श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सप्तम सुप्रभ

प्रकृष्ट्रीपेश्वरस्थापि सम् मेवातिले सुतः। ज्येष्ठः शानस्थानेवां शिशिरस्तु सुखोदयं ॥२६॥ आनन्द्र्य शिक्कीय क्षेप्रकृष्ट सुवस्तव्यः। प्रकृष्ट्रीयादिके हेवाः शाक्कीयान्तिकेषु घ॥२७॥

वर्णातम् विभागेन स्वयमी मुक्तये पतः।

जम्बुद्धीपेसरस्यापि पुत्रक्षासम्प्रहाथलाः॥२८॥

प्लकद्विपेचर मंधातिथि के भी सात पुत्र ये— उनमें ज्येष्ठ

शान्तस्य व्य और पुत्र— शिशिर, सुखांदय, आनन्द, शिव, क्षेपक और धृत। इसी प्रकार प्लाइट्टीप और शाक्ट्रीण आदि

क्षेमक और धुन। इसी प्रकार प्लझट्टीप और शाब्द्धीए आदि में भी समझना चाहिए। क्यों के विभाग से स्वधर्म

मुक्तिप्रदायक माना गया है। बैसे हो जम्बुद्वोप के राजा के भी महाकलो पत्र थे

आप्नोहस्य हिज्झेष्टास्तत्रामानि निर्वासक। नामि किम्पुरुकीय तथा हरिस्लासुवः॥२९॥

नापि किम्पुरुक्षीय तथा हरिस्लाकृतः॥२९ रम्यो हिरण्याश कुरुर्मग्रन्थः केनुम्बस्टवः॥

जम्बुद्वीपेश्वते राजा स साम्मीक्रे बहायतिः॥३०॥

है द्विजलेक्षे आग्नीध के दन पुत्रों के नाम भी जान लो— नाभि, किम्पुरुष, हरि, इलावृत, रम्य, हिरण्कन्, कुरु, भद्राह और केतृमालक। ये जम्बूद्रोपेक्स राजा आग्नीघ अस्पन्त सुद्धिमान् थे

विमञ्च नववा तेम्प्ते बतात्पायं ददी पुनः। नामेश्नु दक्षिणं वर्षे हिम्प्कं प्रदर्शे पिता॥ ६ १॥ हेम्बूटं ततां वर्षे ददी विज्युरुवाय सः। इतीयं नैकां वर्षे हस्यं वसवान् पिता॥ ३ २॥

नम्युद्धीय को नौ भागों में बौटकर उन नौ पुत्रों को न्यायपूर्वक प्रदान कर दिया फिता ने नाभि भामक पुत्र को दक्षिणदिशा में स्थित हिमवर्ष दे दिया। तदनन्तर किम्पुरुष को हेमकूट नामक वर्ष दिया। फिर तीसरा नैपन्न वर्ष फिता ने हरि को प्रदान किया।

इत्सवृताय प्रदर्श मेरुम्ब्यमिलाकृतम्। नीलाहेकभृतं वर्षं रम्यस्य प्रदर्श फिता॥३३॥ क्षेत्रं बदुत्तरं वर्षं पिश दत्तं हिरण्यते।

यदुत्तरं शृह्ववता वर्षं तत्कुरवे ददी॥३४॥ इसावृत को मेरमध्य में स्थित इसावृत वर्ष दिया। पिता

ने नीलादि के आत्रित वर्ष रम्य को प्रदान किया। पिता ने हिरण्यान् को उत्तर दिशा में स्थित होत वर्ष दिया और कुरु को नुकुषान् पर्वत का उत्तर वर्ष प्रदान किया

मेरोः पूर्वेण बहुर्वं मद्राष्ट्राय न्यवेदयत्। गन्मपादनवर्षं तु केतुमालाय दत्तवान्॥ ६५॥ वर्षेचेतेषु तान्पुत्रानम्बरिश्चत्रसमिषः। संसारासारतां ज्ञात्वा तपस्तमुं वर्गं भते ॥ ६६॥ सुनंह का पूर्व भागस्थ जो वर्ष था, इसे भदाब की सींच गन्धमादन वर्ष केतुम्बल को दिया इन वर्षों में इन पूर्वों को अभिषिक करके राजा संसार को सारहीन जानकर तप करने के लिए वन में चला गया

दिमाद्वयं तु यद्ववै नामेरासी-महास्पनः। तस्वविभाऽतस्पुत्रो मेठदेव्यां महासुति:॥ ६७ ॥ ऋषभादरको यहाँ वीरः पुत्रशतदावाः।

स्केऽमिविच्यर्वम पुत्रं भस्तं वृक्तिवीपतिः ३८॥

वानप्रस्वात्रम् गत्का तपस्तेषे यदाविद्य। तपसा कर्वितोऽत्पर्दं कृतोऽयमनित्रं स्तः॥३९॥

महात्मा न्यभि का हिम नामक जो वर्ष था, उसका ऋषभ रामक महाकान्तिमान् पुत्र मेरुदेवी में उत्पन्न हुआ। ऋषभ से

भरत उत्पन्न हुआ, जो जोर एवं सी पुत्रों का अग्रज था। वह राजा ऋषभ भी पुत्र भरत को अभिषिक्त करके वानग्रस्थात्रम में जाकर विधिमृतंक तम करने लगा और दिनसत तम करने

से वह कुरुकाय हो गया ज्ञानवोगरको भूत्वा महायाञ्चयतोऽभवत्।

सुमतिर्धरतस्यापि पुत्रः परमवार्षिकः॥४०॥ भूमतेरतैजसस्तरमदिनद्युम्नो महावृतिः।

परमेष्ठी सुनस्तस्मात्रजीहरस्तदन्तयः ॥४१॥

वह जानयोग में निस्त होकर महान् पाशुपत (शैवानुवायी) हो गया। भरत का भी परम धार्षिक पुत्र सुमति हुआ था सुमति से तैजस और उससे इन्द्रधुम्न नामक महान् तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे परमेछो नामक

प्रतिहर्तेवि विख्यात अवश्रमवस्य चालकः।

पुत्र हुआ और उसका पुत्र प्रत्येहार हुआ।

भवस्तस्पादबोदगोवः प्रस्ताविस्वन्सुतोऽमक्त्।। ४२॥ प्रतीहार से टत्पन पत्र प्रतिहर्ता के नाम से विख्यात हुउ

प्रतीहार से उत्पन्न पुत्र प्रतिहर्ता के नाम से विख्यात हुआ। प्रतिहर्ता से भव और भव से उदगीय नरमक पुत्र हुआ। उदगीय का पुत्र प्रस्तावि हुआ

पृत्रुसतस्ततो रक्तो रक्तस्थिपि गयः स्पृतः।

नरां यवस्य तनवस्तस्य पृथी विराटपूर्॥४३॥ तस्य पुत्रां यहावीर्वीयोगस्तस्यादशायतः।

बीपतोऽपि ततकाभृष्यंवणस्तत्सुतोऽभवत्॥४४॥

त्वहा स्वष्टुम् विश्वो स्त्रमास्मदपृत्सुतः। जतिबद्दविनस्य वर्त्ते पुत्रमतं द्विवाः॥४५॥ तदनतर पृथु का पुत्र नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ।
गय का पुत्र नर और नर का पुत्र विसद हुआ। विसद का
पुत्र महावीर्य और उससे धीमान् हुआ और उस धीमान् से
भी रीवण नाम का पुत्र हुआ। रीवण का पुत्र स्वहा, त्वहा का
विस्त्र, विश्व का स्व. रज का पुत्र शताजित् और उसकी पुत्र
रथित् हुआ। है हिजो स्थिजित् के सी पुत्र उत्तरत्र हुए थे।
तेमां प्रधानी बस्त्वाविक्तिशोतिरिति स्मृतः।
अस्रस्य देवं बहारणं क्षेपक नाम पार्थिवम्। ४६॥
अस्रत पुत्र पर्यक्षं महाबाहुमस्तिद्वम्।
एतं पुरस्तक्रकानी महासस्ता महीक्त :॥ ४७॥
एवं बंद्रकान्नते मुक्तिवं पृथ्वित्री बुना। ४८॥

उन (सी) में प्रधान और बलशाली विश्वज्योंनि साम से कहा गया है। उसने देव ब्रह्मा की आराधना करके क्षेत्रक नामक राजा को पुत्रकप में जन्म दिया, जो धर्मड, महाशाहु और शतुओं का दमन करने वाला था। ये सभी पूर्वकाल में महाश्राक्तिसम्पन्न एवं महातंजस्वी सजा हुए। पूर्वकाल में हन्हीं के वंशजों द्वारा पृथ्वी का रुपभोग किया गया था

> इति श्रीकुर्पपुराणे पूर्वभागे भुवर्गक्यासे कवार्षिकोऽध्याय:॥४०॥

> > एकचत्वार्गिशोऽध्याय: (प्रवतकोश क्रियास)

सूत उवाच

अतः परं प्रवस्थापि संक्षेपेण द्विजीतमाः त्रैलोक्यस्थास्य भाने वो न अवन्यं विस्तरेण द्वा। १॥ सृत वोले— हे द्विजश्रेष्ठो इसके पद्मात् में आप लोगों को संक्षेप में इस त्रिलोकी का मान बतार्जेगा, विस्तार से कहना शक्य नहीं है

भूलॉकोऽथपुबलॉकः स्वलोकोऽथ महस्तवा। जनसम्बद्धाः सत्यक्षः लोकास्वरकोद्धशास्त्रवा॥ २ ॥

उस अण्ड से भूलोंक, भुवलोंक, स्वलोंक, महलोंक. जनलोंक, तपलोंक दथा स्टबलोंक उत्पन्न हुए हैं।

सूर्वाचन्द्रमसौ वावस्थित्तीरेव भारतः। तावजूर्लोक आख्यातः पुराणे क्रियपुंचवा ॥३॥ बावस्त्रपाणे पुर्लोको किस्त्रपात्परिभव्यक्षसम्। सुक्लोकोऽपि साकस्थानम्बद्धसाद्धास्त्रस्य तु॥४॥ है हिजशेष्ठो! सूर्य और चन्द्रमा की किरणों से जो भाग जहाँ तक प्रकाशमान रहता है, उसे पुराष्ट्रों में मूलोफ कहा गया है सूर्य के परिमण्डल से मूलोक का जितना परिमाण है. उतना ही विस्तार भुवलींक का भी सूर्य के मण्डल से हैं। उत्हर्ज बनस्ट्रमां खोमि हुवो यास्त्रस्ववस्थित:। स्वर्गलोक; समास्त्राप्तस्त्रत व्यवोस्तु नेपव:॥५॥ आवह: प्रवह्मदेव वहेब्द्यू स्थारपरावह:॥६॥ तका परिवह्मदेव वहेब्द्यू स्थारपरावह:॥६॥ मूचेयोजनाको वृ भागोर्व मण्डलं स्थितम्॥७॥ सक्षे दिवाकरस्यापि मण्डलं स्थानन: स्मृतम्। सक्ष्मयपहलं हत्स्य स्थानके प्रकारतीह:॥॥

आकार में कपरी मंदल पर जड़ों भूव अवस्थित है, वहीं तक स्थानोक कहा जाता है। वहां वायु को नेमियाँ है। आवह, प्रयह, अनुव, संवह, विवह तथा उसके ऊपर परावह और उसके ऊपर परिवह नाम से कथु की सात नेमियाँ हैं भूमि से एक लाख योजन ऊपर की और सूर्यमण्डल स्थित है। उस सूर्यमंदल से भी एक लाख ्योजन। कपर चन्द्रमा का मण्डल कहा गया है। उससे एक लाख योजन को दूरी पर सम्मूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकारित होता है

हिलक्षे क्षत्ररे विद्रा कुळे बस्त्रमण्डलाम्। बादत्रमाणभागे दु बुवस्वाप्युशनाः स्थिते:॥९॥ अंगरकोऽपि शुक्षस्य तत्रमाणे व्यवस्थितः। लक्षद्वयेन मौगस्य स्थितो देवपुरोहितः॥१०॥

हे नियो! नक्षत्र मण्डल से दो लाख (योजन) पर युध है बुधर्मंडल से उसने ही परिमाण के भाग पर सुऋ स्थित है शुक्रमंडल से उतने ही प्रमाण पर मंगल असस्थित है। मंगल से दो लाख योजन की दूरी पर देवताओं के पुरोहित बृहस्पति स्थित हैं।

भौतिर्द्वित्वक्षेण गुरोर्त्रहामानव मण्डलात्। सप्तर्विमध्दलं तस्मारलक्षमात्रं प्रकारते। ११॥

बृहस्पति से दो लाखा योजन उत्तर सूर्यपुत्र प्रानि स्थित है। पक्षात् इन वहाँ के मण्डल से लाख योजन की दूरी पर सम्रापि मण्डल प्रकाशित होता है

ऋषीणां मण्डलादुद्धां लक्षमात्रे स्थितो ध्रुवः। तत्र वर्षः स मण्डान्त्रिम्युर्नारायणः स्थितः॥ १२॥ ऋषियों के मण्डल (सप्तर्षि मण्डल) से ऊपर एक लाख योजन ऊपर की आर भूव स्थित है वहाँ पर धर्मरूप नारायण भगवान् विष्णु स्थित हैं।

स्वयोजनसङ्ख्ये विष्कृतः सवितुः स्पृतः। विगुजस्यस्य विस्तारो मण्डलस्य प्रमाणतः॥१६॥ हिगुजः सूर्वविस्ताराहिस्तरः शक्तिनः स्पृतः।

वुल्यस्तयोस्तु स्वर्णानुर्भूत्वा तानुपसर्पति॥ १४॥

नौ हजार योजन को सूर्व को विष्कान्ध-विस्तार मान। गया है उसका तीन गुना प्रमाण में (सूर्य) मण्डल का विस्तार है। सूर्य के विस्तार से दुगना चन्द्रमा का विस्तार कहा गया है उन दोनों के तुल्य सहुर्यहल उनके समीप किसकता रहता है।

बद्धस्य पृथिवीच्छायां निर्मितो एण्डनाकृतिः स्वर्भानोस्तु कूहस्कानं तृतीयं क्यमोययम्॥१५॥

पृथ्वी की साथा को लेकर मण्डलाकार निर्मित सह का भी नृतीय बृहत् स्थान है, वह तमोपय है सदस्य बोडाये आयो प्रार्थकस्य विश्वीबते।

भार्यवान्सदहीनस्तु विक्रेयो ये पृष्ठस्यति:॥१६॥ चन्द्रसा का सांसदको भाग शुक्र का है। तुक्र से पादहीन

चन्द्रमा का सालव्या भाग शुक्र का है। शुक्र स पाद्रहा (चतुर्थांक कम) बृहस्मति (का विस्तार) जनना चाहिए।

बृहस्पतेः पादहोनी यौगसौराखुमी स्पृतीः विस्तास-मण्डलायैव पादहोनसायोर्ष्यः ॥ १७॥

विसायन्त्रवास्यव बाद्धानसायापुर ४ १७॥ तासनक्षत्ररूपाणि वयुक्तनीह वानि वै। कुपैन तानि कुल्वानि विस्तासन्यकलास्याम १८॥

बृहस्पति से एक पादरहित पंगल एवं जनि— इन दोनों का मण्डल कताया गया है। इन दोनों के मण्डल तथा विस्तार से चतुर्धाश कम बुधमण्डल है तास और नक्षत्ररूपों को शरीरखरी हैं, वे सभी मण्डल एवं विस्तार से

नक्षत्ररूपों जो शरीरखरी हैं, वे सभी मण्डल एवं मुध्यह के तुल्य हैं

तारानक्षत्ररूपाणि होनानि तु वरस्परम्। इत्तर्वन पञ्चव्यव्यक्ति वीणि दे चैव मोजने॥ १९॥ पूर्वापरानुकृष्टानि तारकामण्डलानि तु। योजनाचर्युमात्राणि तेष्यो द्वस्य न विवते॥ २०॥

जो तारा एवं नक्षत्र-रूप हैं, वे परस्पर औंच, बार तीन या दो सौ योजन कम किस्तार वाले हैं एक दूसरे से निकृष्ट ताराओं की यह मण्डल अर्धयोजन परिषाण वाले हैं, उनसे छोटा कोई विदायान नहीं है वपरिहात्क्यस्तेनां बहा वै दूरसर्पिणः।

सीरोऽद्वितक्षर वक्षध क्षेत्रो मन्द्रविचारणः ॥२१॥ क्षेत्रोऽधस्ताक्ष चत्वारः पुनरन्ये महात्रहाः। सूर्यः सोमो कुक्क्षैव सार्गवक्षैव सीरामाः॥२२॥

उनसे ऊपर दूर तक गमन करने कले जो तीन ग्रह शनि, भूहस्पति तथा मंगल हैं, उन्हें सन्दर्गति से विचरने वाला जनता जातिए जनसे नीचे जो अन्य चार- सर्व, चन्द्रमा,

जनता चाहिए उतसे नीचे जो अन्य चारः सूर्य, चन्द्रमा, बुध तथा शुक्र महत्रहर हैं, ये शीध गति चाले हैं।

दक्षिणावनमार्गस्यो बदा चरति रहिममान्। तदा पूर्वत्रहाणां वे सूर्योऽवस्तरकसर्पत्ति॥२३॥ विसीर्णं मण्डलं कृत्या तस्योद्ध्यै करते स्त्री।

स्वयनकार्थ कृतनं सोम्बद्द्वी प्रसर्गतः। २४॥ जब सर्व दक्षिणायन मार्ग में होकर विचरण करता है.

तव वह सभी पूर्वप्रहों के नीचे की और प्रमण करता है इसके ऊपर विस्तृत मण्डल बनाकर चन्द्रमा विचरण करत

इसके ऊपर विस्तृत मण्डल बनाकर चन्द्रमा विचरण करता है सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल चन्द्रमा से ऊपर प्रमण करता है। क्कानेच्यो बुच्छोद्ध्यी बुखदुद्ध्यी व भागकः।

वकस्तु भार्यवादुद्धं वक्रादुद्धं बृहस्पतः ॥ २५॥ तस्मान्त्रनेष्ठरोऽप्यृद्धं तस्मत्स्मविषण्डलम्। कृषीणाक्षेत्र स्मानां बृत्यक्षोद्धं क्यास्तितः॥ २६॥

नक्षत्रों से कपर बृध, बृध से कपर सुक्र, सुक्र से कपर मंगल और मंगल से कपर बृहस्पति है। उस बृहस्पति से भी कपर शनैहर, उससे कपर सत्तर्थि-मण्डल तथा सर्वाषयों कपर भूव अवस्थित है।

पोजनानां सहस्राणि भारकस्थ रथी नय। ईपादण्डास्त्र्या तस्य द्विगुणी द्विजसत्त्रमाः ॥ २७॥

द्वादण्डस्त्वा तस्य हिनुषा हिनस्तमाः ॥ २७॥ सार्वकोटिसावासम् निमुतान्मक्किनि तु।

योजनानस्तु तस्याक्षस्तद्र चर्च प्रतिष्ठियम्।)२८॥ हे उत्तम द्विजो सूर्य का रच नौ हजार योजन परिधित है उसका ईवादण्ड उससे दोगुना (अधात् अक्षर) हजार योजन

का) है। उसका अस ( घुर) हेड्र करोड़ सात लाख योजन का है। उसो में घफ़ ( १६ का पहिया) प्रतिष्ठित है।

जिनाधिसमे पञ्चारे परकेषिन्यक्षयसम्बद्धाः संवासरमयं कृतने कालको प्रविद्यान्॥२९॥

यत्वारिकृत्सहस्राणि द्वितीयक्षी व्यवस्थितः। पद्भावनानि सार्द्धीनि वीजनानि द्वितीतमाः॥३०॥

यह पहिया होन नामि बाला, पौच असे वाला और छ-नेमियों बाला अक्षय-अविनाशी है। उस चक्र में संबदसरमय यह सम्पूर्ण कालचक्र प्रतिष्टित है। द्विजीत्तमां! सूर्य के स्य का दूसरा अक्ष (चक्र या भूग) चालोस हजार तथा साहे पाँच हजार पोजन का है।

अक्ष्मप्रमाणमुभयोः प्रमाधी ततुनाईयोः। क्षस्योक्षस्ततुनाईन युवासारो स्वस्य तु॥ ३ १॥ द्वितीयेऽक्षं तु तत्तकं संस्थितं मानसासले। इयक्ष सम सम्दर्शिस तक्षाभानि नियोधना। ३ २॥

अस के प्रमाण तुल्य दोनों ओर के युगाथ (जूआ) का प्रमाण है धुरे के आधार में स्थित हरून अस उस युगायं के बराबर है। हिंतीय अस में स्थित वह चक्क मानसावल पर स्थित है। साल छन्द (उस रथ के) मात अस है उनके नाम जान सो।

नायत्री च वृक्षपृष्णिक् जनती पंतितेव च। अनुष्ट्रव् त्रिष्ट्रवप्युक्ता च्छन्द्रांसि इरच्ये इरे.॥३३॥ मानसोपरि माहेन्द्री प्राच्यो दिशि महापुरी। दक्षिणायां यमस्कत्र वरुणस्य तु पश्चिमे॥३४॥

गरवजी, बृहती, उध्यिक्, जगती, पंक्ति, अनुष्टुप् तथा त्रिष्टुप्- ये सात छन्द सूर्य के (सात) अन्न कहे गये हैं भानसाचल पर पूर्व दिशा में महेन्द्र की महानगरी है। दक्षिण में यस की और पश्चिम में तरुण की है

उत्तरेषु च सोपस्य तलायनि निवोधता अपरावती संयमनी सुखा चैव विभावती॥३५॥ कारामनो दक्षिणतः विमेवनित सर्पना

काष्टागतो दक्षिणतः क्रिसेपुरिव सर्पता ज्योजिमा चक्रमादाव देवदंवः पितामहः॥३६॥

उत्तर में लोग को नगरी है। उनके (भी) नाम (फ्रमक), समझ लो- अमरावती, संयमनी, सुख्य तथा विभावरी। दक्षिण दिखा की ओर से प्रक्षित बाग के समान देवों के भी देव पितामह ज्योतिश्चक्र को ब्रहण कर भ्रमण करते हैं

दिवसस्य रविर्मन्ये सर्वकालं व्यवस्थितः। भराष्ट्रीपेषु विजेन्द्रा निशार्द्धस्य च सम्पुष्ट ॥३७॥ उदयास्त्रपने चैव सर्वकालं तु संपुष्टे। दिशास्त्रशेषासु तका विजेन्द्रा विदिलासु च॥३८॥ कुलालचकार्यनं समत्येष व्योधारः। करोत्येष व्या गाप्ति विमुक्तन्येदिनीं द्विताः॥३९॥

हं विप्रेन्द्रों इन समझौपों में सभी कालों में सूर्य दिन के मध्यभाग अवस्थित है एवं रात्रि के अर्थभाग में सदा सम्मुख रहता है, हं विप्रेन्द्रों कुम्हार के बक्त के छोर के सपान सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में भी सभी समय सूर्य अपने उदय और अस्त होने के लिए सदा सम्मृत्व रहवा है। यह इसर सूर्य भ्रमण करता हुआ संपूर्ण पृथ्वी को छोड़ता रहता है और दिवस तथा सजि को करता है।

दिवाकरकरैरेतस्पूरितं मुक्तत्रमम्। प्रैलोववं कवितं सदिलॉकानां वृतिगुंगवा.॥४०॥

इस प्रकार ये तीनों भुवन सूर्य की किरणों से व्यात हैं। हे मुनिश्रेष्ठां ! विद्वानों ने (समस्त) छांगों के सामने इस कैनोक्य का दणन किया है

आदित्वपूर्वपस्तिलं वैसोक्यं नाम संस्रवः। धवत्यस्यात्रम्यस्यवं सरेवासुरमानुबन्॥४१॥ स्त्रेत्रोपेनुचन्द्राणां विधेन्द्राणां दिवीकसान्। इतिमान्द्रुतिमानुस्तमस्यकसार्वलीकिकम्॥४२॥

सम्पूर्ण त्रिलोक को भूत यह आदित्य है, इसमें संतय नहीं। इनसे से देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त सम्पूर्ण बगत् उत्पन्न होता है। रुद्र, इन्द्र, उपेन्द्र, सन्द्रमा एवं श्रेष्ट विश्रों तथा समस्त देवताओं की कान्ति से युक्त यह सूर्य समस्त जगत् को कान्तिमान् करते हुए समस्त लोकां का जीत रहा है।

सर्वात्या सर्वलाकेश्चे पहादेवः प्रमापतिः। सूर्य एव वु लोकस्य पूलं परमदैकाम्॥४३॥ हादशान्ते तवादित्या देवास्ते वेऽविकारिणः। निर्वहत्ति वदन्यस्य वदंशा क्षिणुमृतंयः॥४४॥

इसलिए सूर्य ही सब का अस्मा, सभी लोकों का स्वामी, प्रचापति, महान् देव, तीनों लांकों के मूल और परम देवता है बस्तुतः द्वादश आदित्य और अन्य बारह अधिकारी रूप देवता है वे उसी सूर्य के अंशभूत और विष्णु के मूर्तिरूप है। वे उन्हों के कार्य को सम्मादित करते हैं।

सर्वे नपस्यन्ति सहस्रवाहुं वश्ववंयक्षोरनकित्तरस्ताः। कजिते वज्ञैर्विकिवेर्पुनीन्द्रशस्त्रसन्दोयवं ब्रह्ममयं पुराणम्॥४५॥

इसी कारण गन्धर्व, यक्ष, नाग तथा किश्वर आदि सभी सहस्रकाहु (हजारों किरणों वाले) सूर्य को नमस्कार करते हैं: मुनीन्द्रगण विविध यहां द्वारा छन्द्रोधन एवं ब्रह्मस्वरूप पुरातन सूर्य देव का यजन करते हैं।

> इति श्रीकृर्यपुराने पूर्वभागे मुक्तस्त्रोलकिन्यास नाम एककतारिलोजन्यावः॥४१॥

## द्वाचत्वर्गरकोऽध्यायः (पुकनकोश विन्वास)

सूत उवाच

स स्वोऽविद्धितो देवैशद्दिषैर्पृतिभिस्तभा। नव्यवैरम्बरोभिन्न जामणीसर्परान्नमैन॥१॥

सृतजी ने कहा— सूर्य का यह प्रसिद्ध रथ देवीं, आदित्यों मुन्दियों, गन्धजों, अप्सतजों, श्रेष्ठ सर्पों तथा राक्षसों से अधिष्ठित है।

वासर्वमा च मित्रह वरुणः राज्ञ एव च विवस्तानर पूर्व च फर्जन्यहोत्तुरेव च १२॥ भगस्त्वहा च विष्णुस हाद्सैने दिवानगः। भाष्त्राययवि वै चानुर्वसन्तादिषु वै क्रमात्॥३॥

षाता, अर्थमाः सित्र, धरुण, हन्द्रं, विवस्तान्, पूषा, पर्जन्यः अंशु, भग, त्वष्टा तथा विष्णु— ये बारहः आदित्य हैं। उन्हें क्रमण्डः वसन्त आदि ऋतुओं में सूर्य आप्यायित करते हैं।

बुलस्स्य पुलस्क्षात्रियंस्त्रिक्काहित घृषुः। भरद्यको गौतम्स्य करुपपः ब्रह्मेय वशाध॥ जमद्रिकः **क्षीत्रिक्का** भुनयो ब्रह्मवादिनः। स्तुवति देवं विविधेत्रक्रन्दोधिस्तु मयाक्रमम्॥५॥

पुलस्त्य, पुलश्च, अत्रि, वसिष्ठ, अद्विरा, भृगु, भरद्वाव. गौनम, कश्यप, ऋतु, जमदिनि तथा कौशिष्ठ— ये ब्रह्मवादी मुनि अनेक प्रकार के स्तुतिभंत्रों हुए। ऋमञ्चः सूर्यदेव की स्तुति करते हैं।

रव्यक्तमः रक्षेत्रस्थः स्वचित्रः सुबाहुकः। रवस्वनोऽत्य वस्त्रणः सुवेणः सेनेजिनश्चा। ६॥ तक्ष्यंश्चारिष्टनेपिश्च कृतंत्रित् सस्यज्ञितवा। प्राप्तव्यो देवदेवस्य कृतंतिऽभीवृसंत्रहम्॥७॥

रशकृत, रथीजा, रयचित्र, सुबाहुक, रथस्वन, वरुण, सुवेण. सेनजित, तार्श्य, आरिष्टनेमिं, रचजित् और सन्यजित्– ये (बारह) बामपी, देवों के देव सूर्व की रश्मियों का संग्रह किया करते हैं।

अब्द हेतिः प्रहेतिस्त्र पौरुषेयो वस्तवाः सर्पे व्याप्रसम्बद्धाः वातो किषुद्दिवाकारः॥८॥ इस्त्रोपेतस्य विशेन्त्रा यहापेतस्तवेव च। राष्ट्रस्थावरा होते प्रयानि पुरवः ऋपात्॥९॥ हे मुनिगण! होते, प्रहेति, पौरुषेय, तथ, सर्प, व्याप्त. आप, बात, दिद्युत, दिवाकर, ब्रह्मोपेत और यहोपेत— ये (कारह) ब्रेष्ट राह्मस ऋग से सूर्य के आगे-आगे चलते हैं।

वासुकिः कर्नुनीसस्य शक्षकः सर्पपृद्धवः। एलापतः रह्मुनासस्यवैग्रववसेष्टितः॥ १०॥ बन्ह्ययो पद्मप्रगस्तवा कर्कोटको क्रिकः॥ कप्तलोशतस्त्रीय क्युन्तोनं क्याक्रमण्॥ ११॥

हे हिजो! वासुकि, कक्क्नोल, तक्षक, सर्पपुङ्गव, एलापत्र, शंखपाल, ऐरावत, वर्नजय, महापरा, कंकॉटक, कम्बल तक्ष अस्तर— वे (खारह) नाम क्रमकः इन सूर्यदेव का कहन करते हैं।

तुम्बुध्नारदो हाङाहुदुर्विसावयुक्तवा। उत्रसेनोऽय मुस्तिवरवीययुक्तवापरः॥१२॥ चित्रसेनस्तवोर्णाकुर्वतराष्ट्रो द्विजोत्तमाः। सूर्ववर्षा द्वादशैते गन्धर्या नायन्त्रवराः॥१३॥ गायन्ति गार्नीर्विकियोगु बङ्जवदिषिः ऋषत्।

है मूनिश्रेष्टो। तुम्बुहः नारद, हाझ, हुहू, विद्यावसु, इग्रसेन, वसुरुचि, अर्वावसु, चित्रसेन, हर्णायु, धृतराष्ट्र और सूर्यवचा— ये (बारह) श्रेष्ट गायन करने साले गन्यवं हैं। ये ऋपशः चङ्ज आदि स्वर्धे के द्वारा विविध प्रकार के गोतों से सूर्य के समीप गान करते रहते हैं।

त्रतुस्वसापारोवर्या वकान्य पृतिकस्वसा। १४॥ मेनका सहजन्या च प्रमोसा स द्वितासमः। अनुक्लोसा च विद्यासी एताची चोर्वजी तथा।: १५॥ अन्य च पूर्वविति: स्यह्मध्य चैत विलोक्तमः। ताव्यतिविधिरेनं वसन्तादिषु वै ऋपात्।। १६॥ तोवयनि पहादेवं पानुमात्यानमञ्जयम्।

हे हिजोत्तमो ' अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा— ऋतुस्थला, पुजिकस्थला, मेनका, सहजन्या, प्रग्लोचा, अनुम्लोचा, बृताचो, विश्वाची, रुर्वशिति, अन्या और तिलोतम्ब— ये (बारह) अप्सराएँ बसना आदि ऋतुओं में फ्रमशः विविध ताण्डव नृत्यों से इन अव्यय, आत्मस्यरूप महादेव मानु को प्रसन्न करती हैं।

एवं देवा वसत्त्वकें हो हो मानी अपेण तुः। १७॥ सूर्यमाध्यास्वनके केजस्त तेजसां निविम्। इधिवसीर्वकोषिसतु स्तुवनि मुनको रविम्॥१८॥ गनवांप्तरसर्केनं कृत्यपेयेच्यासते। जामगीवसमुतानि कुर्वतेऽभीवृसंग्रहम्॥ १९॥

इस प्रकार वे देवता ऋमराः दो-दो महीनों में सूर्य में प्रतिष्ठित रहते हैं और वेजोनिधि सूर्य को अपने तेज से अपन्यायित करते हैं। (रचस्थित) मुनिगण अपने द्वारा रचित स्तुतियों से सूर्य की स्तुति करते हैं और अप्सवार्ष एवं गन्धवं नृत्य तथा गीतों के द्वारा इनको उपासना करते हैं। ग्रामणो, यक्षादि भूतगण उन से रशियों का संग्रह करते हैं।

सर्या बहन्ति देवेशं यातुवानाः प्रयन्ति च। स्रातंत्रिक्ता नयन्यस्तं परिवार्वोद्रयप्रतिष्।। १०॥ एते तपन्ति वर्वन्ति चान्ति वान्ति सुपन्ति तुः भूतानामसुषं कर्म व्ययोजनीति कीर्तिताः॥ २१॥

सरंगण देवेश सूर्व को वहन करते हैं और राधस (उनके आगे आगे) चलते हैं। वालखिल्य मुनि सूर्व को आवृतकर उदय से अस्त तक से जाते हैं। ये (पूर्वोक द्वादश आदित्य) रुपते, बरसते, प्रकाश करते, बहते एवं सृष्टि करते हैं वे प्राण्यों के अञ्चय करों को दूर करते हैं, ऐसा कहा गया है।

एते सहैव सूर्येण इपन्ति दिवि भनुनाः। विमानं च सिता नित्यं कामगे कारोहसि॥२२॥ वर्षेन्द्रश्च तपनाह ह्यदयन्तम् वै कामत्। योगायनीह भूतर्गन सर्वाणीह युगक्रयात्॥२३॥

ये आकाश में सूर्व के साथ ही प्रमण करते हैं। ये नित्य कारकारो तथा बायु के समान गति बाले विमान पर स्थित रहते हैं ये कमसः (ऋतु अनुसार) वर्षा, वाप एवं प्रजा को आवन्द प्रदान करते हुए फ्रलयपर्यना सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं

एतेसमेव देवानां क्वाबीर्वं क्वाक्षभः। रामायां विकासन्तं स एव तपति प्रभुः॥२४॥ ये प्रभुः सूर्यं इन्हों देवों के वीर्यं, तप, योग और बल के अनुसार प्रत्येक को ताप देते हैं।

अहोराज्ञव्यवस्थानकारकं स प्रव्यवति । पितृदेवपनुष्यादीन्य सदाष्ट्रवकद्विः॥२६॥ तत्र देवो पहादेवो पास्त्रान्सकान्यहेकदः। पासते वेदविदुक्तं नीसकोवः सनातनः॥२७॥ स एव देवो प्रव्यान्वरपेक्षे द्रव्यवर्वतः। स्वानं तदिदुराद्यके वेद्या वेदविद्याः॥२८॥ दिन और साँप्र की व्यवस्था के कारणरूप वे प्रजापति सूर्य (पेतरी, देवों तथा मनुष्यादि सभी को सदा तृत करते हैं। वेदविदों के (जेब) सनातन, नीलकंड, साक्षात् देव महादेव महेबर ही स्यरूप में भासित होते हैं। घड़ी यह देव भगवान् परमेडी प्रजापति हैं। उस आदित्य में वह स्थान वेदविग्रही वेदक जानते हैं।

इति श्रीकृर्यपुराचे पूर्वभाने ग्राव्यव्यक्तिप्रध्याय:॥४२॥

त्रिचत्वारिशोऽस्वायः (धुवनकोज्ञ विन्यास)

सूत स्वाच

एख्येष यहादेके देवदेवः फितानहः। क्रमेलि नियते काले कालात्मा क्रमुर्ते तुनुः॥१॥

सूतजी बोले- इस प्रकार वे देवाधिदेव महादेव सब के पितामह सूर्यदेव कालस्वरूप होकर नियत काल तक (स्वयं) ईश्वरीय संशीर्ते को खारण करते हैं।

तस्या वे एत्यवो विज्ञाः सर्वस्त्रेवक्रद्येपकाः। तेषां श्रेष्ठाः पुनः सत्तरस्यवो गृहनेविनः॥२॥

हं विजी सभी लोकों में प्रदीपस्वरूप उनकी जो गॅरिमयाँ हैं, उनमें भी ग्रहों की उत्पादिका होने से सात ग्रिमयाँ अत्यन्त श्रेष्ठ हैं।

मुतुष्तो इतिकेशस्य विस्तकर्मा तथैव थ। विद्यादाः पुरस्तन्यः संबद्धसुरतः ११:॥३॥ अर्वाबसुरिति स्वातः स्वरकः सप्त कीर्तिवाः। सुतुष्तः सुर्वरश्चिस्तु पुज्यति शिक्तरहृतिन्॥४॥

सुष्मन, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, संयद्वसु, अवांवसु तथा स्वराह— वं स्वतः रश्मियाँ कही गयो हैं। सुष्मन नामक सूर्व को रश्मि चन्द्रमा को कान्ति को पुर करती है

विर्वनृष्टिक्षां वारोऽसी हुनुम्नः वरिवरुक्ते। इस्किल्ल्यु वः प्रोक्ते रहिनर्वस्थायपेक्कः॥५॥ विश्वकर्यां तका रहिनर्नुषं कुकारित सर्वदा। विश्वकर्यास्तु वो रहिनः शुक्तं पुरुष्टिति निरवदा।।६॥

यह सुबुम्न रश्यि तिरखे रूप से ऊपर की ओर गमन करने वाल्डे क्लाई गई है। हॉकिश नामक जो रश्यि कड़ी गयो है, वह नक्षत्रों का पोषण करती है विश्वकर्मा नामक रश्मि सदा बुधग्रह का पोदण करती है। विश्वव्यचा नाम की जो रश्मि है, वह नित्य शुक्र का पोषण करती है संबद्दसुरिति खबतों यः पुष्पाति स लोहितम्। बृहस्पर्वे सुबुष्णाति रश्मिस्यांकपुः प्रभुः॥७॥ संबद्दसु नाम से प्रसिद्ध जो रश्मि है, वह मंगल का

सयद्वसु नाम से प्रसिद्ध जो राश्य है, वह मंगल का पोषण करती है और प्रधावसाली अर्वावसु नामक रश्यि बहस्पति का अच्छी प्रकार फोषण करती है

श्रनैकारं प्रपुष्पाति सत्तप्रस्तु स्वरस्तवा।

एवं सूर्यप्रमावेण सर्वा वस्त्रकारकाः॥८॥ वर्दने वर्दिता नियं निरम्पायाक्यनि च।

दिव्यानां पार्विकानाम् वैशानामीय नित्यप्तः॥९॥ आदानक्रिक्यपादित्यस्तेत्रसां तमसायपि।

ससम स्वर नामक रिश्म ऋतिश्वर का पीवण करती है इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से सभी नक्षत्र एवं तारागण नित्य

कृदि, को प्राप्त होने हैं और वृदि, प्राप्त कर निरूप (अन्य पदार्थों को) आप्यार्थित करते हैं धुलोक, पृथ्वीलांक एवं किया-सम्बद्धी केंद्रसमूह और अवस्था का विकास स्वर्

निशा-सम्बन्धी तेजसमृह और अन्यकार का नित्व आदान (ग्रहण) करने के कारण उन्हें आदित्य कहा जाता है। अबदर्स से से नासीनों सहस्रोग सम्बन्त:॥१०॥

नादेवं चैव सामुद्रं कीयं चैव सहस्रदृक्तः स्वावरं जङ्गमधैव का कुन्यादिकं एवः ॥ ११॥

तस्य रश्चिमसङ्खनु जीतवर्षोक्यनिकवम्।

तासाङ्कतुः सता नाडधो वर्षने चित्रमूर्नव ॥ १२॥ वह सूर्य अपनी हजारों नाड़ियों (किरजों) द्वारा चारों ओर

से नदियों, समुद्रों, कूपों. स्थावर तथा जङ्गम और नहरीं आदि के जल को ग्रहण करता है उसको हजारों रश्मियाँ श्लीत, वर्षा एवं उष्णता को सवित करने वाली हैं और उनमें

कात, वर्षा एवं उच्यता का लावत करन वाला ६ र विचित्र मूर्तिस्वरूपा चार श्री किरणे वर्षा करती हैं।

चन्द्रगासीय गहास कारतनः शातनाकायाः समुवा नामतः सर्वा स्थपयो दाहरसर्गनः ॥ १३॥

क्ष्युवा नामकः सवा स्टब्स्या पुग्टस्त्याः ॥ १६॥ हिपोद्धतस्य ता नामचो स्टब्स्यो निःसृताः पुनः। रेष्यो मेण्यस्य तास्त्यस्य हादिन्यः सर्वनास्तवा॥ १४॥

चन्द्रगा, गाहा, काञ्चना और सातना— ये अपृत नाम वालो सभी रहिम्पर्यो वृष्टिसर्जक हैं। हिमोद्धत ये नाहियां पुर

रश्मिकप में नि:सृत होती हैं से रेपी, भेपी, खाखे. हादिनी तथा सर्जना नाम वाली हैं चन्द्रास्ता नामतः सर्वोः पीताससः स्वर्गनस्तकः) ज्ञवलास्य क्षेत्रमास्त्रैय गावो विस्तृतस्तवा॥ १५॥

शुक्तास्ता नामतः सर्वात्तिकिता वर्गसर्वनः।

समें विकर्ति तामि: स मनुष्यपित्देकतः ॥ १६॥ ये काले क्विक्तों तीव वर्ता की और काल उस्स साले

े ये सभी परिमयों पीत वर्ण को और चन्द्रा नाम वाली है। जुक्ता, कंकमा और विचक्रत नामक सभी रशिमयों का नाम

जुक्ता है। ये तीन प्रकार की रश्मियाँ थूप की सृष्टि करने वाली हैं। वे सृष्टिव उनके द्वारा समान रूप से मनुष्याँ,

पितरों तथा देवताओं का पोषण करते हैं। यनुष्पानीक्येनेह स्टब्स्य च पितृनपि।

अपूर्वन सुरान्सवस्तिस्तिष्यस्तर्पकरपरीः। १७।। ६ मनुष्यों को औषय द्वारा, पितरों को स्वधा द्वारा और देवताओं को अधृत के द्वारा— इस प्रकार तीनों को तीन

पदार्थों द्वारा तृत करते हैं। वसके प्रोकक कैव पहिमा स तबति प्रमु इस्त्रिप च वर्षास्त सतुर्थिः संप्रवर्षति॥ १८॥

हेमले शिशिरे धैव हिम्मुल्युजति त्रिभिः वरुणो माध्याके तु सूर्यः पूना तु प्राप्त्युने॥ १९॥

वे प्रभु वसना एवं ग्रीव्य ऋतु में छ॰ किरणें द्वारा तपते हैं। सरद् और वर्षा ऋतु में चार रश्मियों के क्षरा वर्षा करते

हैं तथा हेमल एवं सिसिट ऋतु में लोन रश्मियों से हिमपात करते हैं। सूर्य माध्य मास में चरुण और फाल्युन में पूषा कहलाते हैं

ज्येष्ठे मासे चवेदिन्द्र जावाडे सपते रवि ॥ २०॥ विवस्तान ब्रावणे मासि औष्टपर्वा प्रयासम्बद्धाः

वैत्रे यारे स देवेको क्या वैज्ञासनापनः।

स्ववस्थान् त्रावण मास प्राप्तपात भग स्कृतः। पर्यन्यक्षास्तिने मासि कार्तिके मासि भारकरः॥ २ १॥

मार्गशीर्षे प्रदेश्यितः पीचे विष्णुः सनातनः। वे चैत्र मास में देवेश, वैशाख में धाता, ज्येष्ट मास में इन्द्र तथा आषाद में रवि नाम वाले होकर ताप देते हैं। वे आवण में विवस्तान तथा भाइपद मास में मण कहे जाते हैं

आक्षित मास में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्व में मित्र और पीव में सनातन विष्णु कहताते हैं।

पञ्चरत्रियसहस्राणि वस्त्यस्यार्ककर्मणाः २२॥ वद्यिः सहस्रीः पूजा तु देवेशः सरमिस्तवा।

वाताप्रभिः सहस्रेस्तु नविषक्ष समञ्जू ॥२३० विवस्तान्द्रसमि वर्ततं प्रत्येकस्त्रसम्पर्धगः।

सूर्व के कार्य सम्पन्नदन में करून (नामक सूर्य) पाँच हजार रश्मियाँ द्वारा, पुषा 🐠 इजार, देवेश शांत इजार, धारा आठ हजार, झरकड़ इन्द्र नी हजार, विवस्तान् इस हजार और भग की ग्यास्त हजार रिश्मयों से पालन (सहयोग) करते हैं।

सप्तपिस्तपते नित्रस्वष्टा चैवाष्ट्रविस्तपेत्॥२४॥ अर्थमा दलभि: पति वर्धन्यो नवधिसत्थाः। बद्दभी रश्चिसहस्रेख् विष्णुस्तर्गत विद्युकु॥ २५॥

भित्र नामक सर्व सात हजार रशियों से तपते हैं और न्दर आठ हजा। रश्मियों से ताप देते हैं। अर्थमा दस हजा।

र्यरमयों से और पर्जन्य नी हजार रशियमों पालन करते हैं। विश्व को धारण करने वाले, विष्णु (नामक सूर्य) छ. हजार एरिमयों से तपते हैं।

वसन्ते कपिनः सूर्वो शेष्ट्रो काञ्चनसङ्गरः श्रेतो कर्णम् विज्ञेषः भाष्युरः भरदि प्रमुधा २३॥

प्रभ सूर्य वसन्त ऋतु में कपिल (भूरे) वर्ण के, ग्रीव्य में सुवर्ण के समान, बचो में बेह, करद में पाण्डुर (सफेद-मित्रिक पीले ) रंग के प्रतीत होते हैं।

हेमले ताप्रवर्णः स्थान्तिकारे लोहितो रविः आंक्बीय कला क्ले स्टब्स्पिय विख्याता २७॥

सुर्योऽपरेष्यपूर्त तु त्रयं त्रिष्टु नियक्तति। हेमन्त में ताँने के समान वर्ण वाले और शिशिर में सुर्व लोडित (लाल) वर्ण के होते हैं। सूर्य आंचियों में रश्मियाँ

का आधान करते हैं पितर्से को स्वधा और देवताओं को इस प्रकार तीनों में तीन पदार्थ प्रदान करते हैं। अमृतस्य

अन्वे चाष्ट्री शहा क्षेत्राः पूर्वेजाविद्यता हिन्तः॥ २८॥ बन्दमः सोपपुरक्त शुक्रक्षेत बृहस्पतिः।

भौमां मन्दरत्या राष्ट्र केतुमानवि कष्टमः॥२९॥

है द्विजो ' अन्य आठ ग्रहों को सूर्य से अधिष्ठित जानना चाहिये। चन्द्रमा. चन्द्रमा का पुत्र बुध्, शुक्र, बृहस्पति,

मंगल, सनि, राहु तथा आठवाँ केतुमान् ब्रह्न है

सर्वे क्रुवे निक्जा वै प्रदास्ते वक्तरिपधि.। प्राप्यमाणा क्याबोगं प्रमत्त्वनु दिवाकरम्।।३०%

धुव में आबद्ध वे सभी ग्रह व्यवस्थियों के द्वारा भ्रमण

करते हुए यथास्थान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। असमायकवद्यानि बनवकेरियास्वयः।

वस्माह्यस्ति तान्वायुः स्वहस्तेन स स्मृत ॥३१॥

कार्य चन्न द्वारा प्रेरित वे ग्रह अलातचन्न के समान भ्रमण करते हैं। चुँकि वायु उनका यहन करती है. इसलिये उसे 'प्रवह' बहा गया है।

श्वसिच्छ- सेयस्य कुदाधस्यस्य वाजिनः। क्रमदक्षिणले वृक्ता दल तेन श्रूषाका । ३२॥ वीव्यानवाणि परिव नक्षत्राणि रविर्वणाः

हासकरी व विकेता श्रूषामाराणि भर्ववाभ ३३४

सेल का रच तीन चन्नों कला है। उसके बाप और दक्षिण भाग में कुन्द पुष्प के समान धक्ल वर्ण वाले दस अब जुले हुए हैं। इसी रच से निशासर चन्द्रभा सूर्य के समान (अपनी) कक्षा में स्थित होकर नक्षत्रों के मध्य परिचर्या अस्ता है। हे विप्रेन्दो । चन्द्रमा में कमक: हास और

वृद्धि सद्य भ्रष्ट के आधार पर होती रहती है। स सोपः शुक्लपक्षे तु भास्करे परतः स्थिते। आवृर्यते परस्यान्ते सततञ्जैव ताः प्रमनः॥३४॥

ज्ञकलपक्ष में सूर्व पर भाग में स्थित रहते पर उसकी प्रभारांकि से वह सीम (कन्द्रका) पर भाग के अन्त में

निरन्तर आपुरित होता रहता है। होनं पेतं सौ: सेस्माप्यायपति नित्यदा। एकेन रहिन्दा किया: सुवृष्णास्त्रेष्ट भास्कर:॥३५॥

एक सूर्वस्य वीर्पेज सोमस्याध्ययिता तनुः। पौर्जपास्यां स दृश्येस अंधुर्जी दिवसक्रमात्। ३६॥ हे विश्ले ! देवताओं द्वारा पान किये जाने के कारण श्रीण

हुए चन्द्रमा को सूर्य सुबुस्सा नामक एक ही किरन से नित्य आप्यायित करते हैं। सूर्व के तेज से आप्याप्या चन्द्रमा का वह ऋषेर (पृष्ट होकर) दिन के ऋषानुसार पूर्णिक को सस्पूर्ण रूप से दिखायी देता है।

प्रेपूर्णेयर्द्धयासेन वं स्रोपमस्वात्पकम्। पिवन्ति देवता दिवा यतस्वेऽप्रवयोजनाः॥३७॥

है विद्रो। आधे महीने तक देवता लोग उस अमृतस्वरूप सम्पूर्ण सोम का पान करते हैं, क्योंकि दे अपूत का भोजन करने काले डोते हैं।

ततः प्रसद्ये भागे किश्विचित्रे बलात्यके। अवराद्धे पितृगया जयन्त्रं पर्युवासते॥३८७

पिवन्ति दिलवं कालं लिखा उस्य कला तु या। स्वानुसम्बर्धे पृथ्वो स्वयिन्दोरमुमस्विकाम्।। ३ ९ ॥

तदननर पेदहर्वे भाग के श्रीण हो जाने पर कुछ कलात्मक थाए शेष चच जाने पर अपराह में पितुगण उस भाग का सेवन करते हैं। चन्द्रमा की अवशिष्ट अपृतस्वरूपिणो. सुधामयो तथा पवित्र कला का पितृगण दो लद (काल-विशंच निमेष) तक पान करते हैं। नि सूर्वं तदमावास्यां भवस्तिस्यः स्ववासृतम्। पासकृष्टिमवास्थनि पितरः सन्ति निर्वता-॥४०॥ न सोपस्य विनाशः स्वात्सुवा चैव सुपीयते। एवं पूर्वनिफ्तिऽभ्य क्षषो वृद्धित सत्तमा ॥४१॥ अमावस्या के दिन (चन्द्रमा को) किएमों से निकलने वाले स्वधारूपी अमृत का पान करने से पितृगण पूरे महीने तक तम होकर निर्वत हो जाते हैं। देवताओं के द्वारा अमृत का पान किये जाने पर भी चन्द्रभा का विनाश नहीं होता है। हे श्रेष्ठजनो इस प्रकार सूर्य के कारण चन्द्रमा के क्षय एवं मृद्धि का ऋम चलता है। सोपपुत्रस्य चार्टापिर्वाजिपिर्वायुवेगिपिः वारिजैः स्वन्दने युक्तस्तेनासी वाति सर्वतः॥४२॥ सोमपुत्र (बुध) के रक्ष में वायु के समान केगबान और बत से उत्पन्न आठ पोड़े जुते रहते हैं। वह बुध उसीसे सर्वत्र गमन करता है शुक्रस्य भूमिनैस्दैः स्यन्दनो दशपिर्दतः। अष्ट्रिक्सिए पीयस्य त्वो हैनः सुशोकरः॥४३॥ बृहस्यते रक्षेऽष्टम्भः स्यन्दनो हेपनिर्यितः। रवो रूपमयोऽष्टाचो मन्दरमयसर्निर्मतः॥४४॥ स्वर्णनोर्मास्करारेष्ठ त्रवाष्ट्रामिईवैर्वृत । एते महाप्रहाणो वै सपाख्याता स्वश्च वैशा४५॥

स्वां रूप्यमयोऽहास्त्रो मन्दरमायसमितिः॥ ४४॥
स्वर्णानोर्णास्कारेष्ठ त्याहामिईवैर्द्त ।
एते महाप्रहाणां वै समाख्याता रक्ष्ण वै॥ ४५॥
शुक्र का रम भूमि से उत्पन्न दस घोड़ों से और मंगल का
स्वर्णमय अत्यन्त सुन्दर रच आठ घोड़ों से युक्त रहता है।
बृहस्पति का भी आठ घोड़ों से युक्त रथ स्वर्णनिर्मित है।
शानि का लोहे से निर्मित रथ रूप्यमय है और आठ घोड़ों से
संयुक्त रहता है भूर्य के शत्रु रहु का रम भी बाठ असों से
स्वृक्त है। इस प्रकार महाग्रहों के रघों का धर्णन किया गया
है।
सर्वे युवे प्रहामाना निक्का खबुरियमिंगः।
प्रहर्मताराज्यानि युवे चक्कायसेवतः।
ध्रमनि धामयन्त्रेने सर्वाप्वनिकारियमिंगः॥ ४६ ह

ये सभी महाग्रह वायु को रश्मियों के द्वारा श्रुव में आबद्ध हैं। सभी वह, नक्षत्र और तासगण भी श्रुव में पूर्णत: निबद्ध होकर वायु की रश्मियों द्वारा श्रमण करते हैं और श्रमण कराते रहते हैं इति श्रीकृषंपुराणे पूर्वचाने मुक्तकोले

चतुश्रत्वारिशोऽध्यायः;

(भवनकोश विन्यास)

प्रवादर्घ्यं महर्लोकः कोटियोजनविस्तृतः,

विवत्वारिक्षोऽकाषः॥ ४३॥

सूत उवाच

काले हैं।

कल्पासिकरिणस्तत्र संस्थिता हिजपुक्तवा ॥ १॥ सूतवी बोले— हे द्विपश्रेष्ठो ! ध्रुव के ऊपर एक करोड़ योजन विस्तार वाला भहलींक है। वहाँ कल्प के अधिकारी हो निवास करते हैं। जनलोको महलोंकास्या कोटिहयात्मकः।

जनलंकातपोलोक कोटिजयसमन्तित । वैराजासात्र वै देवाः स्थिता द्वाइविवर्किताः॥३॥ इसी प्रकार महलॉक से ऊपर दो करोड योजन विस्तृत

सनकाद्यास्तवा तत्र संस्थिता ब्रह्मणः भुवाः ॥२॥

जनलोक है। वहाँ ब्रह्मा के (मानस) पुत्र सनकादि रहते हैं। जनलोक से कपर तप्रोलोक तीन करोड़ योजन वाला है। वहाँ संवापमुक्त देशज नामक देवता रहते हैं। जाजायत्यत्स्वस्थलोक: कोटियट्केन संयुतः।

अपुनर्पारको नाभ बहालोकस्तु स स्पृतना ४॥

अप्त लोकपुर्स्नह्या विश्वसमा विद्यमावनः। अस्ते स वोगिमिर्निस्यं योग्या खेगाव्यां परम्॥५॥ प्राजापन्य लोक के ऊपर छः करोड़ योजन का सत्यलोक है। यह अपुनर्मारक (पुनः मृत्यु न देने खला) नामक ब्रह्मलोक कहा गया है। यहाँ विश्वसमा, विश्वभावन, लोकपुरु

ब्रह्मा परम योगापुत का यानकर योगियों के साथ नित्य घास

दसनि कायः हाता नैष्ठिक बद्धवरिषः। वेरिनसापसाः सिद्धा जापकः परमेहिन ॥६॥ वारं वक्षोपिनामेकं गत्कता परमं वदम्।

हारं वद्यांपनाथकं गच्छना परमं पदम्। तत्र गावा न शोधनि संविद्युः सं व लंकरः॥७॥ पूर्वभागे चतुःक्षतार्विशोऽच्यायः

81

शान्त स्वभाव काले वितिष्ण, वैशिक ब्रह्मचारी, योगी, तपस्त्री, सिद्ध तथा परमेष्ट्री का जप करने वाले यहाँ निवास करते हैं परमपद को प्राप्त करने वाले योगियों का वह एकमात्र द्वार है। वहाँ पहुँचकर जीव स्थेक नहीं करते हैं। वही विष्णु और वहां संकर है।

वही विष्णु और वही शंकर है।

सूर्वकोटिम्तीकाई पूर्व तस्य दुरासदम्।

न में वर्णीयेष्ट्रं सक्यं ज्वालामलासमानुस्तम्। ८॥

तम्र भागवणस्यापि मध्यं प्रकृषाः पूरेः

सेते तम्र हरिः श्रीमान्योगी माद्यामयः परः॥१॥

कर्महो सूर्य के समान इस का पुर अत्यन्त दुर्गम है
अग्निशिखा की मालाओं से उमाम इस पुर का वर्णन करना

मेरे लिए संभव नहीं है। मुद्दा के इस पुर में नामयण का भी
भवन है वहाँ माखामय परम यागी श्रीयुक्त हरि स्थन करते

स विष्णुलोकः कवितः पुनरावृत्तिवर्जितः। बानि तेत्र महात्मनो वे प्रयत्ना जनाईनम्॥ १०॥ कद्भौ नद्शहासदनात्षुरं ज्योतिर्पयं शुप्तम्। वहिना च परिक्षितं वज्ञास्ते भगवान् हरः॥ ११॥ देव्या सह महादेवश्चित्त्यमानो मनीविधिः। वोगिधि शतसाहस्त्रैपृतै स्द्रैश संवृतः॥ १२॥ पुनर्जन्म से गीतत वह विष्णुलोक कहा गया है जो नादंन के शरणनगत हैं, वे महात्मा वहाँ जाते हैं। उस

जनादंन के जरणागत हैं, ये महात्मा वहाँ जाते हैं। उस जहां सदन से ऊपर एक ज्योतिर्मय, अग्नि से परिव्याश कल्याणकारी पुर है। वहाँ सैंकड़ों, हजारों योगियां, भूतों तथा रहों से परिवृत, मनीवियों के द्वारा ध्यान किये जाते हुए वे भगवान् हर महादेव देवी पार्वती के साथ निकास करते हैं।

तत्र वे वर्षिव निरता प्रस्ता वे ब्रह्मचारिकः।
मस्पदेवपराः शान्तास्तावसाः सत्यवादिनः॥१३॥
निर्मया निरद्रह्मराः कावकोषविवर्ष्णितः।
द्रह्मयनि इद्धाणा युत्ता स्ट्रलोकः स वे स्पृतः॥१४॥
वहाँ वे सी उपासकः मकः जाते हैं जो ब्रह्मचारी,
मस्पदेवपरायण, सान्त, तपस्वी और सत्यवादी हैं, जो

भमत्वरहित, अहंकारकृत्य तथा कामकोध से वर्कित हैं ब्रह्मज्ञानसम्पन्न हो इसका दर्शन कर पाने हैं। वही कदलोक कहा गया है। एते सक महभनोकाः पुविस्थाः परिकोर्निताः।

एवं स्था महास्थाकाः प्रावकाः पारकाणायाः । महातलादवश्चामः, पानालाः सन्ति वै द्विजाः॥१५॥ महातलं स पातालं सर्वस्तापलोमितम्। जासादैर्विक्यैः सुग्नैदैकतापतनेर्युतम्। १६॥

है द्विजों में सात पृथ्वी के महालोक कहे गये हैं। (पृथ्वी के) अधीभाग में महातल आदि पाताल हैं। महातल नामक पाताल सभी रहों से सुराधिक और अनेक प्रकार के महलीं और सभ देखारों से सुराधिक और

आताल सभा रक्षा स सुरावभव आर अनक प्रकार का महत्त और सुध देवालयाँ से युक्त है। अननेन च संयुक्त मुचुकुन्देन बीयता। वृषेण बलिना चैव पाताले स्वर्गकसिनात १७॥

शैलं रसातलं शार्कां हि तलातलम्। मीतं सुकलिक्पुकं निकलं विदुष्णापम्।।१८॥ यह अनना (नाग), भीमान् मुचुकुन्द एवं पाताल-

स्वर्गवासी राजा कलि से युक्त है। हे विद्रो! रसातल पर्वतमय है. तलातल जर्कशमय है। सुतल पीतवर्ण का नितल विदुष्त (मूँगे) के समान कमक वाला कहा गया है।

मितं च विवासं प्रोक्ते तस्त्रीय विजेवरम् सुपर्णेत मृत्रिक्षासम्ब वासुकिता सुधम्॥ १९॥ रसाकसमिति स्वातं तत्त्रान्येष्ठ निवेविकम्। विरोधनद्दिरम्बासकारकार्येष्ठ सेविकम्॥ २०॥ तस्त्रतसमिति स्वातं सर्वज्ञोत्रासम्बन्धाम्।

वितान हैत वर्ण का और तल अहंत वर्ण का कहा गया है हे मुनिश्रेष्ठों शुभ रसातल गरुड़, वासुकि तथा अन्य (महात्पाओं) से संवित है। विरोचन, हिरण्याक तथा तक्षक आदि के द्वारा सेवित तलातल सर्वशोधासम्पन्न है।

वैक्तेयादिष्यक्षेत्र कालनेषिपुरोगमै ॥ २ १॥ पूर्वदेवैः समाकीणं सुतलक्क वक्त परैः। निकलं वकनार्थक्क तारकाम्बिपखेलका। २ १॥

सुतल वैनतेय आदि पश्चिमों और बहलनेमि आदि अन्य बेह असुरों से समाकीर्ण है. दस्ते प्रकार तारक. अग्निमुख आदि बचनों से नितल सेवित है।

जन्मकार्थस्तवा नगै सहादेनसूरेण घर कितलं चैव विख्यतं कम्मलाहीन्द्रसेवितम्॥२३॥ महाजन्मेन वीरेण हवजीयेण बीपता। लकुकर्णेन सम्पित्रं क्या नमुचिषुर्वकैः॥१४॥

तवान्यैर्विक्वेर्नार्गस्थलक्केट सुरक्षेष्मस्य। तेथामवस्तासरकाः कूर्माचाः परिक्वेर्तिताः॥२५॥

अप्यक आदि नागों से, असुर प्रश्नाद से और कम्बल नामक नागराज से सेवित वितल प्रसिद्ध है। यह पहाजम्भ और बीर धीमान् हषप्रीक्ष से (भी संवित) है। तस नामक पाताल शंकुकर्ण से युक्त और प्रधान नमुचि आदि दैत्यों तथा अन्य विविध प्रकार के नाणों से शोधित है। उन (पातालों) के नीचे कूर्य आदि नरक क्ताये गये हैं।

श्वरिवस्तेषु पञ्चले व ते वर्णीयतुं क्षमाः पातालानाव्यकारते होदाख्या वैकादी तपुः ॥ २६॥ कालाग्विस्त्रो योगात्या नार्तीमहोऽपि पावयः। योऽननः पर्दाशे देवां भागस्त्री अनार्दवः। तदाधार्तीयदं सर्वं स कालाग्वि स्पासितः॥ २७॥

डन उरकों में पापी लोग यातना पाते हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पाताल लोक के नीचे रोव नामबाली वैद्यानों पूर्ति स्थित है, जिसे कालाग्निस्ट, योगात्मा, नार्सिंह माधव, अनन्त, देव और नागरूपी जनार्दन भी कहते हैं यह सब जगत् उन्हों के आधार पर है और वे कालाग्नि के आधित हैं।

तमाविश्य महायोगी कालस्वद्भद्रशोधतः। विश्वज्यालामध्यकेशो जगत् संहर्यत स्वयम्॥२८॥

उस कालानि) में प्रविष्ट होकर और उसके मुख से उत्पन्न विष की ज्वालारूप होकर महायोगी ईक्टर काल स्वयं जगत का संकार करते हैं।

सहस्रमारिप्रतिमः संहर्त्त शंकरो भवः। वापमी शाव्यकी पृतिः कालो लोकप्रकालनः॥२९॥

हजारों भारक के समान, संहारकतो वह (काल) शंकर भव हो हैं वह सम्भू की नामसी मूर्ति है। वही काल सब लोकों को ग्रास करने बाला है।

> इति श्रीकृषंपुराते पूर्वभाने शुवनकियासे धतुष्ठत्वारिकोऽध्वातः ॥४४॥

> > पञ्चनतारिशोऽच्यायः

(भुक्नकोज्ञ में पर्वतादिसंख्य)

सूत उवाध

यतद्वकाष्ट्रमाण्यसं चदुर्शस्त्रवयं महत्। अतः यरं प्रस्कृयापि पृत्तेष्टस्यास्य निर्णवम्। १॥

सूतजी बोले— इस चौदह प्रकार के प्रहान् ब्रह्माण्ड का वर्णन किया गया है इसके बाद इस भूलोक के निषंध (वृत्तान्त) को कहेंगा। जन्मूद्रीयः प्रमानोऽधं स्तरः स्तरःमतिरेव च। कुतः क्रोन्नस्य साकस मुक्तस्थीत ससयः॥२॥ एते सस पर्यद्वीपाः समुद्रैः ससमिर्वतः। द्वीपादद्वीयो पर्यमुक्तः सागरकापि सागरः॥३॥

(भूलोक में) यह जम्बूद्वीय प्रधान है और प्लक्ष, शाल्मिल, कुश, फ्रींब, साक तक सतम मुक्तर द्वीप है ये सातों महाद्वीप सात समुद्दों से धिरे हुए हैं, एक द्वीप से दूसय द्वीप तथा एक सागर से दूसरा सागर महान् वसाया गया है सारोदेश्वरसोदश सुरोदश सुतोदकः।

द्ध्येदः श्रीरसस्तिनः स्वाद्द्दष्टेति सागराः॥४॥ पञ्चानत्कोटिवस्तीर्मा ससपुत्र वरा स्मृता। होपैश सप्तिर्वृक्ता योजन्त्रवां सम्पन्तः॥५॥ शारादक, इश्वरसोदक, सुरोदक, भृतोदक, भीरोदक तथा स्वादूदक— ये (सात) समुद्र हैं समुद्र सहित यह पृथ्वी पदास करोड योजन विस्तार वाली है यह मारों और से

जप्यूद्रीय समस्तानां सब्ये जैव व्यवस्थितः। तस्य मध्ये पद्मपेर्स्ववेद्युतः कनकप्रपः॥६॥ चतुरशीतिस्वद्भत्तो योजनैस्तस्य द्योस्कृतः। प्रविष्टः योजनास्तादद्यविज्ञन्यूर्जि विस्तृतः॥७॥

सात द्वीपों से परिबेहित है।

समस्त द्वीपों के मध्य में जम्बूद्वीय स्थित है। उसके बीच में स्वर्ण के समान प्रथा युक्ति महामेर प्रसिद्ध है। उसकी ऊँचाई चौत्तस्त्रे हजार बोजन की है। नीचे की ओर यह सोस्त्र योजन तक प्रक्रिह है और कपर की और बत्तीस योजन तक विस्तृत है।

पूलं बोडशसाइस्रो विस्तारस्तस्य सर्वतः। भूष्यस्यास्य शैलोऽसौ खर्णिकालेन संस्थितः॥८॥ हिम्बान् हेमकूळ्ड निष्णक्षास्य दक्षिणे। नीलः क्षेत्रक्ष सुद्धो च उत्तरे वर्षपर्वताः॥९॥

उस मेर के मूल में जारों और सोतह हजार वोजन का विस्तार है। यह पर्वत इस पृथ्वों रूप कमल को कॉर्णका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिणधार में हिमवान, हेमकृट तथा निषध और उत्तर में नील, बंत एवं मृङ्गी नामक वर्ष पर्वत स्थित हैं।

रुक्तप्रमाणी हो मध्ये दशहोनासमापरे। सहस्रहितपोच्छावासस्यहिस्तरिण्डा वेश १०॥ हनमें दो (हिमालय एवं हेमकूट वर्षपर्वत) एक लाख बोजन परिमाण बाते हैं और अन्य (वर्ष पर्वत) दसगुना कम विस्तार वाले हैं इनकी ऊँचाई दो हजार क्षेत्रन की है और उनका विस्तार (चौड़ाई) भी उतना ही है।

भारतं इष्यमे वर्षे ततः किन्युस्त्ये स्मृतम्। इरिवर्षे वर्षेकान्यन्येरोईक्रिणतो द्विताः॥ ११॥ रण्यकश्चोत्तरं वर्षे वस्त्रीकानु द्विरणम्यभ्। उत्तरे कुनवर्षेष वर्षेते भारतस्त्रथा॥ १२॥

है द्विजो । मेर के दक्षिण की तरफ प्रवम भारतवर्ष, तदनन्तर किंपुरुष वर्ष और फिर हरिवर्ष तथा अन्य स्थित हैं। उसके उत्तर में रम्यक, हिरण्यय एवं उत्तरकुर वर्ष है ये सभी भारतवर्ष के समान हैं

नवसङ्ख्येकैकयेतेचां द्विजसत्तमाः इलावृतञ्ज नन्मयं नन्मय्ये मेरुठव्हिनः॥१३॥ मेरोछतुर्दशं तत्र नवसाहस्रविसारम्। इलावृतं महामागछस्वारस्तव पर्वताः॥१४॥

हे द्विजन्नेहो इनमें से प्रत्येक ती हजार योजन विस्तृत है इनके मध्य में इलावृत वर्ष है और उसके भी बीच में उन्नत मेरु पर्वत है हे महाभागो। वहीं मेरु का विस्तार चौदह हजार है और नौ हजार योजन वाला इलावृत है। उसमें चार मर्वत हैं।

विष्कष्मा रविता मेरीयॉजन्तवृतमृच्छिताः। पूर्वेण पन्दते नाम दक्षिके गन्तमादनः॥ १५॥ विपुलः पक्षिमे पार्से सुपार्यक्षांतरः स्मृतः। कदम्बातेषु जम्बूछ पिणलौ वट एव च॥ १६॥

मरू के त्यास के रूप में एकित इनको काँबाई दस हजार बोजन को है इसके पूर्व में मन्दर, दक्षिण में गन्धमादन, पर्शिम भाग में विपुल और उत्तर में सुपाई नामक पर्वत कहा गया है उसमें कदम्ब, जम्बू, पीपल और बट वृक्ष हैं।

जम्बूद्रीयस्य सा जम्बूर्नायहेतुर्यहर्ययः महागळप्रयाजार्तेन जंब्दास्तस्या फुलानि सा। १७॥ फार्त्ति मुध्ता पृष्ठे सोर्ययाजानि सर्वतः। रसेन तस्याः प्रस्ताता स्त्र जम्बूनदी विशे॥ १८॥

हे महर्षियों यह जम्यू वृक्ष ही जम्बुद्धीय नाम पहने का कारण है उस जम्बूब्ध के फल महान् हायों के प्रमाण वाले होते हैं। पवंत के पृष्ठ भाग पर गिरने से वे फल फट जाते हैं। वहाँ उनके रस से प्रवाहित हुई नदी जम्बूनदी के नाम से विस्थान है। सिरतावर्तने कापि पीयतं तत्र कासिनः। म स्वेदो म च दौर्गस्कं म जरा नेद्रिवहवः॥१९॥ म ताप स्वच्छपम्यतं गासौख्यं तव जावते। तत्तीरपुद्रसं प्राप्त वायुगा भूविश्वेविक्षम्॥२०॥ कामुनदाख्यं सर्वति सुवर्णं सिद्धभूवण्।

वहां के निवासी उस नदी के रस का पान करते हैं। वहाँ (उस रस का पान करने से) स्वच्छ मन वाले मनुष्यों को न पस्तोना आता है. न उनमें दुर्गन्ध होती है, न वृद्धावस्था आती है और न ही उनको इन्द्रियों सीण होती है। उसके तट पर स्थित मिट्टी के रस का वायु हास शोवण कर लेने पर जाम्बून्ट नामक मुवर्ण होता है, जो सिद्धगण का आभूषण है

भद्रम्य पूर्वतो पेरोः केतुमात्स्य पश्चिमेश २१॥ वर्षे हे तु मुन्त्रिद्धास्त्रवोर्क्ष्ये इस्तकृतम्। वर्षे चैत्रस्तं पूर्वं दक्षिणं क्यमस्त्रम्॥ २२॥ वैद्यानं पश्चिमं विकादृत्तरं सक्तिवृर्वनम्।

मेरु के पूर्व में भट्टाश, पश्चिम में केतुमाल नामक दो वर्ष हैं मुनिश्रेहो। उन दोनों के मध्य इत्सवृत वर्ष हैं पूर्व में वैत्रस्य वन, दक्षिण में रान्धमादन, पश्चिम में वैश्राज और उत्तर में सविश्वयन जानना चाहिए।

अरुमोदं महामद्रप्रसितोदहः मानसम्॥ २३॥ सरास्येतानि चत्वारि देवधीम्यानि सर्वदा। सितान्तहः कुमुद्रांशं कुस्ती मान्यवीस्तवा॥ २४॥ वैकक्को पणिशेत्स्यः कुस्तांश्चलोत्तमः। पदानोलोऽच स्वकः संबिन्दुर्थन्द्रस्तवा॥ २५॥ वेणुगांसैय मेपस निक्को देवपर्वतः इत्यंते देवर्राध्याः सिद्धायास्यः स्कीर्तिताः॥ २६॥

अपने द्वपादमा सिद्धानात प्रकारका स्थाप उन वर्षे) में अरुणेंद्र, महाभद्र, असितोद और मानस नामक चार सरोवर हैं। ये सदा देवताओं द्वारा उपभोग किये जाते हैं सितान्त, कुमुद्धान, कुरुरी, मास्यवान, कैक्ट्र, माजरेल, उत्तम पर्वत बृक्षवान, महानोल, रुप्तक, सबिन्दु, मन्दर, वेणुमान, संघ, निषध एवं देवपर्वत— पे सभी देवताओं द्वारा निर्मित हैं और इन्हें सिद्धों का कासस्यान कहा गया है

अस्मोदस्य सरसः पूर्वतः केससयलः। विकृतः स्वतिरक्षेष पत्तुते स्वयक्षस्या॥१७॥ निक्यो वसुपास्य स्वत्युत्तितित्रसः स्वृतः। समूलो वसुवेदिशं कुरुवर्शिय सानुमान्॥२८॥ ताप्राधासक विज्ञालक कुमुक्ते वेणुपर्वतः। एकनुक्ते महामैलो नव्यक्तेलक विक्षकः॥२९॥ महारोलोऽथ कैलाओ हिमवंश्रवलोत्तमः॥ इत्येते देवचलित उत्कटा, पर्वतोत्तमाः॥३०॥

अरुणोद सरोवर के पूर्व में केसराचल, त्रिकूट, सितर, पतङ्ग रुचक, निषध, बसुधार, कलिङ्ग त्रिशिख, सामूल, वसुवेदि, कुरुर, सानुमान, ताम्रात, विज्ञाल, कुमुद, वेणुपर्वत, एकशृङ्ग, महाशैल, भज्ञत्रैल, पिड़क, पड़शैल, कैलास और पर्वतों में उन्नम हिमवान्— ये सभी देवताओं द्वारा सेवित अनि उन्नम पर्वत है।

महाभद्रस्य सरसो दक्षिणे केसरायलः।
जिल्लियसभा वैदूर्वः कपिलो गन्यमदनः॥३१।
जास्त्रिस्त सुराम्बुस्त सर्वगन्यावस्थेतमः।
सुपार्यस सुपस्य कंकः कपिल एव च॥३२॥
विरवां महावस्त्रस सुस्त्रस महावसः।
असनो प्रपृष्णेस्तद्ववित्रमृत्ये महावसः।
कुपुदो मुकुटक्षेत भाष्युरः कृष्ण एव च।
पारिवातो महाशैलस्त्रदेव कपिलावसः॥३४॥
सुवेशः पुण्डरोवस्त्र महावस्त्रसेव च।
एते पर्वतगनस्य सिद्धगन्यवैसेविताः॥३५॥
महायद सरोवर के दक्षिण में-- केसरावल, शिक्षितास,

महागद् सर्ववर के द्राक्षण म— कसरावल, श्राक्षवास, वैदूर्य कपिल, गन्धमादन, जारुधि, सुराम्बु, इसम पर्वत सर्वणम्ब, सुपार्च, सुपक्ष, कङ्क कपिल, पिक्कर, भद्रवाल, सुसक महावल, अञ्चन, मधुन्यन, चित्रशृद्ध, महालय, कुपुद, मुकुट, पाण्डुर, कृष्ण, पारिचात, महाशैल, कपिलाचल, सुवेण, पुण्डरीक और महामेय— ये सभी पर्वतराज सिद्धों और गन्धवीं सेवित हैं।

असितोदस्य सरमः विद्यमे केमराचलः।
सङ्गुकूटोऽध कृषमे इसे नागरत्वैव सा।३६॥
कालस्यः जुक्रशैलो नीलः कमस एव चा।
पारिजाते महारीलः होतः कनक एव चा।३७॥
पुष्पक्य मुनेका कराहे विस्कारत्वा।
स्पूरः कविस्कीय महाराजित एव चा।३८॥
इत्येते देवगन्वर्वसिद्धकीश सेविताः।
सरसो मानसम्बेह उसरे केसराचलः॥३९॥
वसितोद सरोवर के पहिम में केसराचल, संखक्ट,

आसताद सरावर के पाइम में कसग्रवल, राखकृट, कृष्म. हंस, नाग, कालाइन, शुक्तरील, नील, कमल, पारिकात, महाशैल, रील, कनक, वाग्रह, विरचा, मयुर, कपिल तथा महरकपिल-- ये सभी (पर्वत) देव, गन्धर्व और सिद्धों के समूहीं द्वारा सेवित हैं। मानसरीवर के उत्तर में केसराचल नामक पर्वत है। एतेवों सैलपुरुवानामनारेषु पर्वाक्रमम्।

सन्ति चैवान्तरहोण्यः सर्रासि च वनाति च।।४०॥ वसन्ति तत्र मुनवः सिद्धाः व दक्षणाध्याः। प्रसतः सानारजसः सर्वदुःखविवर्णिताः॥४१॥ वर्षाः सर्वति के साम सामानाः से 'अन्यानी

इन प्रमुख पर्वतां के मध्य यखक्रम से 'अन्तरद्रोभी' नामक जलाक्रम, सरोवर और अनेक वन हैं। वहाँ मुनिगण और सिद्ध निवास करते हैं. वो ब्रह्मपावयुक्त होने के स्वरण शान्त हुए रजोगुण वाले, प्रसन्तमित और सभी दु:खाँ से

इति श्रीकूर्यपुरानो पूर्वभागे भुवनकाले धर्वतसंस्थाने पञ्चकवारिलोडाकाय:श४५%

> षट्चत्वारिङ्गोऽध्यायः (मुदनकोल विन्यास)

सृत ञ्वाच

रहित हैं।

चतुर्दससहस्राणि योजनानां यहपुरी। मेरोरुमरि विख्याता देवदेवस्य वेवसः॥१॥ त्यास्ये धनवान् दृष्टाः विश्वास्य विद्यपावनः॥ उवास्ययानो योजनैर्जुनीनो्रेक्नलंबरै.॥२॥

सूतजी बोल्रे— देवाधिदेव बहुब की मेरु के ऊपरी भाग में चौदह हजार योजन जिस्तृत नगरी विख्यात है। वहीं विश्वभावन विश्वलमा भगवान् बहुब निकास करते हैं। योगोन्द्र, मुनीन्द्र, उपेन्द्र (जिच्छु) और लंकर हास उनकी उपासना की जाती है

तत्र देवेसरेज्ञानं विकारमानं ज्ञानतिम्। सन्तकुपारः ध्यवानुपारते निरयमेव हि॥३॥ स सिद्धान्तविकंदर्वेः पूज्यमानः सुरैरचि। समस्ये योजयुक्तारमा पीरवा तरपरमापृतम्॥४॥

वहाँ ईरतन देवेसर विश्वातमा प्रजापति की भगवान् सनत्कुमार नित्व ही उपासना करते हैं। वे योगान्या सिद्ध, ऋषि, गन्धर्व तथा देवताओं से पृष्टित होते हुए परम अमृत का पान करते हुए वहाँ निवास करते हैं। तत्र देवाविदेवस्य शण्योरमिक्तोजसः। दीतमायकर्व शुग्रं पुरस्ताद्वाह्नणः स्थितप्रप्रा दिव्यकान्तिसमायुक्तं चतुर्ह्यारं सुशोधनम्। महर्विगणसंख्येणं कृत्विद्धिनिवेकितम्।।६॥

वहाँ देवों के आदिदेव, समित तेजस्वी तंभु का शुध एवं प्रदोत मन्दिर है, जो कहा। के निरास के सामने ही स्थित है। यह दिख्य कान्ति से युक्त, चार द्वारों वाला. अल्पना सुन्दर, महर्षियों से परिज्यास और ब्रह्मवेशाओं द्वारा सेवित है।

देख्या सह महादेवः हाहाङ्क्राक्कॅकिलोचनः। रमते तत्र तिश्रेकः प्रमधे प्रमधेश्वरः॥७॥

चन्द्रमा, सूर्य और अग्निरूप (तीन) नेत्रों वाले विशेषर महादेव प्रमधेषर देवी (पार्वती) तका प्रमधनकों के साथ वहाँ रमण करते हैं।

तत्र बेदिबदः ज्ञाना मुनवो इक्त्यारिणः। पूजवित यहादेवं तपसा सस्ववादिनः॥८॥ तेवां सक्कान्यहादेवो मुनीनां पावितात्पनाम्। मृद्याति पूजो जिस्सा पार्वत्या परकेहरः॥१॥ वहाँ वेदञ्ज ज्ञान्तवित्त मुनि, ब्रह्मचारी और सायवादी

अपनी नपस्या द्वारा महादेव की पूजा करते हैं। उन श्रह्मभाव वाले मुनियों की पूजा की साक्षात् परमेश्वर महादेव पार्वती के साथ सिर से ( आदरपूर्वक) ग्रहण करते हैं

तत्रैय पर्यतस्य क्रकाय परमा पुरी। नाम्नापरावती पूर्वे सर्वश्लोशासमन्दिताः॥ १०॥ तत्र वाप्सरसः सर्वा गम्बर्वाः सिद्धचारणः। उपासते सहस्रक्षं देवासक सहस्रशः॥ ११॥

वहीं श्रेष्ठ पर्वत (मेरु) पर पूर्व दिशा में इन्द्र की अभगवती नाम की श्रेष्ठ नगरी है जो समस्त शोभाओं से सम्पन्न है वहाँ अपसराओं का समूह, गन्धर्व, सिद्ध, चारण तथा हजारों संख्या में देवगण सहस्राक्ष इन्द्र को उपसन्ता करते हैं।

ये वार्मिका वेद्दिव्दी वागझेमपरावणाः। तेवां अत्यत्मं स्वानं देवानापपि दुर्लभम्॥ १२॥ तस्माद्वश्चिपदिन्भाने बहुरियतनेजसः। केकोवती नाम पुरी दिव्यक्ष्यंसमन्तिता॥ १३॥ जो धार्मिक हैं, वेद्दत्त हैं, यह एवं होमपरायण हैं, उनका वह परम स्थान है, जो देवताओं के लियं भी दुर्लभ हैं। उसके दक्षिण भ्रम में अधिततंत्रस्वी अग्नि की दिव्य आश्चर्यों से युक्त तेजोवती नामक नगरी स्थित है।

तत्रास्ते मनवान्यहिर्द्वाजमानः स्वतेत्रसा। वर्षिनां होमिनां स्वानं दानवानां दुरासदम्॥१४॥

भगवान् विहि अपने तेज से प्रकारित होते हुए वहाँ निवास करते हैं जप करने वालों तथा होम करने वालों का वह स्थान दानवों के लिये भी दुख्डम्म है।

दक्षिणे पर्यक्रवरे समस्याचि पद्मपुरी। सामा संवधनी दिव्या सर्वश्रीचासमन्त्रिता। १५॥ तत्र तैवस्कां देवं देवाचाः पर्युपाएकेः

स्वानं तस्त्रस्यसन्धानां लोके पुण्यकृतां नृणाम्।। १६ ॥

हस ब्रेष्ठ पर्वत के दक्षिण माग में यमराज की भी संवमनी नामक दिख्य महापुरी है जो सिद्धों तथा गन्धवाँ सेवित है वहाँ देवतागण विवस्तान् (सूर्य) देव की हपासना करते रहते हैं वह स्थान संसार में पुण्यात्मा तथा सत्य का आचरण करने वाले मनुष्यों का है।

तस्वास्तु पश्चिमे भाने निर्मातेस्तु महास्पनः। रक्षोकती नामपुरी रक्षासैः संकृता तु ना॥१७॥ तत्र ते नैर्मातं देवे रक्षासाः पर्युपासते। परकृति तो वर्गस्ता ये तु तापसवृत्तवः॥१८॥

उसके पश्चिम माग में भहात्मा निर्द्धति की रखेकती नामक पुरी है जो बातों और से राक्षसों से संवृत है। वे राक्षस वहां निष्धति देव को उपासना करते हैं जो तापसवृति युक्त भार्मिक होते हैं, वे अस पुरी को जाते हैं

पश्चिमे पर्वतवरे वरुणस्य महापुरी। नामा शुद्धवती पुण्या सर्वकामर्द्धिसंयुवा।।१९॥

पश्चिम में इस श्रेष्ठ पर्वत पर वरुण की शुद्धवती नाम की महा नगरी है। यह पुरवानवी और समस्त कामनाओं की समृद्धि से युक्त है

तत्राप्तरो गर्ण सिद्धैः सेव्यमानोऽनसाविषैः। आस्ते स वरुणो सजा तत्र गच्छन्ति वेऽप्युदाः॥२०॥ यहाँ अपसरागण, सिद्धः, और अधराविषों से उपासित राजा बरुण रहते हैं। जो संसार में नित्य जलदान करते हैं.

वहाँ ये हो जाते हैं। तस्या कार्यदेश्याने सावोरिय महापुरीः नामा गजवती पुण्या तत्रासोऽसी प्रमञ्जनः ४२१॥ अन्यरोग्ध्यानवर्षे सेस्वायनो महान् प्रयुः। प्राणायामपरः विप्राः स्थानं तहान्ति ऋकृतम्॥२२॥

उस (बरुणपुरी) के उत्तर भाग में बायु देवता की भी गन्धवती नामक पवित्र महापुरी है। वहाँ प्रभवन (बायु देवता) निवास करते हैं। वे महान प्रभु वायुदेव अपनराओं तथा गन्धर्वसमृह से सेवित हैं प्रामायाम-परस्का विप्र ही इस जाबत स्थान को प्राप्त करते हैं।

तस्या पूर्वे तु दिग्यामे सोमस्य परमा पुरी। नाम्ना कान्तिमती शुप्रा वस्तां सोमो विराजते॥२३॥ तत्र ये धर्मनिरताः स्त्रधर्म पर्युपास्ते। तेषां तद्रियां स्वानं नानाधोगसमन्तितम्॥२४॥

उस नगरी से पूर्व दिशा में सोम (क्ष्युस) की कान्तिमतो नामक शुभ्र श्रेष्ठ पुरी है. वहाँ चन्द्रमा विराजभान रहते हैं। जो भूमंपरायण रहते हुए अपने भूम का पालन करते हैं उन्हों के लिये नाना प्रकार के भोगों से संपन्न यह स्थान है

तस्यास्तु पूर्वदित्यामे शंकरस्य पहापुरी नग्ना यश्येवती पुण्या सर्वेषां सा दुरासदा॥२५॥ तप्रेशानस्य भवनं स्ट्रेणाविष्ठितं शुप्पम् ग्लेस्टरस्य विपुलं तत्रास्ते स गणावृतम्।२६॥

उसके पूर्व की ओर भगवान् संकर को यशीवती नाम की पवित्र महापुरी है, जो सब के लिये दुर्शभ है। वहाँ इंशान (शंकर) को सुन्दर भवन हैं, जहां रुद्र रहते हैं। वहाँ गणेशर का विशाल भवन है, जहां गणों से आवृत वे उसमें रहते हैं

सत्र भोगादिलिप्सूनां प्रकानां परमेष्टिनः। निवासः कल्पितः पूर्व देक्देकेन जुलिना॥२७॥ विष्णपादर्गद्वक्षिकानाः स्लाकक्रिकेन्द्रमण्डलम्।

।वन्युपादवद्यान्यकाताः स्तात्तवस्य-दुपण्डलम्। समन्तद्वद्वारणः पुर्वा गंगा पतिव वै वतः॥२८॥

वहीं पर पूर्वकाल में दंबदेव सूली झंकर र परमेश्चे के भौगाधिलावी धन्तों का निवास स्थान कल्पित किया था। विष्णु के चरण से निकली हुई यहुन चन्द्रमण्डल को आफार्वित कर बहीं से ब्रह्मपुरी के बार्ग और गिरती है।

सा तत्र पतिता दिश्च चतुर्द्धा स्रभवदृष्ट्रियाः। सीता चालकनदा व सुचकुर्भद्दनामिका॥२९॥ पुर्वेषा शैक्षाचीलं तु सीता चाल्यलंखिता। ततस्य पूर्ववर्षेण भग्नशास्त्रीत सार्गवम्॥३०॥

हिजो यहाँ गिरकर यह सीता, अलकनन्य, सुचधु एवं भदा भाग से चार दिशाओं में चार प्रकार से विभक्त हो गयी अन्तरिक्ष में गमन करने वाली सोता (गक्रा) एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई पूर्व दिशा में भट्टाब वर्ष में प्रवाहित होती हुई समुद्र में बावी है।

त्रवेदालक्षत्रन्दा च दक्षिणादेत्य प्रस्तम्) प्रयाति सागरं फिल्वा सप्तमेदा द्विजीतमाः॥३१॥

मुचक्षु पश्चिमगिरीनतीत्व सकलास्तवा। पश्चिम वेतुमालास्यं वर्षे मत्वेति चार्णवम्॥३२॥

हं द्विजोत्तमो। इसी प्रकार अलकनन्द्र दक्षिण दिशा से भारत वर्ष में प्रवेश कर सात मार्गो में विभक्त होकर सहगर की ओर जाती है। उसी प्रकार सुचक्षु भी प्रक्रिम दिशा के सभी पर्वतों को पार करके पश्चिम दिशा के केतुमाल नामक

भरा तयोत्तरिपरीनुत्तरोष्ठ तया कुरून्। अतोत्य चेत्तराम्मेयि समन्वेति महर्भयः॥३३॥ आनीलनिकास्त्रभी मान्यवद्गसम्बद्धो।

वर्ष में प्रवाहित होकर समुद्र में जाती है।

तयोर्पेस्य गयो पेकः व्यक्तिकाकारसंक्षितः ह ३४॥

हे महर्षिगण और भट्टा उत्तर दिशा के पर्वती तथा उत्तर कुरुवर्ष का अतिक्रमण कर उत्तरसमृद्र में म्हिल जातो हैं नील दथा निषध पर्वती तक विस्तृत माल्यवान् तथा यन्यमादन पर्वत हैं उन दोनों के मध्य में कर्णिकाकार के रूप में स्थित मेर हैं।

भारताः बेतुमस्तास भद्राचाः कृतवस्त्वा। धर्जाणः शोळपदास्य मर्यादाशीलवास्त्रवः॥३५॥

इन मयांदा पर्वता के बाहर की तरफ संसारकाने पदा के पत्रों के रूप में भारतवर्ष, केंतुमाल, भद्राब और कुरुवर्ष स्थित हैं

जठरो देककूट्स मर्यादापर्वतानुषी। दक्षिणोत्तरमावातावानीन्त्रनिष्णवती॥३६॥ गर्थभादनकेलाको पूर्वपश्चवतानुषी। अजीतियांजनायामावर्णवान्त्रस्यंवस्थिती॥३७॥

जठर एवं देवकूट— ये दो मर्थादा पर्वत दक्षिणीत्तर दिशा में नील और निषध पर्वतों तक फैले हुए हैं। मन्धमादन और कैलास— ये दोनों पर्वत पूर्व तथा पढ़िम में फैले हुए हैं। ये दोनों अस्सी योजन तक विस्तृत और समुद्रपर्यन्त अवस्थित है

निक्कः पारिवादश पर्यादास्वीतावियौ। मेरो॰ पश्चिमदिन्माणे स्वापूर्व व्यवस्तितौ॥३८॥ पूर्वभागे सलकवारिकोऽध्यापः

प्रिपृद्धो जार्ख्यसाहदूतरे वर्वपर्वती। तास्टायापविकतागर्वाचानर्वाक्रिकती॥ ३९॥

निषध और फरियाप्र नामक दो मर्यादा एवंत मेरु की पश्चिम दिशा में पूर्व पर्वतभागों के समान स्थित हैं। इसी प्रकार त्रिजुङ्ग और ज्वलिय नामक दो वर्षपर्वत उत्तर में

स्थित है। ये पूर्व पश्चिम तक विस्तृत तथा समृदुपर्यन्त अवस्थित हैं।

पर्यादापर्वताः प्रोक्ता अञ्चावित पदा द्विताः।

जनसङ्घः स्टिता पेरोधनुरिश्च महर्पयः ॥४०॥ हे दिजो। मैंने यहाँ इन आठ मर्वाटा पर्वतों का वर्णन कर

दिया हे महर्षियो। पेरु को चारों दिशाओं में ये जटर आदि अवस्थित हैं।

> हाँत श्रीकुर्मपुराजे पूर्वभागे भुवनविन्वासे षटकावारिकोध्यायः॥४६॥

> > सप्तधत्वारिशोऽध्यायः (भवनकोश विन्यास)

सुध उचारा

तक जीवित रहते हैं

केतुमाले पराः काका सर्वे पनसमोजनाः। स्टिप्स्होत्पलपत्रापास्ते जीवन्ति वर्षावृतम्॥ १४

सुतजी ने कहा— केतुमाल वर्ष के सभी मनुष्य (काकसमान) कृष्ण वर्ण के और पनस नामक फल का आहार लंने वाले होते हैं। वहाँ की खियाँ कमलपत्र के समान वर्ण वाली (सुन्दर) होती हैं। वे सभी दस हजार वर्ष

मक्रके प्रध्याः सुकलाः तिरपञ्चन्त्रं सुसरित्यः। दशक्षंसहस्राणि जीवनी चात्रपोजना-॥२॥

भदान नामक खंड के निवासी पुरुष शुक्ल वर्ण के और कियाँ घन्द्रमा की किरणों जैसी केत होती हैं वे सब

अक्षपीजी दस हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं।

रम्यके पुरुषा नार्वो रपन्ति स्वतारपाः। दशबर्षसहस्ताणि जतानि दश यस च।। ६ ॥ चीवति सैव सत्त्वस्या न्योग्रोडफलभोजनाः।

रम्यक वर्ष में चींदी की प्रधा वाले पुरुष और खियाँ रमण करते हैं और दस इजार पन्द्रह सौ () वर्ष तक

जीवित रहते हैं। ये सत्त्वभाव में स्थित रहते हुए तथा

बटकुश के फलों का भोजन करते हैं हिरप्पचे हिरप्पामः सर्वे ब्रीफ्लपोक्ना:॥४॥

एकादशसहस्राणि शतानि दशपङ्ग वा जीवन्ति पुरुषा नार्यो देवलोकस्थित इदा।५॥

हिरण्ययवर्ष में सुवर्ण की आमा वाले सभी मनुष्य श्रीफल का भोजन करने वाले हैं और ग्यारह हजार और पन्द्रह सौ वर्ष तक सभी खी-पुरुष जीवित रहते हैं। जैसे वे

देवलोक में स्थित हों। प्रवोदशसहस्राणि ज्ञतानि दल यह च।

जीवन्ति कुरुवर्षे तु स्थामांसाः शीरपोजनाः॥६॥ सर्वे किइन्जातम् नित्वं सुखन्विदिताः। चन्द्रद्वीपे महादेवं अञ्जलि सततं शिक्षम्॥७॥

कुरुष्टर्व में दुग्ध का ही भीजन करने वाले रकाम अंग बाले मानव तेरह हजार पाँच सी वर्ष तक ओकित रहते हैं।

वे सभी मैक्त से उत्पन्न होने वाले और नित्य सुख का

उपभोग करने वाले चन्द्रदीय में महादेव शिव की सतत उपासना करते हैं।

तवा विधुक्षे विद्या मानवा हेमसनिकाः । दलवर्षसहस्राणि जीवति एक्समेजनाः॥८॥ क्जन्ति सततं देवं चतुःशीवं चतुर्पअप्।

व्याने एक: समायाव सहदं प्रक्रिसंबुवा:॥९॥ इसी प्रकार किंपुरुववर्ष में ब्राह्मण जाति के मनुष्य रहते

हैं जो स्वर्ण वर्ण को कान्ति वाले होते हैं 'वे प्लश्चवश' के फलों का भोजन करने वाले दस हजार वर्ष कक जीवित रहते हैं। ये भक्तियुक्त होकर आदरसहित चित्त को ध्यान में

समाहित करके चतुर्भज एवं चतुर्मक्ष ब्रह्मदेव का निरनार

यजन करते रहते हैं। तवा च हरिसर्वे तु महारकतसत्रिमाः।

दशवर्षसहस्राणि जोक्कोक्षुरस्रक्षियः॥ १०३ तर नारायणं देवं विश्वयोगि सनातनम्।

उपास्ते सदा विथ्य मानवा विष्युश्वविकाः॥ ११॥

इसी प्रकार हरिवर्ष में रहने वाले यहारजत के सदश कान्ति वाले, इक्षुरस (गन्ना) का भोजन करने वाले मनुष्य दस हजार वर्ष तक जोवित रहते हैं वहाँ ये मानव विष्णु

Sugar cane.

The holy fig tree (Ficus religiosa).

की भक्ति में भावित हांकर विश्वयोगि सनातन गरायण देव की सदा उपासना करते रहते हैं।

तः चत्रप्रभं सुद्धं सुद्धस्कृटिकसन्निभम्। चिमानं कासुदेवस्य मारिजानकनस्तितम्॥१२॥ चतुर्द्वारमनीयम्यं चतुरतोरणसंयुत्तम्। प्राकृरिदेशमिर्युक्तं दुरावर्यं सुदुर्गम्प्॥१३॥

वहाँ पारिजात के बन में शुद्ध स्फटिक के समान उज्जल तथा चन्द्रमा की कान्ति जैसा वासुदेत का एक विमान है चार हातें, चार तोरणों से संमुक्त तथा दस प्रकारों से मुक्त यह अनुपन, दुराधर्ष और अत्यन्त दुर्गम है।

स्कारिकैर्मण्डपैर्युक्तं देवराजगृहोपमय्। सुवर्णस्तप्यसाहसैः सर्वतः समलंकृतम्। १४॥ हेपसोपानर्सपुक्तं नान्यस्तोपलोक्तिम्। दिव्यसिहासनोपेशं सर्वजोधासपन्तितय्॥ १५॥

यह स्मिटिकजडित मण्डपों से युक्त इन्द्र के भवन के सद्दृत है तथा सभी ओर से हजारों स्वणं स्तम्भों से अलंकृत है। यह सोने की सीदियों से युक्त, अनेक प्रकार के रहतों से उपशोभित, दिव्य सिहासनों से समन्तित और संव प्रकार की शोधाओं से सम्मन्त है।

सर्राप्तः श्वादुपानीवैर्नदीष्प्रशोपशोषितम्। भारायपापरः शुद्धेर्वदस्यवनतत्परैः॥१६॥ श्रोमिषिश्च समाकीजै व्यावद्धिः पुरस्यं इरिम्। स्तुतद्धः सततं मन्त्रेर्नमस्यदिक्तः मध्यवम्॥१७॥

क्ष स्वादिष्ट जलपुक्त सर्गवर्धे और नदियों से सुन्नोभित है। यह स्थान नगवनपरावन, पवित्र, देदाध्ययन में तत्पर, पुरुष हरि का भ्यान करने वाले तथा निरन्तर पन्त्रों द्वारा माधव की स्तुति करने वाले और नमस्कार करने वाले खेनियों से ब्यास रहता है।

तत्र देखविदेवस्य विकासिक्तोजसः। सरक्षनः सर्वकासं तु महिमानं प्रकृति॥१८॥ मायनि यैव नृत्पन्ति विकासिन्यो मंगोहराः। स्त्रियो बौदनसालिन्यः सदा मण्डनतत्पराः॥१९॥

यहाँ राजा लोग देवाधिदेव अमित तेजस्वी विष्णु की महिमा का निरन्तर कोतंन करते रहते हैं। तृत्रस करने में तत्पर विलासिनी सुन्दर युवा कियाँ सदा नाचतो और माती रहतो हैं।

इलावृते एक्ष्वर्णा अम्बूरसफलाभिनः।

भारतेषु स्त्रियः पृस्ते नानासर्णाः प्रदर्शितितः। बानादेवार्यने युक्ता नानास्त्रमीणि कुर्वते॥ २ १॥ इलाइनवर्ष में स्थल के समान वर्ण बाले, जामुन के कलों का भक्षण करने वाले तेरह हजार वर्ष की आयु तक स्थित रहते हैं भारतवर्ष के त्यों और पुरुष अनेक वर्ष के स्ताये गये हैं। ये विविध प्रकार के देवताओं की आराधना में लोग रहते हैं और अनेक प्रकार के कार्ये की करते हैं।

त्रवोदशसहस्राणि क्वांजो च स्वितपुषः॥२०॥

परमायुः स्पृतं तेषां कृतं वर्षाणि सुद्भवाः। नक् बोजनसाहस्रं वर्षमेतत्प्रकीर्तितप्। १२॥ कर्मभूमिरियं विद्रा नराणायणिकसरिणाम्। हे सुद्धतो! इनकी परम आयु सौ यर्ष की कही गयो है।

हे सुद्धता ! इनकी परम आयु स्त यह का कहा गया है । यह वर्ष में हजार यहजन विस्तृत कहा गया है हे विप्रो ! यह अधिकारी पुरुषों की कर्मभूमि है। महेन्द्रो मन्त्रयः सहा: शक्तिमानुसपर्वतः॥ २३॥ विक्थक पारियालक समात कुलपर्वताः॥

इन्द्रद्वीपः कसेरुक्पान् ताप्रपर्णी गर्धस्तिमान्॥२४॥ समहीपस्तवा सौम्बो गर्म्बस्तव्य वासमाः

अयं तु स्वमस्तेषां द्वीप सागरसंखितः॥२५॥ यहा महेन्द्र, भलय, सहा, हाक्तिमान, ऋक्ष, विन्ध्य तथा

परियात्र— ये सात कृतपर्वत हैं। इन्द्रद्वीप, कलेरुक्मान्, ताप्रपर्भ, गभस्तिमान्, नागद्वीप, सौध्व, गन्धर्व तथा वारुण और वह नदम द्वीप (भारतवर्ष) स्तगर के किनारे संस्थित

योजनानां सहस्रं तु होफेऽयं दक्षिणोचरः! पूर्वे किरातास्वरवाने पश्चिमे यवनास्वता। २६॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिवा वैश्वा स्ववे शृह्यस्ववैव छ। इज्यायुद्धविणश्वाधिर्वर्तयस्य बानसः॥ २७॥

यह द्वीप दक्षिण और उत्तर में एक हजार वोजन में फैला हुआ है। इसके पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन और मध्य में ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैरुप तथा जुड़ों का निवास है। यहीं के मानव यह, युद्ध और वाणिज्य हार) जीविका क्लाहे हैं।

स्रवते पावनाः नवः धर्ववेष्ये विनिःस्ताः। इतदुष्टन्द्रमागाः च कारवृर्यमुना तका॥२८॥ इरावती वितास्त्र च विषासा देविका कुरूः। मोवती बृत्रशता च काहुदा च द्वहृती॥२९॥ कोहिसकी लोहिनी चेति हिमकस्पद्निःस्ताः। पूर्वमार्गे समञ्ज्ञारिज्ञोऽस्वायः

पर्वता से निकली हुई पवित्र नदियों बहती हैं। शतदु, चन्द्रभागा, सरम्, यमुना, इसकतो, वितस्ता, विपाशा, देविका, कुहु, गांमती, धृतपाण, बाहुदा, द्वद्वतो, कौशिकी तथा लोहिनी— ये सभी नदियों हिमवान् पर्वत से निकलतों हैं।

बेदस्मृतिबेंदबती बतनी त्रिदिया स्था॥३०॥ वर्णाञा बन्दना चैव सचर्मन्यवती सुना। विदिशा वेत्रक्रयापि पारियात्राञ्जया; स्मृता॥३१॥

वेदस्मृति. बेदबती. बतम्त्री, त्रिदिवा. क्यांशा, चन्दना, चर्मण्यवती. सुरा, विदिशा और वेत्रवती— ये नदियाँ पारियात्र पर्वत के आक्षय से बहने वाली कहां गयी हैं नर्मदा सुरक्षा फ्रोको दशार्जी व पश्चनदी।

मन्दर्भ कुरता आरम् द्रशासा च महानदा। मन्दर्भकती चित्रकृटर समसी च पित्राचिका॥३२॥ चित्रोत्पसा विशासा च मंजुल्य वालुव्यदिनी।

अक्षवत्पादमा नद्यः सर्वभागहरा नृगाम्॥३३॥

नमंदा. सुरसा. श्लोण, दशाणां, महानदी, मन्दाकिती, चित्रकृत्य, तामस्दे, पिशाणिका, चित्रोत्पला, विशाला, मयुला तथा बालुवाहिती— ये ऋशवान् पर्वत के पादपात से निकलनं वाली नदियों मनुष्यों के सभी पापों को सद्यः हरण

वापो पखेच्यो निर्तिच्या स्त्रिग्रोदा च महानदी। विज्ञा तैवरको सैस बलाका च कुपुड्यो॥३४॥

करती हैं

क्का फैर महागौरी दुनों चान्त किया तथा।

विस्थ्यकदप्रसृतास्तु सद्यः चायहरा चूणाय्।।३५॥ तापी, प्रयोग्णी, निर्वित्थ्या, शीघोदा, महानदी, विज्ञा,

वैतरणी, बलाका, कुमुद्रती, महागीरी, दुर्गा और अन्त:शिला ये नदियाँ विश्वयाचल से उत्पन्न हैं जो मनुष्यों के सभी मार्गों को तत्काल हरण करती हैं

गोदावरी भीभरवी कृष्य वेणा च क्यवता। तुंगमश्री सुप्रसंग कावेरी च हिजेतमा:॥३६॥

दक्षिणापकनतस्यु सङ्गणदाद्विन स्ता

हे डिजात्तमी गोदावरी, भीमरथो, कृष्णा, बेजा, बरबता, तुङ्गभदा, सुप्रयोगा तथा कावेरी-- ये दक्षिण मार्ग की नदियाँ सहापर्वत के निचले भाग से विकलने वाली हैं।

अनुमाला ताम्रपर्णी पुण्यकायुक्तसायती॥३७॥ मलश्रात्रिः वृता नद्यः सर्वाः शीतकलाः स्पृताः। ऋषिकृत्या विसामा च गव्यमादनगामिनी॥३८॥ ऋतुमाला, ताम्प्रपणीं, पुण्यवती और देश्यलावती— मलय पर्वत से निकली ये सभी नदियाँ शोतल जल वाली कही गयो हैं ऋषिकुरूवा और प्रिसामा गन्धमादन से गमन करती हैं।

क्षित्रा प्रत्यक्षिनो नैव ऋषीका वंशवारिणी।

मुक्तिमाध्यद्धसाता सर्वफप्दरा नृष्याम्॥३९४ सित्रा, फ्लाज़िनी, ऋषिका तथा वंशधारिषी नामक नदियाँ जुक्तिमान् पर्वत के मूल से उत्पन्न हैं और मनुष्यों के सभी पापों को दसने वाली हैं

आसां नवुपनवक्ष शतशो हिमपुद्गवा सर्वपापहराः पुण्याः समनवानहिकर्मसु॥४०॥

हे हिजबेडो ! इन सभी को सैंकड़ों नदियाँ और उपनदियाँ हैं. जो सभी भाषों को हरने वाली तथा स्वान, दान आदि कर्मों से पवित्र हैं।

तास्त्रिये कुरुयासास्य मध्यदेशस्यये गराः। पूर्वदेशस्यकारीय कामसम्पनियासिनः॥४१॥ पुण्डाः कलिङ्गा भगवा दाक्षिणात्यक्ष कृतनञ्जः।

तथापरात्तः सौराष्ट्रसृद्धः हीनासमार्जुदः ॥४२॥ पालका मलपात्रीय गरियात्रनिकस्तिः।

सौवीराः सैन्यवा हूणा माल्या वाल्यानिवासिनः॥४६॥ माद्रा समास्तवैदानाः पारसीकासमैव च।

आसो पिथनि सस्तिलं वसन्ति सरितां सदा॥४४॥ उनमें ये कुरु, पाञ्चल, सध्यदेश आदि के लोग, पूर्व के

देशों में शहने वाले, कामरूप के निवासी, पुण्डू, कलिङ्गा मगध, समस्त दाक्षिणान्य तथा अन्य सौराष्ट्रवासी, सूद्र, आधीर, अर्बुद, मालक, मलपा, पारियात्र में रहने वाले, सौबीर, सैन्धव, हूण, माल्य, बाल्यनिवासी, मदनिवासी, राम, अम्बष्ट तथा पारसी लोग इन्हों निदेशों का जल पीते हैं और इनके ही असमास सदा रहते हैं। चलारि भारते दर्वे युगानि कक्मोऽप्रकन्।

कृतं प्रेता हापरश्च कलिशान्यत्र न स्वधित्॥४५॥ कवियों (विद्वानों) ने भारतवर्ष में चार युग बताये हैं— कृत (सत्य) प्रेता, द्वापर तथा ढेलि। ये (युग) अन्वप्र कहीं

कृत (सत्य) अर नहीं मिलते

> वानि किम्पुरुवाद्यानि क्वांण्यष्टी महर्वय । भ तेषु शोको नायासो नोहेमः सुन्दर्य म था।४६॥

है भहर्षियो। किपुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं, उनमें न शोक है, न परिश्रम है, न उट्टेग है और न भूख का भय है। स्वस्ता: क्या: निरम्बूहा: सर्वट्ट:खिक्किकिंगा। रमने विकियेपाँकै: सर्वक्ष स्विरयौक्षा:॥४७॥ वहाँ सारी प्रजा स्वस्य, जातक्रुरहित तथा सब प्रकार के दु:खाँ से मुक्त है। सभी स्थिरयौक्षन खाले होका अनेक प्रकार के मानों से रमण करते रहते हैं।

> इति श्रीकूर्मपुराणे पूर्वभागे मुक्तस्थेक्षवर्षत्रं नाम सराचलारिकोऽक्यायः॥४७॥

# अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः (जम्बूहीपवर्णन)

सृत उवाच

हेमकूटिंगरेः शृङ्गे महाकूटे सुओधनम्। स्काटिकं देवदेवस्य विमानं परमेष्टिन ॥१॥

सूतवी बोलें हेमकूट नामक पर्वत के शिखर पर देवाधिदेव परपेष्ठी (शिष) का स्फटिकमणि से निर्मित एक महान् सुन्दर निवासस्थान है।

ान् सुन्दर ।नवासस्थान है। का देवाविदेवस्य भृतेशस्य त्रिश्लिनः।

देवः सर्विगपाः सिद्धः पूर्वा निर्व प्रकृति॥२॥

स देव्या निरिष्ठः सार्द्ध महादेव्यं महेश्वरः।

भूतैः परिवृत्ते नित्य भाति वत्र पिताकवृक्॥३॥ यहाँ देवगण, सिद्धगण तथा यक्षगण देवाधिदेव भृतेश

नक्ष दवाण, रक्ष-इगण तथा यक्षराण दवायदव भूतज्ञ निश्क्ती की नित्म पूजा करते हैं। ये पिनाकधारी गिरिश महेश्वर वहाँ महादेवी पावंती के साथ भूतगणों से परिवृत होते हुए नित्य सुशाभित होते हैं।

विभक्तवारुशिखरः कैलासो वत्र धर्वतः विवासः कोटिव्ह्याणां कुबेरस्य च बीमत ॥४॥

तप्रापि देवदेवस्य सवस्थावतनं महत्।

जहाँ जलग-अलग सुन्दर शिखरों वाला फैलास पर्वत है। तथा करोड़ों यक्षों तथा युद्धिमान् कुबंर का निवास है। वहीं देवाधिदेव शिव का विसाल मन्दिर है।

मन्दाकिनी तत्र पुण्या रम्बा सुविधलोदका॥५॥ नदी नामानिषैः पर्यरनेकैः सधलंकृत॥ देवदानवणमर्वव्यवसम्बद्धातिवरैः॥६॥ उपसृष्ट्रजला नित्यं सुपुण्या सुमनोरमा।

वहाँ नानाविध कमलों से अलंकृत और अत्यन्त स्वच्छे जल वाली रमणीय एवं पवित्र मन्दाकिनी नदी है। देवता, दानव, गन्धर्व, वक्ष, राष्ट्रस और किंतर उस अत्यन्त पवित्र तथा मनोरम नदी के जल का नित्य स्पर्श (स्नान, आचमन आदि) करते हैं।

अन्यश्च नहः शतशः स्वर्णपर्वत्तंकृतः॥७॥ वासां कूले तु देवस्य स्वानानि परपेहिनः। देवर्विगणजुङ्गानि तवा नारायणस्य तु॥८॥

स्वर्णकमलों से सुशोभित वहाँ दूसरी सैंकड़ों नदियाँ भी हैं। इनके किनार्स पर देवों तका ऋषियण से संवित परमेडी देव और नारायण के स्थान (देवालय) हैं।

तस्यापि शिक्षरे सुग्ने परिवासकर्य शुभग्। तत्र श्रद्धस्य विपुलं भवनं रत्यपण्डितम्। १॥ स्काटिकस्तव्यसंकुक्तं हेमप्रेपुरशोधितम्। तत्राधं देवदेवस्य विद्योर्षिकास्यनः प्रभीः॥१०॥ पुण्यक्त भवनं राज्यं सर्वस्तरेपशोधितम्। तत्र नारायकः श्रीमान् स्वस्त्या सह जगरपति ॥११॥

आस्ते सर्वेश्वर श्रेष्ठ पुरुषमानः सनातनः।

उस (हंमक्ट) के सुध शिखर पर पारिजात वृंशों का सुन्दर वन है। वहाँ इन्द्र का समिण्डित एक विशाल भवन है. जो स्फटिक मिणियों से निर्मित स्तम्भयुक्त और स्वर्णनिर्मित गोपुर वाला है। वहाँ समस्त रह्मों से उपशोभित, सभी देशों के नियामक देवाधिदेव विष्णु का एक अत्यन्त पवित्र और रमणीय भवन है वहाँ जगन्यति, सर्वेसर, बंड. पुज्यमान, सनातन जीमान नारायक लक्ष्मी के साथ स्वस

तवः च वसुवारे तु वसूनां रत्यपण्डितम्॥१२॥ स्थानानामुक्तमं पृण्यं दुरावयं सुरद्धिमाम्। रत्यवारे गिरिको समर्थीणां महत्त्वनमम्॥१३॥ सप्ताममणि पृण्यानि सिद्धावासैर्युतानि ध। तत्र हैमं चतुर्धारं क्यानीलादियण्डितम्॥१४॥ सुपृण्यं सदयस्थानं ब्रह्मण्डेऽव्यक्तजन्यनः।

करते हैं।

इसी प्रकार घसुधार एवंत पर (आठ) बसुओं के रहों से मण्डित, देवताओं से द्वेच करने वाले असुरों के लिये दुराधर्ष पवित्र स्थान हैं। पर्वतश्रेष्ठ स्वधार पर महात्मा सप्तर्षियों के सात पवित्र साश्रम हैं। वहां सिद्धों का निवास है। वहाँ अब्यक्तजन्मा भ्रह्मा का स्वर्णनिर्मित, चार द्वारों वाला, वज, एवं नीलपणि आदि से जटित अन्यन्त पवित्र विशाल स्थान है

तत्र देवर्षयो विद्याः सिद्धाः ब्रह्मर्थयोऽपरे॥ १५॥ उपासते देवदेवं फितासहर्म्य परम्। सर्वैः सम्पृतिको नित्त्वं देव्या सह चतुर्मृखः॥१६॥ आस्त्रे हिताय लोकानां शहनानां परमागविः।

हे विद्यां। वहाँ देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सिद्ध तथा दूसरे लोग अजन्मा, देवाधिदेव, श्रेष्ठ पितासह को नित्य उपासना करते हैं उनके द्वारा नित्य सम्मृजित शान्तचित्त वालों के परम गतिरूप वे चतुर्मुख ब्रह्म देवी के साथ लोकों की हितकामना से वहाँ विराजमान है।

तस्यैकपृङ्गशिकारं महापर्वस्तिकृते॥ १७॥ स्वच्छामृतजलं पुण्यं सुगर्वः सुपहत्सरः। जैगीपव्याश्रयं पुण्यं योगीन्द्रैस्पसेवितम्॥ १८॥ तत्रास्ते भववाजित्यं सर्वश्रिकं समाद्वः। प्रशानदोषेश्वद्वदेश्वितिदर्गहात्यमि ॥ १९॥

दस हमकूर) के एक उच्च शिखर पर महापर्चों से अलंकृत सुगन्पयुक्त स्वच्छ एवं अपृत के समान जेल वाला एक पवित्र महान् सरोवर है। वहाँ पर योगोन्द्रों से सुन्नोभित महर्षि जैगीपव्य का एक पवित्र आश्रम है। सान्त दोषश्च्य, महान् ब्रह्मज्ञानी एवं महास्त्रा शिष्यों से समावृत भगवान् जैग्हेंबवर) वहाँ नित्य निवास करते हैं

शंखो मनोहस्क्षेत्र कीशिकः कृष्ण एत च। सुमना बेदबादश शिष्यास्तस्य प्रसादतः॥२०॥ सर्वयोगस्ताः शान्ता मस्मोद्धित्स्तिवित्रहाः। उपास्ते महाचार्य ब्रह्मविद्यापस्यणः॥२१॥ तेषामुबहर्काय यतीनां सान्त्रयेतसाम्। साज्ञियं कुस्ते भूयो देखा सह महेश्वरः॥२२॥

राङ्क, मनोहर, कौरिक, कृष्ण, सुमना तथा बेदनाद इनके कृपापात्र शिष्य हैं। वे सभी योगपरायण, सान्त, भस्म से उपलिस शरीर वाले मझन् आवार्य तथा ब्रह्मविद्यापरायण उनको उपासना करते हैं उन शान्तिकत योगियों पर अनुग्रह करने के लिये महेश्वर देवी के साथ (उस स्थान पर) निवास करते हैं।

अनंकान्यात्रामाणि स्युक्तस्यिन् पिरिवरोत्तमे। मुनीनां युक्तयनसा सर्रासि सरितरतवाः। २३॥ तेषु योवस्ता विद्रा जापकाः संक्तेन्द्रियः ब्रह्मण्यासक्तमनसो रमन्ते हानतस्याः॥२४॥

दस दत्तम गिरिवर पर योगयुक्त क्लि वाले मृतियाँ के अन्य अनेक आक्रम तथा सरोवर और मदियाँ हैं। उनमें योगपरायण, जप करने वाले, संबत इन्द्रियाँ वाले एवं ब्रह्मासक मन वाले, जनतत्वर विश्वगण रमण करते हैं।

आस्य-वात्यत्रप्रमाय शिखाने वर्यतस्थितम्। ब्यायनि देवयीशार्व येन सर्विमिदं स्तम्॥२५॥

दे आत्मा में आत्म का आधान करके शिखान्त के अन्तरभाग (ब्रह्मरम्ब) में स्थित ईशान देव का घ्यान करते हैं, जिनसे यह सम्पूर्ण जगन विस्तारित है।

सुमेर्ध कासवस्थानं सहस्राद्धिवसप्तिषम्। तत्रास्ते भगकानित्रः ज्ञन्या सह सुरेश्वरः॥२५॥ भजनेते तु दुर्गाया मकने मणितोरणम्। आस्ते भमकती दुर्गा तत्र साज्ञान्महेस्ररी॥२७॥

हजारों आदित्यों सम्मन प्रकाशमान सुमेध पर्वत इन्द्र का स्थान है। सुरेखर भगवान् इन्द्र शची के साथ वहीं निकस करते हैं भजरील पर पुर्या का भवन है जिसमें मणियों के तोरण लगे हैं। साक्षान् महेखरी भगवती दुगा वहीं रहती हैं।

व्यास्त्रयानाः विकितैः शक्तिमेदैरितस्तरः। पीत्यः बोगापुतं सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्टब्स

योगरूपी अमृत का फन करके और ईश्वरीय अमृत को साक्षात् प्राप्त करके विविध प्रकार की शक्तियों हार: इतस्तत: उपासित होतो रहती हैं।

सुनीलस्य गिरेः शृङ्गे नानवस्तुसपुरम्बले। रक्षसानां पुराणि स्तुः सर्रासि झतझो हियाः॥२९॥ तथा पुरशतं तियाः शक्युहे महास्तो। स्काटिकसामसंयुक्तं स्क्षमणार्थमतीयसाम्॥३०॥

हं हिजो! सुनील पर्वत के विविध धातुओं से देवीप्यमान शिखर पर ग्रम्नसों के नगर तथा सैंकड़ों सरोवर हैं विश्ले इसी प्रकार भारान् पर्वत शतनृङ्ग पर स्फटिक स्तम्भों से निर्मित, अभित तेजस्वी यभी के सौ नगर हैं

श्वेतोदर्शनरे नृङ्गे सुपर्णस्य भट्टलनः। ज्ञाकारनोपुरोपेतं मणितोरणपण्डितम्॥३१॥ स तत्र गरुउः श्लोमान् साझाविष्णुरिवापरः। ध्यात्वा तत्पामं ज्योतिगुरुक्तपेवनवाव्यवम्॥३२॥ सेतोदर पर्वत के शिखार पर महात्मा सुपर्ण (गरुढ़) का स्थान है जिसके अनेक प्राकार गोपुरों से बुक्त तथा होरण मणियों से मण्डित है। वहीं साम्रात् दूसरे विष्णु समान दे स्रोमान् गरुड़ उन परम ज्योति:रूप, आत्मस्वरूप, अविनासी विष्णु का ब्यान करके स्थित एइते हैं।

अन्यव धटनं युण्यं श्रीर्थुगे मुनिर्युगयाः। श्रीदेच्याः सर्वसनाक्ष्यं हैमं समिणनोरणम्॥ ६३॥

मुनिश्रेष्ठो श्रीपृङ्ग पर दूसरा भी श्रीदेवी का एक पवित्र भवन है, जो सभी रहाँ से पूर्ण तथा स्वर्ण से बना हुआ है

और सुन्दर मणियाँ से निर्मित तोरणयुक्त है। तत्र सा परमा ज्ञतिर्विच्योरतिमन्तेरमा।

स्य सा परमा हातावण्यासानगरमा। अनतविषया लङ्गीर्जगरसंगोहनोतसुवाभ ३४॥

वहां विष्णु को अति मनोरम वह परमा शक्ति लक्ष्मी

अनन्त वैभवसम्पन्न, संसार को मोहित करने में उत्सुक रहती है।

अभ्वासो देवगर्सर्वसिद्धचारणवन्दिता। विधिन्या जगता योनि स्वत्तिविद्धालोज्यला॥३५॥ वर्तेव देवदेवस्य विष्णोतयसनं महत्त।

सरांसि तत्र सत्वारि विविद्यक्षमलाङ्गयाः॥ ३६॥

अपनी शक्ति की किरणों से प्रकाशित (वे लक्ष्मी) अगत् के मूल कारण (विष्णु) का चिन्तन करती हुई वहीं विशेषरूप

देवताओं, गन्धवीं, सिद्धों तथा चारणों से वन्दित और

से वास करती हैं। वहीं देवाधिदेव विष्णु का विशास भक्त है तथा वहीं पर विचित्र कमलों से सुशोधित चार सरोवर हैं। तक महस्रशिखरे विद्यालरपुरुष्टकम्।

रत्नसोपानसंपुक्तं सरोपिक्कोपहाँगितप्॥३७॥ १वो विपलपानीयाध्वरनीसोरपलाकराः

नेको विश्वलयानीयाद्धित्रनीत्योत्स्यलाकसः, कर्णिकारवर्गे दिव्यं तत्रास्त्रे शंकरः स्वयम्॥३८॥

इसी प्रकार सहस्रशिखर पर रहाँ की सोवियों से बने हुए और सरोवरों से सुलोभित विधाधरों के आठ नगर हैं वहाँ निर्मल बल वाली नदियाँ अनेक प्रकार के नीलकमलों का आकर हैं और कॉफकारका एक दिख्य वन है, जहां शंकर

षारिकाते महास्तक्ष्याः पर्वते हु पुरं शुप्पम्। राज्यासादसंयुक्तं घण्टाचामरमृषितम्॥ ३९॥ नृत्यदिरकार संवैतिकशेतशः शोक्षितम्। मृदंगपणकोद्धृष्टं वेणुवीकानिकदितम्॥ ४०॥

स्वयं विग्रजमान रहते हैं।

पारिजात नामक पर्वत पर महास्थ्रमी का सुन्दर पुर है, जो रमणीय प्रासादों से युक्त, घण्टा एवं च्चमर से अलेकृत, इतस्ततः नृत्य करतो हुई अपस्याओं के समृह से सुशोधित,

मृदंग एवं मुख्य की ध्वनि से गुज़ित, बीणा तथा देणु की झंकार से निवादित है।

गमवीकप्रसकीणै संकृतं सिद्धपुंतयैः। भास्त्रद्विश्वसमयुक्तं महत्त्रसादसङ्कृतम्॥४१॥ महत्रत्रपेसुरैर्जुष्टं वार्मिकाणां सुदर्शनम्। तत्र सा वसते देवी नित्यं योगपरापणा॥४२॥

महालक्ष्मोर्महादेवी किशुलवस्थारिणी। विनेता सर्वज्ञसन्त्रीयसंदृता सा च तन्मगी।) ४३॥ पश्यनि तत्र पुनयः सिद्धा ये ब्रह्मकदिनः।

वह यन्धवों तथा किनों से आकीर्ष, श्रेष्ठ सिद्धों से युक्त, अनेक देदीप्यमान पदायों से फॉरपूर्ण और बढ़े-बढ़े महलों से संकुल है। यह महान् यचेनों की द्वारा सेवित और धार्मिक जनों का दर्शनीय स्थान है वहाँ देवी महालक्ष्मी

सदा योगपरायण होकर निवास करती है। वह भक्तदेवी ब्रेष्ठ विश्तून धारण करने वाली, ब्रिनेब्स, सभी ब्राक्तियों के समूह से आवृत और तन्पयी है। यहाँ जो ब्रह्मकदी मुनिगण हैं— वे उनका दर्शन करते हैं।

सुपर्सस्योत्तरे भागे सरस्कत्याः पुरोत्तमम्॥४४% सर्वासं सिद्धबृष्टानि देवभोग्यानि सत्तमाः। पावडुरस्य गिरेः शृंगे विविज्ञहुमसङ्कृतम्॥४५॥

वसर्वाणां पुरसर्व दिव्यस्त्रोभिः समाद्वतभ्। तत्र क्रिके महोत्यिका नगः नार्यसम्बेक च॥४६॥ ऋदिति मुद्रिता क्रिके विस्तर्वेगीमतवराः।

सुपार्श्व के उत्तर भाग में सरस्वती का उदाम नगर है। हे साधुजनो। वहाँ सिद्धों से सेवित तथा देवताओं के उपभोग करने योग्य अनेक सरोकर हैं। पाण्डुर पर्वत के शिखर पर जनक प्रकार के वृक्षों से संकृत और दिल्याङ्गनाओं से

समावृत गन्धवों के सी नगर हैं। वहां मदोन्मत नर और नारियां अनेक प्रकार के विलासी भोगों में तत्पर रहते हुए प्रसन्नतापूर्वक नित्य फ्रीड़ा कस्ते रहते हैं। अञ्चनस्य विरे: शृंगे नारीपुरमन्त्रमम्॥४७॥

वसनि तत्रापारसो रम्भका रिस्तालसा । वित्रसेनादचे यह समायान्त्रस्तिनः सदाप्त४८॥ सः पुरी सर्वराज्ञका नैकासवर्णर्युवा। अञ्चलिति के शिखर पर अतिश्रेष्ट चारीपुर है. जिसमें रति की लालसा करने वाली रम्भा आदि अपसराएं निवास करती हैं चित्रसेन आदि (गन्धर्व) जहाँ सदा याचक रूप में आवा करते हैं यह पुरी सभी रतों से परिपूर्ण तथा अनेक झरनों से सम्पन्न हैं।

अनेकानि पुराणि स्तुः कौपुदे चापि सत्तमः॥४९॥ स्त्राणां सान्तरअक्षापीसरासक्तयेतसाम्। तेषु स्त्रा महत्त्वोगां महेसान्तरसानिकः॥५०॥ सम्मसते पुरे ज्योतिराज्यकः स्वानपैद्यस्त्।

हं उत्तमजनो। कीमुद (पर्वत) पर भी हान्त रजोगुण बाले रजोगुण से रहित) तथा ईंबर में आसक्त बिस बाले रुदों के अनेक नगर हैं। उनमें पहेल के अन्तर में विचरण करने घाले महारोगों रुद्रगण परम ज्योतिस्वरूप ईंबरीय स्थान को आश्रित करके रहते हैं

विद्यासम्ब गिरेः शृङ्गे क्योशानां पुरत्रवम्॥५१॥ क्दीश्वास्य कविता तत्रास्ते सं महार्गतः। तथा च जास्त्रेः शृङ्गे देवदेवस्य वीपतः॥५२॥ दोसपायतम् पुण्यं भास्करस्यामितीत्रशः। दस्यैयोचरदिकाणे चन्द्रस्थानमनुचपप्॥५३॥ वस्ते तत्र स्थारमा भणवान् शान्तदीवितिः।

पित्ररागिरि के लिखर पर भगेशों के तीन नगर हैं। तथा वहाँ नन्दांका की कपिला पूरी है जहाँ वे महाभति कस करते हैं। इसी प्रकार जारुषि पर्वत के शिखर पर अभित तेजस्वी बुद्धिमान् देवाधिदेव भास्कर का दीप्तिमान् पवित्र स्थान है। उसी की उत्तर दिशा में चन्द्रमा का अनुचय स्थान है। वहाँ शीतल किरणों चाले रम्थारमा भगवान् (चन्द्रमा) रहते हैं।

अन्यत्र मवनं दिव्यं इंसजैसे महर्षयः॥५४॥ सहस्रयोजनायाधं भुवर्णयणितोश्यम्, तज्ञास्ते भगवान् द्वाचा सिद्धसर्द्वैरिम्छूदः॥५५॥ सावित्र्यः सङ्घ विस्तरमा बासुदेवादिनिर्वृतः। तस्य दक्षिणदित्यागे सिद्धानां पुरमुक्तमम्॥५६॥ सनन्दनादयो वड वसन्ति मुनिर्गृगवाः।

है महर्षियों हंस शैल पर एक हजार योजन विस्तार वाला एक दूसरा दिव्य भवन है और सुवर्ण तथा मणि से निर्मित तोरण वाला है वहाँ सिद्धों के समृह से संवित और बासुदेव आदि से युक्त विद्याला भगवान् ब्रह्म सावित्रों के साथ रहते हैं। उसके दक्षिण दिश्भाग में सिद्धों का उत्तम नगर है, जहाँ मुनिश्रेष्ठ सनन्दन आदि रहते हैं। पश्चतीतस्य ज़िखरे दानवानां पुरत्यसा। ५७॥

पश्चालस्य ।त्राक्षरं दानवाना पुरवयम्॥ प्रका नातिदूरेण तस्याय दैत्यावार्यस्य श्रीपतः। भुक्यकैलशिखरे सरिद्धिरुपक्षोपितम्॥ ५८॥ कर्दमस्यातमं पृष्ये तत्रासो चनवानृषिः।

पश्चरीत के जिखा पर दानवों के तीन नगर हैं। उसके पास ही दैत्याचार्य बुद्धिमान् कर्दम का सुगन्धपर्वत के विस्तार पर पदियों से सुशोधित एक पवित्र आक्षम है, वहां

वे भगवान् ऋषि रहते हैं

तस्यैय पूर्वदिन्मागे किस्तिहै दक्षिणातिके॥५९॥
सन्द्वारो भगवांस्कास्त इहर्डवचमः।
सर्वेद्येतेषु औलेषु क्वान्येषु मुनीसराः॥६०॥
सर्वादि विमस्या नही देखनायस्यवर्धन वा
सिद्धिलङ्गानि पुरुषानि पुनिष्याः स्वापिकानि वा॥६९॥

सर्वे पूर्व विकारों स्वाप्त स्विप्तानी वा॥६९॥

उसकं पूर्व दिक्त में कुछ दक्षिण की और श्रश्चतानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत्कुमार रहतं हैं। हे मुनीकरो इन सभी शैलों तका अन्य स्थानों में भी अनेक सरोक्त, विमल जलयुक्त नदियों तथा देवालय और मुनियाँ द्वारा स्थापित पवित्र सिद्ध लिङ्ग है।

तानि घायतानान्वाञ्च संस्कातं नैव ज्ञक्यते।

हर संक्षेपतः क्रीको जासूडीपस्य विस्तरः। न जक्यो विस्तराहकुं यथा वर्षज्ञवैरिया। ६२॥ उन भवनों को गणना में लोग्न नहीं कर सकता। वह जम्बूडीय का विस्तार संक्षेप में कहा गया है, मेरे द्वारा सैकड़ों वर्षों में भी इसका वर्णन करना संभव नहीं है।

> इति श्रोकृर्यपुराचे जम्मूद्वीयवर्णन नाम अञ्चलपित्रोऽस्थाव-१४८॥

एकोनपञ्चाज्ञोऽध्यायः (भुवनकोश विन्यास एनश्रद्वीप वर्णन)

सूत इदाल

जप्तृद्वीपस्य विस्तारादिद्वगुणेन सम्पताः। संवेष्ट्रवित्वा श्रीरोदं पन्त्वद्वीपो व्यवस्थितः॥१॥ जप्तृद्वीप के विस्तार से चार्टं तस्फ से द्विगुणित और धोरसागर को वेष्टित करके प्लक्षद्वीप व्यवस्थित है। प्तक्षद्वीषे च विप्रेन्द्रः समासन्द्रलपर्वताः।

सिद्धावृताः सुपर्वाणः सिद्धसङ्गनिदेविताः॥२॥

है विप्रेन्द्र । उस फ्ल्स्स्ट्रोप में सात क्लपर्वत हैं। ये सुन्दर पक्षयुक्त और सिद्धगर्नों के समृह से सेवित हैं।

गोपेदः प्रथमस्तेनां द्वितीकसन् उच्यतेः

नारदो दुन्द्रभिक्षेत भक्तिमान्तेपनिस्तनः॥३॥

वैश्वातः सप्तमस्तेवां ब्रह्मणोऽत्यन्तवरस्त्यः।

उनमें प्रथम गोमेद पर्वत है, दूसरे का नाम चन्द्र है, ऋमराः तीसरा नारद्, चतुर्घ दुन्दुभि, पंचम मणिमान्, स्रतः

मंपनिस्वन और साववों वैधाज नामक कुलपर्वत है जो छहा। को अत्यन्त प्रिय है।

का देवर्षिगन्धर्वैः सिद्धेन मनवानव ॥४॥ उपास्यते स विश्वात्या साञ्ची सर्वस्व विश्वदक्ता तेषु पुण्या जनपदा आह्यदो स्पादको न साम्बन

वहाँ देव, ऋषि, गन्धर्व तथा सिद्धगण वे विशासा ब्रह्मा सचके साक्षी और विश्वदृष्टा भगवान् ब्राह्म की उपासना कार्त

हैं उन पर्वतों पर पवित्र जनपद हैं। वहाँ आधि ख्याधि कुछ नहीं हैं।

न तत्र पापकर्तारः पुरुषा वै कञ्चन्नरः तेषां नक्छ ससैय दर्शाणां तु समुद्रमा ॥ ६॥

बासु ब्रह्मर्ययो नित्यं वितायहमुधासके। अनुतप्ताशिखे चैव विपास त्रिदिवा कुळा॥७॥

अपूरा सुकृता चैव नामतः परिद्योतिताः।

सुद्रवरस्तु विख्याताः सर्वसि च सहन्ववि॥८॥

बहाँ पाप करने वाले पुरुष होते ही नहीं है। उन दर्वपर्वतों की समुद्रगामिनी सात नदियों हैं उन नदियों में ब्रह्मर्षिगण नित्य पितामह को उपासना करते हैं वे नदियाँ अनुतशा, रिख्य, विपापा, त्रिदिवा, कृता। अपृता, सुकृता— इन नामों से प्रसिद्ध हैं। छोटी नदियाँ और बहुत से सरोबर भी वहाँ

न कैतेषु बुगायस्या पुरुषः वै दिशावयः.

विख्यात हैं।

आर्थकाः कुरुरक्षीव विदेश भाविनस्तदा॥९॥ ब्रह्मज्ञियविद्युष्ट्रास्त्रस्यन्द्वीये प्रकीर्तिताः।

हुम्पते भगवानीहो वर्षेस्तत्र निवासिधिः॥१०॥

उन स्वानों में युगावस्था (सत्य, त्रंता, द्वापर, कलि) रहीं है और सभी मनुष्य दीशाय होते हैं उस द्वाप में आयंक, कुरुर, विदेह तक भाविन क्रमकः ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य

और शुद्र बताये गये हैं। वहाँ के निवासियों द्वारा भगवान हर की उपासना को जाती है।

नेवाञ्च सोपसाग्राज्यं सारूप्यं पुनियुद्धवाः।

सर्वे धर्मस्ता नित्यं सर्वे मुद्दितपारसा ॥११त पश्चर्यसहस्राणि जीवन्ति च निरामपा ।

हे मृतिश्रेक्षे उन्हें सोम साम्राज्य (सोम-सायुज्य) तथा सोमसारूप्य प्राप्त होता है। सब लोग धर्मपरायण एवं सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं और वे रागरहित होकर पाँच हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं।

फ्लाइीपत्रमाणं तु द्विषुणेन समन्ततः॥ १२॥ संबेष्ट्रपेश्वरसाम्पेनि शाल्पलिः संव्यवस्थितः।

सम वर्षाणिः समापि समेव कुलपर्वताः॥ १३॥ प्तश्रद्वीप से दुपना विस्तार कता ऋत्यतिद्वीप चारों और से ईक्षुरस के सागर को वेष्टित करके अवस्थित है। वहाँ भी

स्त्रत वर्ष और स्त्रत ही कुलपर्वत हैं अञ्चयकाः सुपर्याजः सत्र नद्यम् सुद्रताः।

कुमुद्रशानदर्शेय तृतीपञ्च क्लाहकः॥ १४॥ द्रोणः कंसस्तु महिष<sup>्</sup> ककुरत्रम् सहमस्तवा।

वोनी सोपा वितृष्णा च चन्द्रा शुक्ला विपोचनी॥१५॥

निवृत्तिक्षेति हा नेष: स्पृता वापहरा गुणाप्। न तेषु विद्यते लोग ऋषो वा दिजसत्तवा ॥१६॥

हें सुहतो। वे पर्वत सोधे फैले हुए तथा सुन्दर पर्व वाले और सात नदियाँ से पुक्त हैं। वे सात पर्वत हैं— कुमुद,

अत्रद, तीसरा बलाइक, द्रोण, कंस, महिष और समप कक्दान्। और सात भदियों के नाम है — योनी, तोया.

वितृष्णा, चन्द्रा, शुक्ला, दिमोचना और निवृत्ति । ये नदियाँ स्मरण करने से मनुष्यों के पापों को इसने वाली हैं। हं हिजश्रेष्ठो । उन वर्षों में लोभ अथवा ऋष वहीं होता।

न चैवास्ति युगावस्या जना जीवनवनामयाः। क्जिति सतते तत्र वर्णा वायुं सनातनम्॥१७॥

वहाँ (चार) युग की व्यवस्था भी नहीं है। लोग रोगरहित जीवन यापन करते हैं। वहाँ की सभी वर्ण वाले सनातन चायुरेन की सतत पूजा करते हैं

तेषां संसायनं युक्तं सारूप्यञ्च सलोकता।

कपिला बाह्यणाः प्रोक्तो राजन्छासमास्त्रमा। १८॥ पीता वैष्ट्याः स्मृताः कृष्मा द्वीपेऽस्मिन् वृष्ट्या द्विजाः। अत्राप्त उन्हें वायुदेव का सायुज्य, सारूच्य और साल्वेकतारूप मुक्ति प्राप्त होती है। उस द्वीप में ब्राह्मण का वर्ण कपित और सृत्रिय का लास कहा गया है। हे द्विजो! वहाँ वैश्य का वर्ण पीता एवं शुद्ध का वर्ण कृष्ण बताया है।

शाल्यनस्य तु विस्तारादिद्युणेन सन्ततः॥१९॥ संवेष्टय तु सुरोदार्थ्य कुशक्कीयो व्यवस्थितः। विदुक्तीय होप्ता द्वतिपान् गुम्पसंस्तवा॥२०॥ कुशेशयो हस्सिव बन्दरः सह वर्षताः।

साल्मिलिद्रीय से विस्तार में दुगुना कुरुद्धीय है जो चारों तग्फ से मुरासमुद को घेरकर स्थितः है वहाँ स्थात कुलपवंतों के नाम हैं— विदुष, होय, बुतिय्वन, पुष्पवान, कुशीशय, हरि और मन्दर,

बृतवाचा शिका बैंग पवित्रा संभिता तथा॥२१॥ तथा विदुक्षण रामा महानद्वश्च सत्र वै। अन्यश्च अत्रत्नो वित्रा नशो पणित्रला: सुमा:॥२२॥

जहाँ धृतपापा, शिवा, पवित्रा, संभिता, विद्युत्प्रभा, रामा और मही ये सात नदियों हैं है विद्रो इनके अतिरिक्त सैंकड़ों मणियों के सम्प्रन स्वच्छ जल खली पवित्र नदियों हैं।

तास्तु ब्रह्माजपोजाने देखलः पर्युपासते। ब्राह्मजा द्रविजो वित्राः क्षत्रियाः जुन्धिजसम्बद्धाः २३॥ वैश्यास्त्रोपास्तु मन्देहाः जुत्रस्तत्र प्रकीर्तिताः।

है विज्ञा वहाँ रहने चाले देव आदि ब्रह्म की ईशरूर में उपासना करते हैं उस द्वीप में ब्राह्मणों की द्विच, ह्वजियाँ को सुष्यन, देश्यों को स्तीभ तका शुद्धों को मन्देह नाम से जाना जाता है

नरोऽपि ज्ञानसम्पन्नः पैज्ञादिगुणसंयुकाः॥२४॥ स्वाक्तकारियः सर्वे सर्वे पूर्वक्रिते रवः। कर्जन्ते वर्वेविक्षिक्रंक्षाणं परपेष्ठितम्॥२५॥

वहाँ के सभी लोग झनसम्पन्न और मैत्री आदि गुणां से युक्त हैं। वे सभी शास्त्रविद्धित कर्म करने वाले और सभी क्रिणियों के हित में निस्त तथा विविध यहाँ द्वारा परमेष्ठी सक्षा की उपासना करते हैं

तेषास् बहासायुभ्यं सास्ययस्य सलोकताः कुम्म्रीयस्य विस्तारादिद्दशुणेन समनतः॥२६॥ कौञ्चहोपः स्थितो विद्या वेष्टरिक्तः शृतोदिविद्या उन्हें बहार का सायुज्य, सारूप्य तथा सालोकता प्राप्त होती है। कुराह्मेप से हिसुष विस्तार वाला कौजहीप चारों और से पृतसागर को बेहित करके अवस्थित है।

क्रीक्यो वामनवर्क्षेत दृतीयक्ष्मिकारिकः॥१७॥ देवाव्यक्ष विवेदक पुण्डतिकस्तर्केत चा नाम्यः च संसर्गः प्रोतः पर्वतो दुन्दुविस्वनः॥१८॥ गौरी कुमुद्धती चैव सम्बद्ध राजिर्पनोक्षमा कोर्विक्ष पुण्डतिकक्षा नाः प्राचनवतः स्मृताः॥२९॥

वहाँ भी सात कुलपवंत हैं जो क्रीड, वामनक, आधिकारिक, देवान्द, विवेद, पुण्डरीक और सातवाँ दुन्दुभिस्वन नाम से कहा गया है। गीरो, कुमुद्धतो, सन्ध्या, रात्रि, मनोजल, कोभि और पुण्डरीकाश— ये सात नदियां प्रधानत: कही गई हैं

पुष्कताः पृष्कता क्यास्तिष्या वर्णाः क्रमेण वैर वाहाणाः क्षतिया वैश्याः भुद्राष्ट्रैय द्विजेसमाः ३०॥ हे द्विजशेष्ठी। वहां पुष्कत, पुष्कर, धन्य और तिष्य—इन नामां से क्रमकः प्रसिद्ध बाहाण, सन्तिय, वैश्य और तृद हैं क्षत्रियन्ति महादेवं यहदानसमादिगिः। दस्तोच्यासैर्विविवेहर्षिष्ठ पिदृत्तर्यमेः॥ इ १॥

तेवां वै स्द्रसायुक्तं साम्बन्धं बातिदुर्लमम्। भरतेकता च सामीप्यं जावते तत्त्रसादतः ॥३२॥

वे यह, दान, शानित, व्रत, उपवास, विविध होम तथा रितृतर्पण आदि द्वारा महादेव की अर्चना करते हैं। उन्हें महादेव की कृषा से रुद्र का सायुज्य, अतिदुर्लम सारूष्य, सालोक्य तथा सामीष्य प्राप्त होता है

क्रॉबडीयस्य विस्तास**िंहगुजेग सम्भवः।** श्राकद्वीयः स्थितो विक्र **आवेष्ट्य दविस्त**गरम्॥३३॥ हे विक्रो! क्रॉबडीय से द्विगुण विस्तार वाला सकडीय हैं जो चार्रे तस्क से दिवसागर को घेरकर स्थित हैं।

उदयो रैकाहेच श्यामकञ्जीगरिस्तवा। आफ्रिकेयसमा रम्बः केसरी चेति पर्धताः॥३४॥ मुकुपारी कुमारी च मस्तिनी तेजुट्य ठवा। इञ्चल बेनुका चैव गमस्तिहोति निमणः॥३५॥

उसके सात कुलपर्वत हैं— उदय, रैवत, स्थामक, अप्तिरि, आम्बिकेव, राम तथा केसी। और सात निदयां हैं— सुकुमारी, कुमारी, निननी, वेणुका, इक्षुका, धेनुका तथा गमस्ति। आसं पिक्तः सलिलं जीवन्ति त्व मानवाः। अनामप्रसाहोकक सम्हेपविवर्णिताः॥३६॥

मुगश्च मानक्षेत्र यानस्य पन्दावस्तवा।

हारूमा: इडिया तैल्या: शुद्राञ्चात ऋषेण तु॥३७॥

वहाँ के भारत हुन नदियाँ का जब पीकर जीवित रहते हैं। वे अनामव, सोकरहित तथा रागद्वेव से वर्जित हैं। मृग,

मनव, मानस तथा मन्द्रक नाम से फ्रम्फ: सही ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्ध कहलाते हैं

पत्रक्ति सहतं देवं सर्वलोकैकसञ्चिपस्।

क्रतोपवासैर्विविवैद्विदेवं दिवाकरम्।) ३८॥

तेषा वै सूर्यसावृज्यं सामीप्यस् सहनता। सलोकता च विप्रेन्द्रा जापने तकसादनः॥३९॥

वे सब समस्त लॉको के एकमात्र साक्षी, देवायिदेव सूर्य

की अनेक प्रकार के बतों और उपवासों द्वारा यजन करते हैं विक्रेन्द्रां! स्पदिव की कृषा से उन लोगों को सूर्य का

साय्ज्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सालोक्यरूप मृक्ति होर्त है। क्षकडीयं समावस्य श्रीरोदः सागरः स्टिशः। **श्रेतिक्रम् तन्मध्ये नाग्यक्यसम्बद्धाः ॥४०॥** 

तत्र पुण्या जनपदा नान्तश्चर्यसमन्तिताः। श्रेतास्तत्र नग् नित्वं जायन्तं विकासस्याः ॥४१॥

शाकद्वीप को आजून करके श्रीरसागर स्थित है। उसके मध्य में शेवद्वीप है, जहाँ के लोग नारायणपरायण हैं। वहाँ

अनंक प्रकार के आहर्यों से युक्त पॉवप्र जनपद हैं। वहाँ के मनुष्य इतवर्ण के एवं विष्णु की भक्ति में तस्पर रहने वाले

ŧ۱

नहायो स्थाप्तयस्त्रत्र जरामुखुमर्व न सा श्रीव्यत्योपविनिर्मृत्तवः माधामात्सर्यविर्धिताः॥४२॥

न तो वहाँ आधि और व्याधि अर्थात् मानसिक या

हारोरिक कष्ट है और वृद्धावस्था तथा भृत्यु का भय भी नहीं होता। वहाँ के लोग फ्रांध तथा स्रोम से मुक्त एवं माया और

क्रिवपुष्टा नियमञ्जूष नित्यानन्द्रश्च योजिनः। नहराबणसञ्चः सर्वे नारम्यणपरावजाः॥४३॥

बे सदा स्वस्थ, भवरहित, नित्य आनन्दी तथा भीग करने बाले होते हैं। नारायण में परायण रहते वाले वे सभी

नारायण के तृत्य होते हैं।

केचिक्यनगर नित्यं योगिन संकोन्द्रिया :

मान्सर्व से वर्षित हैं

केकिक्कपन्ति तस्त्रनि केविद्विज्ञानिनोऽपरे॥४४॥

कुछ ध्यानपरायम, कुछ नित्य योगी तथा जितेन्द्रिय होते हैं। कुछ अप करते हैं, कुछ तप करते हैं तो कुछ

ज्ञानपरायम् रहते हैं। अन्त्रे निर्वोजवोगेन इस्त्रमावेन पाविताः।

ब्बावन्ति क्यां वृद्ध वासुदेवं सनतनम्#४५ ह

दूसरे लोग निर्वाजयोग द्वारा ब्रह्मभाव से भावित होकर सनातन, वासुदेव, परब्रह्म का ध्यान करते हैं।

इक्षान्तिनो निरालम्बा महामागवता परे।

पञ्चिति तत्परे बहा विकासको तमसः वरम्॥४६॥ सर्वे छतुर्वेजाकाराः शंकावकयदावराः।

सुपीतवासस**ः सर्वे श्रीवन्साश्चितवस्**सः॥४७॥ कोई एकान्तप्रिय, निरालस्य तो अन्य। भगवद्यसम्पर्ण होते

हैं वे तुमांगुण से परे विष्ण नामक परव्रह्म को देखते हैं वे सभी चतुर्भज, लंख-चक्र-गदाधारी, पोताम्बर पहनने वाले

अन्ये महेसरपरासियुष्ट्राञ्चित्तपरवद्याः। सुयोगस्ट्रतिकरणा महागरुद्धवाहनः ॥ ४८॥

और श्रीवन्स से अंकित वक्ष-स्थल वाले हैं।

सर्वे सक्तिसमायुक्ता निवासन्दक्ष निर्मताः। वसनि १६ पुस्ता विकारनत्वारिकः॥४९॥ कुछ अन्य जिवपरायण, त्रिपुण्ड् से अङ्क्रित पस्तक वाले,

सुयोग से ऐक्यंसम्पन्न ऋतेर वाले तथा महान् गरुड़वाहन होते हैं। सभी श्रक्तिसमायुक्त, निन्यानन्द, निर्मल तथा विष्णु के हृदय विचरण करने वाले वहां निवास करते हैं

क्व नारावणस्थान्यपुर्नमं दुरतिश्चमन्। नारावणं नाम पूरं प्रासादैक्यशोषितम्।)५०॥ वहाँ नारायण का अन्य दुर्गम, असिक्रमण करने के

अयोग्य तथा अनेक प्रांसादों से उपशोधित नारायण नामक नगर है।

हेमप्राकारसंयुक्तं स्फाटिकेर्मण्डवेर्युतम्। प्रवासहस्रकलिलं दुरावर्ष सुज्ञोधनम्॥५१॥

उसमें सोने की चारदीवारी है और स्फटिकमणि के मण्डप है वह सहस्र प्रभाओं से युक्त, अधर्षणीय एवं अस्यना सुन्दर है।

हर्ष्यशसाद्वंयुक्तं महाद्वालसमाकुलम्। हेमगोपुरसाहसैर्व्यनारलायशोभितैः ॥५२॥ शुद्धास्तरणसंयुक्तैर्विचित्रैः समलंकृतम्।

सं भी वह शोधित था

नन्दनैविविधाकारैः स्रयन्तीपिश्च भोषितपा। ५३॥

वह कैंचे-कैंचे महलों से युक्त, बड़ी-बड़ी अट्रालिकाओं से व्यप्त, नाना प्रकार के रहीं से शोधित, शुध आस्तरणों से

संयुक्त, विचित्र आनन्ददायक विविध आकारों निर्पित हजारी सोने के फोपुरों (नगरद्वारों) से वह अलंकत का और नदियों

सरोपि सर्वतो युक्तं वोकावेजुनिकदितम्। फाकाभिर्विचित्राधिरनेकाधिश होचित्रमाह५४॥

वह चारों और प्रसेवरों से वृक्त, वीणा और वंशी की ध्यनि से निनादित तथा अनेक विचित्र पताकाओं से शोधित

वीचिपि सर्वतो युक्तं सोपानै स्टरपृषितै । नदीशतसहस्राक्यं दिव्यगाननिनादिवपः। ५५ ॥

वह चारों तस्फ गलियां तथा रबभूवित सोपानां से युक्त था। सहस्रों नदियों से परिपूर्ण और दिख्य-गानों से निनादित होता रहता था।

हंसकारण्डवाकीणी चक्रवाकोपक्रोमितम्। यतुद्वारमनौपम्यनम्यं देवविद्विष्यप्रा ५६॥

क्ष हंस और बत्तरहों से आकीर्ण तथा चक्रवाक आदि

पक्षियों से शोधित था उसके चारों चारों द्वार अनुयम और देवजञ्जनों द्वारा अगम्य बे

तत्र तत्राप्सर-संयैर्नेत्यव्हिरुपशोमितम्

नानागीतविकारज़ेर्देवानायवि दुर्लपैः॥५७३ न्यनस्थिलापसम्पर्धः कापुक्रैततिकोधलैः।

**प्रमृतधन्त्रवदनैर्नुप्रपावसंकृते** ॥ ५ ८ ॥ इंधल्सिनी सुविष्योद्धेर्वालपृथायुगेक्षाणै **ः** 

अहेबविपवीपेतैस्तनुपन्यविपृषितै ॥५२॥

उस नगर में इधर-उधर नृत्य करतो अपसरायें दिखाई

देती थीं। वे देवताओं के लिए भी दर्लभ अनेक प्रकार के गाँत विधानों को जानती थीं। वे अनेक विलासों से सम्मन, कामुक, अत्यन्त कांमल, पूर्ण चन्द्रमा के समान मुख वाली तचा नुपूरों को ध्वनि से युक्त थीं। वे मन्द मुस्कान युक्त, सुन्दर सुहोल होटों से युक्त, बालक और मुख्य मुर्गा के रुपान आँखों वाली थीं वे सम्पूर्ण वैभवसम्पन्न थीं और उनके शरीर का मध्य भाग (कमर) पतला चा

भूरामहस्रवलनैः सुवेषेर्पभूरस्वनै । संलापालस्यकुङ्गलेहिक्यस्मरणभूपिते ॥६०॥ सानपारविनक्षेत्र भवुद्धविक्षलोचर्वः। नामावर्णविक्तिज्ञांनैर्यानकोनरतिप्रियै:॥ ६ १॥

वे अप्सशर्एं राजहंस के समान सुन्दर गति वाली, सुन्दर वेश-भूवा और मधुर स्वर-युक्त वी बार्तालाम में और आलाप करने में कुजल थीं तथा दिव्य आभूवणों से सुसक्रित

थीं। स्तर्ने के भार से विन्तर, मद- विद्वल की से बुक्त, नाना वर्जें से विचित्र अङ्गों वाली तथा विविधभोग एवं रति ऋीडा प्रिय थीं

उत्परलक्षममोधानैस्य द्वारस्यक्षेपितम्। असंख्येयगुणं शुद्धमसंख्येलिदशैरपि॥६२॥

वह नगर खिले हुए पूर्णों के उद्यान और उसमें रहने वाले सैकड़ों प्राणियों से सोमित था। वह असंख्य गुणों से युक्त तया असंख्य देवों से भी पवित्र था

श्रीमत्पवित्रं देवस्य श्रीपतेर्रापतीअसः। तस्य मध्येऽवितेषस्क्रम्बद्धाकारतोरणम्॥६३॥ श्वानं तर्देकावं दिव्यं वोणिनां सिद्धिदावकम्।

तन्यते भगवानेकः पुष्परीकदलपूर्तिः॥६४॥ शेतेऽशेषअपत्पृतिः लेवहहशयने हरिः।

विविज्यमानां योगीन्हैः सनन्दनपुरोगपैः॥६५॥ अभित तेजस्को श्रापति विष्णुदेव का वह नगर श्रोधायक

एवं पवित्र है। उसके मध्य में अतितेजस्यी उन्नत प्राकार तोरण युक्त हैं। यह योगियों का सिद्धिदायक विष्ण का दिख स्थान है। उसके मध्य में कमलदल के समान कान्ति खले. अशेष जगत के जन्मदाता, एकाकी भगवान विष्णु शेषन्त्रम को शय्या पर विराजमान हैं। वे सकदन आदि योगीन्द्रगण द्वारा ध्यान किथे जाते हैं।

स्वात्मानन्द्रापृतं पीत्वा पुरस्त्रानमसः परः। पीतवासा विज्ञालाह्या महामावी यहाभुज:॥६६॥

वे पीताम्बरधारो, विशालाध, महामाया युक्त, विशाल भुजाओं कले हरि खात्मानन्दरूप अभृत पान करके तम से भी परे अबस्थित हैं

क्षीरोटकन्यया निर्द्य गृहीतचरणहयः। सा व देवी जगहन्हा पदमुले इरिप्रिया। ६७॥

धीरमागर की कन्या सक्ष्मी उनके दोनों चरणों की नित्य सेवा करती हैं। वह जगद्वंशा देवी भगवान् के प्रदमूल में रहती है और विष्णु की अत्यन्त प्रिय है। सपास्ते बन्यना किलं पीत्या नारायण्यपृष्ठप्।

न तत्रावार्षिका याचि न च देवान्तरालयाः॥६८॥ वैकुष्टं नाम तत्स्थानं त्रिदशैरींग वन्दिवम्। न मे प्रभवति प्रज्ञा कृत्सनशास्त्रानिक्रमणे॥६९॥ वह देवी नित्य नास्ययकस्य अमृत का मान करके तत्सना

होकर रहती हैं उस स्थान में अधार्मिक नहीं जाते हैं और सन्य देवालय भी वहाँ नहीं है उस स्थान का नाम वैकुष्ठ है। देवों द्वारा भी यह वन्दित है। सम्पूर्ण शास्त्र के निरूपण में मेरी वृद्धि समर्थ नहीं है।

एतावकक्यते सक्ते नारस्यवापुरं हि तत्। सः एव परमं ब्रह्म वासुदेवः सन्तवनः॥७०॥ श्रेते नारस्यणः श्रीयान्यायया मोहसङ्ख्यतः॥७२॥

केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह नारायण का पुर है वहाँ परज्ञहा, सनातन, वासुदेव, ब्रीमान् नारायण माया से जगत को मोहित करके रायन कर रहे हैं।

नारायणादिदं आतं तस्मित्रेय व्यवस्थितम्। तमाश्रयति कालान्ते स एव परमा वति ॥७२॥

यह समस्त जगत् नासयण से ही उत्पन्न है और उन्हों में अवस्थित है फ़लयकाल में उसी के आफ्रित होता है। वे ही (संस्तर की) परम गति हैं

> इति श्रीकृषेपुराणे पूर्वभागे भूधनविन्सस एकोनपञ्चालोऽस्थायः॥४९॥

> > पञ्चाकोऽध्यायः

(भूवनकोश विन्यास- युष्करद्वीप वर्णन)

शूत उचाच

शाबद्वीपस्य विस्तारादिद्दगुणेन व्यवस्थित ।

श्रीरार्णवं समाजित्व होपं पुष्करसंज्ञितम्। १॥

सूत बोले— शाकहीप की अपेक्षा दुगुना विस्तृत पुष्कर नामक द्वीप है, जो क्षीरसमुद्र को आश्रित करके अवस्थित है।

एक एवल विजेन्तः पर्वतो मानसोत्तरः। योजनानां सहस्राणि घोट्यं शहालदुविह्नतः॥२॥ नावदेव च विस्तीर्णः सर्वतः पारिषण्डलः। स एव द्वीपश्चाद्धंन मानसोत्तरसंस्थितः ॥३॥ विजेन्द्रोः। यहां पर मानसोत्तर नामक एक ही कुलपर्वत है।

इसका विस्तार एकार योजन और ऊँचाई पांध सौ योजन है

उतना ही विस्तार जाला चारो दिलाओं में उसका पॉरमण्डल ही है। वही द्वोप आधे भाग से मानसोतर नाम से सॅस्पित है

एक एव महामार्गः सिंहवेशो क्षित कृतः। तस्मिन्द्वीपे स्थृतौ ही तु पुण्यो जनपदी सुमीतथा।

हे पहाधान! एक ही संस्थान दो भागों में विशक हुआ है। इस द्वीप में दो पवित्र एवं शुध जनपद बताये गये हैं

अपरी मानसस्यात पर्यतस्यानुमण्डली। पहावीतं स्मृतं वर्षं वातकीखण्डभेद स्माप्तः स्वादुदकेनेद्विना पुष्करः परिवास्तिः

तस्मिन्द्वीये महाकुष्तां स्थवेत्वोऽपरपूजितः॥६॥ वे दोनों मानस पर्वत के अनुषण्डल हैं। वहीं दो वर्ष हैं— प्रतीत नाम अवस्थिताया । यह टीए समादिक उसर जाने

पराचीत तथा धातकीखण्ड। यह द्वीप स्वादिष्ट जल जले समुद्र से परिवेदित हैं उस द्वीप में देवों से पूजित एक महान् बटवृक्ष हैं

तस्मिक्षिक्षसति बद्धाः विश्वास्या विश्वास्वयनः।

तप्रैय मुनिहार्दुल स्थितगरावणालयः॥७॥ वसस्यत्र पहादेवो हरोऽर्द्ध इरिस्थवयः।

यहाँ विश्वभावन, विश्वारमः ब्रह्मा वास करते हैं। मुनिश्रेष्ठ! वहीं पर शिवनासयम का मन्दिर है। वहीं अर्धमृतिकप में महादेव हर और आधे में अविनाशी हरि निवास करते हैं

सम्पूज्यवनो बहातौः कुमारतौग्र योगिनिः॥८॥ नवर्वे कित्ररैर्पक्षेरीग्ररः कुळाविद्वसः।

स्वस्थासम्बद्धाः सर्वा सर्वा साहायाः स्वत्वस्थितः॥९॥ निरामकः विज्ञोकश्चः सम्बद्धाः।

स्त्वानुते न तत्रास्तः नोसमावपमध्यमः॥ १०॥

ब्रह्मा आदि देवराण तथा सनत्कुमार अदि योगियों द्वारं वे पृजित हैं। गन्धर्व कित्रार तथा मक्ष भी उन कृष्णपिगल ईक्ट की पूजा करते हैं वहाँ सभी प्रजावें स्वस्थ हैं आहाण लोग शतशः कान्तिवृक्त हैं। नीरोग, शोकरहित तथा रागः देव से वर्जित हैं वहाँ सतय, मिख्या, उत्तम, अथम और मध्यम

(का भेद) नहीं है। च कर्णासम्बर्धास न भागे व च पर्वताः।

वरेण पुष्करेणस्य समादात्य विस्ते पहान्॥ ११॥ स्वादुदकसमुद्रस्य समनादिष्टजसत्तमः।

वरेण तस्य महती दृश्यते लोकसंस्थिति ॥१२॥

वहाँ न बर्णात्रम धर्म हैं, न नदियाँ और न पर्वत हो हैं। द्विजनेशो! महान स्वादिष्ठ जल बाला समुद चार्म और से पुष्करद्वीप को आवृत करके स्थित है। उससे परे वहाँ महती लोकस्थिति दिखाई पड़ती है।

कान्ननी द्विपृणा भूमिः सर्वत्रैकप्तिलोषपर। तस्याः एरेण जैलस्तु मर्सदा मानुमध्यतः॥१३॥ उससे दुपृत्री सुवर्णमयी भूमि है जो एक जिलाखण्ड के सम्बन चार्रो और स्थित है। उससे परे मर्योदापनंत

भानुमंडल है। प्रकारकारकारका लोकालोक; स कवते।

दस हजार खजन की है।

योजनार्य सहस्राणि दश तस्योच्छ्य: स्पृतः॥ १४॥ कुछ पाग में एकाल और कुछ में प्रकाश न रहने के कारण वह लोकालोक नाम से विख्यात है। उसकी ऊँचाई

तावानेय च विस्तारो लोकालोकपद्गणिरेः। समावृत्य पु तं सैलं सर्वतो वे सपस्थितम्॥ १५॥ तप्शाण्डकराहेन समनात्परिवेष्टितम्। एते सत् महालोकाः पहालाः सम्प्रकीर्तितः॥ १६॥ लोकालांक महाणिरि का विस्तार भी उसना ही है। चारों

ओर अण्डकटार से परिवेष्टित अन्यकार इस पर्वत को सब ओर से आवृत किये हुए हैं ये सात महालोक और पातालों का वर्णन कर दिया है

ब्रह्मण्डाशेवतिस्तारः संशेषेण स्योदितः। सम्बन्धानाविद्शानां तु कोट्यो श्रेयाः सहस्रशः॥ १७॥ सर्वगत्वाद्यानस्य कारणस्यव्यवात्मनः। अध्येक्षेतेषु सर्वेषु भूवनानि स्कुर्रशा। १८॥

ब्रह्माण्ड के संपूर्ण दिस्तार का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। प्रथमन, कारणरूप अञ्चयात्मा के सर्वञ्चयक होने से ऐसे ब्रह्माण्डों की संख्या हजारों करोड़ों में हैं. ऐसा जानना चाहिए इन ब्रह्माण्डों के चौदह भुवन विद्यमान हैं

तत्र तत्र चतुर्वदका रुद्धा नारावणादयः। दङ्गोतर**मधैकैन्द्रमण्डा**वरणसस्क्रम्॥१९॥ समन्ताःसंस्थितं विद्रास्तत्र अन्ति भनीषिणः।

उन ब्रह्माण्डों में चतुर्मुख ब्रह्म. रुद् और नारायभ आदि रहते हैं। हे विद्रो पहरं सात आवरण बह्माण्ड को चारों और से आवृत करके स्थित हैं। इनमें एक एक आवरण पूर्व-पूर्व का अपेक्षा दस गुणा अधिक का है है विश्री वहां ज्ञानी लोग जाने हैं।

क्षतनमेकमञ्जलभगदिनियनं भहत्॥२०॥ अतीत्व क्षती सर्वं जनतःकृतिरक्षरम्। अननस्वमननस्य यतः संख्या च विकते॥२१॥

अनन्त, एक, अव्यक, जन्ममृत्युरहित, महत्, जगत् की प्रकृतिरूप, अक्षर— इन सब को अतिकमण करके विद्यमान है। अनन्त होने के कारण अनन्त की संख्या नहीं है।

तद्व्यक्रमिदं श्लेषं तद्वत् यरमं बुधम्। अनना एव सर्वप्र प्रवंस्तानेषु पठको॥२२॥

उस निश्चल परम ब्रह्म को अध्यक्त जानना साहिए। यही ब्रह्म सभी स्थानों में जनना नाम से कहा जाता है।

तस्य पूर्व भथाजुक्तं यक्तन्याहरूम्बपुत्तयम्। यतः स एव सर्वत्र सर्वस्वानेषु पूरको॥२३॥ भूमी रसाहते चैव अख्यशे पवनेऽनले। अपावेषु स सर्वेषु दिवि सैव न संक्रयः॥२४॥

तनका जो उत्तम भारतस्य पहले भी मैंने वर्णित किया है, बही सबंद्र क्यार सभी स्थानों में पृजित होता है जही भूमि, पाताल, आकार, बायु, अग्नि, स्वर्ग तथा सभी समुद्रों में विद्यमान है, इसमें संशय नहीं

नवा नर्मास तस्ये आयेषु एत पहाद्यतिः। अनेक्क्षा विश्वकाङ्ग ऋकि पुरुषोत्तमः॥२५॥

उसी प्रकार वह महासुतिमान् परसहा अन्धकार एवं (प्रकाशरूप) तत्त्व में भी विद्यमान है। वह मुरुनोतम अनेकं प्रकार से अपनेरूप को विभक्त करके ऋड़ा करता है।

महेसरः परोऽव्यत्त्वदण्डमध्यत्तसम्भवम्। अण्डाद्वहार समुत्पत्तस्तेन सृष्टमिदं जगद्॥ २६॥ वे महेशर अञ्चल से परे हैं। अण्ड अञ्चल से अपन्न है। अण्ड सं ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्हीं के द्वारा वह अगद को उत्पत्ति हुई।

> इति श्रीकृषेषुराणे पूर्वमाने मुक्नकोसकर्णनं नाम पञ्चासोऽस्वायः॥५०॥

# एकपञ्चाशोऽध्याय: (मन्वन्तरकीर्तन में विष्णु का महात्य)

### क्षय अनुः

अतीवानायवानीह वानि यन्वन्वराणि है। तानि त्वं कथवासमध्यं व्यासम्बद्धाः हुएरे युरेशः १॥

ऋषिएण बोले— जो मन्द्रम्तर वीत चके हैं और जो आपे आने बाले हैं. उन्हें और द्वापर युग में जो क्यास हुए हैं,

उनके विषय में आप हमें बतहए।

वेदमावाप्रजिपनो देवदेवस्य क्षेपतः। वर्षार्थानां प्रकारते होशानस्य करने युगे।/२॥ कियनो देवदेवस्य शिष्याः कलिवुनेऽभि वै। एतलार्थं सभासेन शत वकृषिहाईसि॥३॥

हे सत वे ध्यास बंदों की शास्त्राओं के प्रणेख हैं। कलियम में देवाधिदेव, भीमान, ईश्वर के धर्म हेत् जितने अबतार हुए तथा कलियुग में उन देवाधिदेव के कितने किय हुए हैं? यह सब हमें आप संक्षेप में बताने की कृपा

### स्त अवाच

करें

मनुः स्वायन्त्रवः पूर्वं ततः स्वारोक्वियो सतः। उत्तपस्तामसङ्गीय रैक्ट्रफ्रुयस्तवा।।४॥

महेते पंस्वोऽतीताः साम्प्रतं हु रखेः सुतः। वैवस्वतोऽयं समैतत्सममं वर्तने परम्॥६॥

स्त ने कहा- सर्वप्रथम स्वायस्भुव मनु हुए उनके पक्षात् स्वारांचिष, उत्तम्, तापस, रैवत तथा बाक्ष्य हुए। वे छ भनु सोत चुके हैं सम्प्रति सूर्य के पुत्र सप्तम वैवस्कत

मनु का यह समय मन्वन्तर चल रहा है। स्वायव्यवे तु करितं कल्पाक्षकत्रं यवा। अत उद्ध्वं निर्वाण्डवं पनो स्वारोच्चिस्य तु॥६॥

कत्य के प्राप्थ में हुए स्वावष्युव मन्धन्तर को मैं बता दिया है अब इसके अनुसर स्वाग्रेचिय मनु का मन्तन्तर समझ लो।

फराकराक्ष तुविता देशाः स्वारोधिकेऽन्तरे। विपश्चित्रम देवेन्द्रो बयुवासुरमर्दनः॥७॥ अर्थसान्यस्तवा प्राप्तो दल्तोऽव अवगस्तवा। तिमिञ्जर्वरीयांकु सप्त स्वर्षयोऽभवन्॥८॥

स्वारोचिव मन्यन्तर में प्रसावत तथा तुबित नामक देवता हुए तथा असुरों का मर्दन करने वाले विपक्षित् नामक इन्द्र हुए। उसमें कर्ज, स्तम्म, प्राम, दान्त, ऋषम, तिमिर तथा अर्वरोवान् जम से सर्तार्ष प्रसिद्ध हुए।

चैत्रकिम्पुरुवाद्यास्तु सुताः स्वारोचिवस्य तु। द्वितीयपेतदाख्यातयन्तरं शृष्यु चोत्तवप्।। ९॥

स्वारोचिव के चैत्र और किम्युरुव उद्धदि पुत्र हुए वह

द्वितीय यन्वन्तर कहा गया, अब उत्तम पनु के विषय में सुनो। तुर्वीचेऽध्यन्तरे चैत उत्तमो नाम वै मनुः।

सुकात्तिरतत्र देवेन्द्रो सपुकापिरवर्षणः॥ १०॥ स्वापानसम्बा सत्यः शिवधाव सर्वदेनः। करवर्तिनः पद्धेते बणा हादशब्धः स्पृताः॥११॥

तृतीय मन्दन्तर में भी उत्तम नाम के मनु हुए वहीं पर जन्नदिनाजक सुशान्ति नामक देवेन्द्र हुए थे। सुधामा, सत्य, शिव, प्रतदंन तथा बजवरी— समक देव हुए। ये सभी पींच हुदशक नाम के गणसमुदाय के रूप में हुए थे, ऐसा कहा

रजोगाधीर्धवाद्धः सत्तनशानगरतया सुतपा: ऋऋ इत्येते स्ता सप्तर्वचोऽभवन्॥ १२॥ तापसस्यान्तरे देवा<sup>ः</sup> सुराणहरवस्तव्याः)

जाता है

सत्यक्ष मुचिक्क्षेत सर्तावस्रतिका यकाः॥ १३॥

जिन्दिन्**रतर्थेवासीन्द्रतय**ज्ञोपलक्षणः।

बधुव शंकरे भक्तो महादेवार्यने खः॥१४॥ रजस, गात्र, कध्वंपाह, सवन, अन्य, सुतपश् और राक्र— ये सात सप्तर्षि हुए तामस मन्यन्तर में सुराण हरि, सन्य और सुधो– नाम वाले सत्ताईस गणदेवता हुए सौ यद करने वाले शिवि नामक इन्द्र हुए। वे शङ्कर के भक्त

तथा महादेव की पूजा में निरत रहते थे। ज्वेतिद्यांय प्रवक्करपश्चेत्रोऽस्मितसमस्तरम पीवरस्त्युपयो होते सह सञ्जपि सान्तरे॥१५॥

उस मन्वन्तर में भी ज्योतिर्धाम, पृथक्, करूप, चैत्र,

अग्नि, वसन तथा खेका नामक सर्वार्ष हुए।

<sup>).</sup> यहाँ पूरा में सुरावसकत प्रष्ठ मिलता है, जो उकित नहीं जान पड़ता। क्योंकि ये ही इत्तोड वामन पुराण के सृतीय अध्याय में उद्धृत हैं, अतः इपने वही फुट रखा है।

पूर्वभागे एकपञ्चाशीक्रयायः पक्रमे चापि विप्रेन्द्रा रेतले नाम नापतः। मनुर्विपुष्ठ तप्रेन्हो बपुवासुरम्(नः॥१६॥ अमिता भूतपसात्र वैकुण्डक्ष सुरोत्तमा एते देवगणास्त्रत्र चतुर्दश चतुर्दशा १७॥ हे विप्रेन्द्रो पञ्चम मन्वन्तर में रैक्त नामक मनु तथा क्सुरविदासक विभू तमक इन्द्र हुए। अभित, भृति, और वैकुण्ड नामक सुरब्रेष्ट चौदहः चौदह की संख्या में गणदेवता 败 हिरण्यगोना वेदशीस्थर्जवाहुस्टबैद छ। वेदबाहुः सुवाहुस् सफर्जन्यो महापुनि:॥१८॥ एते सप्तर्ववा विज्ञास्त्रज्ञासन् रैक्तेऽन्तरे। है विशो हिरण्यरोपा, वेदश्रो, ऊर्ध्वनाहु, वेदशाहु, सुबाहु, सपर्जन्य और महामुनि नाम से प्रसिद्ध ये सवर्षि रैवत मन्त्रनार में हुए थे। स्वारोजिक्क्षात्तमस्य नामसी रैक्तस्त्रवा॥१९॥ प्रियद्भवान्तिता होते चत्वारे मनव स्पताः। षष्ठे सन्वन्तो घापि चारुषस्तु मनुर्द्विमा ॥२०॥ म्बारंबिय, उत्तम, तामस, रैवत- ये बार मनु प्रियवत के वंशज कहे गये हैं। हे द्विजगण वाश्वय नामक मन् छठे मन्दन्तर में हुए वे मनोजवस्त्रवैवेन्द्रो देशक्क्षेय निष्केश्वा आसाः प्रमृतभाव्येश्च प्रमनश्च दिवीकसः॥ २ १॥

महानुभावा लेख्यक्ष पञ्च देवगणाः स्पृताः। विरवध्ध हविष्यंध्य सोमी प्रस्तान स्पतः॥२२॥ अधिनामा सविष्युद्ध सप्तासध्वयः शुपाः। विवस्वतः सुतो विज्ञाः श्राद्धदेखे महाद्वति ॥२३॥

उसी प्रकार मनोजव नामक इन्द्र हुए तथा अब देवगणों को भी जान लो। आग्र. प्रमृत, भाव्य, प्रधन और लेख्य— ये पाँच महानुभाव देवगण कहे गये हैं। विरज, हविष्मान् सोम,

मनु, सम, अविनामा और सविष्यू— ये कल्याणकारी सात

ऋषि हुए हैं हे विद्रो विवस्थान के पुत्र यहाकान्तिमान्

ब्राइदंध हुए थे। मनुः संवर्तनो विद्याः सामस्य सप्तमेऽनारे।

आदित्या वसवी रुद्धा देवास्तत्र मस्द्रणाः २४॥ है विप्रो सम्प्रति स्वतवें यन्वन्तर में वही मनु हैं और वहां अदित्य, वसु, रुद्र मरुद्रम देवता हैं पुरन्दरस्तवेवेद्रो वपूर्व परबोरहा।

यसिष्ठः कश्यपक्षात्रिर्वेषद्गिकः गीतमः॥२५॥ विद्यापितो परद्वानः सर सतर्पकेऽभवन्। उस मन्वन्तर में शत्रुवीरों का नाश करने खले पुरन्दर इन्द्र है। बसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदिन, गौतम, विश्वामित्र तथा परद्वाज— वे सात संशर्षि हुए हैं। विष्णप्रक्रियोपमा स्त्वोद्धिका स्थित स्थितीः। २६॥ तदृहपुता राजामः सर्वे च द्विदिवीकमा।

स्वाचम्पुवेऽन्तरे पूर्वं प्रकृत्यां मानसः सुतः॥२७॥ हवे प्रजापकेर्यक्षे तदहोनामबद्दिह्याः। ततः कुनरसी देवः प्राप्ते स्वारोधिकेऽन्तरे॥ २८॥ तुषितायां समुरफास्तुषितैः सह दैवतै ।

इसमें दिष्णु की अनुषम, सत्त्वगुणाश्रमी शक्ति रक्षा के लिए अवस्थित है। सभी देवगण और राजागण इसी के अंश से उत्पन्न हैं हे द्विजो! स्वायम्भुव मन्यन्तर में पूर्व काल में प्रकृति के गर्भ से रुचि नामक प्रजापति का एक मानस पुत्र बुआ। अनन्तर वे ही देव पुन: स्वारोचिष मन्दरनार उपस्थित होने पर तृषित देवताओं के साथ तृषिता में उत्पन्न हुए। उत्तमे त्वन्तरं विष्णुः सत्यैः सह सुरोत्तम ॥२९॥

सत्यावापभवतसत्य सत्यरूपो उन्तदंन । उत्तम नामक मनु के संबरका में सरपस्तरूप देवशेश जनाईन ज़िल्लू सत्य नामक देवों के साथ सत्या के गर्भ से सत्य नाम से उत्पन्न हुए। क्रपसस्यानरे सैव सम्प्राप्ते पुनरेव हि॥३०॥

हर्याचा हरिपिदेवैहेरिरेवामकहरिन। तामस भन्वन्तर प्राप्त होने पर पुन: हरि (श्रिच्यु) ने (मनुपत्नी) हर्वा के गर्भ से हरि तम से जन्म ग्रहण किया। रैकोऽप्वतरे चैव सङ्ख्यान्यानसो इति ॥ ३ १॥

सन्भूत्रं मानतैः सार्द्धं देतैः सह पहाचुतिः।

रैवत मनु के काल में भी संकल्प से ही मानसदेवों के साय महातेजस्की हरि मानस अम से वत्पन्न हुए। सञ्ज्ञवेऽध्यन्तरे सैव वैकुष्ठः पुरुवोसमः॥६२॥ विक्रण्डायामसी अने वैक्रण्डेदेंको सह। मन्बन्तरे च सम्माते वक्त वैवस्ववेऽनरे॥३३॥

वापनः कल्यपाद्विकार्रदित्यां सम्बप्त ह। इसके बाद साक्षुष मन्त्रन्तर में भी पुरुषांत्तम विष्णु वैकुम्त देवताओं के साथ विकुप्त से वैकुप्त नाम से उत्पन्न

हुए। उसी प्रकार वैवस्कर मन्यनार के प्राप्त होने पर विष्णु करवप से अदिति में बस्पनरूप में उत्पन्न हुए।

त्रिपि क्रमेरियौस्सोकाश्चित्वा येन पशस्यन्यस ३४॥ पुरन्दराय बैलांवर्य इसे मिहतकण्टकम्। **इ**त्येतास्तनकस्तस्य सप्तमन्दन्तरेषु वै॥३५॥

उन महात्या वामन ने तीन पाद से इन तीन लोकों को नीतकर इन्द्र को निष्कण्टक चैलांबय का राज्य दे दिया चा इस प्रकार सात मन्यनार्रे में विष्णु का ही जारेर सात रूपों

में प्रकट हुआ। सस सैवाभवन्तिता यापिः संस्कृतसः प्रजाः।

वस्याद्विश्चमिदं कृत्स्नं वायनेन महात्यना॥ ३६॥ तस्यात्सर्वेः स्वतो वृत्रे देवैः सर्वेषुदैत्यहा। एव सर्व संकरमदी पाति हनि च केमकः॥३७॥

हे विद्रो उन्हेंकि द्वारा प्रजारों संरक्षित हुई। महात्मा वामन

ने इस सम्पूर्ण विश्व को नाप लिया या इसलिए सभी देवों द्वारा सब काल में दैश्यसंहारक वामन का ही स्मरण करते

हैं। ये केशब ही सर्वप्रथम प्राणियों की सृष्टि करते हैं, फिर पालन और संहार करते हैं

भूतान्तरात्मा अगवात्रास्यवण इति श्रृति एकोशेन जगस्तवै व्याप्य नारायणः स्वितः॥३८॥

भगवान् नारायण सदस्त भूतों को आतमा में रहते हैं। वे नासबन अपने एक अंश से सम्पूर्ण जगत् को व्यास करके

स्थित है।

एका चगवतो पृतिज्ञांनरूमा श्रिवामला॥३९॥ ये निर्मुण भी समुणरूप में चार रूपों में संस्थित होकर

चतुर्द्धा संस्थितो व्यापी समुणो निर्मुणोऽपि का

व्यापक हैं। भगवान् की एक मुर्ति ज्ञानरूप, कल्याणरूप एवं

रिपंत है।

वासुदेवाभियाना सा गुजातीता सुनिक्दलाः

द्वितीया कालसंज्ञन्या तापसी शिवसंजिता॥४०॥ निहन्त्री सकलस्याचे वैद्यावी गरमा तन् ।

सत्त्वोद्रित्ता तृतीयान्या प्राप्तुम्नेति च संक्षिता ४१॥ वासुदेव नाम की वह यूर्ति गुणातीत और अत्यन्त शुद्ध

है। उनकी दूसरी मूर्ति कालसंज्ञक तथा अन्य तामसी मूर्ति शिवसंत्रक है। वह अन्त में सबका संहार करती हैं। वैष्यवी मूर्ति परम श्रेष्ठ है। सत्त्वगुणमवी अन्य जो तीसरी मूर्ति है वह प्रयुप्तसंहक है।

जनत्तंस्थापवेद्वितं सा विष्णोः प्रकृतिर्धुवाः चतुर्थी वासुदेवस्य मूर्तिवंह्रोति संक्रिताश४२॥ राज्सी सानिरुद्धस्य पुस्पसृष्टिकारिता। वः स्विपत्यिक्तिं अवा प्रदानेन सह प्रपु:॥४३॥

वह विष्णु की निश्चल प्रकृति है और वही समस्त वि€ को संस्थापन करती है। बासुदेव की चौथी मूर्ति 'ब्रह्मा' नाम

से कही जाती है। वह अनिरुद्ध को पुरुषसृष्टिकर्त राजसी पृति है, जो प्रभु सबका संहार करके प्रयुग्न के साथ सीते

नारायणाख्यो बहासी प्रवासर्ग करोति सः। वासौ नारायणातुः, प्रतुष्नास्या सुभा स्पृतात ४४॥ तवा सम्पोहवेद्विश्चं सदेवासुरमानुबम्।

ततः सैय जगन्यूर्तिः प्रकृतिः परिक्रीर्विकाः। ४५॥

वे नारायणसंहक ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करते हैं। जो वह नारायण को शुभ मूर्ति प्रशुप्त नाम से प्रसिद्ध है, यह देव, दानव, मनुष्य सहित दिश्व को संमोहित करती है। इसलिए

वासुदेवो हाननातमा केवला निर्मुणो हरि 🕫 क्यानं युक्तं कालः सत्त्वत्रवयनुत्तपम्॥४६॥

बासदेवात्मकं नित्यमेतद्वित्राय युव्यवे।

वही जगन्मृति प्रकृति कही गई है।

वासदेव हरि तो केवल निर्मुण और अनन्तरमा है। इसी प्रकार प्रधान (प्रकृति) पुरुष और काल— यो तीनों ही सर्वोत्तम तत्त्व हैं ये भी बासुदेवस्वरूप ही हैं अतः नित्य हैं। इन सर को जो विशेषरूप से जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है।

एकञ्चेदं सतुष्पादं सतुर्द्धा पुनरस्पृतः॥४७॥ विभेद बासुदेवोऽसौ प्रयुक्तो मणवान् इतिः। कृष्णद्वैपायन्ते व्यास्ते विष्णुनौराषणः स्वयम्॥४८॥ अवाहरता सम्पूर्ण स्वेच्छपा मनवान् इरि.।

अवाहम परं ब्रह्म न देख ऋषयो विदुः॥ ४९॥ एकोऽवं वेद मगवान् ध्यासो नासवणः प्रधुः।

प्रदाम्नस्वरूप भगवान् वासुदेव हरि जो अञ्चल (अस्खितित) हैं. स्वयं एक होते हुए भी चतुष्पदात्मक अपने स्वरूप को चार रूपों (वासुदेव, संकर्षण, प्रचुमन और अफिरुद्ध) में विभक्त किया। विष्णु नातवण स्वयं हरि ही स्वेच्छा से कृष्णद्वैपायन व्यासरूप में अवतरित हुए। अनाद्यक परवास को ऋषि या देवता कोई भी नहीं जानते

है। एकमात्र नारायण, प्रभ् भगकान् ज्यास ही जानते हैं।

इत्यंतद्विष्णुमाहातम्यं कवितं पुनिसत्तमाः। एतन्यत्यं पुनः सत्यमेषं हात्वा न पुद्वति॥५०॥ मुलिश्रेष्टो! इस प्रकार मैंने विष्णु का माहात्म्य बता दिया यह सत्य है, पुनः सत्य है, ऐसा जान लेने पर व्यक्ति मोह नहीं होता

इति श्रीकृर्यमुराणे पूर्वमाने मन्यन्तरकीविने विव्युपाहरूमं नामैकपमास्त्रोऽस्थातः ॥ ६ १॥

द्विपञ्चाक्षोऽख्याय.

(वेदहासाप्राप्रणवन)

### सूत उपाच

अस्मिन्यन्तरं पूर्वं वर्तभाने महान् प्रमुण द्वापरे प्रवमे व्यासां पत्तु स्वायन्युवो सतः॥ १॥ विभेदं बहुधा वेदं नियोगाद्वहाणः प्रमोः। हितोय हापरे चैव वेदव्यासः प्रमायतिः॥ २॥

स्तजी बोले— इस वर्तमान मन्वन्तर से पूर्व प्रथम द्वापर युग में महान् प्रभु स्कायम्भुद मनु स्वास माने गये हैं। प्रभु ब्रह्मा के नियांग से उन्होंने केंद्र को अनेक भागों में विभक्त किया था। द्वितीय द्वापर युग में प्रजापति बेदक्यास हुए

तृतीये चोशना व्यासञ्जार्थे स्पार्वहस्पतिः। स्रविता पञ्चमे व्यासः यहे मृत्युः प्रकीर्तितः॥३॥ स्प्रामे स तथेतेन्द्रो क्रिक्टश्चाष्ट्रमे मतः। स्प्रास्वतञ्ज नवये विद्यामा दशमे मतः॥४॥

तीसरे द्वापर में शुक्र ब्यास हुए और कौधे में बृहस्पति पौचनें में सूर्य व्यास हुए और छटें में मृत्यु व्यासरूप में प्रसिद्ध हुए सहम द्वापर में इन्द्र व्यास हुए और आठवें में वसिष्ठ नवम द्वापर में सारस्कत और दशम में त्रिधामा व्यास हुए।

एकादशे तु ब्रह्मः सुतेजा हादशे स्पृतः इयोदशे त्या अर्थः सुस्कृत्तु चतुर्दशे॥५॥ इय्यार्काणः पह्नदशे पोडशे तु बनस्यः। इत्यक्षयः सप्तदशे हाशदशे ऋतस्यः॥६॥ तत्ते व्यासो परहाजस्तस्याद्वार्धं तु बौतमः। वाचश्रवाद्धैकर्विशे तस्यश्रात्यणः, परः॥७॥ ग्यार्ह्वं में ऋषभ नामक व्यास हुए और द्वादश में सृतेजा हुए। तेरहवें में धर्म और चौदहवें में सुषशु हुए। पन्द्रहर्वे में त्रस्यासींच और सोलहर्वे में घनखब क्यास हुए। सत्रहवे में कृतखप तथा अखरहर्वे में ऋतखय व्यास हुए। तदनन्तर (उत्रीसर्वे) भरद्वाज व्यास हुए उसके पहात् गौतम व्यास हुए। इस्तीसर्वे में खायलवा और तत्पश्चात् (बाहसर्वे संवन्तर में) नारायण हुए।

दणविन्दुस्तयोविने वाल्मोकिसत्त्वरः स्मृतः। पश्चिमे तदा प्रमे यस्मिन्दै द्वापे द्विजाः॥८॥ पराभरमुखे व्यासः कृष्णद्वैवायनोऽभवत्। (सर्विके तथा व्यासो जातूकर्णो महापुनिः।) स एव सर्ववेदानो पुराणानो प्रदर्शकः॥९॥

तृणिकदु तहसर्वे द्वापर युग में हुए। तत्पश्चात् ( चीवीसर्वे ) वास्मीकि व्यास कहे गये। हे द्विजो क्योसर्वे द्वापर के आने पर ज्ञकि को उत्पत्ति हुई। इसके बाद पराशर सक्वीसर्वे हापर में तथा सत्ताईसर्वे हापर में आतृकणं नामक व्यास हुए अड्ठाइसर्वे पराशरपुत्र कृष्णद्वैपायन व्यास हुए वे ही सपस्त देदों तथा पुराणों के प्रदर्शक हुए

पाराञ्चर्यो महायोगी कृषाद्वैपायसे इति:। आरक्ष्य देवयीञ्चानं दृष्टा स्तुत्वा जिलोधनय्। १०॥ स्तप्रसादादसौ कास्य वेदानामकरोळानु ४ ११॥

परातर पुत्र अपास महायाची हैं। वे कृष्णहैषायन नाम से प्रसिद्ध स्वयं हरि हैं उन्होंने जिल्होचन ईसानदेव शक्रुर की आराधना करके उनके प्रत्यक्ष दर्जन किये और स्तुति करके उन्हों की कृषा से प्रभु ने बंदों का विभाजन किया।

अब शिष्यान् स ज्ञाह चतुरो वेदपारमान्। वैभिनिष्ठ सुपनुष्ठ वैश्वश्यवनमेव चाः१२॥ पैसे तेवां चतुर्वञ्च पञ्चमं मां महामुनिः। ऋग्वेदपाठकं पैले जवाह स महामुनिः॥१३॥

अनन्तर उन्होंने बेद-पारंगत चार शिष्यों को वे बेदविभाग प्रहण कराये अर्थात् उन्हें पदाया ये बार- जैमिनि, सुमन्तु, वैशामायन और चतुर्थ पैल को (एक-एक देद पहाया)। महामुनि ने पञ्चम शिष्य मुझ सूत को (पुराण पदाकर) तैयार किया: उन महामुनि पैल नामक शिष्य को ऋग्वेद पढ़ने वाले के रूप में स्वीकार किया।

कर्जुर्वेद्ध्यवस्त्रारं वैशस्यायनमेव स्न। अभिनि सामवेदस्य गाउके सोऽन्वयद्वव १४॥ त्रवैदाखर्ववेदस्य सुमनुमृत्तिसत्तमम्। इतिहासपुराजानि प्रवसुं सामयोजकत्॥१५॥ वैज्ञम्यायन को यजुर्वेद का प्रवक्ता तथा चैमिनि को सामवेद का पाठक बनाया। इसी प्रकार अवर्ववेद का प्रवक्ता प्रदृषिक्षेष्ठ सुमन्तु को बनाया और इतिहास पुराष्ट्र का प्रवचन करने के लिए मुझे नियुक्त किया।

एक आसीकबुर्वेदस्तं चतुर्द्धाः प्रकल्पयत्। चतुर्होत्रममूर्वस्मस्तेन यहपक्षकरोत्॥ १६॥

यजुर्वेद एक था। उसे चार भागों में विभक्त किया। उसमें चतुरोंच नामक यज्ञ का विधान हुआ, वह वज्ज भी वेदव्यास हारा किया गया।

आवर्यतं यमुर्भिः स्वादनिहोतं द्वियोत्तमाः। श्रीदृत्रतं सम्बन्धिके ब्रह्मचञ्चायकर्तभिः॥१७॥

हे द्विजन्नेहो। यजुर्यन्त्रों से आध्वर्यक्ष अग्निहोत्र सम्पन्न हुआ साममन्त्रों से उदाता का कर्म और एवा अधर्यपन्त्रों से ब्रह्म के कर्म को कल्पित किया।

ततः सत्रे च उद्युत्य ऋखेदं कृतवान् प्रभुः। कर्जुवि तु कर्जुवेदं सत्पवेदं तु सामधिः॥१८॥

तदनन्तर प्रभु व्यास ने यह में ऋषाओं को उद्धृत करके ऋग्वंद की रचना की। यजुर्मन्त्रों को उद्धृत करके यजुर्वेद और साममन्त्रों द्वारा सामवेद का प्रणयन किया।

एकविज्ञतिभेदेन ऋषेदं कृतवान् पुरा। भारतनानु कानैव सर्वेदस्थाकरोत्॥१९॥ सामवेदं सहस्रेण शाखानां अविभेद सः। अथर्वाणभंशे वेदं विभेद कुशकेतनः॥२०॥ भेदैरहादशैर्व्यासः पुराणं कृतवान् प्रभुः। सोऽयमेकअनुष्यादो वेदः पूर्वं पुराननः॥२१॥ ओंकारो स्रवणो जनः सर्वदोवविज्ञाननः।

प्राचीन काल में ऋग्वेद को इस्रोस भागों में बाँटा और यजुर्वेद को सी शाखाओं में विभक्त किया पुनः कुशरूपी घर वाले व्यास ने सामबंद को सहस्र शाखाओं में विभक्त किया और अथवंदेद को भी (नौ शाखाओं में) विभक्त किया व्यास ने अवरह प्रकार के पुराणों को रचना को इस प्रकार पूर्वकाल में एक ही पुगतन बेद था, जिसे चार पादों में विभक्त किया गया। ओंकार शहा-परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अतएव सर्वदोगों का शुद्धिकारक है।

वेदव्हितोऽभ मगवान्यासुदेवः सनातमः॥२२॥ स गीयते परो वेदैयौँ वेदैवं स वेदवित्। एतस्यकारं सहा ज्योतिसन्दमुत्तमम्॥२३॥ वेदवाक्योदितं तत्त्वं कामुदेवः परम्पदम्। वेदविकामिमं सेति वेदं वेदपरो मुनिः॥२४॥

सनतन भगवान् वासुदेव तो वेदों के द्वारा ही हेव हैं। उन्हों परम पुरुष का गान केदों द्वारा किया जाता है। जो इस वेद विद्या को जानता है. वही वेदवित् है और वही परम तस्य को जानता है। वे भगवान् वासुदेव परात्पर, बहा, ज्योतिरूप और आनन्दस्वरूप हैं और वेदवानकों द्वारा कथित परम पदरूप है। वेदपरायम मुनि इन्हें वेद द्वारा होय और

अवेदं परमं वेति वेदनिश्वासकृत्यरः। स वेदवेद्यो भगवान्वेदमूर्तिमहेश्वरः॥२५॥

इत्येतद्वारं वेदमोकारं वेदमञ्जयम्॥

बेदस्बरूप जानते हैं।

वेद में निश्चवान् पुरुष परभेश्वररूप होकर परम श्रेष्ठ अवेद्य तत्व को जान सेसा है। वे वेदमूर्ति भगवान् महेश्वर वेदों से ही जानने योग्य हैं स एवं वेद्यों वेदश वमेवाश्वित्य मुख्यते।

अवेदञ्ज कियानाति पराष्ट्रायों महापूर्वि ॥ २६॥ यही थेद हैं, जो जानने योग्य हैं। उसी का आश्रय लेकर ग्राणी मुक्त होता है। इसी प्रकार अश्वर अविनासी ऑकार तत्त्व भी जानने योग्य और अव्यय खेदस्वरूप हैं। पराशर

पुत्र महामुनि व्यास इसे वेदरहित (परमात्मरूप में) विशेष रूप से जानते हैं। इति स्वेकूर्यपुराजे वेदस्यखात्रजवर्ग माम

> त्रिपञ्चाशोऽध्याय: (महादेव के अवतारों का वर्णन)

हापञ्चाक्रोधम्बादः॥ ५ २ ॥

सृत उवाच

वेदव्यासावताराणि द्वापरे कवितानि तुः महादेखावताराणि कली मृजुत सुन्नताः॥ १॥

सूत बोले— हे सुत्रत्वे द्वापरयुग में वेदव्यवस के अवतारों के संबन्ध में कहा गया, अब कलियुग में महादेव के अवतारों के विषय में सुनो

आहे कलियुने केतो देवदेवो महाद्वतिः। नामा हिताय वित्राजासमृद्वैवस्वतेऽनरे॥२॥

हिमदक्षिक्षरे रस्य सकले पर्वतीनये। तस्य शिष्यः प्रक्रियास्य वयुतुरमिवप्रभाः।।३॥ वैवस्वत मन्वन्तर में आहाओं के कल्याणार्थ प्रथम कलियुग में देवाधिदेव, महाधृतिमान् बेत (शिव) पर्वतश्रेष्ठ रमणीय हिमालय के शिखर पर उत्त्व हुए। उनके अति तेजस्वी अनेक शिष्य और प्रशिष्य हुए श्रेनः श्रेतशिख्यीय श्रेतस्यः श्रेतलोडितः। धत्यारस्ये महात्यामा स्वाह्मणा बेट्यारमाः ॥४॥ उनमें हेत, हेतरिएस, नेवास्य और बंतलोहित— वे चार बाह्मण महात्मा वेद के प्रश्मामी विद्वान है। सुकारो पदनक्षेत्र सुहोत्रः सञ्जूष्णसत्त्वा। लोकाक्षिरत्क्य योगीन्त्रे वैगीयव्योऽव सप्तपे॥ ५॥ उसी प्रकार (द्वितीय से लेकर वह कलियुग एर्यन कमशः ) सुतार, मदन, सुहोत्र, कङ्कण, लोकाश्चि तथा योगीन्द्र— ये भहादेव के अबतार हुए। साम कलियुग में जैगीएक महादेव के अवतार हुए। अष्टमे दविवाहः स्याववये ऋष्यः प्रयु:। मृत्रस्तु दलसे प्रोक्तास्तरमादुतः पुरः स्पृतः॥६॥ हादशेऽविसमाख्यातो बाली वास प्रयोदशे। चतुर्दशे गौतमस्तु वेददर्शी ततः परः॥७॥ आठवं कलियुग में दक्षिवाह और नवम कलियुग में प्रमृ ऋषभ हुए। दलम में भूगु कहे गये और एकादश में उत हुए द्वादश में अप्नि नाथ से विख्यात हुए, प्रयोदश में खुली, चतुर्दश में गीतम और पश्चदश में बेददशी हुए वोकर्षक्षभवसस्माद् गुहावासः हिख्यस्यका वजनसम्बद्धाःसङ दास्त्रको त्यक्कती वक्तप्तटा। सालहर्वे कलियुग में फ्रेकच और सब्रहर्वे में गृहावासी शिखण्डधूक्, अतारहर्वे में यजमाली, उन्नोसर्वे में अदृहास, बीसर्व में दासक और इक्षीसर्वे में लाहुली हुए पहायामी मुनि शुक्षी डिण्डम्ण्डीसूर, स्टब्स्। सहिष्णु सामज्ञानं स नकुलीकर एव सा ९॥ आगे ऋमशः) महायाम, मुनि, शुलो, डिण्डमुण्डीश्वर सहिच्यु, स्त्रेभशर्मा और अट्टाइसर्वे कलियग में नकुलीशर महादेव के अवतार हुए।

(वैवस्वतेऽन्तरे सम्पोरकतारास्त्रिशृतिनः।

तीर्वकायावतारे स्वादेवेशी नकुलीखर 🐠

अष्टाविश्वतिराख्याता हाने अनियुरे प्रयो ।

तत्र देवास्टिबस्य घत्वार. सुतपायनः । क्रिया बमुबुझान्वेवा प्रत्येकं मृतिवृद्धवा:॥ १०॥ प्रसन्नमनस्रो दान्ता ऐसरी प्रक्रियास्विता:। श्रमेण तान्त्रव्ययामि योगिनो पोर्गावतमानु॥ ११॥ (बैबस्वत मन्वन्तर में प्रभू, त्रिशुली, सम्भू के अष्टादश अवतार कहे गये अन्तिम कलियुग में कापावतारतीर्य में देवेनर, नक्लीडर महादेव के अवतार होंगे ) वहाँ देवाधिदेव के महातपस्त्री चार शिष्य होंगे उनमें से प्रत्येक के भूनिश्रेष्ठ शिष्य होंगे। वे सब प्रसन्नवित्त, इन्द्रियनिप्रही और इंडर में भक्तिपरायण होंगे उन योगियों एवं अत्यन्त योगवंदाओं को मैं ऋमतः बढाऊँगः। (धेत:हेत्जिखधैव धेतास्व: धेवलोहित:)। टुन्टुमि: इतस्यक्ष ऋषीकः केतुमांस्त्या। विशोवक विकेशस विशाखः शापनाशनः॥ १२॥ समुखा दर्भछक्षेत दर्शनो दरविक्रमः। सरकः समातनक्षेत्र तथैव च सम्दनः॥१३॥ दालक्का महायोगी वर्षात्मनो महीववः। पुषामा विरवासीय शेखवाण्यन एव चा।१४॥ इनके भाग है— ( केत, केतरिंग्स, केतास्य, केतलोहित), दुन्दुभि, जतरूप, ऋचीक, केतुमान, विशोक, विकेश, विज्ञाल, शापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुर्रतिकम, सनक, सनातन तथा सनन्दन, महायोगी, धर्मातम एवं अन्यन्त, तेजस्वी दालभ्य, सुधामा विरजा, शॅखवाण्यज। सारस्कारतम् मोषो धनवद्यः सुवछनः। कपिल्छासुरिश्वेव बोहुः स्छन्निस्त्रे मुनिः॥१५॥ पराशरह गर्पछ मानवञ्जाद्वितास्त्रज्ञा। कलकर्जुनिरामित्रः केन्द्रमृङ्गस्तकेवनाः ॥ १६ ॥ लमोदस्य लम्ब्य विश्वोशे लमकः शुकः। सर्वतः समबुद्धिस सन्यासान्यस्तवैव सा। १७॥ सुवामा काञ्चनसम्ब वसिद्धो वस्थि।स्वयः। अधिस्थातमा चैव शवणोऽव सुर्वेष्ठकः॥ १८॥ कृषिश कृषिबार्श कुशरीरः कुनेप्रकः। कश्यपो ह्युसनां सैव स्मवनोऽव बृहस्पति ॥ १९॥ डवाक्यो वापदेवझ महाकालो महानिलि । वाज्यवाः सुकेशसः श्यावासः सुम्बीसरः॥२०॥ हिरण्यनाम कौशिल्योऽकाश्चः कुश्रुपियस्तव्य। भूपनावर्त्तम् विद्वान् **करव**ः कृषिकवरः ॥ २ १॥ एक्को दबायणिक्षैव केतुमान् गौतमस्तका

मलाकी मर्वार्षका हेतकेतृस्तरोकनः॥२२॥ अंका महत्रका देवलः कविरेव ॥ शामकोत्रामिवेश्यस्य कुक्तकः शरद्वयुः॥२३॥ इत्तरः कुमकार्वक कुन्तकेव स्वाहकः। स्तृको विद्युक्तिव शस्तको सामनायनः॥२४॥ अक्षणदः कुमको समुको वसुवस्तः।

सारस्वतः मोषः धनकहः, मुवाहनः कपिलः, आसृरिः, बोदः, मृति पञ्चशिखः, पराशरः, गर्गः, धार्गवः, अक्षिरः, चलबन्धः, निरामित्र तथा केतुनृङ्गः वे सम सपस्या के बनी थे, इनके

कुणिक्क्षेत नर्पक्र पित्रको स्टरेन माः २५॥

निराधित तथा केतुशृङ्ग ने सम तपस्या के बनी थे, इनके अतिरिक्त लम्बोदर, लम्ब, विक्रोल, लम्बक, शुक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और असाध्य, शुक्रमा, कारवप, वसित्त,

वरिजा, अति, तप्र, जवम, सुवैद्यक, कृषि, कृषिमानु, कृतसीर, कृतेत्रक, करवप, उसना: ज्यावन और बृहस्पति,

डवास्य, वामदेव, महाकाल, महानिति, वाजव्रवा, सुकेत्र, रवावाच, सुपद्येक्ट, हिरक्यनाथ, कौतित्व, जकाशु, कृष्भिय, सुमन्तवर्षस्, विद्वान, कवन्य, कृषिकन्य, फास,

दवांशंच, केतुमान, गीतम, भारतची, मधुपिंग, तसोधन और बेतकेतु, उपिथा, भृहदूस, देवल, कवि, सान्होत्र,

अभिवेशय, युवनाश और सरद्वसु, सगल, सुण्डकर्ण, सुन्त, प्रवाहक, उत्तृक, विद्युत, साहक, अश्वलायन, अक्षणाद, काम, उत्तर अध्यापन, कविल, गर्ग, विकास और सुरू

कुमार उत्क वसुवाहन, कुणिक, गर्ग, वित्रक और रुठ। जिल्ला एवे बहुत्रमानः सर्वाक्तेषु चीनित्रम्। विपत्ता बहुत्रमृद्धिः ज्ञानकोमपराधकाः॥१६॥

कुर्वन्ति कावताराणि काक्रणानां दिलाव छ। योगेप्रस्थानायादेलाहेदसंस्थायनाय वै॥ २७॥

योगियों की सभी परम्पराओं में वे पहात्या किया बतावे हैं वे निर्मल, अहमपूत तथा ज्ञानकोगपरावय होंगे वे ब्राह्मणों के कल्कावार्य और वेदों की स्वापना हेत् योगोक्सों

के आदेश से अवतार प्रहम करते हैं। ये बाह्मणाः संस्थरित नमस्यत्ति च सर्वदा।

सर्वनस्वर्धनस्वेतान् इक्षियामकापुत्रुः॥२८॥ जो बाह्यम् इनका स्मरम् करते हैं और सदा नगरकार को है तथा जो स्वस्य वर्णम् करते हैं और अर्थना करते हैं।

करते हैं तथा जो इनका तर्पण करते हैं और अर्थना करते हैं, वे ब्रह्मविद्या को प्राप्त करते हैं। इदं वैवस्थतं जेस्तमन्तरं विस्तरेण तु।

भविष्यति च सावश्री दक्षसम्बर्ध एव वरा २९॥

इस वैवस्वत मन्दन्तर मैंने विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया, इसके बाद सावर्ण और दक्षसावर्ण मन्दन्तर होंगे।

दलमो ब्रह्मसावर्णो वर्ष एकादलः स्थाः।

प्रदत्तो व्यक्तपर्यो रोव्यक्तमा उत्तेदसः॥ ३०॥

नामक पन्तन्तर होगा।

तदनन्तर ब्रह्मसावर्ण दसवीं और धर्मसावर्ण ग्वारहर्वी बताया गवा है बारहर्वी स्ट्रुसावर्ण और तेरहर्वी रोज्य

भौतकातुर्वतः प्रोतको पविष्या यस्यः ऋगत्। अयं यः कवितो होतः पूर्वते नारायणेरितः॥ ३ १॥ पुरोपेकोर्वर्तमानेरारकानैरुपवृद्धितः॥

चौदहर्वी मन्तन्तर मील्य होगा। इन सबके ऋम से मनु होंगे। भूत, भविष्य और वर्तमान आख्यानों से कृद्धि को प्रात और नाग्यन द्वाप कवित इस पूर्व भाग का वर्षन मैंने कर दिवा

वः पठेक्कृषुवाद्यपि श्रायवेद्य दियोत्तवान्॥३२० सर्वप्रपविनिर्मुस्ये बृह्मलोके महीवते।

जो व्यक्ति इसका भाड करेगा का सुनेगा का हिजलेखों को सुनायेगा, वह समस्त पार्थों से मुक्त होकर सहात्त्रेक में पूजित होगा।

पठेरेवालये स्त्रत्वा नदीतीरेषु क्षेत्र विश्व है । नारावर्ध नमस्त्रत्व भवेन पुरुषोत्तमम्। नयो देवाल्दिकाच देवानां परमात्मनेः पुरुषाचं पुराचानं विष्णवे प्रथविष्णवेश हे ४।।

पुरुषोत्तम नायवन को श्रद्धापूर्वक नगरकार करके नदी-तट पर स्थान करके देखलय में इसका पाठ करना चाहिए। देवों के देवाधिदेव, परमारूप, पुरानपुरुष, सर्वनिवन्ता विश्व्यु को नगरकार है।

इकि श्रीकृतंपुराचे पूर्वाई विषक्ताकोऽम्बास:॥५३॥ ॥इति कर्यापशांते कर्तार्जं सामास्या।

॥इति कूर्मपुराणे पूर्वाद्धं सधासम्॥

# ॥अथ कूर्मपुराणे उत्तरार्द्धं प्रारम्यते॥

# प्रथमोऽध्याय: (उँधर-गीता)

## ऋषय अनुः

पवता वर्षकाः सम्बद्ध् सर्गः स्वायम्पृयः त्रमो। इक्षाण्डस्यादिविस्तारो स्वन्तरविविद्ययः॥ १॥ तक्षेत्ररेशसे देवोः वर्षणिवर्षर्यतस्यः। स्ववयोगरतैर्वित्वपरस्यः कवितस्यया॥ २॥ तत्त्वद्वाशिवसंसारदःस्वनक्षमनुत्तमम्। इश्ने वृद्यैवविवर्षं तेन वश्येम स्वरम्॥ ३॥

ऋषियों ने कहा— है प्रभु। आपने स्वायम्भुव मनु की सृष्टि का कथन सम्बक् प्रकार से कर दिया। ब्रह्माण्ड के प्रारम्भ का विस्तार और पन्चन्तर का निजय भी बताया गया है उसमें धर्मवत्यर, जानयोग में निरत ब्रह्मयारियों के द्वारा नित्य आराध्य सर्वेश्वर देव का वर्णन भी आएने किया। साध ही सम्पूर्ण संसार के दुःखनाशक परमोत्तम तत्त्व को भी आएने बताया। इसके द्वारा हम परम ब्रह्मात्मैक्बज्ञान देख रहे हैं।

त्वं हि नारायणः सक्षात् कृष्णद्वैपायनाद्यपो। अवामाख्यित्वविक्रनस्तन्त्वो चृष्णपदे पुन ४४४

हे प्रभा<sup>1</sup> आप साझात् नारायण है। आप कृष्णद्वेपायन से अखिल विज्ञान को प्रश्न कर चुके हैं. अतः आपसे हम पुनः पुछना चाहते हैं

कुत्वा मुनीनं तहाक्यं कृष्णहैपायनारप्रभुः। सूतः यौराणिकः, कृत्वा भावितुं हुपचळमे।)५॥

मुनियों के ये बचन सुनकर फैसणिक प्रमु सूतजी ने श्रोकृष्णदेखयन से सुने हुए वृत्ताना की कहना प्रारम्भ कर दिया।

त्वास्मित्रकारे व्यासः दृष्णद्वैपायनः स्वयम्। अक्षयमम् मुन्त्रिष्ठा यत्र सत्रं सम्बस्ते॥६॥ तं दृष्टा देदविद्यासं कालमेयसमुक्रतिम्। व्यासं कपलपत्रक्षं प्रणेमुर्द्धितपुद्धवाः॥७॥

हे मुनिश्रेष्ठो इस मध्य ब्रोकृष्पद्वैपायन व्यास स्वयं वहाँ आ पहुँचे जहाँ यह किया जा रहा या उन वेदों के विद्वान् तथा कालमेप के समान कान्ति वाले कमलनयन व्यास जी को देखकर द्विजश्रेष्ठों ने उन्हें प्रणाम किया।

वपात दण्डकतुमी सुरासी स्थेपहर्वजः। प्रजन्य ज़िरसा भूमी प्रस्कृतिकंत्रगोऽसकत्॥८॥

उनको देखकर वे लोमहर्षण भूमि पर दण्डकर् गिर गवे और शिर शुक्रकर प्रणाम करके क्षय जोड़कर भूमि पर स्थित हो गये।

पृष्टास्तेऽनामयं विकाः श्रीनकाता महामृतिम्। सयासृत्यासनं तस्यै तकोत्यं समकल्पयन्॥ ९॥

शीनक आदि ब्राह्मणों ने महामृति से कुसलक्षेत्र पूछा और इनके समीप आकर उनके योग्य आसन की व्यवस्था की

अवैतानक्ष्मीद्वावधं परासरसुवः प्रभुतः क्षत्रित्र द्वारिस्तवसः स्वाध्यायस्य सृतस्य वा। १०॥

अनन्तर पराशर पुत्र प्रभु व्यास ने उन सबसे **कश— आप** लोगों के तप, स्वध्याय और ज्ञांक क्वीं की कु**छ हानि** तो नहीं हो रही है ?

ततहा सूत: स्क्युर्च प्रणम्बाह महामुनिम्। ज्ञानं नदशह्मियचं मुनीनो क्कुपर्हस्थि॥ ११॥

इसके बाद सूत ने महायुनि अपने गुरु को प्रणाम करके कहा— मुनियों के लिए आप वह ब्रह्मविषयक ज्ञान कराने को कृपा करें

इमे हि मुनयः ज्ञान्तास्त्रपसः मर्गतस्याः। भृजूषा जाको **देवां वकुम्**ईसि क्वतः॥ १२॥ ज्ञानं विमुक्तिदं दिख्यं वन्ये सद्धान्त्रपोदितम्। भुनीनां व्याहतं पूर्वं विष्णुना कूर्यक्षिणाः॥ १३॥

ये मुनिगक स्वन्त सपस्वी तथा धर्मपरायण हैं इन्हें अवण करने की इच्छा है। अतएव आप वल्कवः करने योग्य है वह मुक्तिप्रदायक दिव्य ज्ञान जिसे आपने सास्कर्त् भुष्ने बताया था और जिसे पूर्वकाल में कूर्मरूपधारी विष्णु ने मुनियों के लिए कहा था श्रुत्वा सूतस्य वचनं मुनिः सत्ववतीसुतः। प्रजम्ब सिर्धा रहं वचः प्राइ सुखावहस्॥ १४॥

सत्यवती पुत्र मुनि व्यास ने सूत के बचन सुनकर रुट्रदेव को प्रणाम करके सुख्डकारक बचन कहें।

#### च्यास उत्सव

क्यूचे देवो पदादेवः पृष्टो योगीवरैः पुरा। सनकुमारतपुर्खः स स्वयं सममाप्ता। १५॥

व्यास जी ने कहा— मैं वही कहूँगा जो पुराकाल में सनत्कुमार प्रभृति योगीक्यों द्वारा पूछे जाने पर महादेव ने

स्वयं कहा था

सम्बद्धमारः सन्दरसर्वेद छ सनन्दनः। आफ्निया सहस्रकितो भृगुः परमवर्धवित्॥१६॥ क्रमादः कपिलो यर्गो वामदेवो महापुनिः

शुक्के वस्तिहो भगवान् सर्वे संयतनानसाः॥ १७॥ परस्परं विचारिते संवपाविष्ट्येतसः।

तस्वन्तस्तमो भोरं पुण्ये बदरिकाशमे॥१८॥

सनत्कुपार सनक सनन्दन अंगिश रह सहित परस् धार्मिक भृगु कणाद, कपिल, गर्ग, महामृति वामदेव, सुक.

भगवान् वसिष्ठ आदि संयत् वित्त वाले सभी मुनियों ने परस्पर विचार करके पण्य बद्धिकाश्रम में बोर तप किया था

अपस्पेक्ते महाबोगमृक्षिर्मसूते पुनिष्। असववासनावानं तरेण सदितं तदास १९॥

तस उन्होंने महायोगी, ऋषिधर्म के पुत्र, मुनि, अनादि

और अन्त से रहित करायण की वर के साथ देखा। संस्तृय विकिये स्तोत्रैः सर्ववेदसमुद्धवै ।

प्रजेपुर्विक्तसंयुक्ता योगिनो योगिकतमम्॥२०॥

भिक्तसंयुक्त उन क्रीनियों ने सभी वेदों से उत्पन्न विविध स्तोत्र बाक्यों द्वारा स्तुति करके परम योगवेला नारायण की प्रणाम किया।

विज्ञाय वाजिलां तेवां भगवानीयं सर्ववित्। पार राजीरमा स्वका विज्ञाते सकते राज्य २ १००

प्राह वर्ष्मीस्वा साथा किभवै तप्यते तपः ॥ २१॥

उनका इच्छित जानकर सर्वज्ञ भगवान् ने भी गंभीर वाणी में पूछा— आप लोग तप क्यों कर रहे हैं।

अङ्गवन् इष्टयनमो विश्वात्मानं मनातनम्। साक्षात्रारायणं देवमायतं सिद्धिपूचकम्॥२२॥ वर्षं सेयमपापक्षः सर्वे वै बद्धवादिनः। प्रथमपेके शर्मा प्रपन्नाः पुरुवोत्तमम्।। २३॥

प्रसन्न मन वाले मुनियों ने वहाँ पक्षारे सिद्धिसूचक विश्वातमा सनातन साक्षात् नारायण देव से कहा— हम सभी बहुरवादी ऋषि संयभी होकर एकमात्र आप पुरुषोत्तम की

ज्ञरण में आये हैं त्वं बेलिस परमं गुह्नं सर्वन्तु मभवाकृषि∙।

नारायण स्वयं साक्षात्पुराणोऽज्यक्तपुरमः ॥ २४॥

न इन्यो विद्यते वेता त्यापृते गरम्धरम्। स त्यपस्याकमधलं संक्षयं चेतुपर्हसि॥२५॥

आप सम्पूर्ण परम मुद्धा तत्त्व को आनते हैं। आप स्थमं भगवान् ऋषि नासक्य साक्षात् पुरातन अध्यक्त पुरुष हैं। आप परमेश्वर के अतिरिक्त सम्य कोई तत्त्ववैता नहीं है। इसलिए आप ही हमारे अवल संगव को दूर करने में समर्थ 3.

कि कारणमिदं क्रास्त हुते नु संसक्ते सदा। कश्चिदस्या च का मुक्तिः संसारः किस्तिमत्तकः॥२६॥ कः संसार इतीहानः को वा सर्वे प्रपश्चति।

कि तरपतां कहा सर्व ने वकुमईसिम २७॥

इस सम्पूर्ण जगत् का कारण कीन है? कीन इसमें सदा संसरण करता है? आत्म जीन है? मुक्ति क्या है? संसार का निधित्त क्या है? संसार का अधीवर कीन है? कीन सबको देखता है? उससे परतर ब्रह्म क्या है? हमें यह सब आप बताने की कृषा करें।

एवपुक्का तु मुनवं आपस्यन् पुरुशेतमम्। विद्वाव तापसं थेषं संस्थितं स्वेन केमसा।२८॥ विद्याजपानं विपर्त प्रधामण्डलमण्डितसः

विद्याजमान विभल त्रवामण्डलम्बन्डतम् जीवत्यवक्षसं देवं तत्रव्यम्बन्दत्रमम् २९॥

ऐसा कहकर मुन्ति। भ पुरुषश्रेष्ट जारायण को देखने लगे जो तापस बेश को छोड़कर अपने तंज से संस्थित थे, जो अपने प्रभामण्डल से मण्डित होकर विमल प्रतीत हो रहे थे। उनके वक्ष:स्थल पर श्रीवला का चिह्न था और जिनकी आभा तुपे हुए सोने के समान थी।

श्कुषकगद्दयाणि सार्द्धवस्यं स्रिया कृतम्। न दृष्टसत्क्ष्णादेवं नरस्तस्यैत तेजसा॥३०॥

ं उनके हार्क्षे में शंख, चक, गदा और धनुष धारण किया हुआ था। वे लक्ष्मी से युक्त थे और उस समय उनके तेज से बर नहीं दिखाई पड़े। क्दलरे महादेवः ज्ञाहा**ङ्ग**ङ्कितशेखार ।

प्रसादर्भमुख्ये रहः प्राहुरासीन्महेसरः॥६ शा

इसी मध्य चंद्र से अंकित सलाट वाले महेशर हद प्रसन्न मुख होका प्राटुर्भृत हुए।

निरीक्ष्य ते जगन्नाचे जिनेत्रे चन्द्रभूषणम्।

तुष्ट्युईष्टपनस्ते घटला तं परपेक्टरम्॥३२॥

जगजाय, जिनेजधारी, चन्द्रभूषण, उर परमेखर को देखकर प्रसन्न मन वाले भनियों ने भक्तिपूर्वक उनका स्तृति

की

जयेखर महादेश जय भूतपते ज़िला। जयाशेषपुर्वाशान् तपसाऽभिष्रपृक्तितः ३३॥

इंडर महादेव आपकी जय हो। हे मृतपति शिव! आपकी जय हो। अरोप मृति ईशान की जब हो। तप से अभिपूजित

आपको जय हो।

महसपूर्वे विश्वासम् जगवन्द्रसर्वाकः क्याननः जगरमन्यवाणसंद्वारकारकः॥३४॥

हे सहस्रपूर्व । हे विश्वास्पन् संसाररूपी वंद्र के प्रवर्तक आपकी जय हो। जगत् की अत्पत्ति, रक्षा और संहार करने

दाले हे अनंत आपको जय हो सहत्रवरकेशान सम्मो खेगोन्द्रबन्दिता

जपानिकाफ्ते देव नगस्ते परपेशसा ३५॥

है सहस्रवरण, है ईशाल, हे शंभू, हे योगीन्द्रगणवन्दित

आपको जय हो। अम्बिकारति देव की जय हो। हे परनेशर

आपको नमस्कार है प्रस्तुतो मगवानीक्षरप्रयम्बद्धो मन्त्रक्रसलः।

समालिङ्कः इवीकेलं ब्राह वम्बीरवा गिरा॥३६॥

कियर्थं पृष्डरीकक्षा पुनीन्त्रा सहवादिनः। इमं समापता देशं किनु कार्यं मवाव्युता। ३७॥

इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान् ईत पृत्रित होकर हंबीकेश को आलिक्कन करके गंभीर वाची में बोलें— है पुण्डरीकाक्ष। वे अहावादी भूनीन्द्रगण इस स्थान में क्यों

आये हैं? हे अच्युत मूझ से क्या कार्य है?

बाकर्ण तस्य तहाक्यं देवदेवां समाहन । प्राह देवो पहादेवं प्रसादाधिष्टु**सं** स्वितम्॥३८॥

उनका यह वाक्य सुनकर देवदेव जनादन प्रसन्नाभिपुख होकर स्थित महादेव से बोले--

हमें हि मनवो देव हापस्तर श्लीकवल्पवाः। अध्यक्तानां सरकं सम्बद्धन्यक्रिकाम्। ३ र ॥

हे देश वे ऋषिगण तपस्त्री और औष पाप काले हैं।

आप सम्बक् दर्शन की अभिमाचा वाले अतिवियों की जरण (रक्षक) हैं।

यदि इसहो भगवान्यनीनां पाविकलनाम्। सक्रियो यम उद्यानं दिव्यं बकुपिहाहेंसि॥४०॥

त्वं हि बेल्पि स्वपात्पानं न क्वन्यो विक्रते शिवा बद् लगालनात्वारं मुनीदेश्वः प्रदर्शयः। ४१॥

यदि अप्रम भगवान् भावितातमा इन मुनियों पर प्रमञ्ज हैं, तो भेरे समक्ष ही इन्हें दिव्य ज्ञान बताने की कुपा करें है शिव! अपने विषय में आप ही जानते हैं, अन्य कोई भी

क्रियमान नहीं है। अतएव आप स्वयं ही कहें और मुनियों को आत्यविषयक ( ज्ञान का) प्रदर्शन करें।

एवमुक्तवा इचीकेलः प्रोबाव पुनिपुद्धवान्। प्रदर्शककोणसिद्धि निरीक्ष्य दुधमञ्जापु॥ ४२॥ इतना कहकर जनार्दन ने वृषभध्वज शिव की ओर देखवे हुए और योगसिद्धि का प्रदर्शन करते हुए उन मुनिश्रेष्ठों से

सन्दर्शनान्यदेशस्य शंकरस्याध शृतिनः। कृतार्थं स्ववमात्मार्थं ज्ञातुर्मास्य तस्वतः॥४३॥

आप मुनिएम सुलपाणि महेरा संकर के दर्शन से स्वयं पूर्णतः कृतकृत्य भारते योग्य हो ब्रह्ममहंच देवेलं प्रत्यक्षं पुरतः स्थितम्।

ममैव प्रक्रियाने स स्वाकद्कुपीसरः॥४४॥ अब आप सब सामने स्थित देवेबर को प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हैं। वे ईक्त मेरे सम्पृष्ट ही क्यावत् कहने के लिए

उपस्थित हैं। निक्रम्य विध्योर्टेसनं प्रकार वृक्तम्यज्ञम्। सम्बद्धभारतपुरताः कुछन्ति सम्बद्धमारम्॥४५॥

भगवान् विष्णु के वचन सुनकर सनत्कुमार आदि ऋषियों ने द्वपध्यज्ञ महेसर को प्रणाम करके पूछा।

अवस्थिपनारे विकाससमें विमलं शिक्पा किमध्यक्तियं नगमदोग्रसर्वे समुद्वभी॥४६॥

इसो समय में एक दिव्य, विमल, पवित्र आसन जो कुछ अचिन्त्य बा. आकाञ्च मार्ग से ईसर के लिए समुपरियन हुआ।

तत्राससाद योगसम्ब विष्णुनः सह विसकृत्। तेत्रसा पुरवन्तिस माति देवो महेसरः॥४७॥

उस पर योगातक विश्वकर्ता (शिव) विष्णु के सार विराजमान हुए। उस समय महेश्वर देव अपने तेज से संपूर्ण

विश्व को क्याप्त करते हुए से प्रतीत हो रहे थे कते टेकविदेवेझे अंकर्र बहुवादिन:।

विश्वाजयानं वियते तस्यन्द्रसुरासने॥४८॥

सदननार ब्रह्मवादी मुनियाँ ने उस विमाल आसन पर

सुशोधित देवेशर देवाधिपति शंकर को देखा। तमासनत्वं मृतान्त्रपीशं दद्गिरे किला

यदन्तरा सर्वमेतक्रतोऽभित्रमिदं जगत्॥४९॥

टसं आसन पर विराजमान प्राणियों के नियन्ता शिद की देखा, जिनके मध्य यह सब कुछ था, क्योंकि यह जगत् उनसे अभित्र हैं:

सकासुदेवमीज्ञानमीर्ज दद्गित्रेने परम्। ब्रोबाच पृष्टी भगवान्युनीनां परमेक्टरः॥५०॥

बासुदेव के साथ (विराजमान) परम इंश इंशान को वहां देखा तब मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर भगवान् परमेश्वर

मोले- । विरोक्षय पुण्डरीकाक्ष स्थारमयोगमनुत्तमम्।

रुक्तृष्ट्रवं रुक्तन्यायमुख्यपनं प्रयानमाः॥५१॥ प्रशानसम्बद्धः सर्वे विसुद्धं इत्रव्येष्ट्रव्।

हे निष्पाप मुनियो। आप सम गुण्डरीकाश का दर्शन करके प्रशान्त भन से मेरे द्वारा कहे जाने वाले उत्तर आरमयोग रूपी विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान को यथावत् श्रवण करें

इति श्रीकूर्यपुराणे उत्तराई ईक्सपीतापुर्यनमस्य द्वाविशायां योगकाला ऋष्टियासस्यादे प्रदयोजध्यायः॥१३

# द्वितीयोऽस्यावः

(ईग्रर-गीचा)

### ईसर उवाब

अक्षरवयेवद्भित्तरं यथ पुद्धं सनावनम्। बन्न देवा विज्ञानन्ति यसतोऽपि हिज्यत्वः॥१॥

ईसर ने कहा- यह मेरा गोपनीय और सनातन विज्ञान वस्तुव: कहने बोग्य नहीं है इसे द्विजातिगण यह देवगण प्रयक्त करने पर भी नहीं जान पाते हैं। इदं झानं समाजित्व साहोत्मृतः द्विजोत्तमाः) न संसारं प्रपद्धन्ते एवेंऽपि सक्रवादिनः॥२॥

े हे हुजगण ! इस जान का आश्रव लेकर पहले के ब्रह्मचादी भी बाह्मी स्थिति को प्राप्त कर पुनः संसार को प्राप्त नहीं

गुहादगुहारम् सम्बद्धः ग्रेपनीयं उपस्यः । स्वये प्रकारतम् सम्बद्धः समामित्यम्॥ ३॥

करते हैं।

क्ये प्रक्रिपतामस मुख्यकं प्रस्वादिकम्॥३॥ यह ज्ञान अत्यन्त गृह से भी गृहतम है। इसकी

प्रयत्नपृषंक रक्षा की जानी चाहिए मैं आज आप भक्तियुक्त ब्रह्मसादियों के समक्ष कर्तृया।

अस्ति सर्वोत्तरः सङ्गाबिन्मत्रस्तमसः पर ॥४॥ सोऽन्तर्वामी स पुरुषः स प्राणः स प्रहेशरः।

आल्पावं केवलः स्वच्छः शुद्धः स्थ्यः सन्तनः।

स कालोऽत्र तदव्यक्तं स च वेद इति त्रुवि:॥५॥ यह आत्मा केवल, स्वच्छ, शुद्ध, सूक्ष्म और सनातन है।

यह सर्वान्तर में स्थित, साक्षात् मात्र चित्स्वरूप और तम से परे हैं वहां अन्तर्यामी, वहां पुरुष, वहीं प्राण, वहीं भहेशर, वहीं काल, वहीं अञ्चल और वहीं वेद हैं— ऐसा शुतिवचन

अस्माद्विज्ञायते विक्रमधैव प्रक्षित्वीवतेः स मायो यायवा वज्ञः, करोति विक्रवासनुः॥६॥

इसी से यह जग्न उत्पन्न होता है और उसी में . अन्त में) लीन हो जाता है वह मायाची अपनी माया से बढ़ शोकर अनेक शरीरों का निर्माण करता है।

न चाष्यवं संसर्गत न संसारमयः प्रमु ।

नाये पृथ्वी न सस्तितं न तेवः पदनो नमः॥७॥ न प्राणी न पनोऽच्यतः न शब्दः स्पर्शे एव च।

न स्परसंगयाध्य सहं कर्ता न व्यवस्थि।।८॥ यह ईश्वर न तो संसरण करता है और न यह संसारमय

हो है। यह न तो पृथ्वी, न जल, न तेज, न बायु, न आकात है। यह न प्राण, न मन, न खब्यक, न शब्द और स्पर्त हो है। यह न रूप, रस और गन्ध है। मैं कर्ता और बाणो भी

न परिणयदी ने पापूर्व बोपस्व द्विजीतमाः। न च कर्ता न पोक्ता वा २ च प्रकृतिपुरुवै॥९॥

नहीं हैं

न भावा नेज च प्राणा न चैन परमार्थतः। क्या प्रकारमामाने सम्बन्धा नोपपाले॥ १०॥ तद्भविवं न सम्बन्धः प्रपञ्चारमात्मनो । ख्रवातपी यदा लोके परस्परविलक्षणी॥ ११॥ तद्वरायसपुरुषो विभिन्नी परपार्वतः।

तबायाः मलिन, सृष्टो विकारो स्परस्वस्थतः॥१२॥ हे द्विजोत्तमो । यह हाय, पाद, पाय, उपस्थ कुछ भी नहीं है । वह कता, न भोक्ता और नहीं प्रकृति और पुरुष हो है। यह परमार्थतः न भावा है, न पंचप्राण है। जैसे प्रकार और अन्धकार का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है, उसी प्रकार परमार्थरूप से प्रपन्न और पुरुष भिन्न-भिन्न हैं। उसी प्रकार

यह आत्मा भी मलिन होकर स्वरूपत: सृष्ट और विकास हो।

जाता है। न हि तस्य भवेञ्चलिजंन्यान्तरज्ञतैरपि। यञ्चनित पुनवो पुतकाः स्कल्यानं परमार्थतः ॥ १३॥ उसकी पुक्ति सैकडों जन्भान्तरों में भी नहीं होती। भुनिएण ही परमार्थरूप में मृत्क होकर आत्या का दर्शन करते हैं।

विकारहीनं निर्हेन्द्रमानन्त्रत्यानमञ्जयम्। शहे कर्ता सुखी दु:खी कुल खुलेति या पति ॥ १४॥ स्य बाह्यसरकर्तन्वादात्मन्वारोपिता वनैः। कदन्ति वेदविद्वीयः साक्षिणं इकृतेः परभू॥१५॥

भोत्कारमधारं बुद्धं सर्वत्र समकरिकाम्। तस्पादज्ञस्तपुलो हि संसारः सर्वदेहिन्यम्॥१६॥ यह आत्मा विकारतृत्य, निष्टुंन्द्र, आनन्दमय, अविभाशी है। मैं कता हूँ, मैं सुखी-दु खी, कुश स्थूल हूँ— इस प्रकार

की जो बुद्धि होती है, यह मनुष्यों द्वारा आत्मा में आरोपित और अहंकार के कारण होती है। वेदज्ञ विद्वान साक्षी आत्मा को प्रकृते पर बताते हैं। अतः समस्त देहधारियों के लिए यह संसार ही अञ्चल का भूल कारण है। अञ्चानाद्रकवाञ्चलात्तको अकृतिसङ्गतम्।

क्रियोदितं स्ववं क्योतिः सर्वगः पुरुषः परः॥ १७॥ शहेकाराजियेकेन कर्साहमिति मन्तरे। पञ्चलि ऋषयोऽव्यक्तं नित्यं सदसदातमकम्॥१८॥

सदसदम नित्य अव्यक्त को देखते हैं।

अञ्चान से अथवा अन्यवा ज्ञान से यह नित्व जागरूक, स्वयंज्योति, सर्वयान्ये, परम पुरुषरूप तत्व जब प्रकृति से संगत होता है, तब अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण क्क अपने को कर्ता आदि मानने लगता है। ऋषिगण उस प्रवानं पुरुषं बुद्ख्य कारणे ब्रह्मकदिनः। तेतार्य समृतः स्वतःष कृटस्केऽपि निरहनः॥१९॥

स्वात्मानमञ्जूषेत इस्ततः।

अभात्यन्यत्यविज्ञाने तस्याष्ट्रःश्चं क्वेक्रव्यू ॥ २०॥

ब्रह्मवादी प्रधान-पुरुष को ही कारणरूप मानते हैं, तभी वह कुटस्थ, निरंजन आत्मा भी उससे संगत होता है और वह स्वात्मरूप, अविनाशी ब्रह्म को तत्वत: जान नहीं पाते

हैं। वे अनत्म में आत्मा का चिन्तन करते हैं जिससे दुःख और अन्य दोषों उत्पन्न होते हैं। रागद्वेचदयो दोवा. सर्वे ग्रान्तिनिकयः। ॥

कर्माध्यस्य पहान्दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः॥ २ १॥ गुग-हुंबादि सभी दोब भ्रान्ति से उत्पन्न होने वाले हैं इसके कम महान दोव हैं, जिनकी पुण्य और पापरूप में स्थिति है।

तहलादेव सर्वेषां सर्वदेहसपुद्धवः। क्तियं सर्वेत्र मुद्दारमा कुटको दोक्वर्श्वितः॥२२॥ एक: सन्तिष्ठवे हाक्त्वा माच्या न स्वभावत

गुह्यातम् अकेला अपनी माथा जक्ति के द्वारा संस्थित रहता

तस्यादद्वैतपेवस्टुर्मुनयः परमार्वतः॥ २ ३॥ उसी के यह में होने के कारण सब में इन सब करीरों का प्रादुर्भाव होता है। नित्य, सक्कापक, कृटस्य और दोषरहित

है, स्वभावतः नहीं इसीलिए, ऋषिनव परमार्थस्य में इसे अद्वैत ही कहते हैं चेदोऽव्यक्तस्वमत्वेन सः च मायात्पसंत्रवा।

क्क च वृगसम्पर्कात्राकालो भसिनो भवेत्। २४॥ अन्तःकरणजैर्मावैरातमः तद्वप्र शिष्यते। अव्यक्त के स्वभाव से वह भेद होता है और वह माया

आत्मा से संसक्त है। जिस प्रकार बूम के संपर्क से आकार यतिन नहीं होता है, उसी प्रकार अन्त:करण से उत्पन्न मार्नो से यह आत्मा लिए नहीं होता।

क्या स्वप्रयता पाति केवलः स्फटिकोक्लैः॥२५॥ रपविद्वेतो विदलसर्वेवस्पा प्रकारको

इतनस्वरूपपेवाहुर्जनदेवद्विकसमाः ॥ २ ६ ॥ वैसे स्कटिक का पत्थर केवल अपनी आभा से समकता

है, उसी तरह उपाधिरहित निर्मल अस्पा स्वयं प्रकारमान होता है। जानी पुरुष इस जगत् को ज्ञानस्वरूप ही मानते हैं।

अर्थस्यरूपभेदान्ये पश्चन्यन्ये कृदृष्ट्यः। कृदस्यो निर्मृणो स्थापी चैतन्यस्या स्थमावतः॥२७॥ दृश्यने क्षर्यरूपेण पुरुषेद्वीनदृष्टिमिः। अन्य कृदृष्टि वाले इसे अर्थस्वरूप ही देखते हैं

अन्य कुन्न वाल इस अवस्थार है। दखत ह स्वयादत: कुटस्य, निर्गुण, सर्वव्यापक और चैतन्य आत्या ज्ञानदृष्टि वाले पुरुषों द्वारा अर्यरूप में देखा जाता है यक स सक्ष्यते रक्त: केक्ने स्काटिको जनै:॥२८॥

यका स स्वस्थत रक्तः केवल स्काटको जनः रनिकाश्चरणानेन नहस्यरप्रपुरुषः।

तस्मादात्मासरः शुद्धां नित्यः सर्वत्रगोऽब्ययः॥२९॥

जिस प्रकार स्फटिक परवर रतिका आदि की उपाधि (लालिया) के कारण लोगों द्वारा लाल देखा जाता है, उसी प्रकार प्रयोग प्रकार प्रयोगिया और उसीमाधिकालंक अर्थकार

प्रकार परम पुरुष परमात्मा भी स्वोपाधिकत्वंन अर्थरूप प्रतीत होता है। इसलिए, आत्मा अक्षर, शुद्ध, किट्स,

उपस्तितव्यो मनव्यः स्रोतव्यसः मुफ्कुप्तिः यदा मनसि चैतन्यं पाति सर्वत्र सर्वदा॥३०॥

सर्वट्यापक और अविनाशी है

खेणिन अरुवानस्य तदा सम्पत्तते स्वयम्। सुमुक्षु जर्ने को उस आत्मा का ध्यान, मनन और अवण

करना चाहिए जब पन में सदा सब और से चैतन्य का भास होता है तब ब्रह्मयुक्त योगी का स्क्यं जनसम्मन हो जाता है।

यदा सर्वाणि मृतानि स्वात्म-येवाभियस्थित॥३१॥ सर्वभूतेषु चात्पानं ग्राम्य सम्पदते तदा। यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्त्रो न पत्रवति॥३२॥ एकीमृतः परेणासौ तदा भवति केवलम्॥

चय वह (साधक) समस्त भूतों को अपनी आत्मा में हो देखता है और सम्म भूतों में स्थयं को देखता है, तब वह

ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। जब योगी समाधिस्य होकर सम्पन्त भूतों को नहीं देखता है और परमात्मा से एकीभूत हो जाता है जब वह केवल (असन्य) हो जाता है।

वदा सर्वे प्रपुष्यन्ते काम्य येऽस्य इदि स्वित्यः॥३३॥ तदासावयुवीपृतः क्षेत्रं गच्छति पण्डितः।

ज्य उसके इदय में स्थित सभी कामनाएँ जूट जाती हैं तय वह अमृतत्व को प्राप्त ज्ञानी कल्पाण की ओर जाता है वदा भूतपृष्ठनभावमेकस्थमनुष्ट्यविश ३४॥ तत एवं च विस्तारें इहा सम्पत्तवें सदा। जब मनुष्य सम्पूर्ण भूतों के पृथकत्व को एक में ही स्थित देखता है तम उसे क्वपक ब्रह्म की प्राप्ति होती है।

यदा परवति वास्पानं केवले वरमार्वतः॥३५॥ मध्यपात्रं तदा सबै अगद्भवति निर्मृतः॥३६॥

और जब आत्मा को केवल परमार्थरूप में देखता है, तब सम्पूर्ण जगत् मायामात्र दिखाई देता है और वह मुक्त होता है।

वदा जनकरादुःखव्यापीनामेकप्रेषणम्।

केवले ब्रह्मविज्ञाने आयतेऽसी तदा शिवः॥३७॥

जब जन्म, जरा, दु:ख और रोगों का एकमात्र औषधरूप ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है तब वह शिव हो जाता है

क्या नदीनदा लोके सागरेणैकर्ता प्रयुः।

दहदात्प्रक्षरेणासी निष्कलेनैकर्ता क्रवेत्॥ ३८॥ संसार में जैसे नदी और नद साधर में जाकर एकत्व को प्राप्त होते हैं. उसी प्रकार यह आत्या भी शुद्ध अक्षर प्रदा से

मिलकर एकता को प्राप्त हो जाता है तस्माहिकानमेधारित न प्रपन्नो न संस्थिति:।

अज्ञानेनावृतं लोके विज्ञारं तेन मुझति॥३९॥ इस कारण विज्ञान ही है, प्रपष्ठ या संस्थिति नहीं है। सांक में विज्ञान अज्ञान से आवृत है, इसलिए सब मोहित होते हैं।

विज्ञानं निर्मलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं तद्रव्ययम्। अञ्चनमित्रत्सर्वं विज्ञानमिति वन्यतम्॥४०॥

विज्ञान (ग्रह्म) निमंल, सूक्ष्म, निर्विकरण और अविनाशी है और उससे फिन्न सब अज्ञान है। इसीलिए वस विज्ञान कहा गया है।

ए गया है। एतद्वः कवितं साक्ष्यं भाषितं ज्ञानमुक्तमम्। सर्ववेदान्तसारं द्वि वोगस्तौकविक्तवा।४१॥

मैंने आप लोगों को यह उत्तम सांख्यज्ञान बता दिया। यही समस्त वेदान्त का सार है और उसमें एकचित होना योग है

योगकानस्मियुक्तस्य नावास्यं विद्यते क्वविस्।।४२॥ योग से जान अस्पन्न होता है और जान से योग प्रमृत होता

योग्हरसञ्ज्ञवते ज्ञानं अनाहोगः प्रवर्तते।

थांग संज्ञान वर्तन्त्र हाता है और ज्ञान संभाग प्रवृध होता है योग और ज्ञान से युक्त पुरुष के लिए कुछ भी अप्राप्य

नहीं रहत्य।

इतरमागे दितीयोध्यावः बटेव बोगिनो वान्ति सांख्यस्तटतिगम्यत। एकं सांख्यस वोगसः यः पत्र्यति स क्लक्ति॥४३॥ योगी जन जिसे प्राप्त करते हैं सांख्यवेता भी उसका अनुगमन और योग को जो एकरूप देखता है, वही तत्ववेत्त अस्ये हि योगियो किल क्रीसर्वासक्त्येतसः। पकान्ति तत्र तत्रैय ये चान्ये कुण्डबुद्धवः॥४४॥ हे विद्रो ! दूसरे योगी जो ऐवर्व में आसक्त विश्व हुए और दूसरे कृंदित बुद्धि वाले भी उसी में मान रहते हैं। वस्तरसर्वमसे दिव्यमैसर्वपपले पहता हानयोगाभिपृक्तस्तु देहान्ते सदक्रपुचात्॥४५॥ और जो सर्वसम्मत दिव्य निर्मल पहान् ऐवर्य है। उसे ज्ञानयोग से सम्पत्र शरीसन्त होने पर प्राप्त करता है एव अन्याहण्यको माठावी परमेश्वरः। कीर्तितः सर्ववेदेषु सर्वात्या सर्वतोपुखः॥४६॥ सर्वरूपः सर्वरमः सर्वनन्योऽजरोऽमरः। सर्वतः पाणिपारोऽहमनार्पामी सनहानः॥४७॥ बह अव्यक्त आत्मा मैं हैं। सभी वेदों में वही मायाबी, एरपेश्ट, सर्वत्या, सर्वतोप्ख, सर्वरूप, सर्वरस, सर्वगन्ध, अजर, अमर, सर्वप्र विस्तृत हाय- पैर वाला कहा गया है, पै ही अन्तर्यामी और सनातन हैं। अपाणिपादो जवगो हहोता हदि संस्थित:। अक्शुरपि पञ्चपि सवाऽकर्णः नृजान्यहम्॥४८॥ हाथ पैर न होने पर भी मैं तीव गति से चलता हूँ और हदय में संस्थित होकर सबको ग्रहण करता हैं। नेत्ररहित भी में देखता हूँ और कानरहित होने पर भी सुनता हूँ। वेटाई सर्वपेवेट न मा जानाति वक्षमा प्राहर्महान्तं पुरुषं मापेकं तत्त्वदर्शिनः ॥४९॥ मैं इस सबको जानता हूँ पर कोई मुझे नहीं जानता है। तत्वदर्शी भुझ हो एक और महान कहते हैं पश्वन्ति ऋषवो हेतुमात्मनः, सूत्रमदर्शिनः। निर्मुणस्यलक्षपस्य यदैश्वर्यपनुसम्बद्धाः ५०॥ निग्ण और शुद्धात्मा के हेतुमृत जो सर्वोत्तम ऐहर्य है, उसे सुक्ष्मदृष्टा ऋषिगण देखते हैं। यह देवा विकानित मोहिता मन मायवा। कार्य समाहिता युर्व मृजुष्ट्वं बृह्यवादिन ॥५ श।

इसे मंद्रो माया से मोहित हुए देवगण भी नहीं जानते हैं उसे मैं कहँगा, आप ब्ह्यवादी समाहित चित्त होकर सुनी नाहे प्रशस्तः सर्वस्य भावातीतः स्थमावतः। प्रेरवर्गम् क्वापीदं कारणं सूरवो विदुः॥५२॥ में सबके लिए प्रशंसायोग्य नहीं हूँ और स्वभावतः मध्य से परे हैं फिर भी प्रेरित करता हैं। इसके कारण को किछन् ही जानते हैं। यतो बुह्नतमं देहं सर्वणं तत्त्वदर्शिनः। प्रविष्टा का सायुष्टं सकते योगिनोऽस्ययपुष्टक्षः। इसी कारण तत्त्वदर्शी योगीजन मेरे सर्वगामी, गुहाराम ज़रीर में प्रविष्ट होकर मेरे अविवासी सायुज्य (मोक्ष) को पाप्त करते हैं। ये हि यायापतिकासा यम या विश्वकरियो। शकते परमे शुद्धं निर्सानां ते मध्य सह।।५४॥ जो मेरी विकलपा माया को अतिक्रियत कर लेते हैं, वे मेरे साथ परम शुद्ध निर्वाण को प्राप्त करते हैं। न तेषां युनरावृतिः कल्पकोटिक्रतैरपि। प्रसादान्यम् योगीन्त्रा एतद्रेदानुशासनम्॥६६॥ सैंकड़ों, करोड़ों करूप में भी उनकी बार बार आवृति (पुनसदृति) नहीं होती। हे योगीन्द्रगण यही मेरी कुपा से ही ऐसा होता है और यही बेद का अनुशासन है। क्युर्वाञ्च्ययोगियो दलव्यं बह्नवादिभिः। मदुक्तपेतद्विज्ञानं सोख्यं योगसमाध्रयम्॥५६॥ इसलिए ब्रह्मवादी लोग मेरे द्वारा कहे गए इस सांख्ययोग

पुरित विज्ञान को अपने पुत्रों, शिष्टों तथा योगियों को प्रदान करना चाहिए। इति बोक्क्र्यपुराणे उत्तराई ईश्वरणीतासूपनिषस्य इहाविकार्ध योगलासो कवित्वासस्यादे दितीयोध्यायः॥२॥

# तृतीयोऽध्यायः (र्डमर-मेता)

### ईश क्लय

अध्यक्तत्त्रभवत्कालः प्रवानं पुरुषः परः। तेक्यः सर्वपिदं जातं तस्माद्यसमयं जगत्।। १॥

ईश्वर ने कहा— अव्यक्त से काल, प्रधान और परम पुरुष हुए। उनसे यह सारा विश्व उत्पन्न हुआ, इसी कारण वह जगत् ब्रह्ममय है।

सर्वतः पाकित्यदानां सर्वतोऽभिक्तिशरोपुछन्। सर्वतः वृतिमन्त्योके सर्वमाकृत्य निष्ठति॥२॥

सर्वत्र हाथ-पैर वाला, सर्वत्र आँक्षे, तिर और मुख बाला और सर्वत्र कान वाला यह (अब्दक्त) लोक में सबको अपूर करके स्थित है।

सर्वेन्द्रियगुणायसं सर्वेन्द्रियविवर्ण्यितम्। सर्वायारं सदानन्द्रपञ्चकं क्षेत्रवर्शनम्॥३॥

क्ष समस्त इन्द्रियों के गुणों का आभास कराता है, तथापि सभी इन्द्रियों से रहित है। वह सबका आधारभूत सदा आनन्द स्वरूप, अव्यक्त और द्वैतयजित है

सर्वोपयानरहितं प्रयाणातीतयोचरम्। निविकत्यं निराधासं सर्वावासं स्वामुक्तम्।।४॥

अधित्रं भित्रसंस्थानं हास्त्रं वृषमध्यपम्।

निर्मुणं घरमे ज्योतिसाज्यानं भूरयो विदुः॥५॥ यह सभी उपमानों से गहित, प्रमाणों से अतीत, अगोचर, निर्विकल्प, निराभास, सबका निरास स्थान, परम अगृत है, वह अभिन है और भिन्न संस्थान वाला भी है। वह शामत.

धुव, अविकासी, निर्मुण और परम ज्योति-स्वरूप है. उस ब्रह्म के क्यार्च ज्ञान को विद्वान् हो जानते हैं।

हैं. इस खत को बेदबंशा ही जानते हैं।

स अहन्य सर्वपृतानां स बाह्यस्यन्तरः परः। सोडई सर्वेद्रगः ज्ञानो ज्ञानातम् पर्यपेश्वरः॥६॥ मध्य क्तपिदं विश्वं जनस्वावरजङ्गपम्। परकानि सर्वपृतानि यस्तं वेद्यविदो विदः॥७॥

वह समस्त प्राणियों का आत्मा तथा बाह्य और आध्यन्तर में स्थित और (सबसे) पर है वही में सर्वत्राममों, सान्त, ज्ञानत्म और परमेश्वर हूँ। मेरे हारा ही इस स्थावर जंगमरूप विश्व का विस्तार हैं। समस्त प्राणी मुझ में स्थित ज्ञ्ञानं पुरुषक्रैय सहस्तु समुदाहरूम्। सर्वोत्त्वदिर्वदेशः सहसः देवीगयः वरःस८॥

प्रधान और पुरुष को इसकी वस्तु कहा गया है और जो परम काल अनादिरूप में उद्दिह है, वह उन दोनों के संबीग से उत्पन्न है।

त्रवयेतद्वाकन्तमञ्जले सम्बद्धितम्। तद्भलकं तत्र्वस्थलन्तुरं सामकं विदु:॥१॥

इसलिए ये तीनों तस्य अध्यक्त में अवदि और सवन्तरूप में अवस्थित है। इसी स्वरूपवाला और उससे भिन्न जो रूप है, वह मेरा है ऐसा (बिहान) जनते हैं।

बहदार्ध विशेषकं सम्बस्तेऽस्तिलं वयन्। सा सा प्रकृतिस्दिष्टा पोर्ड्नी संविदिहनाम्॥१०॥ महदादि से लेक्ट्र विशेषपर्यना अञ्चल जगत् को जो उत्पन्न करतो है, वह प्रकृति कही गई है, जो सभी देहधारियों

पुरुषः प्रकृतिस्यो वैभृतेः यः प्रकृतान् गुणान्। अस्तुत्वस्वपुरुष्याद्यास्यते पञ्चविक्षयः ॥ ११॥

को मोहित करने वालों है।

प्रकृति में हो स्थित रहता हुआ पुरुष प्राकृत गुणों का भोग करता है परन्तु अहंकार से विमुक्त होने से उसे प्रशिक्षकों तस्य कहते हैं।

आहो विकारः प्रकृतेर्यहानिति च कथाते। विकानुप्रक्रिविज्ञानाम् इत्ह्यूरसंतदुष्टिवः॥१२॥ प्रकृति का प्रथम विकार महत् कहा जाता है। विज्ञाता की

ह्युक्त का प्रथम क्वार महत् कहा जाता का व्यक्तात र हाकि के कारण अहंकार की उत्पत्ति हुई है। एक एवं भक्षतत्वा सोऽह्युक्तरोऽच्छितीयते।

स जीवः सोऽन्तरात्मीतं गीवते तत्त्वचिनकैः॥१३॥

ा एक महन् आत्मा है, वही अहंकार कहा जाता है। तत्त्ववेता उसे जीव और अन्तरात्मा मी कहा करते हैं।

तेन वेदवरे सर्वं पुत्रं दुःखङ जन्ममु। स विज्ञानसम्बद्धास्य मनः स्वादुपकारकम्॥ १४॥

ं उसके द्वारा जन्मों में जो कुछ भी सुख और दु:ख मोगा ज्वता है, उसका वह बोध कराता है। वह विज्ञानस्थक्षण और उसका भन उपकारक होता है।

तेनावि कसवस्यस्थात् संस्थानः वृष्ट्यस्य तुः। च चालियेकः प्रकृती संगतकालेन सोऽमयत्॥१५०

। देखें- ईस्रकृष्णरिक संस्थवत्रीका ३

उत्तरपामे धनुर्वोऽध्यायः

वसी के कारण उसके द्वारा भी पुरुष का संसार तन्यय होता है। वह अविधियमें प्रकृति और काल के संयोग से उत्पन्न होता है।

काल सुप्रति पूजानि कालः संहरते प्रशाः। सर्वे कलस्य प्रताप न कालः कस्पविद्योगः १६॥

सर्वे कलस्य वसमा न कलः कस्पतिहरो॥१६॥ वही काल सब अधिगर्थे का सुजन करता है और वही

प्रजा का संहार भी करता है। अतरव सभी काल के वस में

है किन्तु काल किस्रो के वश में नहीं है। सोऽनारा सर्वमेषेदं निवक्कदि सनावनः।

प्रीच्यते पगवान्त्राणः, सर्वज्ञः, पुरुषेषपः॥ १७॥

सर्वेत्रियेष्यः परमं सन स्वहुर्मनीविणः। सनसङ्खाध्यसङ्कारमहत्वररानस्त्रान्यरः॥ १८॥

बही सनातन काल यह सब कुछ प्रदान करता है। इसीलिए उस भगवान, प्राण, सर्वत्र और पुरुषोत्तम कहा

गया है। मनीवीगण सभी इन्द्रियों से श्रेष्ट पन को मानते है। उस पन से भी श्रेष्ट अहंकार और अहंकार से श्रेष्ट महत् डोला है।

महतः परमञ्जलसञ्जलसमुद्धयः परः। पुरुषाक्रमयाम् प्राणस्यस्य सर्विमिदं जनत्॥ १९॥

महत् से परे अञ्चक्त और अव्यक्त से परे पुरुष है। उस पुरुष से भी भगवान् प्राणमय काल हंड है। उसी का यह सम्पर्ण जगत् है

प्राणानवरतारं व्योग कोमसीतोऽन्मिरीस्परः। संदर्भ बक्राव्यवः ज्ञानो मावातीर्तमदं जम्मु॥२०॥

प्राण की अपेक्षा आकाश परतर है। आकाश से भी अतीत ईसरूप अगि है वही मैं परम शान्त, अल्पय, ब्रह्म हुँ एवं

ईश्वररूप अनि है। कही मैं परम खान्त, अरुपप, ब्रह्म हूँ एवं यह जगह मायातीत है।

नाभिक्ष मनः परं पूर्व मास्त्र विकाय मुख्यते।

निर्स्य नास्तिति अगति भूतं स्वावस्थ्यक्ष्यम् २ १॥

मुझसे यदकर कोई प्राणी नहीं है। मुझे यथार्थतः जानकर जीवमुक्त हो जाता है। अंगत् में स्वावर अंगपात्यक प्राणीसमूह भी नित्य नहीं है।

कते गामेवपञ्चकं व्योपस्त्यं महेस्टरम्।

सोऽहं स्थापि स्टब्स संहरायि सदा जनत्। २२॥ एकमात्र महा अव्यक्ष ज्योगस्य पहेशा को छोडका कछ

भो नित्य नहीं है। अत्रश्व में सम्पूर्ण जगत् का स्वन करता हैं तवा सदा उसका संहार करता रहता हैं। याची माचामको देव. कालेन सह सङ्गतः सरस्रियाचेव काल: करोति संकर्त वणदा।२३॥

सरप्रात्रपाक्य काल: कर्रात्र संकर्त अपन्॥२३॥ मामानी और मामामय देन काल के साथ संगत होता है

वहीं काल मेरे साम्रिध्य से सम्पूर्ण जगत् की रचना करता है वहीं अन्तरात्मा नियोजन भी करता है। वहीं वेद का अनुशासन (शिक्स) है।

इति श्रीकृर्मपुराक्षे उत्तराई ईवरगीतासूर्यवस्य कक्षविद्यास स्रोगसन्ते व्यक्तिमासस्यादे स्त्रीयोज्यसम्बद्धः ।।।

> चतुर्थोऽध्याय: (ईग्रर गीता)

\$धर स्त्राच

यक्ष्ये समाहिता यूर्व शृणुष्यं ब्रह्मव्यदिन । माहस्य्यं देवदेवस्य येन सर्वं प्रवर्तती। १४

ईश्वर ने कहा— हे ब्रह्मवादियों! आप सब समाहित चित्त होकर उन देशाधिदेश का महात्म्य सुनो जिससे यह सब कुछ प्रवृत्त होता है।

नाई तसेविर्विविर्वेन दानेन न केक्का।

सक्यो हि पुरुषेत्रीतुम्बे पक्तिमनुस्रमा। २॥

अनेक प्रकार के तप, दान अथवा यहाँ द्वारा मुझे जानता रायव महाँ हैं उत्तामोक्षम भक्ति के बिना पुरुष मुझे नहीं जान सकते हैं

अहं हि सर्वभूतानामन्तरिवद्यपि सर्वतः। यां प्रवंसाहिणं सोको न जानाति युनीश्वराः॥३॥

े मैं ही सब भूतों के अन्दर शब और से विराजमान हूँ। है मुनीवरं। मुझ सर्वसाओं को यह संस्तर नहीं जानता है।

यस्यानसः सर्वनिदं यो हि सर्वानकः; पर..। सोऽहं धाता विवासः च कालोऽन्तिर्वकतोमुखः॥४॥

जिसके पीतर वह सब कुछ है और जो सबके भीतर

रहने बाला है। वही मैं भारतः विश्वता, कालरूप, अग्निस्वरूप और विश्वतेमुख हूँ

न मां पश्यन्ति मुनयः सर्वे पिट्टदिवीकसः। ब्रह्म स मनवः सङ्घे वे सान्ये प्रवितीजसः॥५३

सभी मुनीगण, पितृगण, देवता, ब्रह्म, समस्त मनु, इन्द्र और जो अन्य प्रसिद्ध तेज वाले हैं वे भी मुझे नहीं देख

सकते हैं।

मृजन्ति सततं वेदा मार्गकं परमेसरम्। कजन्ति विक्रियेपीर्याहाका वैदिकैमंखी तद्।।

समस्त वेद एकमात्र मुझ परमेश्वर की सदा स्तुति करते हैं

और ब्राह्मण लोग विविध वैदिक यूजो हास मेरा यूजन करते के

सर्वे लोका न पश्यनि ब्रह्म लोकक्तिमहः। ध्यायनि योगिनो देले पुताबिपदिपीबरम्॥॥॥।

स्वायाना सामना दल भूतावयस्त्रमानारम्॥७॥ समस्त लोक और लोक पितानह ब्रह्म भी मुझे नहीं देख पाते। यागीजन सम्पूर्ण भूतों के अधिपति देवस्वरूप मुझ

ईश्वर का ध्यान करते हैं।

अहं हि सर्वहविषां भोतत्र चैव फलप्रद । सर्ददेवतनुर्भृत्वा सर्वात्मा सर्वसंस्कृत ।। ८॥

मैं हो सम्पूर्ण हवि का भोक्ता अद्वेर फल देने वाला हूँ। मैं ही सभी देवों का शरीर धारण कर सर्वात्मा और सर्वश्र स्थात

मां पत्र्यन्तीह विद्वांसी बार्मिको वेदवादिन । तवां सब्रिहितो नित्यं चे मां क्लियमुपास्त्री॥ १॥

मुझकां बेदबादी धार्मिक बिहान् ही देख पाते हैं जो मेरी नित्य उपासना करते हैं मैं खदा उनके समीप रहता हैं।

नारम वयासना करत है ये खेटा उनके समाप रहता है ब्राह्मणाः कृतिया वैश्वा वार्ष्यिका मामुपासते।

तेवां दद्यि तत्स्वानमानन्दं चरमप्यद्यु॥१०॥ आक्षण अतिथ वैश्व आदि जो भी धर्मयुक्त होकर मेरी प्राप्तात काले हैं उन्हें से असलाया प्रस्तात काला काला

उपासना करते हैं उन्हें में आनन्दमय परमपद प्रदान करता. हैं।

अन्येऽपि ये स्थ्यर्पस्ता सुद्राका नीचवातयः प्रक्तिमनः प्रपृथ्यने कालेनापि हि सहुवाः॥११॥

दूररे भी नोच जाति के सूद्र आदि लोग अपने धर्म में स्थित रहकर भक्तियान् होकर काल के द्वारा सात्रिध्य प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं।

मद्रका न विनायिने पदत्रम् वीतकत्पवाः।

आदावेव प्रतिज्ञातं न मे भक्तः प्रणङ्ग्यति॥१२॥

मरे भक्त विनाश को फ़त नहीं होते, मेरे भक्त पापमुक्त हो जाते हैं. प्रारम्भ में हो मेरे हास यह प्रतिज्ञात है कि मेरे भक्त

का नाल नहीं होगा

यो वै निन्दति तं पूढो देवदेवं स निन्दति। यो हि पूजवते पदन्या स पूजवति मां सदा॥ १३॥ जो मूड मेरे तस भक्त की निन्दा करता है कर देवाधिदंव की हो निन्दा करता है। जो उसका भक्तिपूर्वक आदर करता है वह सदा मुझे ही पूजता है।

वर्ष पुष्पं कलं तीर्यं मदारावनकारणात्। यो में ददाति निक्तं स च मकः क्रियो ममा। १४॥

जो मेरी आराषक के उद्देश्य से निवधपूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल समर्पित करता है वह भक्त मेरा प्रिय है।

सहं हि जनतापादौ ब्रह्माणं परमेष्टिनम्। विदसी दत्तवान्वेदानकोषानात्पनि सन्तन्॥१५॥

इस जगत् के प्रारम्भ में परमेष्ठी ब्रह्मा को मैंने हो बनाया

और आत्यानसृत समस्त वेदों को उन्हें प्रदान किया। अहमेन हि सर्वेषां बोगिनां गुलस्वयः।

वर्णिकाणों व गोसाहं निहन्ता वेदविद्विधाम्॥१६॥ भै ही सभी योगियों का अविनाशो पुरु, वार्मिकों का रक्षक और वेदों से द्वेव करने कले व्यक्तियों को मारने वाला हैं।

अई हि प्रर्वसंसारानोधको योगिनाभिष्ठ। संसारोतुरेवाई सर्वसंसारवर्णित:॥१७॥

में हो योगियों को संसार से मुक्त कराने वाला हूँ मैं ही संसार का कारण हूँ और सम्पूर्ण संसार से भिन्न हूँ अहमेव हि संहर्ता संस्तृष्टा एरियालक:।

याया वै पापिका अकिर्मावा लोकविमोहिनी॥ १८॥

में हो संहारकर्ता, सृष्टिकर्ता और परिपालक हैं, यह माया मेरी हो सक्ति है। यह जगत को मोहित करती है।

ममैव च वस सन्तियों सा विवेदि गीयते। नासवापि च तो पावो क्षेपिनो हुदि संस्थित:॥ १९॥

ं मेरी जो पराज्ञक्ति है उसे विद्या नाम से पुकारते हैं। मैं मोरिमों के इदय में स्थित होकर उस माया को नष्ट करता हैं।

अहं हि सर्वजन्त्रीयां प्रवर्तकनिकांकः। अस्त्रास्थ्रतः सर्वासां निवानममृतस्य च ॥ २०॥

में ही समस्त शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ में ही सबका आधारभूत और समृत का नियान हैं।

एका सर्वान्तरा शक्तः करोति विकितं जगत्। (नाई प्रेरियका विद्याः परमं योगमाजिताः)।

आस्वाय ब्रह्मण्डे रूपं मन्त्रयी मदविष्ठिता। २१॥

वह मेरी ही सबके भीतर रहने वाली एक शक्ति, हस विचित्र जगत् का निर्माण करही है (हे परम संग के

आश्रित द्वाहाण्डें भें प्रेरणा देने वाला नहीं हैं) अन्या च हार्किवियुला संस्थापवति मे जपन्।

चुत्क नारायणोऽनतो जमस्राको जगन्यवः॥२२॥ वह बहा का रूप धारण करके पदार्प ही अधिद्वित है।

मेरी दुसरी विपुला हाकि अनन्त, नारावण, जगकारा, जगन्यय जारायण का रूप धारण करके जगन की संस्थापित करती है

तृतीया भहती शक्तिनिहाने सकले जगन्। प्तामसी मे समाख्याता कालाख्या स्ट्रास्टिकी॥२३॥

मेरी तृतीय महान् ज्ञक्ति सम्पूर्ण जगत् का विनाश करती है जो कालरूपा, रुट्ररूपिणी, महतो, तामसी कही गई है।

ब्यानेन मां प्रपञ्चनि केकिकानेन सापरे।

अपरे चक्तियारीत कर्पयोगेन चापरे॥ २४॥ कोई मुझे घ्यान द्वारा देखते हैं, तो कुछ जान से, अन्य

कुछ भक्तिकोग द्वारा तो अनेक कर्पकोग द्वारा देखते हैं। भर्वेषापेय प्रकार्यायम् प्रयक्तमे एम थी हि जानेन मां नित्यमारावयति शान्यवा। २५॥

परंतु इन सब भक्तां में जान के द्वारा जो नित्य उपासना करता है वह मेरा सबसे इष्ट और प्रियतम् भक्त है।

अन्ये च इत्ये भन्तः मदात्यनकारिणः। तेऽपि मां प्राप्तवन्त्रेय भावतंत्रे च वै पुनः॥२६॥

मेरो अवस्थना में संयुष्ट जो हरी भक्त है वे भी मुझे ही

प्राप्त करते हैं और पुन संस्वार में लौटते नहीं है मधा वतिषदं कृतनं प्रधानपुरुषात्पकम्।

मध्येद संस्थितं चित्रं भया सम्प्रेवति जगत्॥२७॥ प्रकृति और प्रत्यरूप इस सम्पूर्ण जगत् का मैंने हो विस्तार किया है। मुझमें ही यह जित्त संस्थित है और मेरे ही द्वारा यह जगत संब्रेसि है

नार्ह प्रेरचिता जिल्ला परमे योगमास्वितः। प्रेरवामि जगलुरुसम्बद्धो वेद सोऽप्रतः॥२८॥

हे विद्रो ! मैं देरक नहीं हैं। मैं परमयोग का अवश्रय लेकर इस सम्पूर्ण जगत् को प्रेरित करता हूँ। इस बात को जो जानवा है यह मुक्त हो जाता है

पश्याम्यक्षेष्रमेवेदं वर्तमानं स्वभावतः।

करोति काली भगवान्यहायोगेश्वरः स्वयम्॥२९॥ मैं स्वभावत विद्यास्त्रन इस सारे संसार को देखता हैं

महायोगेश्वर पगवान काल स्वयं इसकी रचना करते हैं।

योऽहं सम्बोध्यते योगी मानी लाखेन सुरिनिः। योगीसरोऽसौ भगवान्यतायोनेश्वरः स्वयम्। ३०॥

दिहानों द्वारा शास्त्रों में मुझे बोगी और भाषावी कहा गया है। बहा योगीकर और महान् योगेक्टर स्वयं भगवान् है

पहत्त्वं सर्वसन्तानां वस्त्वात् परमेष्टिनः। प्रोच्यते चगवान् इत्त्व महावक्तमवीऽयसः॥३१॥

परमेही को श्रेष्टता के कारण सभी प्राणियों का महत्व है।

वे भगवान बहुत, महानू, ब्रह्मभय और निर्मल कड़े जाते हैं। ध्रो मामेवं विज्ञानाति महावोगन्तरेशस्य।

सोऽविकस्पेन बांपेन कुन्यते नात्र संज्ञयः॥३२॥ इस प्रकार जो मुझ महायोगेश्वर को भलोभौति जानता है.

वह निर्विकल्प योग से युक्त हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं। स्वेऽहं प्रेरविता देवः परमानन्दमस्त्रितः।

नुत्यामि योगी सर्का यस्तद्वेद स योगवित्॥३३॥ वहीं में देव प्रेरक होकर परमानन्द का आश्रय पहण कर, योगी बनकर नृत्य करता है। जो इस बात को जानक है वही योगवेला है

हति मुद्युक्तमं ज्ञानं सर्ववेदेधु निर्द्धितम्। इसप्रचेतसे देवं वर्गिकायहितागरे॥३४॥ इस प्रकार यह सर्वथा गोपनीय जन सभी वेदों में निश्चित

किया हुआ है। यह प्रसन्न चित्त, धार्मिक और आहितान्त्रि के लिए देन: चाहिए।

इति श्रीकृषेपुराचे काराई ईसरपीतासूपनियस्य बाहानिकायां योग्यकान्त्रे ऋषिव्यासस्वादे चतुर्वोऽव्यायः॥४॥

> पञ्चमोऽध्यायः (ईश्वर-गीता)

व्यास उदाव

एतावदुक्तक मगवान्खेमिनां परफेप्टर । वनर्त परमे भावपेश्वरं समस्दर्शयन्।। १३।

क्यास जी बोलें- इतना कहका योगियों के परमेश्वर भगवान् अपने ईंसरीय भाव की प्रदर्शित करते हुए नृत्य

करने लगे।

तं ते दद्शुरिशतनं केमसं परमं निर्धम्। नृत्वपानं महादेवं किंकुना नगरेऽमले॥२॥ समस्त तेवाँ के परमनिधि वन इंशान महादेव को निर्मेल आकाश में विष्णु के साथ नृत्य मुद्रा में उन ऋषियों ने देखा। यं विदुर्योगतत्वहा खोगिनो यशमानसा । नमीशं सर्वभूतानामाकाको ददशुः किला॥३॥

जिसे योगवेता तथा संयत मन छाले योगी ही जान पाते हैं। उन भूतादिपति शिच को आकार में सबने देखा।

यस्य मावावर्षं सर्वं वेनेदं प्रेशीतं जगत्। कृषणानः स्वयं विप्रैर्विशेष्टः खलु दृश्यते॥४॥

यह मावामय सम्पूर्ण जगन् जिसके द्वारा प्रेरित है उन्हों स्वयं विकेशर को विश्रो ने साक्षात् नृत्य करते हुए देखा।

यत्पादर्गकर्म समृत्या पुरुषोऽज्ञानमं पयम्। जहाति कृत्यमानं तं भूतेशं ददशुः किला।५॥ जिनके चरण कमतः का समरण करके पुरुष अज्ञानः

जनक चरण कमत का स्मरण करक पुरुष अज्ञान जनित भरा से मुक्त हो जाता है उस भूतपति को उन्होंने नामते हुए देखा

केविक्रिप्राजितश्वासाः शान्ता मक्तिसमन्विताः। ज्योतिर्मावं प्रपञ्चनित स योगी दश्यते किला।६॥

कुछ लोग निद्रा को और प्राणवायु को जितने वाले, शांत और भैक्तियुक्त जिस ज्योतिर्मव को देखते हैं वह योगी संस्को दिखाई दे रहे थे

योऽज्ञानान्योत्त्ययेत् द्वित्रं प्रसन्तो मत्तव्यस्तलः। तमेवं मोसनं रुद्रमाकाले ददृतुः वरम्॥७॥

जो भक्त वत्सल अतिप्रसप्त होकर अञ्चन से मुक्ति दिलाते है। उस मुक्ति प्रदाता परमध्द को आकाश में सबने देखा।

सहस्रक्रिस्सं देवं सहस्रचरणाङ्गीतम्। सहस्रवाहं जटिलं चन्त्राईकृतहेखरम्॥८॥

वे सहस्र शिर वाले, सहस्र वरण की आकृति वाले, हजार भुजाओं से सुशोभित, जटाधारी और अधंचन्द्र से शोधित ललाट वाले थे

तसाने चर्प तैयाचे शूलासक्तमकृष्काम्। दण्डपाणि त्रवीनेत्रं सूर्यसोमान्तिलोचनम्॥९॥

वे व्याप्रवर्मध्वये, त्रिज्ञुलधारी, दण्डपाणि तथा तीन नेत्रों से युक्त सूर्य, चन्द्र और अग्नि के सम्पन नेत्र वाले वे ऐसे शिव को देखा। दशायां तेत्रसा स्वेन सर्वमावृत्य बिद्धितम्) दंशकासं दुर्द्धं सूर्यकोटसमप्रसम्। १०॥ मुजनसरनञ्जासं दहन्तमस्त्रितं जनत्। मृजनसर्व दद्दशुर्देवं विश्वकर्माणमोद्धरम्॥ ११॥

महादेवं महावोमं देवानामपि वैज्यम्।

जो अपने तेज से सम्पूर्ण ब्रह्मांड को समावृत करके अधिष्ठित है। जिनकी भवानक दृष्ट्रा है जो अत्यन्त दुर्द्धण और करोड़ो सूर्य के समान प्रभा वाले हैं जो अग्नि को ज्वालाओं की सृष्टि करने वाले और सम्पूर्ण जगत् को दग्ध करने खले उस विश्वकर्मा ईश्वर को सबने नृत्य करते हुए देखा

पञ्चनां प्रतिनीञ्चानमस्य स्थोतिरव्यवम्॥१२॥ पित्रक्षितं विश्वलाक्षं भेवतं प्रवरोगिणास्। कान्यत्पानं कालकालं देवदेवं महेक्स्स्॥१६॥ जो पहादेव, महायोगी और देवों के भी देव, पशुओं के भित, ईशान, अप्रनन्दस्वरूप, ज्योतिस्वरूप, अविनाशी, पित्रकषारी, विशाल नेत्र वाले, संसार के रोगियों के औषधस्यरूप, कालान्या, महाकाल, देवों के भी देव महान्

उभापति विश्वात्मक्षं योगान्द्यनं परम्। इत्रनवैग्रन्यनिसम्य इपनयोगं सनातमम्॥१४॥ ओ उमा के पति, विशास नेत्र वासी, परम योगानन्दमय,

इंदर हैं।

ञ्चान और वैराग्य के निलय, ज्ञानधांगसम्पत्र और सनातन है (उस प्रमु को नृत्य करते हुए देखा।) साम्रतेशर्योक्यतं वर्षांपारं दुरासदम्श महेनोपेन्द्रनमितं महर्षिनस्यन्दितम् १५॥

योगिनां इदि तिहलं वोगमायासम्बद्धम् क्षणेन जगतो वोनि नासवणमनास्वम्॥ १६॥ ईस्रोणैक्यमायत्रमयस्यन् ब्रह्मचादिनः॥

क्ट्रा तर्देश्यं रूपं रुद्धं नाग्रवणस्पकप्। कृतार्वं पेनिरे सेवः स्वात्मानं वस्त्रमदिन:।। १७॥

को देखकर अपने की कृतार्थ माना।

जो साधत ऐसर्य के वैभव से युक्त, धर्म के आधार स्वरूप दुधाप्य, महेन्द्र और उपेन्द्र हारा प्राधित, महाँषणण हारा यन्दित, योगियों के इत्य में निवास करने वाले और योगयादा से समावृत हैं जो क्षणभर में ही जगत् की सृष्टि करने वाले अनामय नारायण स्वरूप है, ऐसे ईश्वर के साथ इक्षवादियों ने ऐक्यभाव को प्राप्त करते हुए उन्हें देखा। उस समय ब्रह्मवादियों ने उस नारायणात्मक ऐश्वर्यमय क्ट्रूक्प

उत्तरधाने ५८ मोइम्बाय: सनकुमार सनको भृगुश्च सन्तर्माव मन्द्रवारः रैप्योऽद्विम वापदेवोऽच मुक्रो मार्विरतिःकपिलो मरीचिः॥ १८॥ क्टाब स्त्रं जगदीतिवारं ते कानाधाशितकाषभाषम्। ध्याचा इदिस्तं प्रशिपत्य पूर्जा कृतास्त्रम्भि स्वेषु शिरःसु भूवः॥ १९॥ सनत्कुमार, सनक, भृगु, सनातन, सनन्दन, रैभ्व, अंगिरा, बामदेव, शुक्त, महर्षि अत्रि, कपिल, मरीचि आदि मृतिगण विध्य के आश्रित वासमाग कहा मगक्तन् रुद्र को देखकर, इटए में उनका ध्यान करते हुए यस्तक सुकाकर प्रणाय करके एन: अपने दोनों हाथों को बोडकर ज़िर पर लगाकर खड़े हो गये ओङ्कारपुच्चार्यं विस्नोक्य देव-यन्त प्राप्तीरं निर्दितं भुक्तपाप्। सपस्तुवन् बह्नपर्वर्ववर्धिः रानन्दपूर्णाहितयानसा वै॥२०॥ बॉक्सर का उपारण करके और ऋग्रेररूपो गृहा में निहित उन देव का ध्यान करके, वे सब बेदमय बचनों से और अनन्दपूर्ण मन युक्त होब्द देवेक्स की स्तुति करने लगे। पञ्चन्ति त्वां युनयो ब्रह्मयोनि दानाः ज्ञाना विपतं स्वपवर्णप्। ध्यात्वात्पस्वप्रवर्त स्वे प्रसीरे

मुनय क्यु<sup>.</sup> त्वापेकपीशं वृक्षं पुराणं श्रापेक्षरं स्ट्रपनन्तवोगप्। नमाप सर्वे इदि सन्निविष्टं प्रकेतसं कृत्यमधं पवित्रम्।।२१॥ मुनिगण बोले- आप हो ईसर, पुराणपुरुष, अनन्तयोग, प्राणेश्य रुद् हैं हम सबके इदय में संतिविष्ट, प्रचेतस, बहामय और परम पवित्र आपको हम नमन करते हैं। कर्वि मोध्यः मर्ग एत्सा। २२॥ आप ऋषयोति, अन्यन्त विमल और सुवर्णमय कान्तिमान् हैं। अपने ऋरीर में आत्मरूप से प्रचलित, कवि, पर से भी परतर, परमरूप आपका ध्यान करके, शांत और दान्त विस बाले मुनिएए आएको देखते हैं। स्वतः प्रमुता जग्तः प्रमुतिः सर्वानुषुसर्वं परमाशुप्ता ।

अणोरणोयान्महतो महीवां-स्वामेव सर्वे प्रवदन्ति सन्तः#२३॥ आपसे ही इस जगत की उत्पत्ति धुई है। आप सबके द्वारा अनुभृत हैं और परमाणस्वरूप हैं। आप अण से भी अणतर और महानु से भी महानक्षम हैं। ऐस्त्र ही संक्षमन कहा करते 铷 हिरण्यपर्मी जगदन्तरात्या स्क्लोऽस्ति बातः पुरुषः पुराधः

सञ्जायमानो भक्ता निसहो काव्यानं सकतं स सव:॥२४॥ वह हिरण्यगर्भ जगत् का अन्तरात्मा, पुराजपुरुष आपसे हो उत्पन्न है आप के द्वारा समृत्यन्न होकर ही उसने यथाविधि शीप्र ही समस्त जगत् की सृष्टि की थी।

त्वज्ञो वेदाः सकलाः संत्रसूता-स्वय्येयाने संस्थिति ते लगने। पश्यापस्वास्त्रको हेनुभूवं नुत्वतः स्वे इदवे सहिविष्टम्॥१५॥

नमापदर्वा जरके संप्रदेश

सर्वात्यानं बहुख सर्वितिष्टं

अनुभव कराने वाले हैं

आपसे ही यह समस्त बंद प्रसृत हुए है और अन्तिम समय में आए में ही यह स्त्रीन हो जाते हैं। हम सभी जगत् के हेतपुत, अपने इदव में सित्रविष्ट, आपको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। लयैतेटं प्राप्यते प्रक्रकर्क पायको त्वं जयतामेकनकः।

योगात्मानं नृत्यन्तं दिव्यनृत्यम्॥२६॥ आपके द्वारा है। यह ब्रह्मचऋ भ्रमित हो रहा है। आप हो मायाबी और जगत् के एकमात्र स्वामी हैं। हम आपकी हरणायति को प्राप्त हैं। आप योगक्रमा दिव्य नृत्य करने वाले को हम क्रुगम करते हैं। पश्चामस्यां परमाकालमध्ये नृत्यन्ते वे पहिमानं स्परापः।

ब्रह्मस्दं चानुग्रुयनुग्रुया। २७॥ परमाकाश के मध्य नृत्य करते हुए हम आपको देख रहे हैं और आपको महिमा का स्मरण करते हैं। सभी आल्पाओं में अनेक प्रकार से समिविष्ट और ब्रह्मानन्द का बार बार

ओङ्कारस्ते वाचको पुल्डियोजे त्वमक्षरं प्रकृती गृहक्ष्यम्। तत्त्वां सत्यं प्रवदतीह सन्तः

स्वयमार्ग मकते यक्षपावम्॥२८॥

आपका वाचक ऑकार हैं' जो मुक्ति का बीज स्वरूप हैं। आप ही अक्षर और प्रकृति में गृहरूप से संस्थित है। संत लोग आपको ही सत्यस्वरूप कहा करते हैं। आपका जो प्रभाव है, वह स्वयं प्रभ है।

स्तृवन्ति त्वां सवतं सर्ववेदा नमन्ति त्वापुषयः श्लीपदोषाः।

शानास्त्रानः सत्यसन्धं वरिष्ठं

विश्वति त्वां यतये ब्रह्मविद्यः॥२९॥

मुनिगण आफ्को नयन करते हैं। स्रांत्रचित बाले ब्रह्मनिष्ठ यांग्रेजन, सत्यसन्ध और वरिष्ठ आप में हो प्रवेश करते हैं श्रुवो नाशो नाटिमान्विस्टलको वृक्षा किया: परमेडी वरिष्ठः।

समस्त बेद निरन्तर आपकी स्तुति करते हैं निष्माप

स्वात्पानन्द्रमनुभूव विश्वन्ते स्वयं क्योतिरद्यस्य नित्यपुक्तः।।:३०॥

आप पुच्ची के नाशक, अनादिमान, विश्ररूप, ब्राह्मा.

बिष्णु और बेष्ठ पामेडी हैं। निल्यपुक्त अविचल ज्योति स्वयं स्वात्मानन्द्र का अनुभव करके प्रवेश कर जाती है।

एको सहस्रवं करोबीड क्रिसं त्वं पालयस्यखिलं विष्कृपम्। त्वामेवानं रिलपं विन्दर्गीटं

नमापस्यां सर्वं संप्रपन्ना। ३ शा

आप अकेले रुद्र हो इस विश्व को रचते हैं। आप ही अखिल विकल्प का पालन भी करते हैं यही विक अन्तकाल में आप में ही लय को प्राप्त होता है। हम आपकी

शरणागत होकर प्रणाम करते हैं। एको वेदो बहुजाएरो हानल-

स्त्वामेवैकं बोययत्येकरूपम्। वन्हें त्यां ये जरणं संप्रपन्न

मायामेर्ता वे तरन्तीड विद्रा ॥ ३२॥

एक ही बेद बहुशाखायक और अनन्त है और एक

स्वरूप वाले आपको एक हो बोध कराता है हे बिप्रो। ऐसे वन्दनीय आएको शरण को प्राप्त, संसार में इस मोहमाया से तर जाते हैं

त्वापेकपाहु, कविषेकरहं ब्रह्मं नृणन्तं हरियन्नियीशम्। को नित्यमनिलं चेकितानं वातारमादित्यमनेकक्यम्॥३३॥

आपको ही कवि, एकस्ट, ऋछ का गुप्पगान करने वाला, हरि, अग्नि, ईस, रुटू, नित्य, अनित्य, चेकितान, धाता, आदित्य और अनेक रूप बाला करते हैं।

त्वमक्षरं परमं वेडितव्यं क्षपस्य क्षिप्रस्य परं निधानम्।

त्वपव्ययः आधानवर्षमोसा सन्वतनस्त्रं पुरुषोत्तपोऽसि॥३४॥

आप ही परम अविनाती, जानने योग्य और इस विश्व का परम निवाद है जाप ही अव्यय, शाबत धर्म के रक्षक, सनातन और पुरुषोत्तम हैं

रापेत विष्णुश्रुतुराजनस्तं स्वयेव रहो चनवानपीशः। त्वं विद्यानकः प्रकृतिः प्रतिष्ठा सर्वेद्यरस्यं परभेक्षरोऽस्मि॥

आप ही विष्णु और चतुरानन ब्रह्मा है। आप ही रूद पगवान ईस है। आए ही विश्व के नाथ, प्रकृति, प्रतिष्ठा, सर्वेहर और परमेहर हैं।

स्वामेकपाहुः पुस्तवं पुराणमादित्यवर्णं तमसः यरस्तान्। चिन्याध्ययक्रमननस्यं सं इह शुन्तं प्रकृतिर्नुणस्या। ३६॥

आप एक को ही पुराण पुरुष, आदित्यवर्ण, तम से पर, चिन्माप्र, अव्यक्त, अनन्तरूप, आकाशरूप, ब्रह्म, शुन्य, प्रकृति और गुण कहते हैं।

यदन्तरा सर्वपिष्ठं विकाति यदन्ययं निर्मलपेकरूपमा किमप्रविक्तं तद रूपमेतत्वक्तरा सत्रतिमाति तत्वम्।।३७

जिसके पीतर यह संपूर्ण अगत् भारतमान है, जो अञ्चय, निर्मल, एकरूप है, आप का ऐसा स्वरूप कुछ अचिनय है जिसके भीतर यह तत्त्व प्रतिभासित हो रहा है

वोगेसरं मदयनवशक्ति यरायणं इ.ह.तर्ने पुराणम्। नमाम सर्वे जरणार्थिनस्त्वां

प्रसीदपुताविषते महेशा। ३८॥

आप योगेश्वर भद्र, अनन्तज्ञक्तिसम्पन्न, परायण, पूराण ब्रह्मतनु हैं, हम सब अरणायी आपको नमन करते हैं। हे भूताथिपति महेरा प्रसप्त हों।

। तस्य व्यक्कः प्रणतः (खेगसूत्र)

त्करपादक्यसम्भागादक्य-संसारवीचं क्लियं प्रवाति। मनो नियम्य प्रणिवावं कार्य

प्रसादवामी वयमेकमीशम्॥३९॥

आपके पादपंकन के स्मरणमात्र से ही संपूर्ण संसार का बीज निलय को प्राप्त होता है अर्घात् नष्ट हो जाता है। हम सब अपने मन को नियमित करके प्रणिधानपूर्वक एक ही इंडर का प्रसन्न करते हैं अर्घात् उनकी स्तृति करते हैं।

नमो प्रवासम्ब भवोद्भवाव

कालाय सर्वाय हरावे तृष्यम्। नमोऽस्तु स्हाय कपदिने वे

नमोऽन्तये देव नमः क्रिवाय॥४०॥

भव, भव के उद्भव, कालस्वरूप, सर्वरूप महादेद को नमस्कार है आप करवीं रुद्र के लिए प्रणाम है। हे देव) अभिस्वरूप, शिवस्वरूप आपके लिए नमस्कार है।

ततः स भगवानीतः कपद्धं वृषवाहन संहत्य परमं क्यं प्रकृतिस्वोऽभवद्भवः॥४१॥

इसके आदे कंपरी वृषवाहन धगवान् शिक्ष अत्यन्त प्रसप्त होकर परम रूप को समेटकर अपने सामान्य रूप में स्थित हो गये।

ते भर्त भूतपव्येज्ञं पूर्वकरसम्बन्धितम्। सृष्टः हारस्यम् देवं विस्थितं काम्यममृष्यम्॥४२॥ भगवन् भूतभव्येकः गोक्याहितकासना सृष्टा ते परमं सर्व निकृताः स्यः सनातन॥४३॥

उन सब ने भृतभव्येश शिव को पूर्व के समान अवस्थित और विस्मय को प्राप्त नारावण देव को देखकर यह वाक्य भड़ा— है भगवन्। हे भूतभव्येश। हे गोवृषाङ्कितशासन। हे सनातन। हम सब आपके इस परम रूप को देखकर निवृत्त (कृतकृत्व) हो गये हैं।

भक्तप्रसादादससे पासिन्यामेखरे। अस्पार्क जावते प्रतिस्वत्यवेवाव्यक्तितारिणी॥४४॥

आएकी कृष्य से निर्मल परवहा परमेश्वर आप में हमारी

अट्ट भक्ति उत्पन्न हो गई है।

हदानीं श्रोतुषिन्छायो पाहात्व्यं दव सङ्कुर। भूयोऽपि चैवं यक्षित्यं यात्रात्व्यं परमेष्टिन ॥४५॥

हे शक्रूर सम्प्रति हम आपके माहात्म्य को सुनने की इच्छा करते हैं तथा पुन: आप परमेडी का नित्य और यथार्थ स्थरूप का भी अवण करना चाहते हैं स तेवां साक्यमाकार्यं योगिनां योगसिदिदः। ब्राह गर्थ्यारया साखा सम्मलोकय स माध्यम्॥४६॥ योगसिदिप्रदाता शिवजी ने उन योगियों की ब्राह सुनंकर प्राधव की ओर देखकर गंभीर वाली में कहा। इति ब्रीकूर्यपुराणे उत्तराई ईसरपीशसूचनिकयु क्रमविक्रायां योगजालो क्रक्टिकस्मसंबादे पंचापेऽध्यायः॥५॥

षष्टोऽध्याय:

(ईंग्रर-मीता)

सिर ठवाच

शृज्ञस्युवयः सर्वे स्वाक्त्यरमेडियः। वक्ष्यामीज्ञस्य माझरूपं यसद्वेदविदो विदुः ११॥ इंदर ने कहा— हे ऋषिकृदः आप सब लोग अवण विकास में क्यानन सम्प्रेण क्ष्य का प्राह्मस्य करता हैं

कीजिए। मैं यथावत् परमेष्ठी ईस का माहात्म्य कहता हूँ जिसको वेदों के ज्ञाता हो जानते हैं।

सर्वलोकैकनिर्माता सर्वलोकैक/क्षित्रः सर्वलोकैकसंदर्गा सर्वात्यःह सनादनः॥२॥ सर्वेदानेय वस्तुनायनार्यामी पहेसरः।

सब्दे चान्तः स्थितं सर्वं नाई सर्वत्र संस्थितः॥३॥

एक मैं ही समस्त नोकों का निर्माता हूँ। सब लोकों की रक्षा करने वाला भी मैं ही एक हूँ तथा सम्पूर्ण सोकों का संहारकतां भी मैं हूँ। मैं ही सर्वातमा और समातन हूँ मैं महंशर समस्त बस्तुओं का अन्तयांगी हूँ भध्य में और अन्त में, सब कुछ मुझ में स्थित है और मैं सर्वत्र संस्थित नहीं हूँ।

धवदिरद्भुवं दृष्टं यस्वक्रमञ्ज्ञ मामकम्। ममैवा श्रुपमा विज्ञा भावा वै दर्जिता मपाम४॥ सर्वेषामेव मार्कानापन्तरं सम्बन्धितः। प्रेरपामि जगरङ्करनं क्रियामकिरियं ममा।५॥ मधेदं चेष्टते विश्वं तद्वे मार्कानुवर्ति मेः सोऽइं कालो जगरङ्करनं प्रेरधामि करातमकम्॥६॥

आप लोगों ने जो यह मेरा परम अद्भुत स्वरूप देखा है है जिएमज मह भी मेरी हो उपमा माया है जिसे मैंने प्रदक्तित किया है। मैं सब पदावों के भीतर समवस्थित हूँ और मैं सम्पूर्ण जगत को प्रेरित किया करता हूँ— वही मेरी क्रियाशक्ति है। मेरे द्वारा ही यह विश्व चेटावान है और भेरे भाव का अनुवर्ती है। वही में करल इस कलहपक संपूर्ण जगत् को प्रेरित करता रहता हैं।

एकाञ्चन जनस्करानं करोति युनिपुंतवाः। संहरान्येकस्वेण स्थिताकस्या यमैव तु॥७॥

हे मुनिश्रेष्ठो मैं अपने एक अंश से इस सम्पूर्ण जगत् को बनाता हूँ और अन्य एक रूप से इसका संहार करता हूँ। इसकी स्थिति की अवस्था भी मेरी ही है

आदिमम्बान्तनिर्मृत्ये पात्पकत्वप्रवर्तकः। श्रोमयामि च सर्पादी प्रमानपुरुवासुभौ॥८॥ ताम्बां सञ्जाबते विद्यं संबुद्धास्यां परस्यरम्। महदादिकमेणैय सम तेमो विद्यानते॥९॥

मैं आदि और मध्य से निमुंक तथा यायातस्य का प्रवर्षक हूँ। सर्ग के आरंग में इन प्रधान और पुरुष दोनों को क्षांपित करता हूँ। इन दोनों के परस्पर संयुक्त होने पर यह विश्व समुत्यत्र होता है। महदादि के क्रम से मेरा ही तेज विजृत्भित कुआ करता है

यो हि सर्वजगरसञ्ज्ञी कालवक्रम्बर्तकः। हिरण्यनर्थो मार्तव्रः सोऽपि महेहसम्बदः॥१०॥ तस्मै दिख्यं स्वपैद्धवं ज्ञानयोगं सन्प्रवरम्। दत्तवानात्पवान्वेदान् कल्पादौ चतुरो हिजाः॥११॥ स महियोगतो देवो इह्या मद्भावभावितः। दिख्यं तन्यापकैसूर्वं सर्वदावगतः स्वयम्॥१२॥

जो इस समस्त जगत् का साम्रो और कालचक का प्रवर्तक यह हिरण्यगर्थ मार्चण्ड है, वह भो मेरे ही देह से उत्पन्न है। है द्विजो उसके लिये मैंने अपना दिव्य एंडर्य, सनतन ज्ञानयोग और आत्मस्वरूप चार वेदों को कल्प के आदि में प्रदान किया था। मेरे नियोग से देव ब्रह्मा स्वयं मेरे भाव से भावित होकर मेरे दिव्य ऐश्वर्य से सर्वदा अवगत हैं

स सर्वलोकनिर्माता महियोगेन सर्ववित्। भूत्वा चतुर्पुखः सर्गं सुक्रयेवात्पसंभवः॥ १३॥ बोऽवि नारायकोऽननां लोकानां प्रभवोऽव्ययः। प्रमेव च परा पूर्विः करोति परिपालनम्॥ १४॥

मेरी अपना से ही सर्वज्ञाता होकर यह सब लोकों का निर्माता, आत्मसम्भव, चतुर्पुख बहुग इस सर्ग का सृजन किया करते हैं। और जो यह अनन्त चत्रायण, संपूर्ण लोकों का उत्पत्तिस्थल और अव्यय है, यह भी मेरी ही परा मूर्ति है जो परिपालन किया करती है। योऽन्तकः सर्वभूतानां स्त्रः कारतात्पकः प्रभुः। यदाज्ञयासौ सत्ततं संग्रीयम्पति ये वनुः॥ १५॥ इत्यं वहति देवानां कलां कत्यात्तिन्त्रमधि। पाकञ्च कुस्ते वद्यिः सोऽपि प्रकारितनोदिवः॥ १६॥ पुन्तभादस्यातस्य प्रको सदार्शकम्॥ वैज्ञानसंऽग्निर्वयक्षनितस्य नियोक्तः॥ १७४

जो समस्त प्रांणयों का अन्तक (विनासक) है, वह कालात्मक प्रभु रूद भी मेरी आज़ा से निरन्तर संहार करेगा। वह मेरा ही सरीर है वह देवों के लिये समर्पित हरूव को वहन किया करता है और जो कव्य (स्पेमाना सेप) का भक्षण करने वालों का कव्य वहन करता है तथा जो वहि पायन क्रिया करता है, वह भी मेरी ही शक्ति से प्रेरित हुआ करता है ईक्त के नियोग से भगवान् वैश्वानर प्रशंपयों द्वारा खाये गये आहार को अहर्निक पचाते हैं। योऽपि सर्वांस्थासी योनिवसको देवपुंगवन।

सोऽपि सञ्जीवयेत्कृत्स्नप्रीग्रस्य नियोगतः॥१८॥ योऽन्दस्तिवृति पृतानां विवर्देवः प्रमञ्जाः। यदाद्वयास्त्रं भृतानां प्रतिराणि विवर्ति हि॥१९॥

जो सम्पूर्ण जलों का उत्पत्ति का स्थान देवों में श्रेष्ठ वकण है वह भी ईश्वर के ही नियोग से सबको सर्जावित किया करते हैं जो प्राप्तियों के अन्दर और बाहर स्थित रहता है वह प्रभन्नन (वायुदेव) भी मेरी ही आज्ञा से भूतों के शरीगें का भरण किया करता है।

योऽपि सञ्जीवनो दृष्णो देवानामपृहासरः। सोपः स प्रक्रियोगेन नोदित किल क्ती॥२०॥ यः स्वपासा जनस्करने प्रवासमति सर्वहः।

मूर्वो कृष्टि कितनुते स्कोसेफैव स्वयंपुरः॥२१॥ जो मनुष्यों के लिए संबीवनरूप और देवों के लिए अमृत का मंडार है वह सोध भी मेरे ही नियोग से ग्रेरित हुआ

वतमान है जो अपनी दीति से सम्पूर्ण जपत् की सब और से प्रकाशित करता है वह सूर्य भी स्ववम्भू के अपने उसवण से ही वृष्टि का विस्तार किया करता है।

योऽप्यवसेष्यणकास्ता सकः सर्वापरेश्वरः। कावनां फलदां देवो कति स मदासमा।२२॥

जो भी संपूर्ण जगत् के सासक, सकल देवों के अधीवर तथा यहकर्ता के लिए फल देने वाले इन्द्र हैं, वे भी भेरी आजा से वर्तित हो रहे हैं उत्तरमाने पश्चीप्रवादः

यः प्रतास्त्र इसस्त्रनां वस्ति नियमदिह। यमो वैवस्क्तो देवो देवदेवनियोगत ॥२३॥

जो असाथ (असल्कर्म वाले) पुरुषों के प्रशासक वैक्स्टत देव यमराज हैं, वे भी मझ देवाधिदेव के नियोग से

नियमपूर्वक शासन करते हैं। थोऽपि सर्वकानकक्षां क्यानां सप्तदायकः।

सोऽपीश्वरनियोगन कुबेरो क्ली सदास २४॥

वः सर्वरक्षस्यं नावस्वायसानां फलप्रदः।

पत्रियोगादसौ देवो वर्तने निर्द्धतिः सदशा २५॥

जे समस्त वनों का अधिपति और धनों का सम्प्रदायक

है, वह क़बेर भी मुझ ईश्वर के नियोग से प्रवर्तमान है। जो सभी राक्षसों का स्वामी तथा तामसजनों के फलदाता है. वह निर्ऋतिदेव भी सदा मेरे नियोग से ही वर्तछन हैं

वेतालगणभूतानां स्थामी भौगफलप्रदः। ईज्ञानः किय भक्ताना भोऽपि विष्टेन्पदात्रवााः २६॥

जो बेतालगण और भूतों के स्वामी एवं भक्तों का भागफल प्रदाता है. वह ईशाम देव भी भेरी आजा के अधीन

रहता है। यो वामदेवोऽद्विरसः जिल्लो स्त्रुमधात्रणीः।

रक्षको योगिनां नित्यं वर्चतेऽसी मदाजवा॥ २७॥ रुद्दगर्भों में अग्रभी, अंगिरा के शिष्य और योगियों के रशक जो व्यपदेव है वह भी मेरी आजा से हो प्रवर्तित है।

यस सर्वजनस्कृत्यं वर्तते विद्यानायकः।

विनायको पर्परतः सोपि महचन्द्रत्विला। २८॥ जो सम्पूर्ण संसार के लिए पूज्य, घपंपरायण, विभार का रायक, विनायक (गणेश) हैं वे भी मेरे वयन से प्रेरित हैं।

वोऽपि ब्रह्मसिद्धं श्रेष्ठो देवसेनापतिः प्रयुः। स्कन्दोऽसौ वर्नते नित्यं स्वयन्पूर्विद्यनादिवः॥२९॥ जो सहावेताओं श्रेष्ठ, देवताओं के सेनापति, स्वयम्प, प्रम्

स्कन्द कार्तिकेय भी विधि द्वारा प्रेरित हांका ही अधिष्ठित है। ये च प्रजानां पत्तवो यरीच्याता पर्रापः।

मुजन्ति विविधं सोकं परस्वैव नियोगतः॥३०॥ या च श्रीः सर्वपृतानां ददाति विपलां श्रियप्। फ्ली नारायणस्यासी वर्तते भदनुत्रहातु॥३१॥

जो प्रजाओं के स्वामी मरीचि आदि महर्षिणय हैं, वे भी परात्पर की आज़ा से ही विविध लोकों की रचना करते हैं। और जो नारायण की पत्नी लक्ष्मी समस्त प्राणियों की विपृत वन सम्पत्ति प्रदान करती है. वह भी मेरे अनुग्रह से ही वर्त्तमान है।

वाचे ददाति विपुलां वा च देवी सरस्वती। सापीक्षरनिवोगेन नोदितां संप्रवर्तते॥ ५२॥

जो देवी सरस्वती विपुल बाणी प्रदान करती है, वह भी

इंबर के नियोग से प्रेरित होकर प्रवर्तित है याशेषपुरमान् पोराष्ट्रस्काज्ञारयिष्यति।

सावित्री संस्पृतः चापि मदाज्ञानुविद्यापिनी॥३३॥ जो सम्बक् प्रकार से समस्य करने पर समस्य नरसमृह

को घोर नरक से तार देती है. यह सावित्री भी मेरी आई। को अनुवर्धिनी है

पार्वती परमा देवी बहाविद्यापदास्त्रिती। वापि काता विशेषेण सापि यद्वचननुष्य॥३४॥ यो ब्रह्मविद्य को प्रदान करने वाली और विशेष रूप से

ध्यान करने योग्य है, बह ब्रेड देवी पार्वती भी मेरे यचन का अनुगमन करती है। बोऽननमहिमाननः शेषोऽशेषामरप्रभुः। क्याति जिएसा लोकं सोऽपि देवनियोगतः॥३५॥

जो अवन्त भहिमाशाली, अनन्त नामधारी, समस्त देवों के प्रमु श्रेष (नाग) अपने सिर से इस लोक को धारण करते

हैं. वे भी मुझ देव के नियोग से ही करते हैं योऽग्नि संवर्तको निस्यं वहवास्त्रपसंख्यिः। विवत्यक्रिलपम्बोधिकसरस्य नियोजनः॥ ३६॥

जो अपि नित्य संवर्तक और बहुशरूप में अवस्थित

होकर संपूर्ण समृद्र का पान करती है, वह भी महेश्वर के आदेश से ही है। ये चतुर्दञ्ज लोकेऽस्थिन्यनवः प्रकितौजसः।

पालचन्ति प्रजा: सर्वास्तेऽपि तस्य नियोगतः॥३७॥

वो इस लोक में प्रवित तेज वाले चौदर मन हैं. वे भी इंडर के नियाग से समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं।

आदित्या वसके रहा मस्त्रस त्वासिनी। अन्यस्य देखतः सर्वाः शास्त्रेणैय विनिर्मिताः॥३८॥ गन्नर्या गरकाकल सिजाः साध्यक्ष चारकाः।

काकःविशासकं स्थिताः सृष्टाः स्वयंभुवाध३९५ आदित्व, बसु, रुट्र, मरुत्, दोनों अश्वितीकृपार तथा अन्य

सभी देवता (मेरे) शास्त्र से ही नियमित हैं। गन्धर्व, गरुंड,

सिद्ध, सन्ध्या, चारण, वस्र, राष्ट्रस, पिशाव आदि सभी स्वयंभु द्वारा सुष्ट हैं कलाकाष्ट्रानिमेवाह मुहर्त्त दिवसाः क्षपाः। **अ**तवः पश्चमासस्य स्थिताः ज्ञालो प्रजापते ॥४०॥ व्ययन्त्रज्ञराज्येव यम विद्यन्ति ज्ञासने। पराष्ट्रीय परार्क्षाध्य कालगेदास्त्रवापरे॥ ४ १॥ ध्युर्विवानि पूरानि स्थावराणि चराणि छ। नियोगादेव वर्तनो देवस्य एएमात्सन ॥४२॥ कला, काष्टा, निमेष, मुहुर्त, दिवस, क्षमा, ऋतु, एक

मास— ये सब प्रजापति के खाल (अनुशासन) में स्थित हैं। युग और मन्दन्तर भी मेरे ही शासन में स्थित रहा करते हैं।

परा पराई तथा अन्य कालभेद और चार प्रकार के चराचर प्राप्ते भी परमात्मा देव के ही निवीय से वर्तमान रहा करते पातालानि च सर्वाण मुक्तानि च शासनात्।

महाप्डानि ध वर्तने सर्वाष्येव स्वयंपवना ४३॥ अतीतान्यध्यसंख्यानि बह्नाण्डानि यमाजयाः प्रवृत्तानि पदार्वोषैः सहितानि समन्तवः॥४४॥ समस्त पाताल लोक और सभी भूवन तथा सम्पूर्ण

ब्रह्माण्डल ये सभी स्वयम्भू के शासन से हो प्रवर्तित हैं। जो सन और से अनेक पदार्थों के सपूरों के सहित असंख्य अतीत ब्रह्माण्ड भी मेरी हो आजा से प्रवृत्त हुए थे

बद्याण्डानि प्रविध्यनि सह चारपधिरात्यमैः। करिव्यन्ति सदैवाज्ञां परस्य परमात्मनः॥४५॥ भूमिरायोऽनसो बायुः खं मन्त्रे बुद्धिरेत चः भूतादिरादिप्रकृतिर्दियोगे यम वर्तते॥४६॥

अन्य भी बहुत से ब्रह्माण्ड आत्मगत बस्तु समृह से आत्माओं के साथ पविषय में भी होंगे वे सभी परात्या परमेश्वर की आज़ा का हो सदा पालन करेंगे। भूमि, जल, वाय, आकाश, अनल, भन, बुद्धि, भूतादि और प्रकृति भेरे

ही नियोग में वर्तमान रहते हैं। याशेषज्ञगता योनिमॅडिनी सर्वदेडिनाम्।

आरपासी वर्तते नित्यमेश्वरस्य नियोगतः॥४८॥

भावा विक्ती कियं सापैसरनियंग्वः॥ ४७॥

यो वै देहभूवा देवः पुरुषः पठसते परः।

जो सम्पूर्ण लोकों की योगि अर्थात् उद्भव स्थल है और सभी देहधारियों को मोहित करने बाली है, वह माया भी

नित्य ही ईश्वर के नियोग से प्रवंतमान हैं। जो यह देहघारियों का देव पर पुरुष के नाम से ही कहा जाता है वह आत्मा

नित्य हो ईश्वर के नियोग से वर्समान रहा करता है। विद्यय मोहकलिलें वया पश्यति तत्पद्मा सापि बुद्धिपेदेशस्य नियोगवशवर्तिनी॥४९॥

जिसके द्वारा मोहजनित भ्रम के अपसारण से परम पर का दर्शन होता है. वह श्रेष्ठ बुद्धि भी मेरी आजानुवर्तिनी है

क्टुनाव किमुक्तेन मम ज़क्तवात्मके जगत्। पर्यक्ष प्रेर्थते कुलनं मधैक प्रतन्त्रं क्रजेत्॥५०॥ अधिक कहने से क्या ? यह संपूर्ण अगत मेरी शक्ति का

स्वरूप है। सम्पूर्ण जरात् भेरे द्वारा हो फ़ेरित होता है और मेरे दारा ही लय को प्राप्त होता है। अहं हि भगवानीशः स्वयं ज्योतिः सनातनः। परमात्म्य परं इस मन्त्रे सन्त्रो न विस्तरे॥५१॥

में ही भगवान, इंसर, स्वर्यज्योति, सनातन, परमात्मा और परवहा हैं। मुझसे भित्र कुछ भी नहीं है इत्येक्तपाने ज्ञानं वृष्यकं कवितं मदा।

ज्ञात्वा विमुख्यते अनुर्जन्मसंसारकमनात्॥५२॥ यही परमञ्जन है. जिसे मैंने आप लोगों को कह दिया है।

जाता है हति श्रीकुर्यपुराणे उत्तराई ईस्टरगीलस्युर्यनेकस्य सहाविद्याया योगजालो ऋषिव्यासधेताटे क्योऽव्यावनाधः॥

समग्रेऽध्यायः

इसको जानकर प्राणी जन्मादिरूप संसार-बन्धन से मुक्त हो

(ईसर-मीता)

ईसर उनल

शुष्टबद्रवयः सर्वे प्रभवं परमेहिनः। वं प्राच्या पुरुषो मुको न संसारे फोल्पुनः॥१॥ महादेव खेले-- आप एक परमेडी के प्रमाध को त्रवण करें, जिसे जानकर पुरुष मुक्त होकर पुनः संसार में नहीं

गिरता परस्परवर्ष बह्य शास्त्रवं श्रुवमञ्चयम्।

। कलिल— प्रम. भिष्याज्ञान। द० भावस्त २.५२

नित्यानन्दं निर्धिकरूपं वद्याम परमं यम। २॥
जो पर से भी परतर शावत, श्रुव, अध्यय, सदानन्दरूप और निर्विकरण है, वही मेश परम धाम है अहं ब्रह्मदिदं ब्रह्मा स्वयंपूर्विक्षतीभुकः। मार्पाधनामहं देवः बृताची इतिरक्षयः॥३॥ मै ब्रह्मवेत्ताओं का ब्रह्मा, स्वयंभू, विश्वतीभुकः, मायावियों के लिए देवस्वरूप, पुराण पुरुष हरि और अव्यय हूँ। सोगिनायस्थ्यां अच्छुः स्त्रीणों देवी विशीन्द्ञा। आदित्यानाम्हं विष्णुर्वसून्तपरिय पातकः॥४॥ स्त्राणां सङ्गुरखाहं यसकः प्रतामहम्।

स्तिगर्वों में मैं हो राष्पु हूँ, खियों में देवी पावती, आदित्यों में विष्णु और वसुओं में पावक हूँ मैं ही रहों में इंकर पश्चिम्म में गरूड़, गर्जन्द्रों में एंसवत तथा इस्तथारियों में परशुराम हूँ।

देशक्तो एकेन्द्राणां सम् ' जन्त्रपुरापरपुराधाः

ऋषीणों च वसिष्ठोऽहं देवानास शतकतुः। श्रिल्पिनो विश्वकर्माहं श्रृह्मदः सुर्गवद्विवाम्॥६॥ मुनीनामप्यदं व्यासो गणानास्त्र विनायकः कीराणां वीरमहोऽहं सिद्धानां कपिलो मुनिः॥७॥ कषिणों से वस्त्रिष्ठ देवताओं से इन्द्र शिल्पिर

ऋषियों में बसिष्ठ, देवताओं में इन्द्र, शिन्पियों में विश्वकर्मा और सुरहेवियों में प्रकाद हूं। मुनियों में मैं व्यास, गर्जा में मधेश, दीयों में बीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ।

पर्ततानामहं मेर्स्तस्थताणाञ्च सन्द्रमाः क्वां प्रहरणानाञ्च द्ववानो सस्यमसम्बद्धम्॥८॥ स्वन्तो घोणिनां देवः सेनानीनाञ्च पावकिः'। स्वरूपायां गृहस्वोऽद्दर्गोसरायां महेश्वरः॥९॥

मैं पवेतों में सुमेर नक्षत्रों में चन्द्रमा, आयुधी में चन्न और बतों में सस्य हूँ। नागों में जनना लेग, सेनापतियों में कार्तिकेय, आश्रमों में गृहस्थ आश्रम और इंश्तरों में महेश्वर हैं

महाकल्प्स कल्पानी वृधानी कृतमस्यहम्। कुनेरः सर्वयक्षामां तृगानान्त्रैय बीस्पः॥१०॥ प्रजापतीनां क्षतेऽहं निर्वतिः सर्वयक्षमाम्। वापूर्वलक्तामस्यि श्लेषकां पृथ्करोऽस्यहम्॥ ११॥

मैं हो कल्कों में महाकल्प और युगों में सत्वयुग हूँ सभी यक्षों में कुबेर और तृषों में बीरुध (सता) हूँ प्रजापतियों में दक्ष, समस्त शक्सों में निर्फाति, बलवानों में बागु और होयों में पुष्कर हूँ।

पुगन्ताजास सिंहांऽहं कन्नाजां बनुरेव वा वेदानां सामवेदोऽहं प्रजुवां सत्तस्त्रियम्॥ १२॥ सावित्री सर्वअध्यानां गुहानां प्रणवोऽस्म्यहम्। सून्तानां पौर्क्षं सून्तं ज्येष्ठसाम च सामसु॥ १६॥ सर्ववेदार्थविद्वां मनुः स्वायम्भुवोऽस्म्यहम्। सूनावर्चस्तु देशानां सेवाणानविष्युक्तकम्॥ १४॥

मृगेन्द्रों में सिंह, बन्धों में धनु, वेदों में सामवेद और यजुमेन्त्रों में शतकदिय में ही हूँ। जपनीय सब मंत्रों में सावित्री और गुहा मन्त्रों में ऑकार स्वरूप में ही हूँ। सूक्तों में पुरुषसूक और सामों में ज्येष्ठसाम हूँ संपूर्ण वेदाओं के अताओं में स्वायम्भुव मनु में ही हूँ देशों में ब्रह्मवद्द और क्षेत्रों में अवियुक्त क्षेत्र हूँ।

विद्यानायस्मविद्याहं ज्ञानात्रमेखरं घरम्। मृतानायस्म्यहं व्योग तत्वात्रां पृत्युरेव चा। १५॥ याज्ञानायस्थ्यहं याव्य कालः कलपक्रपहम्। यतीनां पृक्तिनेवाहं परेवां परमेखरः॥ १६॥ वयान्यदिष् लोकेऽस्मिन् सत्त्वं तेजोवलाविकम्। तत्स्वतं प्रतिकृतिकां यम तेजोविज्ञिन्तम्॥ १७॥

विद्याओं में आत्मविद्या, जानों में परम इंबरीय अन, पहाधूनों में ज्याम और तत्वों में मृत्यु स्वरूप में हो हूँ। पालों (बन्धन) में में माया हूँ और विनाशलीलों में कालरूप हूँ गतियों में मुक्ति और परों (ब्रेहों) में परमेवर हूँ इस लोक में दूसरा जो कोई भी प्राणी तेव एवं यल में अधिक है, उन सब को मेरे ही तेज से विकस्तित समझो।

अस्तानः पहायः प्रोक्षः सर्वे संसादनर्विनः। तेषां प्रतिकः देवः स्मृतः पशुपतिर्वृषेः॥१८॥

संसारवर्ती सभी अल्प्सर्पे पशु नाम से कही गयों हैं मैं देव ही उन सकका पति हूँ, अतएव विद्वानों द्वारा मुझे पशुपति कहा गया है।

यायापालेन कर्जानि पश्चनेतान् स्वलीलवा। मामेव मोसके प्राहुः पश्चनां बेदबादिनः॥१९॥ मामापालेन बद्धानां भोचकोऽन्यो न विवते।

समः परतुरमः जनदग्निपुत्रः।

<sup>2</sup> अभिपुत्रः कार्तिकेयः।

यापृते वरभारपानं पृतार्क्षपतिमध्यवम्॥२०॥ मैं अपनी सीला से इन पशुआं को मायापाल में बॉफ्ता हूँ और वेदवादी विद्वान् इन पशुआं को बन्धन से मुक्त करने वाला भी मुझे ही कहते हैं भाषा के बन्धन से बीधे हुए जीवों को छुड़ाने वाला पृताधिपति, अविनाशी पुझ परभात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है

चतुर्विहानिकत्वानि मास्त कर्म तुष्णा इतिः ऐते पाशाः पशुष्तोः क्लेकाश्च' पशुक्कतः॥२१॥ चौबीस तत्त्व,' माया, कर्म और गुण्मः ये सभी पशुपति के पास क्लेशदायक और जीव को माधने वाले हैं। मनो चित्रव्यासः सानिसान्त्रिकलानि मृः।

एता: प्रकृतसम्बद्धी विस्तराम् स्वापरे॥ २२॥ स्रोतं त्वक् स्वपुत्ती जिल्ला भ्राणसीय तु प्रसम्पर्। प्राथुक्तं करी पादी वाक् चैव दशमी पता॥ २३॥ भृतद: स्पर्शक्ष रूपक्ष रसो गन्यस्तर्थव सः। प्रयोजिहातिरेशनि सत्वानि प्राकृतानि च॥ २४॥

भन, भृद्धि, अहंकार, आकाश, सायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये आठ प्रकृतियाँ कहो गई हैं। अन्य सब विकार हैं। श्रोत्र, स्वचा, नेत्र, जिह्य और पौच्वां नक, गुदा, लिंग हाथ, पैर और दशम वाक्, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, यन्थ— इस प्रकार ये तेईस तस्व प्रकृति के हैं।

धतुर्विक्रकप्रस्थकं क्षानं गुणसङ्ख्यम्। अन्तदिप्रस्थन्यनं कारणं कन्तः वरम्॥२५॥

चीबोसवों तस्य गुणलक्षण वाला अव्यक्त प्रधान है। यही मध्य और अन्त से रहित तथा जगत का मख्य कारण है।

सत्त्वं रजस्त्रमध्रेति गुणवपमुदाहतम्। साम्प्रवस्थितियेतेषामध्यन्त्वं प्रकृति विदुः॥२६॥ सत्त्व, रज्ञ और तम— ये तीन गुण कहे गये हैं। इन तीनों की सम्प्रायस्या को हो अञ्चल प्रकृति कहा जाता है

सत्त्वं ज्ञानं तमो ज्ञानं राजसं सपुदाहतप्। नुष्णमां वृद्धिवैषध्यक्तियमं कवले विदुः॥२७॥ सत्त्वज्ञान, तमोज्ञान और राजस ज्ञान— ये तीनों जान मृद्धि की विषयता के कारण होते हैं. ऐसा विद्वान् कहते हैं। सर्मायनीविति क्रेकी पाणी हो कर्पसंख्यि॥ सर्व्यापेतानि कर्पाणि न बनाय विमुक्तवे॥२८॥

अविद्यास्मिकसम्बद्धेणपिनिवेताः क्लेताः (योगसृष)

धम और अपमे— वे दो कर्मसंत्रक पाल कहे गये हैं मुख्य में अर्पित किये गये कर्म कन्मन के लिए न होकर मुक्ति के लिए होते हैं।

अधिकामस्मितां सने देवं चार्मिन्वेशनम्। क्लेलास्त्रांस्ताने स्वयं ग्राह पास्त्रपालनिकवनत्॥२९॥ अविचा, अस्मिता, राग, हेव और अभिनिवेश— ये पाँचाँ पाशों को आत्म के बन्धन होने के कारण क्लेश नाम से कहा गया है।

एतेवामेव पाञानां पानाकारणमुख्यते। पूलप्रकृतिरस्थका सा स्वीकर्पय विद्यति॥३०॥

्डन स**ब पाशों का कारण माया ही कहा गया है।** वह माया मेरी अन्यक्त मूल प्रकृति के रूप में मुझमें ही अवस्थित है

स एव मूल्ककृतिः प्रयानं मुख्योऽपि च विकास महदादीनि देवदेवः समातन ॥३१॥ वही मूल प्रकृति है, जो प्रधान और पुरुष भी है। महत्

आदि सब विकार कहे गये हैं और देवाधिदेव सनातन हैं। स एव बन्ध: स च बन्धकर्ता

स एवं गोतः बशुभुत्स एव। स वंद सर्व न च तस्य वेता

वसकुरायं पुरुषं पुराजम्।।३२॥ वडी (सनातन) स्वयं बन्धरूप है। बहो बन्धनकर्ता है

वही पास है और वही पशुभृत् है। वह सब कुछ जानता है. उसको जानने वाला कोई नहीं है। उसे ही आदि पुराण पुरुष कहते हैं।

180 61

इति बीकूर्मपूर्वणे करमार्दे ईपरमीवासूपनिवस्तु इहारिकाणं योगञ्जालो ऋविव्यासमेकदे समग्रेऽध्ययः॥७॥

> अष्टमोऽध्यायः (ईसर-गीतः)

ईसर स्वाच

अन्यद्गुक्रमये ज्ञानं वस्ये ब्राह्मणपुङ्गथाः। येनस्यो तस्ते अनुर्पोरं संसारसम्बरम्॥१॥

ईसर बोले - हे ब्राह्मणश्रेष्ठो । अस मैं अत्यन्त गोपनीय जान की कहुँगा जिससे जोड़ इस घोर संसार सागर से तर जाते हैं

2 सांख्यकारिका ३

स्तरपाने अष्ट्रपोप्रकावः अयं बहा तपः ऋतः ऋशते निर्फलोऽव्यवः। एकाकी भगवानुकः केवलः मन्येशरः॥२॥ यह भगवान् ब्रहह तमःस्वरूप, शान्त, शास्त, निर्मस, अविनाकी, एकाकी, केवल और परमेश्वर कहे गये हैं। मम योनिर्वहदुवक्क तत्र वर्ग दखन्यहम्। मूलमामान्द्रानं तं ततो जातमिदं जनत्।। ३।। जो महदबहा है, वह मेरा योगि है में उसमें गर्भ को धारण कराता है वह भूलभाया नाम से प्रसिद्ध है। उसीसे यह जगत उत्का होता है। प्रधानं पुरुषे द्वात्या महस्तुतादिरेव च। वन्यात्राणि पनोपुतानीन्द्रिवाणि च बद्धिरे।।४॥ उससे प्रधान, पुरुष, महान् आत्मा, भूतादि, पञ्च तन्मात्रा एवं इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई हैं। क्तांऽण्डमभवद्धैममर्ककोटिसम्हणम्। तस्मिञ्जो महाव्रक्ता मन्द्रकत्या चोपपंदितः॥५॥ उससे करोड़ों सूर्व के समान प्रभायक सुवण अण्ड उत्पन्न इ.आ और पेरी ज़क्ति द्वारा परिवर्धित महाबद्धा उससे उत्पन्न हुआ ये चान्वे बहुवो औवास्त-भवाः सर्व एव हे। न मां पश्यनि पितरं माववा सम मोहितः॥६॥

ये जो अन्य बहुत से जोद हैं. वे सब उन्मय हैं दे मेरी माया से म्बेहित होकर मुझ पिता को नहीं देखते हैं।

वासु योन्दि तः, सर्वाः सम्प्रवनीह पूर्वपः। र्वा मातरं परां योगि मामेव पितरं विदु:॥७॥

इस संसार में ये सब मुर्तियाँ जिन मोरियों से उत्पन्न होती हैं उस परायोगि को माजा और मुझे ही पिता जानो। यो मामेर किजानाति बीजिन फिर्ट प्रथम: स वीरः सर्वलाकेषु च मोहमदिगकाति॥८॥

ईमानः सर्वविद्यानां भूतानां परपेश्वर ।

जो मुझे बीजरूप प्रभू को पितारूप में जनता है, वह बोर पुरुष सभी लोकों में मोह को प्राप्त नहीं होता।

ओद्भारमृतिर्भगवानहं सङ्गा प्रजापनि ॥ ९॥ मैं ही समस्त विद्याओं का इंडर, सब भूतों का परमेकर, ऑकारस्वरूप, भगवान्, ब्रह्मा और प्रजार्थते हुँ

सम्म सर्वेषु चुतेषु तिहन्तं एरफेश्वरम्। विनञ्चलविनञ्चलं सः पञ्चति स पञ्चति॥१०॥

समस्त भूतों में समान मान से अवस्थित मुझ परमेश्वर को जो मनुष्य इस विनाशशील जगत में अविनाशोरूप में देखता है, वही यवायंत: मुहे देखता (जानंता) है। सम् पन्यन् हि सर्वत्र सम्बद्धितमीश्वरम्। न हिनस्वारपन्तरमानं स्त्रो जाति पराङ्गतिष्कः ११॥

जो व्यक्ति सर्वत्र इंबर को समानभाव से अवस्थित देखता है, वह अपने से अपनी हिसा नहीं करता है, जिससे परम गति को प्राप्त होता है।

ज्ञानविनियोगज्ञ: यरं ब्रह्मविगन्छति॥ १२॥ सात सक्ष्म पदार्थी तथा चडङ्ग महेशर को जानकर जो

कार्तिः प्रयान के विनियोग को समझ लेता है, वह एखड़ा को पाप करता है

सर्वज्ञवा तुष्टिरमदिबोधः

स्वच्छन्दता नित्यपलुप्रशक्तिः।

विदित्वा सप्त सुत्रमाणि धडक्कं स महेस्टरम्।

अन्तरासिश विभौविदिवा वशहरक्षानि पहेश्वरस्याः १३॥

सर्वज्ञता, तुर्ति, अनादिबोध, स्वच्छन्दता. अलुस्त्राक्ति और अनन्त<del>राक्ति ।</del> ये विम् महेश्वर के छः अङ्ग कह गये हैं जो जानने योग्य हैं।

तन्यात्राणि पन आत्मा च तानि स्थ्याण्याहुः सह कवात्मकानिः या सा हेतुः प्रकृतिः सा प्रधाने

पाँच तन्यात्र-मन और बाल्या ये ही परम सुक्ष्म सात तस्य कहे जाते हैं। इन सबका जो कारण है वही प्रकृति है

वयः प्रोक्तो विनयेनापि तेना। १४॥

और उसने इसी को विनय से प्रधान बन्ध कहा है।

या सा प्रक्तिः प्रकृतौ लीनरूपा वेदेवुका कारणं ब्रह्मयोनि :।

नस्या एक: परमेही पुरस्ता-

न्माहेश्वरः पुरुषः सम्बद्धपः॥ १५॥ जो वह शक्ति प्रकृति में हो विलोनरूपा है. वेदों में उसी को कारण ब्रह्मयोनि कहा गया है। उसका एक परमेश्रे,

पुरस्तात्, माहेश्वर पुरुष वाला सत्वरूप है इद्धा बोगी परमाना पहीयान् व्योक्ट्यापी वेदवेष्टः पुराणः।

एको स्त्री मृत्युमध्यक्रमेकं बीजं विसं देव एक: स एका।१६॥ बह ब्रह्मा, खेगी, महीयान्, परमात्या, व्योप में व्यापक,

देदों के द्वारा हो जनने के योग्य और पुराण है। यह एक ही

रुद्र, अव्यक्त, मृत्यु है, जिसका विश्वरूप एक वीज है, किन्तु वह देव एक ही है।

तमेवैकं प्राहरन्देऽप्येनकं

त्हापेवात्मा केचिद्रन्यं तमाहः।

अणोरणीयान्यइतो महीयान्

महादेवः प्रोच्यते विश्वरूपः॥ १७॥

तमी एक को अन्य लोग अनेक कहा करते हैं-- तुमको

ही आत्या और कुछ उसे अन्य कहते हैं यही अणु से भी बहुत ही अपुतर और महान् से भी परम महान् है। वही

महादेव विश्वरूप कहे जाते हैं

एवं हि वो बेद गुहाक्षयं परे प्रमुं पुराणं पुरुषं विश्वकृषय्) हिरण्ययं युद्धियंतां पराद्रति

स बुद्धिमान् बुद्धिपतीत्व तिष्ठवि॥ १८॥ इस प्रकार जो (इदयरूपी) मुहा में शयन करने वाले,

परम प्रमु, पुराण पुरुष, विश्वकप, हिरण्यमय तथा बुद्धिमानी

की परागति को जानता है, वही अस्तृत: वद्धिमान है और

वह बद्धि का अतिक्रमण करके स्थित रहता है।

इति बीकुर्यपुराणे उत्तराई इंसरगीतासपनिकस् इकृतिधायां योगकास्त्रे ऋषिव्याससंगते अहमोऽव्यान-॥८॥

# (ईसर-गीता)

नवमोऽध्यायः

निकलो निर्मलो निर्मो निर्मितः परफेसः।।

श्चवन अनुः

त्रजो यद महादेव विश्वस्थाः कर्व भवान्य १॥

ऋषियों ने पूछम्म निष्कल, निर्मल, निरय, निष्क्रिय और

परमंदर हे महादेव आप विश्वरूप कैसे हुए यह बताने की

कृपा करें ? ईसर क्वाल

नाई किहो न विश्वक्ष पापने विद्यते दिजाः। भाषा निर्मित्रमात्रस्ति सा च्यत्पनि पर्याक्षित्वः। २॥

अगटिनियम शक्तिर्भना व्यक्तिसमासया। त्रविभिन्नः प्रयक्षीऽयमध्यत्कारको छल्।। ३।।

ईसर ने फहा— हे द्विजगण! में स्वयं विश्व नहीं हूं और

मेरे विना वह विश्व भी विद्यमान नहीं रहता। इसका निर्मल मात्र माया ही है और वह माया आत्मा में मेरे द्वारा ही

आश्रित रहती है। यह आदि-अन्त से रहित शक्तिकपा माया व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करती है। उसीका निमित्त यह प्रपञ्ज

है जो उस अब्बक्त से समुत्का हुआ करता है **अध्यक्तं कारणं प्राहराज्यं ज्योतिसहरम्।** 

सहमेव परं बहा मत्त्रो हान्यत्र विक्रते॥४॥ वस्मान्ये विसक्ष्यत्वं निश्चतं ब्रह्मवादितिः।

हकते स प्रथकते च प्रोत्तरफेतप्रियर्शनम्॥५॥

इस एक अध्यक्त को हो सबका कारण कहा जाता है। मैं ही आनन्दमय, ज्योतिस्वरूप और परश्रद्ध हैं— मृद्रसे अन्य

कोई भी नहीं है। इसी कारण पेरा विश्वलय होना बहावादियाँ ने निक्षित किया है। मेरे एकरूप होने और फिनरूप होने में

यही एक निदर्शन है। अहे तत्परमे ब्रह्म परमातमा सनातनः।

अकारणं दिवाः प्रोका न दोषो हात्मनस्तवा॥६॥ अननाः सन्तयोऽस्यकः माययः संस्थितः प्रताः।

तस्मिन्दिवि स्वितं निस्पमध्यके पावि केवलम्॥७॥ मैं ही वह सनातन परम ब्रह्म परमात्मा हूँ है द्विजो! जो बिना कारण का कहा गया है, उसमें आत्मा का कोई भी

दोव नहीं है। अनन्त प्रक्तियों हैं जो अब्बक्त हैं और माया के द्वारा संस्थित हैं तथा धूव हैं। उस दिव लोक में स्थित नित्य

अञ्चल हो केवल प्रतिभासित होता है। अभिन्ने वस्त्वते मिन्ने ब्रह्माच्यक्ते सनातनम्। एकवा पायया बुक्तमनदिन्धिनं नुवस्॥८॥

पुंसोऽन्यापृक्ष्या पृतिरन्यया व तिरोहितम्। अन्तदि मध्यं तिष्ठन्तं चेष्टते विज्ञवा किला। १॥ अभित्र हुँ। भित्र कहा जता है। क्रुप्ट अव्यक्त और सनातन

है। वह एक माया से युक्त, आदि तया खन्त से रहित निष्ठल

है। पुरुष को जिस तरह अन्य भृति है और अन्य से तिरोहित नहीं है वह अनादि मध्य से स्थित विद्या के द्वारा

तदेवत्परमञ्जलं प्रमामण्डलमण्डितम्।

वेष्टा किया करता है।

कदश्ररं पर्व क्योतिस्तक्तिकोः पर्द्य पदम्॥ १०॥

उसरमारे नवमोऽख्यायः यह परम, अव्यक्त और प्रभापण्डल से भण्डित है। वही असर, परम ज्योतिरूप और उस विष्णु का परम पद है। तत्र सर्वमिद् प्रोत्तपोतं चैकाखिलं जनता स्देवेदं जगस्त्रकां रहिजाय विमुख्यते॥१९॥ यतो वाद्यो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनर्द श्रहणां विद्वान् वियेति च कुतक्षान्॥ १२॥ वहां पर उसमें वह सम्पूर्व जगत ओत प्रोत है अर्थात बाहर भीतर सर्वत्र हो विद्यमान है। बही यह समस्त जगत इसका भनी भाँति ज्ञान करके विमुक्त हो जाया करता है। जहाँ पर बाणी मन के साथ वहां न पहुँचकर निवृत्त हो जाती है, वह बहा आनन्दमय स्वरूप है। बिद्वान पुरुष कहीं भी भयभोत नहीं होता है। वेदाहमेतं पुरुषं यहान्त-महित्यवर्णं वयसः परस्तात्। तं विज्ञाय परिमुख्येत विज्ञान नित्यासन्दी भवति इहापृतः॥ १३॥ अस्मात्परं नापरपश्चित किञ्चित् यक्तवितिकं अवितिरेकं दिविस्त्वप्। तदेवात्यानं भन्यमानोऽख विद्या-रात्याक्यो भवति वक्कभृतः॥ १४॥ मैं उस महान् पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के समान वर्ण वाला और तम से घरे हैं। उसे भली- भौति जानकर विद्यन संपूर्णरूप से मुक्त हो जाता है और नित्य ही आनन्दमय ब्रह्मभूत अर्थात् ब्रह्मस्वरूप हो जाया करता है। इससे परे दूसर कोई भी नहीं है. जो घुलोक में स्थित सची ज्योतियाँ का एक ही ज्योतिरूप है। उसी को असमा मानने बाता विद्वान् आनन्द्र सं युक्त और बाह्ययय हो जवा करता है. बदरमयं कलिलं गृहदेई उद्यानन्द्रममुद्रे विस्त्याम। वदस्येवं ब्राह्मणा ब्रह्मनिष्ठा यत्र गत्वा न निवर्तेत् भूयः॥१५॥

हिरण्यये परमाठ्यक्षतस्त्रे

तदिजाने परिप्ययन्ति वीरा

गर्दै दिवि सिप्रतिपतीय वेजः।

विद्यालमानं विपतं कोपदायः। १६॥

बही अविनाशी, कलिल, गृढ़ देह कला, अमृतस्वरूप, सहारतन्द् और विश्व का धाम है— ऐसा प्रहानिष्ट बाह्यण

कहते हैं वह ऐसा स्थान है जहाँ पर एक बार पहुँच कर यह जीवात्मा पुनः इस संसार में औट कर नहीं आता है अर्यात् जन्म नहीं लेता है। हिरण्यय परमाकाशतस्त्र में जो दिवलोक में प्रकाशमान होता है, उसके विज्ञान में धीर पुरुष विभाजमानः विमल ब्योम के श्वम को देखा करते हैं। वत<sup>ः</sup> परं परिपश्यन्ति धीरा आत्पन्यात्पानयनुपुच साक्षात्। स्वयं प्रभुः एरपेष्ठी महीवान् ब्रह्मानन्दी पगवानीक एवः॥१७॥ एको देवः सर्वभृतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वपृतानारात्पा। तमेवैकं येऽनुपत्र्यनि पीरा-स्तेषां क्रान्तिः साम्रती नेतरेवास्य १८॥ इसके अनन्तर धीर पुरुष साक्षात् आत्या में आल्पा का अनुभव करके परम तत्त्व को देखा करते हैं। यही भगवान इंश स्वयं प्रभु, परमेडी, महीयान, ब्रह्मानन्दी है। यह एक ही देव समस्त भूतों में ज्यात है और सब प्राणियों में गृढ़ है तया समस्त भूतों का अन्तरात्या है। उसी एक को जो धीर भली-भौति देख लेते हैं अर्थात् उसका लेक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं. उन्हों को शाहर शान्ति प्राप्त होती है अन्य जनों को नहीं। सर्वाननशिरोप्रीयः सर्वपृतगुरुशयः। सर्वव्यापी स मगव्यनस्मादन्यस विक्रो॥ १९॥ इत्पेवदेशरं हानपुक्तं वो पुनिश्चंगवाः। गोपनीयं किलेपेण योगिनायपि दुर्लभम्॥ २०॥ सभी ओर मुख, शिर और प्रीवा वाला, समस्य भूतों की इदयः गुहा में खास करने वाला, सर्वत्र व्यापक रहने वाला वर्षिनास्टर्सबाटे न्वषोऽध्यायः ॥ ९ ॥

क्ह भगवान् है। इससे अन्य कोई नहीं है हे मुनिश्रेष्ठो। यह हमने अपको इंबरीय ज्ञान बता दिया है। यह योगिजनों के लिए भी अत्यन्त दुर्लभ है अतः विशेषरूप से गोपनीय है इकि श्रीकृर्पपुराणे उत्तराई ईक्टरमेतासूपनिकसु ब्रह्मविद्यायां

# दशमोऽध्यायः

(ईम्रर गीता)

ईश्वर स्वाच

अस्तिह्नमेकमध्यकनिक्षं हाइंति निक्कितम्। स्वयं स्थाति वरं साचं मूर्वं खोणि व्यथक्षितभ्॥ १॥ अस्यन्तं कारणं यसदक्षरं परमं पदम्। निर्मुणं सिक्किविद्यानं तद्वं परम्यन्ति सुरयः॥ २॥

ानगुण पसाद्धावद्यान तद्व पश्यान्त सुरयः॥ २॥ ईवरं ने कहा--- अलिङ्ग एकः अञ्चल लिङ्ग, ब्रह्म ---

इस नाम से निश्चित स्वयंज्योतिरूप, परम तन्त्व और परम स्वोम में व्यवस्थित है जो अव्यक्त कारण है वह अक्षर और परम पद है वह गुणों से रहित है इस सिद्धि के विज्ञान को

विद्वान् ही देखा करते हैं अर्थात् जानते हैं। नक्षित्र स्वान्तसङ्ख्या किये तक्क्ष्यभाविता ।

पश्यनि क्रयरं ब्रह्म क्वरिल्लगमिति सुतिः॥३॥ अस्था न हि सं द्रष्ट्रं सक्यं वै मुनिपृद्ववाः

नहि नहिन्नते ज्ञानं येन कव्यावते परम्॥४॥

्रितके अन्त:करण में संकल्प नष्ट हो एये हैं और नित्य ही उसी की भावना से भावित रहा करते हैं वे ही उसी

परब्रह्म को देखते हैं क्योंकि यहां उसका लिख्न है— ऐसा बुति ने प्रतिपादन किया है है मुनिपुङ्गवो! अन्यक मुझको नहीं देखा जा सकता है अर्थात् अन्य कोई भी साधन नहीं है किसके ठाण कर्ष और जान अने। ऐसा और कोई भी नाम

है जिसके द्वारा मुझे कोई जान सके। ऐसा और कोई भी जान नहीं है जिसके द्वारा वह परब्रह्म जाना जा सकता है।

एत स्परमं स्वानं केवलं कववो विदुः अञ्चनविष्ठितं ज्ञानं यस्यान्यायाययं जगत्। ५॥

ककानं निर्मल सुद्धं निर्मिकल्पं निरम्भण्। मपारमासौ नदैवैनमिति प्रतदुर्विपद्मितः ॥ ६॥

वेऽच्यनेकं प्रमिपश्यन्ति तस्याः परमं पदम्। आजिताः परमां निद्यां कुट्नवैकवं तस्वयव्यवम्॥७॥

वही एकमात्र परम पद है, ऐसा विद्वान् लोग जानते हैं। अज्ञान रूपों तिथिर से पूर्ण ज्ञान है जिससे यह मायामय

जगत् होता है जो ब्रान निर्मल, शुद्ध, निर्विकल्प और निरञ्जन है वही पेरी आत्मा है, ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं। जो उसके अनेक रूप को देखते हैं, वह भी परम पद है। उस अविनाती तस्त्र को चानकर वे परम निद्धा को आश्रित कर लेते हैं

वे पुरः परमं तत्त्वमेकं वानेकमीसरम्। भक्तवा मां सक्रपहमकि विशेषास्त्रे तदशमकाः॥८॥

स्त्रक्षादेवं प्रयस्त्रनितं स्वात्यानं परमेश्वरम्।

निवानन्दे विर्विकलं सत्यकप्रमिति विर्वितः॥९॥ भवने परमानन्दं सर्वमं बगदानकम्।

भवन्तं परमानन्तं सर्वमं जगदात्रमकम्। स्वात्मन्पर्वस्थिताः ज्ञान्ताः परे जन्तवपरस्य हु॥१०॥

जो लोग पुन: उस परम तत्त्व को एक अथवा अनेक ईश्वररूप में मुझको देखते हैं वे तत्स्वरूप वाले ही जानने

चाहिए। इस प्रकार वे अपने आत्मा परमेश्वर का साधात् दर्शन करते हैं। वह नित्यानन्दमय, निर्विकस्प और सत्यरूप स्थित है वे अपनी ही आत्मा में अवस्थित परम सान्तभाव

स्थित है वे अपनी ही आत्मा में अवस्थित परम खन्तभाव वाले, परमानन्द स्वरूप, सर्वत्र गमनज्ञील और इस जगत् के आत्मरूप की उपासना करते हैं और दूसरे लोग अब्दरू पर का भवन करते हैं।

एवा विपृक्तिः एरवा मय सायुज्यमुसमम्। निर्वाणं ब्रह्मणा जैक्नं कैयल्यं क्ष्ययो विदुः॥११॥ तस्मादनादिसम्बानं वस्त्येकं परमं ज्ञिचम्।

स ईखरों महादेवसां विहान प्रमुक्तवेश १२॥ यह परम मुक्ति है और मेरा उत्तम सायुक्त है। शहा के

साथ एकता ही निर्वाण है जिसको ऋषिएण कैवल्प कहा करते हैं इसलिए आदि पथ्य और अंत से रहित परम तिव एक हो वस्त है। वही ईसर महादेव हैं जिनका विशेष ज्ञान

न तत्र सूर्य प्रतिमानोह चन्द्रो नक्षत्राणी गणो नोत विश्वत्। नद्धासितं हरितलं भाति विश्वः

प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाया करता है

मतीय भारतमण्लं तद्विमाति॥१३॥ विस्रोदितं निकलं निर्विदल्पं

शृद्धं क्रम्परयं बहिमारि। अञ्जते बहाविदेश्य निर्म

> परवित्र क्लामवलं कस ईंग्रः॥१४॥ रेक्स वर्ष करण करें २०००

ं वहीं पर सूर्य प्रकाश नहीं करता है न कन्द्रमा ही है। नक्षत्रों का समुद्धाय भी नहीं है और न विद्युत् हो है। उसी के

भासित होने पर यह संपूर्ण विश्व भासित होता है और उसकी भासभावता अतीव अथल है। इसी तरह वह दीति युक्त भासित हुआ करता है। विश्व में उदित या जिससे यह विश्व उदित तुआ है। निष्कल, निर्विकल्प, शुद्ध, बृहत् और परम विभासित होता है। इसी के मध्य ब्रह्मवेता इस अक्त नित्यतत्व को देखते हैं, बहाँ इंश है

निस्थानन्द्रममृतं सुत्यरूपं

सुद्धं बदनि बुस्वं सर्ववेदः। प्राणान्त्रितं स्रणविनेत्तिसर्वः

्रव्यापनि वेदैपित निक्कितार्काः॥ १५॥

न भूमिरापो न मनो न विद्यः प्राणोऽनित्ये गणनं नोत वृद्धिः।

न संतनोऽन्कपरमाकाशमध्ये

क्षिमाति देवः ज्ञिव एक केवलः॥१६॥

सभी वेद उसे नित्यानन्दस्वरूप, अमृतमय, सत्यरूप, शुद्ध पुरुष कहा करते हैं। प्रणव में विशिता को प्राणान्— इस तरह ध्वान किया करते हैं, इस प्रकार वेदों द्वारा सत्य अर्थ का निश्चिय किया है यह परमाकाश-इदयपुद्ध में स्थित चेतनरूप में विश्वप्रमान है वह भूमि, जल, मन, अग्नि, प्राण, दायु, गनन, बुद्धि और अन्य कोई भी इस परमहकाश के मध्य में प्रकाशमान नहीं होता है केवल एक देव शिव ही प्रकाशित होते हैं

इत्येतदुक्तं परमं ग्रहस्यं ज्ञानक्षेदं सर्ववेदेषु गीतम्। ज्ञानति योगी विजनेऽर्यं देशे युक्कीत योगे प्रयत्ये क्रजसम्॥ १७॥

यह परम रहस्य जान मैंने आपको कह दिया है जो कि समस्त बेदों में गाया गया है। जो कोई योगी निरन्तर संयतियत होकर योगयुक्त रहता है, वही एकान्त देश में इसका जान प्राप्त किया करता है।

इति श्रीकुर्यपुराणे उत्तराई ईष्टरबोकाभूपनिवस्यु वृद्धविकायां योगञ्जलो ऋषिनास्ट्रसंबादे दलमोऽस्वावः॥१०॥

एकादशोऽध्याय:

(ईप्रर-गीता)

ईसर उवाच

अतः परं प्रवश्यामि योगं परमदुर्लमम्। येनातमनं प्रपष्ट्यन्ति मानुमन्द्रमिवेग्ररम्॥ १॥ योग्वन्निर्देहते क्षिप्रमञ्जेषं प्रययस्थान्। प्रसन्नं ज्ञायते सामाजिर्वाधनिक्दिया। २॥

ईश्वर ने कहा— इसके अनन्तर में परम दुर्लभ योग का कर्णन करता हैं, जिसके द्वारा ईश्वररूप आत्मा की सूर्य की भीति देखा करते हैं। ओग को अग्नि समग्र गांधसमुदाय को

शीध ही दग्ध कर देती है और तब साक्षात् मोक्ष की सिद्धि देने वास्त्र प्रसन्न निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योगहर्सजावते ज्ञानं जानाहोगः प्रकति।

योगज्ञानाभियुक्तस्य प्रसीदति महेखरः॥३॥

एककाले द्विकालं वा विकालं निरम्पेय चः ये बुक्कानि महायोगं ते विज्ञेया महेशसामधा।

योग से ज्ञान की ठत्पति होती है और ज्ञान से ही योग प्रवृत हुआ करता है। योग और ज्ञान से अभियुक्त होने पर महेहर प्रसन्न होते हैं। वो कोई एक काल में, दो कालों में अथवा तीनों कालों में सदा महायोग का अभ्यास किया करते हैं उनको महेहर हो जानना चाहिए।

योगस्तु द्वितिको होयोद्धामातः प्रथमे सतः । अपरस्तु महायोगः सर्ववोगोत्तमः॥५॥ शून्यं सर्वनियमासं स्वस्थं यत्र विजयते।

आरावयांचः स त्रोत्तो वेनत्रपानं प्रपष्ट्यति। ६॥

यत्र पश्यति चात्पार्वं नित्यानन्दं निरङ्गनम्। मर्थेक्यं स मया योग्रे प्रावितः परमः स्वयम्॥७॥

यह योग दो प्रकार का जानना चाहिए प्रथम योग तो अभावक्ष्य हो माना जाता है और दूसरा समस्त योगों में उत्तमोतम महायोग है जहाँ शुन्य और निराभास का चिन्तन किया जाता है, अभाव योग वह कहा गया है। जिसके द्वारा आत्मा को देख सेता है, जिसमें नित्यानन्द, निरञ्जन आत्मा को देखता है, यह मेरे साथ ऐक्य है। इस प्रकार मैंने परम योग का स्वयं वर्णन क्या है

ये बान्ये योगिनां वोगाः श्रूथनो प्रस्विकारे। सर्वे ते ब्रह्मवोगस्य कलां नाईन्ति घोडशीम्॥८॥ यत्र साक्षात्रपश्यनि विमुक्ता विस्पीसरम्। सर्वेवानेक योगानां स योगः परभो पतः॥९॥ सहस्रकोऽच बहुकां वे केसरबहिष्कृताः। न ते पश्यन्ति मामेकं खेरिको यसमानसा ॥१०॥

जो बोगियों के जन्म थीग श्रन्थों में विस्तारपूर्वक सुने जाते हैं वे स्त्व ब्रह्मयोग की सोलहवीं कला की भी योग्यता प्राप्त नहीं करते। जिसमें विमुक्त लोग विश्वतमा ईवर को साक्षात् देखा करते हैं. वह वीग सभी वीगों में परम श्रेष्ठ माना गया है सहस्रों और बहुत से जो ईंडर के द्वारा

महिष्कृत संयतचिरु वाले योगीजन हैं, वे एक मुझ को नहीं देखते हैं अर्थाद मुझको स्थिर चित्र वाले योगीजन ही देखा

करते हैं त्राजायपरस्या व्याने त्रत्याहरोऽध बारजा।

समाधिश पुनिलेहर यथ्या निवमासने॥ ११॥ मध्येकवित्तता योगः प्रकनरनियोगतः

तत्सायनानि चान्यानि युव्याकं कवितानि तु। १२॥

हे मुनिशेष्ठोरे प्राणायाय, ध्यान, फ्रयाहर, धारण और

समाधि, यम, नियम और आसर्न' यह योग कहा जाता है। प्रत्यन्तर नियोग से अर्थात् अन्य में से वृतियों का निरोध

करने से यह योग साध्य होता है। इसके सिद्ध करने के अन्य

साधन होते हैं जो मैंने आपको बता दिये हैं। सहिमा सन्यमसेचे इक्कवर्वपरिष्ठहै।

यमा संक्षेपतः प्रोक्ताधितमृद्धिपदा नृपान्॥१३॥ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्ब, परिग्रह— ये यम संशेप में बता दिये गये हैं। ये स्लब्बों के चित को शदि प्रदान करने वाले हैं

कर्मणा पनसा वाचा सर्वमृतेषु सर्वदा। क्षवलेक्ष्यपर्व प्रोक्त स्वक्षिमा परमर्दिभिः॥ १४॥

कमें से, मन से, वचन से समस्त प्राणियों में सदा किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न न करना हो परम ऋषियाँ हारा

ऑहंस्स कही गर्ड है। अहिंसावाः परो धर्मे नास्यहिंसापरं मुखन्। विधिना वा पर्वेद्धिसा त्वहिंसैवं प्रकीर्तिता॥ १५॥ सत्येन सर्वभाषोति सत्ये सर्वे प्रतिश्चितम्।

यदार्वकदनासारः सत्यं प्रेतंत्रं द्विज्यतिभिः॥१६॥

अहिसा से परम घप अन्य कोई नहीं है और अहिसा से

बढ़कर कोई सुख नहीं है। (यज़ादि में) जो हिंसा खालोक विधिपूर्वक होती है उसे अहिंसा ही कहा गया है। सत्य से

सब कुछ प्राप्त होता है। सत्य में सब प्रतिष्टित है। द्विजातियाँ

(यो.स. २.२९, 2 अहिंसासन्यस्तेयमहाधर्यापरिप्रहाः यमाः (श्री. सू. २ ३०)

। यमनियमासनप्राचायामप्रत्याहारध्यस्यप्रध्यनसमाधयोऽशुबङ्गानि

के द्वारा यथार्थ कवन का को व्यवहार है. उसी को सतर कहा गया है।

यरहरूपापहरणं चौर्यादव बलेन वा। रतेषं तस्यानाकरणादरतेषं वर्षसञ्जनम्। १७॥

कर्पणा परसा वाचा सर्वावस्वासु सर्वदा।

सर्वत्र मैश्रुनस्थापं ब्रह्मचर्वं प्रचक्षते॥१८॥ पराये दृत्य का अपहरण चोरी से अधवा चलपूर्वक किया

गया हो, वह स्तेय (स्रोरो) है। उसका आधरण न करना ही अस्तेय है। वही धर्म का साधन है। कर्म, मन और वचन से

सबंदा सभी अवस्थाओं में सबंद्र मैथून का परित्याग ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है

इय्याणामध्यनादानमाध्यपि स्वेच्छका

अपरित्रहमिन्यरहरते प्रयत्मेन पालवेदाः। १९॥ तपःस्वरूपायसन्तोषो शीवपीसरपुत्रनम्।

समामात्रियमाः प्रोक्तः योगसिद्धिप्रदायिनः॥२०॥ आपति के समय में भी इच्छापूर्वक दक्यों को जो प्रहण नहीं करता है, उसे ही अधिरप्रह कहा जाता है। उसका

प्रयत्नपुर्वक पालन करना चाहिए रूप, स्वाध्याय, सन्तोध, रहेच, इंसर का अचेन— ये ही संक्षेप से नियम कहे गये हैं इन नियमों का पालन योग की सिद्धि प्रदान करने वाला है

उपवासपस्कादिकृष्णुवान्त्रयणादिषिः। इत्तरिज्ञोचणं प्राहुकारप्रसादनय उत्तयम्॥ २ १॥ एएक आदि इत-उपवास तथा कृच्छ-चान्द्रायण आदि

के द्वारा जो शरीर ओषण किया जाता है, उसी को सपस्वी उत्तम तप कहते हैं। वेदान्तभतस्त्रीयप्रणयादिकपे क्याः

सन्वसिद्धिकरं पुंसां स्वाच्यायं परिष्क्ता। २२॥

स्वस्थायस्य ऋषे भेदा वाधिकोपाञ्चमनसा ।

हनरोत्तरवैशिष्ट्यं **प्राहृत्वेदार्धवेदिन**ः॥२३॥ वेदाना, शतरुदिय और प्रणव आदि के जप को बिद्रान लोग तर कहते हैं। स्टाध्याय परुषों को सत्य सिद्धि प्रदान

करने बाला अहा जाता है। स्वाध्याय के भी तीन भेद हैं-वाचिक, उपांश और फानस। इन तोनों की उत्तरोत्तर विशेषता है, ऐसा वेदत कहते हैं

(षो. सु२३२)

१ औष्ट्रपनोवतपःस्वाध्यायेष्टरपणियामानि निवयः ।

यः अन्द्रबोधजननः वरेगां कृष्यतां स्कृष्टम्। स्थान्यत्यो व्यक्तिः प्रोक्त उपामोस्य स्वस्प्रम्॥२४॥ आह्याः स्पन्द्रमानेण वरस्यासस्यबोसकम्। उपासुरेय निर्देष्टः साध्यसौ वाविकाज्यपत्॥२५॥

उपांशुरेव निर्देष्ट सम्बन्धी वाविकाञ्चयत्॥२५॥ जो दूसरे सुनने बालों को शब्द का स्पष्ट बीध कराने वाला होता है उसी को बाविक स्वाध्याय कहा गया है अब उपांशु का लक्षण बताते हैं दोनों खेळें के स्पन्दन मात्र से दूसरे का अक्तब्द का बीध कराता है, यही उपांशु जप कहा गया है। यह वाव्हिक जप से साधु जप होता है।

खन्दहरसमूरका परिस्पन्दनवस्थितम्। चिन्तनं सर्वशस्त्रानां मत्नसं क्रक्वपं विदुः॥२६॥

जो पद और अक्षरों की संगति से परिस्पन्दन रहित मन्त्र के सब शब्दों का चिन्तन ही मानस बंध कहा जाता है। बहुच्छासाधतों किसे अलं पृस्तो मबेदिता।

प्राज्ञस्त्वपृषयः प्राहुः संतोषं सुखलक्षणप्। २७॥ पुरुष को यद्व्छापूर्वक जो धन मिल जाता है और उसे हो वह पर्याप्त मान सेता है, ऋषियों ने उसी को संतोष और

ही दह पर्याप्त मान सेता है, ऋषियों ने उसी को संतोष सुख का बेच्ट लक्षण कहा है बाह्यपाध्यक्तरे शौधे द्विया प्रोक्ते हिलोक्तमः।

मृज्यताच्यां स्मृतं वाद्वां मनः शृद्धिरवान्तरम्॥ २८॥ स्तृतिस्परणपूजाधिवांक्ष्यनःकस्पकर्मीषः। मृज्यित्वा सिथे धक्तिरेतदीकस्य पूजनम्॥ २९॥ वपद्धा निपमाः त्रोक्ताः त्राणानामं निबोधताः त्राणः स्वदेहजो वापुरायामस्त्रत्रित्रोधनम्॥ ३०॥ क्तामस्यसम्बद्धातिकायं प्रतिवादितः।

व एव द्विविषः त्रोत्तः सगर्मोऽनर्थ एव च॥३१॥

है हिजोत्तमी! बाह्य और आभ्यन्तर दो प्रस्तर का सौच कहा गया है। मिट्टी और जल से जो सुद्धि है वह बाह्य सौच है और आन्तरिक सौच मन को सुद्धि से हुआ करता है। काणो, मन और त्राधेर के कमों से स्तुर्ति-स्वरण और पृज्व के द्वारा जो सुनिष्ठित भक्ति हिल में होती है, इसी को ईस का पूजन कहा जाता है यम और नियम पहले ही बता चुके हैं अब प्राप्तयाम को जान हो। प्राप्त अपनी देह से उत्पन्न बायु का नाम है उसका आयाम अवांत् निरोध करना ही प्राप्तायाम है, जो उत्तम, मध्यम और अध्यस क्षेत्र प्रकार से ब्राविपादित है। वह भी फिर यो प्रकार का कहा गया है— एक सम्हर्म और दूसरा अगर्थ। मादाश्चरक्रकोः मन्द्रशृतिंशतिष्यक्रकः । सम्प्रमः शाणसंदेवः वर्द्यश्रक्तम्बाशक्रकेरन्वकः॥ ३२॥ यः स्वेदकायनोत्त्ववाद्यमकस्य वस्त्रक्रमम्। संबोच्छ मनुष्याजायानन्दाबोक्तयोत्तमः॥ ३३॥ सुनक्षात्रयं हि वं योगं सगर्यक्रिययं सुवाः। एतत्रै योगियां श्रद्धः शाजायामस्य लक्षणम्॥ ३४॥

सव्याहर्ति सप्रणको नाम्प्री शिरसा सह।

क्रिजिदायरप्राच्यः प्राचायामीऽम नामवः॥ ३५॥ द्वादश मात्राओं खला अर्थात् वतने कालपर्यन्त का प्राचायाम मन्द्र होता है। चीचीस मात्राओं से युक्त मध्यम है

आर इतीस माम्राओं बाला उत्तम होता है। जो ऋम से स्वेद, कम्पन, उच्चवास को उत्पन्न करने वाला होता है तथा मनुष्यों का आनन्द से संयोग होता है यह उत्तमीतम होता है। उस सुनफ नाम वाले योग को ही जानी जन समर्थ विजय कहते हैं। यह वोगियों के ही प्राणायाम का लक्षण कहा गया है

स्याहतियों (भू भूव:, स्व:, महः, जनः, तप<sup>,</sup> सत्यम्) के सहित प्रणव (ॐकार) से युक्त तथा सिर से समन्तित

गायत्री मन्त्र का आयत प्रण होकर तीन बार जप करे। इसी का नाम प्राण्याम कहा गया है।

रेखकः प्रकारीय प्रधासायोऽध कुम्पकः। प्रोच्यते सर्वज्ञास्त्रेषु योगिधर्यनपानसैः॥३६॥ रेखको बाह्यनिकासः प्रकासविशेषनः। साध्येन संस्थितियां सा कुम्पकः परिवीयते॥३७॥

रेक्क पूरक और कुम्भकः वे तीन प्रकार के प्राणायाम को संयतिवन वाले योगियों ने समस्त शाखों में कहा है बाह्म निवास को ही रेक्क कहते हैं और उसका निरोध कर लेना ही पूरक होता है। साम्यावस्था में जो संस्थिति है. उसे ही कुम्भक कहा जाता है:

इन्द्रियाणां विस्तरतां विश्ववेषु स्वभावतः।

निष्ठहः बोरक्ते सक्तिः प्रवाहारस्तु सत्तमाः॥३८॥
इत्युण्डरीके नाव्यां वा मूर्कि एवंसु मस्तके।
एवापदिषु देसेषु व्यरणा वित्तवक्त्वय्।३९॥
देशावस्थितिमालस्य कर्वं या वृत्तिसन्तिः।
प्रवाहरिष्ठितिमालस्य कर्वं या वृत्तिसन्तिः।
प्रवाहरिष्ठितिमालस्य कर्वं या वृत्तिसन्तिः।
प्रवाहरिष्ठितमालस्य कर्वं या वृत्तिसन्तिः।
प्रवाहरिष्ठितमालस्य कर्वं या वृत्तिसन्तिः।
प्रवाहरिष्ठितमालस्य कर्वादेशालस्यव्यक्तिं।।
प्रवाहरिष्ठितमालस्य योगज्ञासनमुक्तमम्॥४१॥
व्याने द्वादशकं याकसमानियमिकीयमे॥४२॥

हे मुनिश्रंष्ठो स्वभावत विवयों में विचरण करने वाली इन्हियों को निग्रह करने को साथु पुरुषों ने प्रत्याहार कहा है। इट्यकमल, नाभि, पूर्णा पर्व,मस्तक आदि स्थानों में बैठकर चित को एकांग्र करना भारणा है। स्थानविशेष का आलम्बनपूर्वक कपर को ओर जो चित्तवृत्तियों की एकतानता रहती है, तथा जो प्रत्यन्तरों से असम्बद्ध रहती है. उसे विद्वान् लोग भ्यान कहा करते हैं किसी स्थानविशेष के अलम्बन से रहित एकाकार होना हो समाधि है। उसका बस्तुमान्न से सम्बन्ध रहता है। यही उत्तम योग का उपदेश है। बारह प्राणायामपर्यन्त धारणा, द्वादश धारणापर्यन्त ध्यान और द्वादश ध्यानपर्यन्त समाधि कही गई है।

आसनं स्वस्तिकं त्रोकं प्रधमर्द्धासनं तथा।
साधनानाञ्च सर्वेशयेतत्साधनपुस्तम्।। ४३॥
ठवाँ हमरि विधेन्त्रः कृत्व पादतत्ते उपे।
समासीनातमनः प्रधासनेतदासनमुग्तमम्॥ ४४॥
उमे कृत्वः फतदले जानुर्वोत्तरेण हि।
समासीनात्मनः प्रोक्तपासनं स्वस्तिकं परम्॥ ४५॥
एकं पादमक्रैकस्मिन्दिष्ट्योर्सस् सन्तमः।
आसोनादांसनमिदं योगसम्बन्धुत्तमम्॥ ४६॥

असन तीन प्रकार के कहे हैं— स्वस्तिक, पदा और अद्धासन। समस्त साधनों में यह अदि उत्तम साधन होता है। है चिप्रेन्द्रो। दोनों पैसें को जोगों के कपर रखका स्वयं समासीन होना पदासन है. जो उत्तम आसन कहा गया है। दोनों पादतलों को जानु और उठ के धीतर करके समासीनात्मा पुरुष का जो आसन है, वह परम स्वस्तिक कहा गया है। एक पद को विष्टम्पन करके उसमें रखे— ऐसी स्थिति को अद्धासन कहते हैं। यह योग साधन के लिये उत्तम आसन है।

अदेशकाले योगस्य दर्शनं न हि विद्यते। अन्वन्यासे जले वाचि शुक्लपर्णसये तता॥४७॥ अनुव्यासे श्वशासं च जोर्जगांद्रे सबुधके। भशासे सङ्घवे वाचि चैत्यवल्यीकसङ्घवे॥४८॥ अशुभे दुर्जनकाले मशकादिसमन्तिते।

स्वविषयासम्प्रमोगे चितस्य स्वरूपनुकार इवेन्द्रियाणं प्रत्याहरः (यो. सृ. २,५४)

2 देलवन्यक्षितस्य धारणाः तत्र प्रत्यवैकतानता भ्यानम्। तदेवाधमाप्रिमिमं स्थर-पश्नु-प्रिय समाधिः॥ (यो. सृ. ३ १ ३ नावरेहेहबाबे का दौर्मनस्यादिसंघवे॥ ४९॥

अदेश काल में योग का दर्शन नहीं होता है। अग्नि के समीप में— जरू में तथा सुष्क पतों के समूह के जन्तु व्यास में, श्मशान में, जीर्ज गोष्ठ में, खतुष्या में, सशब्द में, सख्य में, चैत्य और वल्पीक सक्क्ष्य में, अशुभ, दुर्जनकान्त और महाक आदि समन्त्रित स्थल में नहीं करना चाहिए देह की साथा में दौर्मनस्य बादि के होने पर भी योग का साधन नहीं करना चाहिए

सुगुमे सुनुषे देले गुरुवां पर्वतस्य वा नद्यासीरे पुण्यदेले देवतायत्ये समाव्यक्षा पृद्धे वा सुशुषे देले निम्मीन बन्तुवर्जिते। युद्धीत बोग सक्तमारमाने तायरायणः॥५१॥ नमस्त्रस्यय योगीन्याच्यासीय विनायकम्। गुरुवीय च मो योगी सुद्धीय सुसमाहितः॥५२॥

किसी भी भली भौति रिक्षत, सुभ, निर्जन, पर्वत की गुफा, नदी का तद, पुण्यस्थल, देवायतन, गृह, जन्तुवर्जित स्वान में आत्मा में तत्यरायच होकर सतत खेग का अभ्यास करना चाहिए क्षष्ट थोगी शिष्यों, विनायक, गुरु और मुझको नमन करके सुसमाहित होकर योगाभ्यास करें।

आसनं स्वस्तिकं बर्क्ज क्यमईस्कापि का जातकावे समा इष्ट्रिपीयहुन्मीलितेक्षणः॥५३॥ कृत्वाव निर्मयः ज्ञान्तस्त्रकत्वा पादापवे जनत्। स्वात्यन्त्रेव स्वितं देव विजवेत्यरपेश्वरम्॥५४॥

स्वस्तिक, पदा या अद्धांसन को बाँच कर नासिका के अग्रभाग में एकटक दृष्टि करे, नेत्र बांड़े खुले होने चाहिए निभंध और शान्त होकर तक्क इस माध्यमय जगत् का त्याग कर अपनी आत्मा में अवस्थित देश परमेश्चर का विन्तन करना चाहिए।

त्रिसात्रे हादशांकृत्ये कल्पक्तियात पहुजम्। वर्षकन्दसमृद्धते ज्ञानेनाले भुज्ञोपनम्॥५५॥ ऐत्तर्वाहदलं क्षेतं परं वैशायकर्णिकम्। विक्रयेत्यसम् कोज्ञं कर्णिकायां हिरणस्यम्॥५६॥

शिखा के अग्रभाग में झदत अंगुल बाले एक पहुच की कल्पना करे जोकि धर्मकन्द से समृद्धत हो और अनरूपी नाल से सुशोपित हो। उसमें ऐसर्च के आठ दल और देशायरूपी परमोक्षर कर्षिका है। उस कर्षिका में हिरण्याय परम कोल का विन्तन करना चाहिए। सर्वतिकानं साह्याचे प्रहृदिक्यमञ्चयम्। स्रोद्भारवाच्यमकाकं रहिमस्वालासमाकुलम्।।५७॥ क्रिनयंत्रत्र दियलं परं ज्योतिर्यदश्चरम्। वस्यिञ्ज्योतिषि क्रिन्यस्य स्वानन्दे मम भेदत् ॥५८॥ स्याचीत क्रोसमस्यस्यमीतं परमकारणम्।

तदाला सर्वयो पूरवा न किश्चिदपि विनयेत्॥५९॥

वह सर्व हाक्तियों से साक्षात् फरिपूर्ण है जिसको दिव्य और अव्यय कहते हैं। वह ओक्ट्रार से याच्य-अव्यक्त तथा रश्मियों की ज्वाला से समाकृत है। वहीं पर जो अक्षर,

विमल-पर ज्योति है, उसका ही चिन्तन करना चाहिए। उस ज्योति में मेरे भेद से स्वानन्द का विन्यास करके कोश के भक्ष्य में स्वित परम कारण ईश का ध्यान करे। तदात्मा और

सर्वणाणी होकर अन्य कुछ भी चित्तन न करें। सर्वणाणी होकर अन्य कुछ भी चित्तन न करें। एतदणुक्रतमें ज्ञाने ध्यानानस्थानेच्यतेः

धितविस्ता तु पूर्वोक्तं इदये क्यमुसम्प्राः६०॥ आस्पानम्य कांतारं तत्रानलसम्पतितम्।

मन्ये बहिशिखाकारं पुरुषं बङ्गविश्वसम्॥६१॥ चित्रवेत्परमात्मानं तन्मस्ये यसनं परम्। ओड्रूनरवोधितं कर्त्व शासनं शिवपुरुष्वे॥६२॥ स्रद्यक्तं प्रकृती सीनं परं ज्योतिरनुतमम्। बदनाः परमं कर्त्वमात्मसमारं निरस्नमम्॥६३॥

पूर्वाक्त इदय में उत्तम परा का चिनान करके आत्मा की— अनल के तुल्य कान्ति वाले वन को मध्य में बाँह की शिखा के आकार वाले पंचविंशक पुरुष परमात्मा का चिन्तन करे. उस मध्य में परमाकाश है। ओड्डार से बोधित शास्त तत्वे शिव कहे जाते हैं अञ्चक्त प्रकृति में लीन है जो उत्तम परम ज्योति है. उसके मध्य में अहन्य का आधार निरहन

यह परम गोपनीय छान है। अब ध्यानान्तर कहा जाता है।

व्यायीत तन्त्रयो नित्यमेकस्यं महेसरम्। विश्लेष्य सर्वतस्यानि प्रणयेनाक्ष्या पुनः॥६४०

परमतन्त्र विद्यमान है

संस्थाध्य पवि चारपार्व निर्मले चरवे पदे। प्रनावकित्वस्थाने देई वेनैव झानवारिणाः।६५॥ पदास्य पत्थना चस्य गृहीत्वा त्वन्दिहोत्रिकप्ः नेनोद्धानितसर्वाङ्गयमिरसदित्यमनवः॥६६॥

इस प्रकार तन्मय होकर नित्य ही एकरूप वाले महेन्द्रर का थ्यान करना चाहिए। समस्त तत्त्वों का विशेष सोधन करके अथवा पुन- प्रणव के द्वारा निर्मेल परम पद एक में अफनी आत्मा को संस्थापित करके और अरत्मा के देह को उसी ज्ञान के बारि से आप्लावित करके मुझ में ही मन

उसी ज्ञान के बारि से आप्लावित करके मुझ में ही मन लगाने वाला होकर— सदात्मरूप होकर अग्निहोत्र की भरम को ग्रहण करे। इस भरम से अपने सब अक्नों को अग्नि या आदित्य मन्त्र से धृतित करना चाहिए

चित्रकेरवारपनीतानं परं ज्योतिः स्वकपिणम्। एष बाज्ञपतो योजः पञ्चक्राविमुक्तये॥६७॥ धर्ववेदानपार्वोऽयमस्यक्षपपिति नृतिः।

सवेवदानमानाऽयमस्यात्रपामीत नृतिः। एकपरतरं गृह्यं मस्सायुज्यादश्यकप्॥६८॥ हिवातीनां तु कवितं सकानां बृह्यवर्षरपाप्। बह्यवर्षपद्विमा च ह्या शीचं तयो दमः॥६९॥

सतोवः सम्बमस्तिक्यं क्राप्नुतनि विहेक्तः। एकेनाव्यथं हीनेन क्रायस्य हु सुध्यवेशकता।

पुन: अपनी आरमा में परम ज्योतिस्वरूप ईशान का चिनत करे यही जीव के बन्धा की विमुक्ति के लिये पासुपत योग है वह समस्त वेदान्त का मार्ग है यह अन्यात्रम (सभी अदस्थाओं में उत्तम) है, ऐसा सुविवचन है। यह परतर और परम खोपनीय है यही मेरा सायुज्य प्रदान करने वाला है। इसे द्विजाति बाह्यवारी एवं भक्त है उनके

लिये कहा गया है। ब्रह्मचर्य अहिंसा, क्षमा, सौघ, दम, तम सन्तोष, सत्य, आस्तिकता— ये विशेषस्प में व्रत के अङ्ग होते हैं इनमें एक के भी न्छ होने से इसका व्रत लुस हो जाता है।

वीतरायमयक्रीमा मन्पया माभुषक्रिताः ॥७१॥ बहुत्वेऽनेन योगेन पूता मन्द्रावयोगतः। वे यक्ष मो प्रपद्वन्ते तांसतीय मजान्यहुन्॥७२॥

बस्मादास्पयुक्षीपेतो मद्दर्व बोहुमईवि।

इसीस्तिये अस्त्रमपुणों से युक्त मनुष्य ही मेरे व्रत का बहन करने में समर्थ हैं। रागः भय और फोच को छोड़ देने वाले मुझ में ही मन लगाने वाले मेरा आश्रय ग्रहण करके इस

केंग से बहुत से मेरी भावता से युक्त खेकर मुझको जो भी जिस भावता से प्रसन्न होकर जिस भावता से मेरी तरण में आते हैं, मैं भी उसी को उसी भाव से भजता हूँ जानरोगेन मो तस्माहजेव वरमेश्वरमा

अवना प्रस्तियोगेन वैराम्बंण परेण हु॥७३॥ सेतम्ब बोयपुरेल पूजवंन्था सदा सुचि ॥ सर्वकर्षाणि संन्यस्य विकाशी निव्यरितकः॥७४॥ इस लियं मुझ परमंबर का जानमांग से अवदा भकियांग से तथा परम वैराग्य से कजर करे सदा पवित्र होकर बोचयुक्त जिस से ही मेरा पूजर करें अन्य समस्त कर्मों का

बोच्युक विश्व से ही मेरा चूबन करें अन्य समस्त व त्थान करके निव्यस्तिह होकर भिश्वटन से निर्वाह करे क्रामोर्ति सब साबुज्यं नुद्धायेतन्त्रभोदितम्।

अदेश सर्वमृतानां मैकीकरण एव चा।४६॥ निमंगो निरहकुरो को कहरू: व मे जिया।

स्त्रमा निरहक्कारा का बन्दरकः स्व म स्त्रवाः संतुष्टः कर्त्वा योगी करूत्या दृष्टिक्कयः प्रश्नदेश क्य व्यक्ति मेरे द्वारा कथित परम गोपनीय मेरे सायुज्य

त्रल करता है समस्त पूर्वों से कभी भी द्वेष न करने वासा तथा मैत्रों भाव रखने बाला. यमता से हीन, अहकूार से

तया मैत्रो भाव रखने बाला. यमता से डीन, अहङ्कार से रहित जो मेरा भक्त होता है वही मुझे प्रिय है संबत आल्डा बाला और इह निश्वमा योगी निरन्तर सन्तृष्ट होता है।

क्कार्यत्रधनोधुद्धिनों पद्धकः स वे विषः। बस्ताप्रोद्धिको लोको लोकाप्रोद्धिको च वः॥७०॥ जो महामें हो यन और बद्धि को अर्थित कर देता है बस्रो

नो मुझमें ही मन और बुद्धि को अर्पित कर देता है नहीं मेरा प्रिय मक है। जिससे कोई भी लोक उद्दिग्न नहीं होता और जो स्वयं भी लोक से उद्देग प्राप्त नहीं करता।

हर्जमर्वत्रयोदेगैर्मुन्धे वः व हि ने त्रियः। अन्येक सुविदेश उदासीनो मतस्यव ॥७८॥ प्रजीवस्थानिकानी करिस्सान्यः व वे विस् ।

कुल्बनिन्दास्तुतिर्मीनी प्रमुद्धाः वेन वेलक्षित्।।७९॥

इर्व, अमर्च भव और उद्देग में जो मुक्त होता है नहीं मेर

ष्टिय भक्त है। जो किसी भी पदार्थ का व्यक्ति की अपेक्षा न करे, पवित्र, दक्ष, उदासीन और समस्त ज्यवाओं से दूर रहता है एवं सब तरह के आरम्भों का स्थान करने बाला

होता है और मेरी पति से युक्त हो बढ़ी मेरु प्रिय हुआ

करता है। जिसके लिए अथनी निन्दा और स्तुति दोनों के सम्यान हों, मौन बत स्वाने नाला हो, तथा जो कुछ भी प्रश्न

हो उसी से सन्तोष करने वाला हो वहाँ मेरा प्रिय भक्त है।

अभिकेतः स्विरमितर्गद्धत्ते मानुपैनति। सर्वकर्णकापि सदा कुर्वाणो कपरावणः॥८०॥

कत्रकादस्त्वाभीवि सावते परमं पदम्। भेतमा सर्वकर्माण पवि संन्यत्व मरवरः॥८ १॥ निराजीर्विर्ममो मृत्या धनेकं सरणं कृतेत्। त्वकत्व कर्मकलासाई निराजीती निराजीयः॥८२॥

अनिकेत (स्वगृहासिक से रहित), स्थिएमित से युक्त जो मेरा भक्त है वही मुझे उस करेगा। सभी कर्मों को भी करता

हुआ जो मुझ में हो भगवन रहता है और निससी-निर्मम होकर एक मेरी हो सरण में आता है 'सब कमों के फलों में आसकि को छोड़कर नित्व ही तुत्र सहता है तब चिन से सह कमों को सरकों हो सर्वाध करते पत्र में ही तत्य

सब कमों को मुझको हो समर्पित करके मुझ में ही तत्पर रहता है, वह मेरी कृषा से परम साकत पर को जात कर लेता है

ता है कर्यकर्वाचे प्रकृतोऽनि कर्यका तेन मुख्यते। निराहीर्यतन्त्रसम्बद्धाः स्वक्तकर्वपरिष्यः ॥८३॥

शारीरं केवलं कर्म कुर्वज्ञान्त्रेति तस्यदम्। बद्दकासाध्यक्षसम्बद्धकारम् इत्रातीतस्य केव दि॥८४॥ कर्म में प्रकृष्ठ एहता हुन्या भी क्या कर्म से मोभ कुक्त एहता है और निरामी-चित्त और काल्या को संयव रखने

वाता समस्त परिवह का त्वान करने कता, मेठ पक्त होता है पर्दक्का ताम से तृत होने बाता, इन्हों से परे अर्थान् सुख दु:तादि में समभाव रखने बाता केवल शरीर सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी मेरा स्थान प्राप्त करता है।

कुर्वने कारपादम्य कर्म संस्थानकाम्। मन्त्रमा कारमस्कारो क्याची मनसम्बन्धः॥८५॥ मामुकास्वति केनोलो क्रम्या कं स्टम्बरम्।

मापेदाहु वरं ज्योतिर्वोत्तवनः वरस्वरम्॥८६॥ कावश्चा मा निर्दे यत्र सायुज्यमानुषुः।

बह केवस पेरी इसनता के लिये ही संसार के नाम के हेतु कमों को करता हुआ— मुझ में ही परायण होकर, मुझे ही नमन करता हुआ और मेरा ही करन करता हुआ योगीकर मुझे परमेक्ट अंगकर मेरी ही हपासना करता है। वे

सब भुद्रो ही परम ज्योति कहते हैं और परस्पर मेरा ही बोध

कराते हैं जो पदा मेरे करे में ही कहते हैं, वे मेरे सायज्य

को प्राप्त करते हैं एवं निर्वाणियुक्तानां मायेवं कर्म ग्रास्वयम्।)८७४ - ब्रह्मवामि तथः कृतनं ज्ञानदीयेव भारकतः।

इस इकार को मुझ में ही नित्व संयुक्त और मेरे कमी में निरनार संलग्न होते हैं, उन पर यह मेरी माप्य कुछ भी प्रभाव नहीं करतो है में भासमान ज्ञानदीय के द्वारा समस्त अज्ञानक्त्य अध्यक्षर को नष्ट कर देता हूँ। प्रश्नक्यों को करते कृतकतीह में अंगः॥८८॥

तेवां निरम्भागपतानां केन्द्रोनं बद्धाप्यहन्।

वे बाने मोगवर्गार्क काले बन्दरेक्ता ॥८२॥

तेषां तदन्तं विजेयं देवतानुगतं फलम्। वे चान्यं हेकतापत्ताः पृत्रवन्तीहं देकतः॥९०॥ मद्भावनासमायुक्ता मुख्यनं तेऽवि मानवाः। तस्माहिनश्चरानन्यांसपकत्ता वेवानक्तेषतः॥९१॥ मामेव संश्रयदीकं स माति परमं पदम्।

मरं ही अन्दर बुद्धि रखन कले जो मनुष्य पहाँ पर निरन्तर मेरी पूजा किया करते हैं उन नित्य अभियुक्त मेरे भक्तों क खोगक्षम जीवन निर्वाह) का में वहन करता हूँ। अन्य जो भोग के कमों में प्रयोजन रखते हैं अधांत् इच्छित भागों के लिए अन्य देवों का यजन किया करते हैं, उनका वैभा ही अन्त समझना चाहिए उनको उसी देवता के हो अनुरूप फल मिलता है परन्तु जो लोग अन्य देवों के भक होते हैं और यहाँ पर देवताओं का पूजन किया करते हैं किन्तु मेरी मावना से समायुक्त होते हैं तो वे मनुष्य भी मुक्त हो जाया करते हैं इसीलिये बिनक्तर अन्य देवों का सदा रखन करके जो भग ही आश्रम श्रहण करता है, वह परम पद को पा लेता है

त्यकत्वा पुत्रादिषु सन्ह निःशोको निव्यस्तिहः॥९२॥
यजेमानरणालिनहं विरन्ध परमेग्ररम्।
येऽवैयनि सदा लिहुं त्यक्त्वा भौगानशेषतः॥९३॥
एकंत जन्मना तेवां ददापि वस्मै पदम्
परात्मन सदा लिहुं देखलं रजतप्रमम्॥९४॥
हानस्यकं सर्वमतं योगिनां हृदि संस्थितम्।
ये चान्वे निपता प्रत्य भाववित्वा विद्यानतः॥९५॥
यत्र वचचन तर्लिनगर्वायन्ति महेखरम्।
जलं वा यहिमणे स्व व्योग्नि सूर्यप्रवान्यतः॥९६॥
रलादौ भाववित्वेज्ञवर्षविर्तिलवपैश्वरम्।
सर्वितिहृपयं होतस्यवै सिद्धे प्रविद्यितम्॥९७॥
तस्मात्मिगेऽर्घयदेशि यत्र वचयन साक्ष्मम्।
अग्नौ कियावतामस्य व्योग्नि सूर्य मनीपिणाम्॥९८॥
अग्नौ कियावतामस्य व्योग्नि सूर्य मनीपिणाम्॥९८॥

अपने पुत्रादि में स्नेह की त्याग कर तोक से रहित हीकर, मिंग्यहशून्य होकर सरणपर्यन्त परम विरक्त हो परमेश्वर के लिक्न का बजन करें जो सदा समस्त भोगों को परित्याग करके मेरे लिक्न को पूजा किया करते हैं उनको में एक हो जन्म में परम पद प्रदान करता हैं उस परमात्या का लिक्न मदा रजत की प्रभावाला है। यह झनस्वरूप होने से. सर्वस्वापक और योगियों के हृदय में समसस्थित है। जो अन्य नियत भक्त विधिपूर्वक भावना करक महेश्वर के उस

लिङ्ग का जहाँ कहाँ भी यजन किया करते हैं। जल में, अग्नि के मध्य, वानु, स्योम सूर्य में तथा अन्य भी किसी में स्वादि में इंधरीय लिङ्ग की भावना करके उसका अर्जन करना चाहिए यह सब कुछ लिङ्गमय ही है अर्थात् यह सब लिङ्ग में ही प्रतिष्ठित है इसलिये इंश अर्चन लिङ्ग में ही करना चाहिए। जहाँ कहीं भी हो यह शास्त्रा है। यह (यज्ञादि) किया सम्पादन करने कलों के लिए अग्नि में और मनीविधों के निए जल, स्थोम और सूर्य में विध्यमान है। काष्ट्रादिखंब मूर्खांकों इदि लिङ्गन्तु खेगिनाम्। बद्यनुग्वज्ञविज्ञानो विद्यतः प्रीतिसंयुतः ॥१९॥

मृखाँ का लिक्न काष्टा (दिसा) आदि में होता है और योगियों का लिक्न हृदय में रहता है मदि दिशन के उत्पक्त न होने पर भी विरक्त हुआ प्रोति से संयुक्त है, तो उस दिज को जीवनपर्यंत्र प्रमातमा के अरीररूप प्रणव (ॐ) का जय करना चाहिए अधवा मरण्ययंत्र शतस्द्रीय (वेद) का जय करना चाहिए अधवा मरण्ययंत्र शतस्द्रीय (वेद) का

पावरकीयं अपेयुक्तः प्रणवं बावणो वपुः।

अया शतन्त्रीवं अपेदामरणादिहुनः॥ १००॥

एकाकी बर्गावतात्मा स बाति परमे पदम्। वसंपामरणादिया बाराणस्या समर्पेहतः॥ १० १॥ सोऽपीश्वरप्रसादेन बाति तत्परमण्यदम् तत्रोतकमणकाले हि सर्वेषामेव देहिनाम्॥ १० २॥ ददाति परमे ज्ञाने वेन मुख्येत कथन्यत्।

जो एकाकी, संयत-चितातमा है. वही परम धाम की प्राप्त होता है। है विद्रो मरम्पर्यन्त करामसी में समाहित होकर वास करता है. वह भी ईश्वर के प्रसाद से परम पद को प्राप्त करता है क्यों कि वहाँ पर उत्क्रमण (मृत्यु) के समय समस्त देहधारियों को वे श्रेष्ठ झन प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वह संसारकप) बन्धन से मुक्त हो जाता है वर्णात्रमधिय कृतनं कुर्वाणी परमस्वणः॥ १०३॥

तेनैत जन्मना ज्ञाने लक्का याति ज्ञितं परम्। येऽपि का वसतीह नीचा वै पापमोनवः॥ १०४॥ सर्वे नानि संसारपीसशतुशहाद् हिन्तः । किनु विघ्ना पविष्यनि पापोपहत्तकेतसाम्॥ १०५॥ वर्णाश्रम धर्म का शास्त्रविद्यित सम्मादन करते हुए ओ

मुझर्में ही परस्यव ,एकाग्रचिच) रहता है, वह दसी जन्म से ज्ञान प्राप्त ऋरके ज़िवपद को प्राप्त ऋर लेता है। जो भी नांच तथा पाप योगि बाले लोग बहाँ पर निकस करते हैं, है द्विजगण वे सभी ईखर के अनुग्रह से इस संसार को तर जाते हैं किन्तु जो पापों से उपहत चिश्त वाले (नीच) हैं, उनके लिए विष्नकारक होंगे

वर्णन्सपश्चवेत्तस्यान्युक्तये सततं द्विताः। एकद्रहस्यं वेदानां व देवं वस्य कस्यवित्॥ १०६॥ वार्षिकायेव दावस्यं चन्नाय ब्रह्मचारिये।

है द्विजगण । इसलिये भृक्ति के लिये निरन्तर धर्मी का सभावय करना चाहिए। यह नेदों का परम रहस्य है। इसे जिसे किसी को नहीं देख चाहिए जो धार्मिक हो, भक्त हो और बहाचारी हो, उसी को यह दिज्ञान देना चाहिए।

### क्यास समाव

व्यावहार समासीनं नारावणसनापयम्।

परैतद्वाधितं अने हितावं बृद्धवादिनाम्॥ १०८॥
दातव्यं सान्तवितेष्यः क्षित्वेष्यो धवता सिवम्।
उक्तवेषमयं योगीन्त्रानवविद्धगव्यनयः॥ १०९॥
व्यासवी बाले- इतना कहकर सर्वोत्तम आत्ययोग अथवा रहस्य जान का वपदेश साक्षत भगवान् शंकर ने

इत्येतदुकता भगवान् ज्ञान्त्रतो पोगपुत्तरप्॥ १०७॥

अपने पास आसीन सन्ततन करायण को कहा था। वही यह इतन ब्रह्मवादियों के हिल-सम्पादन के लिये मैंने कहा है। यह शिवस्वरूप कल्याणकारी ज्ञान ज्ञान्तचित वाले शिष्यों को भी देने योग्य है इतना कह कर प्रग्वान् अन कोगोन्हों से बोले।

हिताव सर्वभतानां हिजातीनां हिजातामा भक्षतोऽपि हि मकानं शिष्याणां विविधृर्वकम्॥ ११०। उपदेश्यन्ति भक्तानां सर्वेवां स्वतान्यथा अपं नारायणां योऽस्मतीश्वरो नाम संस्थः॥ ११९० नानारं वे प्रपश्यन्ति तेवां देयपिदं परम्। भवैषा परमा पूर्तिनीरावणसम्बद्धवाः ११२॥ हे उत्तम बाह्यणां। समस्त द्विजातियों (बाह्यण, श्वनिष,

है उपने बाह्यजा समस्या हुआतवा (बाह्यज, कार्य) दैश्य) के भकों के हित के लिये आप लोग मेरे इस हान को मेरे यचन से व्हिधपूर्वक शिष्यों को और सब भक्तों को प्रदान करेंगे। यह नारायण स्वक्षात् ईसर हैं— इसमें जरा भी

संदाय नहीं है जो इनमें कोई अन्तर नहीं देखते हैं, उनको ही यह जान देना चाहिए। यह नायवण नाम वाली भेरी ही अन्य परमा मुर्ति है। सर्वपृतात्मपृतस्य शासा चाक्षरसंस्थित। वेऽन्यमा मां प्रपश्चित लोके मेददृशो जन्मः॥११६॥ न ते पुर्तिः प्रपश्चित जाकते च पुनः पुनः। वे लोन विच्युमकाके माम्र देवं महेम्बरम्॥११४॥ एकीभावेन पश्चित्तं न तेमां पुनरुद्धवः। तस्मादनादिनियनं विच्युपात्मानम्ब्यवम्॥११५॥ मामेव सम्मादनावं पुजस्मवं तेवैथ च।

यह मूर्ति समस्त भूतों की जातमा में शान्त और अक्षर-अविनाशीरूप से संस्थित हैं, फिर भी जो इस लोक में भेददृष्टि करने होकर अन्यथा देखते हैं, अर्च्यत् हम दोनों के स्वरूप को भिन्न-भिन्न मानते हैं, वे कभी भी मुक्ति का दर्शन नहीं करते हैं और चरम्बार इस संसार में जन्म लिया करते हैं। जो अव्यक्त इन विष्णुदेव को और महेस्सदेव मुझको एकीपाव से हो देखते हैं, उनका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। इस्त्रेलिये अनादि निधन अञ्चयातमा भगवान विष्णुस्वरूप मुझको हो भलीभीत देखो और दसी भावना से

पेऽन्यसा सम्बग्ध्यति मत्त्वैयं देवतानारम्॥ ११६॥ यं याति नरकान् घोराष्ट्राइं तेषु व्यवस्थितः। मूखं वा एण्डितं वापि झाह्यणं वा मदाश्रयम्॥ ११७॥ मोध्यापि समार्के वा व बारायण्यनिन्दकम्। जो लोग मुझे अन्य देवता मानकर अन्य प्रकार से ही देखा करते हैं, दे परम घोर नरकों को प्रश्न करते हैं। उनमें

पुजन करो

मैं स्थित नहीं रहता हूँ। मेरा अग्नज्य ग्रहण करने वाला मूर्ख हो अवना पण्डित या श्राह्मण अथना नारायण की निन्दा न करने वाला चण्डाल भी हो. तो उसे मैं मुक्त कर देता हूँ। तस्मदेश महायोगी यदकैः पुस्तोत्तमः॥११८॥ अर्चनीयो नमस्कार्यो महीतिकनगण वै।

एवपुक्तवा वासुदेवमालिग्व स पिताकपृक्त। ११९॥ अन्तर्हिनोऽफ्रवसेवां सर्वेवायेव परुपनाम्।

इसोलिये यह महायोगी पुरुषांतम प्रेष्ट्र मेरे भक्तों के द्वारा अर्थना करने के योग्य हैं। इनका अर्थन करना स्वहिए— और मेरी ही प्रीति को उत्पन्न करने के लिये इनको प्रणाम करना चाहिए। इतना कहकर उन पिनाकधारी प्रश्नु शिय ने भगवान् बासुदेव का आलिङ्गन किया और वे भगवान् महेश्वर उन सबके देखते हुए अन्तर्धान हो गये नारावणांऽपि भगवांस्तापसं वेषमुस्तवम्॥ १२०॥ जन्नहः योगिनः सर्थास्त्रध्यस्या वै वर्षः वपुः। इस्तं भवद्विरम्मं प्रसादस्वरमंत्रिनः॥ १२१॥ साक्षाद्वभद्वेशस्य ज्ञानं संसार-वश्चरम्। गक्कवं विकाराः सर्वे विज्ञानं वरमेत्विनः॥ १२२॥

भगवान् नारायण ने भी योगियों के परम शरीर को त्यागकर उत्तम तापस का वेच ग्रहण कर लिया और उनसे कहा— आप सब लोगों ने परमेक्टी—परमात्या महेकर के प्रसाद से निर्मल ज्ञान प्राप्त कर लिया है सरक्षात् देव महेश कर यह ज्ञान संसार की नाश करने वाला है। इसलिये सब संताप रहित होकर एरमेडी के इस विज्ञान को ग्रहण करो।

प्रवर्तप्रयं सिष्यंभ्यो शार्मिकेम्बो मुनोग्रतः। इदं पत्ताय शक्ताय शार्मिकायहित्यानवे॥ १२३॥ विज्ञानकेश्वरं देपं श्राह्मजाय विज्ञेक्तः। एवमुक्तवा स विग्रहस्य वीपिनां बोयक्तिमः॥ १२४॥ नागवणो महायोगी जगायादर्शनं स्ववम्।

हे पुनीवरां ' यह ऐडधेय विज्ञान शिष्य, भक्त, शान्त, धार्मिक, आहिताप्नि और विशेषरूप से आहाण को ही देना चाहिए इतना कह कर बार्मिपों के उतन योग के जाता विवातमा महायोगी क्रायण स्वयं भी अदर्शन की प्राप्त ही गयं।

अवयस्तेऽपि देवेशं नपस्कृत्व महेस्सरम्॥ १२५॥ तस्यवणक्ष भूगदि स्वानि स्वानति लेकिरे। सनतुःभारो भगवान् संवर्ताय महामुनि ॥ १२६॥ दलवानेशरं हानं सोऽपि सत्यवमाययो।

उन समस्त ऋषि भी देवेश महेश्वर को और प्राणियों के आदिस्वरूप नारायण को नमस्कार करके अपने अपने स्थानों को चले गये थे महामुनि भगवान् सनत्कुमार ने अपने सिष्य सम्दर्भ के लिये यह ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया वा. इसने भी अपने शिष्य सन्यवत को दिया वा।

सनन्दनोऽपि योगीन्द्रः पुस्तहाय पहर्षते॥ १२७॥ प्रदर्श गौतमायाय पुत्तहोऽपि प्रजार्थतः , अक्टिस वेदविदुवे भारहाजाव दस्तवान्॥ १२८॥

वोगीन्द्र सनन्दन ने भी महर्षि पुलड के लिये यह जान प्रदान किया था। पुलड प्रजापति ने भी गौतम को दिया था। फिर अक्रिया ने बेदों के महान् बिद्धान् भरदाब को प्रदान किया था। वैगीवस्थाय करित्यसमा प्रश्नतिस्थाय थ। पराभारेऽवि सनकारिकाः ये सर्वतस्वद्क्ष १२९॥ लेये करार्य द्वानं तस्याद्वस्यविकस्थान्। मगोवाय पुरा देवः सर्वादेक्षयाद्वयः॥१३०॥ वामदेवो महावोगी रहः सन्त्विनाकवृद्धः। नारायणोऽपि वगसान्देवकीतन्त्यो हरिः॥१३१॥ अर्जुनाय स्वर्ण संस्थाद्वयान्दिश्वसम्। बदाई सम्बद्धान्त्राह्यस्येवादनुसमम्॥१३२॥ विसंपाद् विरक्षे अकिस्तस्यादारस्य मेऽभवत्। इरस्यं गिरिक्षं रुद्धं प्रवज्ञोऽहं विश्लेष्यः॥१३३॥

कपिल ने जैगीयस्य तका पहासिख को दिया था। सभी
तन्त्रों के इष्टा मेरे पिता परात्तर मुनि ने इसे सनक से प्राप्त
किया था। उनसे उस परम जान को वाल्मीकि ने प्राप्त किया
था पहले सती के देह से उत्पन्न महायोगी कामदेव ने मुझे
(स्थास को) कहा था। वे यामदेव महायोगी कालपिनाक को
धारण करने वाले रुद है और नारायण भगवान् भी देवकी
के पुत्र हरि हैं उन्होंने साधात् स्थयं इस उत्तम बाग को
अर्जुन के लिये दिख था। जब मैंने यह उत्तम बान वामदेव
रुद से प्राप्त किया था, तभी से विशेषक्य से गिरीश में मेरी
भक्ति आरम्भ हुई यो में विशेषक्य से अरण्य, गिरोश
रुद्रदेव की न्नरण में हूँ।

भूतेलं गिरोलं स्तानुं देवदेवं त्रिशृत्तिनम्। भवतोऽपि हि ते देवं शम्मुं भोवववाहनम्॥१३४॥ प्रपत्तन्तं सपलीकः सपुत्राः लरणं सिवम् वर्तव्यं स्टासदेन कर्मबोगेन संकरम्॥१३५॥

आप सब भी उन भूतेक, स्वामु, देवदेव, त्रिश्तो, गोवृषकाइन वाले किव की श्ररण में सपत्रीक एवं पुत्रों सहित प्राप्त हीं और उनके प्रसाद से कर्मयोग द्वारा उन संकर को संवा में तत्कर हों

पूजवातं पहादेवं नोपति व्यालमूक्यम्। एवपुके पुनस्ते तु ज्ञौनकाता महेक्सम्॥१३६॥ प्रक्षेपु लाक्षवं स्वाप्तुं व्यासं सत्त्वकीकृतम्। अञ्चवन् इष्टमनसः कृष्णकृषावनं प्रमुद्धाः१३५॥

उस सर्पमाला के आधूकन वाले, गोपति, महादेव की पूजा करो। ऐसा कहने पर पुनः शौनकहिंद ऋषियों ने उस नित्य, स्वाणु, महेश्वर को प्रणाम किया और वे प्रसन्न होकर सन्दर्कतीपुत्र कृष्णद्वैपायन प्रभु व्यासजी से बोले साधारेतं इस्रोकेशं शितं स्तेकमहेश्वरम्। भवतासादादकाः सराजे पोतृक्वको॥ १३८॥ इदानीं जावते पक्तिर्पा देवैरपि दुर्लमा। कवयस्य पुन्तिक कर्मयोगमनुस्त्रम्॥ १३९॥ वेशसी प्रकासिशः साधराज्यो मुमुद्दशिः। स्वरूपिकावेत सुतः गुजोतु भगवद्वनः॥ १४०॥

वे जित सक्षात् देव, इच्चैकेत और लोकों के महान् ईवर है आप के ही प्रसाद से उन करण्य, नोवृष्ण्वक में हमारी अचल पिक तत्का हुई है, जो देवताओं द्वारा भी दुलंग है है मुनिश्रेड 'अल्युत्तम कर्मयोग के विचय में कहें. जिसके द्वारा मुमुक्कों द्वारा भगवान् ईत आध्यन-योग्य हैं आपके साजिष्य में वे सूतनी भी इन भगवहचनों को सुने।

तद्ववाश्वित्सत्वोकामां यक्षणं वर्षसंस्कृत्। बहुकं देवदेवेन विच्युना कूर्मकविकाश १४ १॥ पृष्टेन युनिधिः सर्वे सक्केमायुक्तमन्त्रने।

उसी प्रकार समस्त लोकों के रक्षणस्वरूप धर्मसंग्रह को भी कहें जिसे इन्द्र के द्वारा अमृतर्गधन के समय मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर कुर्मरूपधारी देवदेव विष्णु ने कहा खा।

कुवा प्रत्यवतीयुन्, कर्मयोगं सनातनम्॥ १६२॥ युनीनां प्रतितं कृतनं प्रोवाच सुसम्प्रीतः। य इमं पठते नित्यं संवादं कृतिवाससः॥ १४३॥ सन्तकुमारप्रमुखैः सर्ववापैः प्रमुख्यते। सावयेद्या द्वितान् सुद्धान् सहस्ययमायणान्॥ १४४॥

सत्यवती पुत्र (ज्यास) ने वह सब सुनकर मुनियों द्वारा कथित उस सनातन कथियोग को संपूर्णक्ष से सम्प्रहित चित्र होकर कहा। कृतिवास के इस संवाद का जो नित्य पाठ करता है अथवा जो ब्रह्मचर्थपरायण पवित्र ब्राह्मणों को सुनाता है, वह भी उन सनत्कृष्ट्यर आदि मुनियों सहित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है

वो स विचारपेदर्वं स सवि वर्धा नित्। बर्शतक्षणुयात्रिकं प्रक्रियुको दृष्ट्यतः॥१४५॥ सर्ववापविनिर्मुको इक्कांके पद्मको। सस्यापर्वत्रकोर पठिलको परीविविः॥१४६॥ बोठकक्षानुकन्त्रको विज्ञेषद्शाक्षकोः सद्या॥१४७॥ स्टब्स् को द्यारे कर्ष का भ्रमीविविः विकास सरस

अवन से इसके वर्ष का भरतीभौति विचय करता है, वह परम गति को प्रस होता है। को इबब्रती भक्तियुक्त होकर इसका निरम श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है अत: मनोबियों को सम प्रकार से प्रकापूर्वक इसका पाठ करना चाहिए और विशेषरूप से झाझणों को सदा इसे सुनना और मनन करना चाहिए

इति श्रीकृर्मपुरामो स्वरार्के इंधरगीतासूपन्तिस्तु सङ्गविश्वार्वा योगञ्जालो सविस्थाससंकदे एकादशोधस्थानः॥ ११॥

> द्वादशोऽध्यायः (व्यासगीता)

भृजुव्यपृत्यः सर्वे व्यवपानं सनतनम्। कर्मयोगं बाह्मणानमस्यनिक्यस्तरस्य। १॥ आम्नयमिक्यस्थितं बाह्मणानं प्रदर्शितम्। अभेजो शृज्यतो पूर्वे पनुसन् प्रकारतिः॥२॥

ज्वास जी ने कहा— मैं ब्राह्मणों के अन्यन्तिक फल की प्रदान करने वाले सनातन कर्मयोग को कहता हूँ जिसे आप सक्ष ऋषिगण श्रवण करें। यह वेदों द्वारा सम्पूर्णरूप से सिद्ध है और ब्राह्मणों द्वारा ही प्रदक्तित किया है। इसे श्रवणकर्ता ऋषियों के समक्ष पहले प्रजापति मनु ने कहा था।

सर्वपापहरं पृष्यवृत्तिसङ्गैनिषेविश्वम्। समाहितविक्षे पूर्व शृष्ट्यं गदतो प्रमाः ३॥ कृतोपनयनो वेदानवीवीत हिजोत्तमः। गर्माष्ट्रपेऽष्ट्रमे वाद्दे स्वसूत्रोत्त्वविकानवः॥४॥

यह समस्त पायों को हरने वाला. परम पुण्यमय और ऋषि समुदायों के द्वारा निषेत्रित है। मैं इसे कहता हैं, इसलिए समाहितनुद्धि होकर आप सब इसका श्रवण करें। है डिजोतमो। गर्भ से आठवें वर्ष में अववा जन्म से आठवें वर्ष में अपने (गृह्य)सूत्रोक्त निषि के अनुसार हो उपनयन संस्कार सम्पन्न होकर देहों का अध्ययन करना चाहिए

द्ध्यी च वेखली सूत्री कृष्णाविकारो पुनि । विश्वासारी ब्रह्मचारी स्वालमे निवसन् सुखम्॥५॥ कार्णसमुख्यीतानी निर्मितं ब्रह्मका पुरा। कृह्मकारो त्रिक्सूत्रं कोलं वा वसस्य वसा ६॥

दण्डवारी, पेखना पहनने वाला, सूत्र (यज्ञोपवीत) को कृष्णमृग्यमं को खरण करने वाला पुनि अहाखारी होकर भिक्षावरण करे और अपने जाजम में मुख पूर्वक निवास करे। पहले बहुता ने यज्ञोपकेत के सिये कपास का निर्माण किया था। ब्राह्मणों का सूत्र तीन आवृत्ति हो, वह कुश का बन हो अवना वक्त हो हो।

सदोपकीतो केन स्थातसदा वद्धालिको द्वितः । सन्यवा कनुनां कर्म वद्धालवस्तुनुत्रम्॥७॥

ब्रह्मचारी को सदा उपकीत (जनोई) धारी ही होना चाहिए और सदंदा उसकी शिखा भी मैंभी हुई रहनी चाहिए। इसके अभार में जो भी वह कम करता है, वह सब

सरवाकृत अर्थात् निष्कल ही होता है। वसेदविकतं वासः कार्यायं वा कवाक्कम्।

क्देव परिवर्तीयं शुक्लपध्छित्रपुनमङ्॥८॥

सूनी या रेशमी वस्त्र अधिकृतरूप अर्थात् बिना कटा हुआ दत्तम कोटि का, छिट्ट रहित और स्वच्छ ही घारण करना वाहिए।

उत्तरन्तु समाध्यातं क्षासः कृष्णाजिनं सुप्रम्। अभावे दिख्यमजिनं रीरवं वा विवीयते॥ १॥

ब्राह्मणों के लिए कृष्णवर्ण का मृगचर्म उत्तम उत्तरीय माना गया है उसके अभाव में उत्कृष्ट कोटि के कहमूगर्स्स

उद्भव दक्षिणं कहुं सब्वे वाह्यं सम्पर्कतम्।

के उत्तरीय का भी विधान है

उपवीतं प्रवेक्तियं निर्वति कण्ठसरक्षे॥ १०॥

सरवं बाहु समुद्धान दक्षिणे तु वृते द्विजान

प्राचीनावीतमित्युक्तं येत्रे कर्मीण बोज्येत्।।११॥ दाहिना हाथ ऊपर उठाकर वाम बाहुभाग (कन्थे) एर

समस्ति उपवीत' होता है। तित्य कण्ठहार के रूप में आरण सृत्र निवीत' होता है। हे द्विजगण। वाम बाहु को समुद्रपृत करके दक्षिण खहु में धारण किया गया 'प्राचीनावीत' नाम

से कहा गया है जिसे पैश्य कर्म में ही धारण करना चाहिए अस्यागारे गयो गोड़े होये जब्दे तहेंद्र छ। स्वास्त्राये पोजने नित्ये हाहाणानाहर सक्तिया। १२॥ आपने करणास सम्पर्को सम्बद्धको।

उपासने वृत्रव्यास्त्र सञ्चयोः सम्बुसंबर्धाः उपवीती भवेत्रित्वे विविरेष सन्तर्भनः॥१३॥

अभिजाला, गौराता, इवन, जप, स्वाध्याय, भोजन, ब्राह्मणों के सात्रिष्य, गुरुओं की उपासना और सन्व्या के समय तथा साधुओं के सानिष्य में सदा यज्ञोपवीत धारण करने वाला होना चाहिए यहाँ सनान्त विधि है।

भौड़ी त्रिक्तमा रलक्षण कार्या वित्रस्य मेळला। कुशेन निर्फिता विद्या त्रकिरैकेन का विधि:।।१४॥। प्रत्येक ब्राह्मण को मूंज से बनी हुई, ब्रिगुणित, सम और विकनी मेखला बनानी चाहिए। मूंज के न रहने पर कुरा की एक वा तीन गाँठों खली भेखला बनानी चाहिए।

भारवेदील्यपालाको दक्की केल्क्सको हिन:। राजर्छ राजने राज सौध्यास्त्रप्रदेश स्था १५॥

यहाई वृक्ष्ण वाच सौम्यमहाजमेव च॥ १५॥ बाह्यण केश के अग्रभाग तक सम्बन्ध, सुन्दर तथा छेद

रहित बेल या पसाज अथवा यह में प्रयुक्त होने वासे किसी भी वृक्ष का दण्ड भारन कर सकता है।

साथं प्रातर्दियः संध्यापुरासीतं सम्बद्धितः। कामाल्लोपादस्यान्योहात्स्यक्त्यैनी पतितो भवेत्॥१६॥

बाह्यण को प्रतिदिन एकाप्रचित्र होकर प्रतः और सांध्य वन्दन करना चाहिए। काम, लोभ, भय तथा मोहकरा सन्ध्य। वन्दन न करने से यह पतित होता है।

अग्निकार्यं ततः कुर्वतसायप्रात्तर्ववस्थितः। स्मारवा सन्तर्पयेशेयानृतीन् प्रितृतणास्त्रवा॥१७॥

्रातः तत्रा सन्ध्या के समय यथाविधि अग्तिहोत्र करता चहिए। (प्रात:काल) स्नान के अन्तवर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चहिए

देक्ताव्यर्वने कुर्यातुषी: एतेष चाम्बुना। अभिवादनप्रील; स्वाहित्यं कुद्देषु वर्षतः॥१८॥

असावहं भो नामेति सम्वक् वणतिपूर्वकम्।

खायुरारोग्यसाञ्चितं प्रव्यादिपरिवर्जितम्। १९॥

इसके बाद पत्र, पुष्प और बल से देवताओं की पूजा करें, धर्म के अनुसार निरम गुरुवरों को प्रणान करना चाहिए द्रव्यादि को छोड़कर केवल आयु और आग्रेप्य को कामना के साथ पत्नोधोंति प्रणाम करते हुए कहे— 'मैं अमुक नाम वाला ब्राह्मण (आपको प्रणाम करता हूँ)'।

आयुष्मान् भव सौन्येति वाच्यो क्लिडिमवादने। अकारकास्य सम्बोधने वाच्यः पूर्वाक्षरस्तृतः॥२०॥

अधिकदन करने पर यस ब्राह्मण को 'है स्हैम्य! आयुष्टबन् भव अर्थात् दीर्थायु हो— ऐसा वावय प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को कहना चाहिए। उसके नाम के अन्तु में

स्थित अकारादि स्वर वर्ण का अन्यवा अन्तिम वर्ण के जीक पहले स्थित स्वर वर्ण का संक्षेप में उचारण करना चाहिए।

न कुर्माहोऽभिवादस्य द्वितः ऋषिनवादनम्। त्रभिवादः स विदुषः क्या सुरुरतवैव सः॥२१॥ जो द्विज अभिवादन करने वाले का प्रत्यभिवादन नहीं करता है, ऐसा द्विज विद्वान के द्वारा कभी भी अभिवादन गोग्य नहीं होता, क्योंकि वह शृदु के समान ही है

विन्यस्तर्गाणिना कार्यमुपसंग्रहणं युरोः। सब्येन सम्बः साम्रख्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः॥२२॥ स्त्रोदिकं वैदिकक्कापि सवासस्पिकंगव वा।

**आ**ददीत यतो ज्ञानं ते पूर्वपविवादयेत्।।२३॥

हाथों को घरणों में किन्यस्त करके हो गुरु का उपस्परीन करना चाहिए। वाम कर से बाम चरण का और दक्षिण कर से दक्षिण चरण का स्पर्श करें। लौकिक तथा वैदिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान जिससे भी ग्रहण करें, उसका सर्वप्रचम अधिकाशन करें

नोदकं धारवंद्रीहर्य पुष्पाचि सम्बि क्याः एवंक्यिति घान्यानि च दैवादेषु कर्मसु॥२४॥ स्नाहर्ण कुशले पृच्छेन्सप्रसन्तुयनापयम्। वैश्यं क्षेत्रं समामत्य शृहसाराप्ययेक चा।२५॥ देवादि कर्मों में (बासी) जल, भिक्षा, पुष्प, समिध्य तथा इस प्रकार के अन्य बासी पदार्थों को प्रहण नहीं करना चाहिए (अधितु ताजे दृष्य ही लेने घाहिए)। (सस्ते में

मिलनं पर) ब्राह्मण से कुशल पूछना चाहिए क्षत्रिय बन्धु से अनाभय, वैश्य से क्षेम-कुशल और शुद्र से मिलने पर भी आरोग्य पूछना चाहिए।

उपस्थायः पिता क्येद्वो ग्राता चैव महीपतिः। मातृलः श्रञ्जाख्येस मातामहपितामहो॥२६॥ वर्षज्येद्वः पितृत्वद्वः सर्वे ते मुखः स्मृताः माता मातामही गूर्वो पितृपतिकः सोदराः॥२७॥ श्रश्चः पितामा। क्येद्वा धातृकाया मुक्तिसः। इत्युक्तो गुरुवगोऽयं मातृतः पितृतस्तवा॥२८॥

उपध्याय, पिता, ज्येष्ट भाता, राजा, मामा, बजुर मातामह पितामह वर्ण में ज्येष्ट और पितृव्य— ये सभी गुरुजन कहे गये हैं माता, मातामही, गुरुपबी, पिता और माता की सोदरा भगिती, सास पितामही, ज्येष्ट भातृजाया ये सभी गुरु (ज्येष्ट सताएव पूज्य) स्त्रियां ही होती हैं। यह माता और पिता के पक्ष से ज्येष्ट-सर्ग बताया मया है

अनुवर्तनमेलेवं मनोवा**कावकर्मपि.।** गुरुं दृष्ट्या सपुनिष्ठेदनिवास कृतास्रलि:॥२९॥ वैतैस्मिक्शिन्सार्द्धं विवरंगार्थकारणान्। जीवितार्थपरि द्वेषाद् नुसमिनैय भाषणम्॥३०॥

इस उपर्युक्त गुरुवर्ग का सदा अनुवर्तन मन, वाणी और शरीर से करना चाहिए। गुरु को देखकर कृतावृति होकर अभिवादन करते हुए खड़ा हो जाना चाहिए उनके साथ बैटना वर्षि चाहिए। अपने जीवन निर्वाद केंद्र क्या टेक्सावस

आभवादन करते हुए खड़ा हो जाना चाहिए उनके साथ बैटना नहीं चाहिए: अपने जीवन निर्वाह हेतु तब्ब द्वेषभावना के कारण गुरु के सामने कुछ नहीं खेलका चाहिए

उदितोऽपि गुणैरन्यैगुँस्द्रेषी फाल्पवः। गुरुवापपि सर्वेषी कृत्वाः पद्म विशेषतः॥३१॥ तेपापादास्त्रयः संहासीयां याता सुपृत्रिता।

यो मावयति या सूते वेन विद्वोपदिश्यते॥३२॥ ज्येष्ठो साता च पत्ती च पहेते गुरत: स्पृताः।

गुरु से द्वेष करने वाला व्यक्ति, दूसरे अनेक गुणों से सम्पन्न होने पर भी नरक में गिरता है। इन सभी प्रकार के गुरुओं में भी पाँच विजेष प्रकार से पूजनीय होते हैं— उनमें भी प्रथम होन सर्वाधिक श्रेष्ठ होते हैं और उनमें भी माता को सबसे अधिक पूज्या कहा गया है। उत्पादक (फिता) प्रसूता माता) विद्या का उपदेशक अर्थात् गुरु, बद्धा भाई और पति— इनको उपर्युक्त पाँच गुरुओं में गिना गया है।

्यूबनीया विशेषेश्वर पहेले भूतिमित्त्वलाः - ऐशर्य को चाहने वाले व्यक्ति को अस्पन्त पत्रपृषंक प्रयक्त प्राण न्याग करके भी उपयुक्त भीच गुरुओं की पूजा

आत्यनः सर्वयन्तेन प्राणत्यागेन वा पुनः॥३३॥

अवन प्राप्त न्याग करके भी उपयुक्त भीच गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। वायस्थित च मता च शक्ती निर्मिकरिणी॥३४॥

जब तक मता और पिता दोनों निर्विकारी हों अर्थात् जब तक दोनों में निर्देश भाव बना रहे, तब तक प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वह अपना सब कुछ त्यांग कर उनकी सेवा करने में तत्यर रहे।

्षिता माना च सुप्रोती स्थानो पुत्रगुणैर्वदि॥३५॥ स हुद्र: सकलं वर्षमानुशानेन कर्ममा।

ताकसर्वं परित्कास पुत्रः स्वात् क्रयरायमः।

यदि पुत्र के मुखाँ से स्मता-पिता बहुत सन्तुष्ट हों, हो माता-पिता को सेवारूपी कर्म से हो वह पुत्र समग्र धर्म को ग्राप्त कर लेता है।

नास्ति महस्यमो देवो नास्ति ततसमो नृष्ठः॥३६॥ तयोः प्रत्युपकारो हि न कव्यक्षत्र व्यक्तो। संसार में माता के समान कोई देव नहीं है और पिता के समान गुरु नहीं है। इनके उपकार का बदला किसी भी रूप में नहीं चुकावा जा सकता।

ववोर्नित्यं त्रियं कुर्वास्कर्षणा मनसा विसास्त्रकाः व वाष्प्रमन्तुत्रातो वर्षमन्त्रं सम्मवदेव्। कर्वाकिया पत्तिपक्षां क्रियं नैपिविकं क्रवास ३८॥

अतएव इनका नित्य ही मन, वाणी और कर्म के द्वारा सर्वदा प्रिय करना चाहिए। उनको आज्ञा न मिलने पर मोक्षसाधक तथा नित्य या नैमितिक कर्म को छोड़कर अन्य धर्म का आधरण नहीं करना चहिए।

वर्षसारः सपृष्टिः क्रेयाननप्रस्तादः। सम्बन्धराज्य वस्तारं विस्तृहस्तर्द्वप्रसा। इ.९॥ क्रिय्यो विद्यानस्यं सुक्तं क्रेय वा पूज्यतं दिवि। यो प्रात्तरं पितृसयं उदेशं पूर्खोऽवयन्यते॥४०॥ तेन दोवेण स क्रेय निर्द्यं घोरपृष्ठवि। पुंतां कर्यान विशेश पूज्यो धर्मा स सर्वद्य॥४९॥

यही धर्म का सार कहा गया है जो मृत्यु के पक्षत् फल प्रदान करने वाला है वक्ता की भलोभीति आरायन करके उसकी अनुजा से विस्ष्ट हुआ शिष्य विद्या का फल भोगता है और मृत्यु के बाद यह स्वर्ग लोक में पूजा जाता है जो मृत्युं फिला के तुल्य बड़े भाई की अवधानना करता है, वह इसी दोध से मरणांपरान्त परम बोर नरक को प्राप्त करता है। पुरुषों के मार्ग में पूज्य भर्ता सर्वदा स्थित रहा करता है।

क्षपि माति लोकेऽस्मित्रुपकाराद्धि गौरवम्। ने नरा चर्चपिण्डली स्वान्ताचान् सनकारित हि॥४२॥ तेखमबाहवील्लोकान् प्रोवाच भगवान्मनुः।

इस माना के लोक में उपकार से ही गौरव होता है, जो मनुष्य भर्त्रीपण्ड के लिये अपने प्राणों का त्याग कर देवे हैं उन लोगों के लिये भगवान् मनु ने अक्षय लोकों की प्राप्ति कही है

मानुसांक्ष विक्रमांक्ष क्षशुराज्ञकिको गुक्ना॥४३॥ असावद्यपिति वृषुः अयुक्कय वर्षोचसः। अद्याच्यो दीवितो जाना वर्षोक्षयि यो प्रवेत्॥४४॥ यो प्रक्रपूर्वकर्त्वन अधिवादेश वर्षेतित्।

म्समा, चाचा, बजुर ऋषि और गुरु वर्ग से यह मैं हूँ, ऐसा ही बोलना चाहिए चाहे वे युवा ही हो। जो दोखिन बाह्य हो वह भन्ने ही युवा क्यों न हो उसे नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। धर्मवेता उसे भवत्) आप **सन्द के** साव अभिमानल करे

अभिवादस पूज्यस शिरमा बना एव चश्र४॥ काइणः कृतिवादीस सोकार्यः सावरं सत्। नामिवाद्यस्तु विशेण कृतियाद्याः कमसुनश्र४६॥ ज्ञानकर्मगुणोपेता ये कश्चनि बहुसुनाः। बाह्यपाः सर्वकर्णनां स्वस्ति कर्णोदिति बृतिः॥४

बाहाण: सर्वकर्णना स्वस्ति कुर्वोदिति बुति:॥४७॥ सम्मति की कामना रखने वाले छित्रम आदि के लिए बाहाल सदा आदर के सहित अभिवादन योग्य, पूज्य, और सिर सुकाकर बन्दन करने योग्य होता है। परन्तु उत्तम बाहाल के द्वारा श्वतियादि किसी भी रूप में अभिवादन योग्य नहीं होते चाहे वे ज्ञान, कर्म और गुणों से युक्त या विद्वान् तथा नित्य बजन करते हों बाहाल सभी वर्षों के प्रति तुम्हारा कल्याण हो— पेसा कहे यह बुति बचन है।

सवर्णेषु सवर्णानां काप्ययेवाणिवादनम्॥
नुक्तिविद्यातीनां कर्णानां झाहायो गुढः॥४८॥
यिविवः गुढः खोणां सर्वस्थाप्यामते गुढः॥४८॥
विद्या कर्म वनो बन्धुर्वितं चवति यहायप्॥४९॥
समान वर्ण के सभी लोगों को अपने सवर्णों को
अधिवादन करना ही वाहिए द्विजातियों का गुरु अपने है
और सब वर्णों का गुरु झाहाण होता है सियों को गुरु एक
उसका पति ही होता है अध्यागत नो होता है वह सबका
गुरु होता है। विद्या, कर्म, तम, कन्यु और धन पौक्या होता
है

बान्यस्थानानि पश्चाहुः पूर्व पूर्व नुकतरम्। एकदि निषु वर्णेषु पूर्वासि बस्तवित च॥५०॥ वत्र स्व सोऽत्र बानाईः सुद्रोऽपि दलपीं गतः।

ये पाँच ही मान्य स्थान कहे गये हैं और इनमें उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व गुरु (अंह) होता है। ये सभी (बाह्मणादि तीनों वर्णों में अधिक होने पर प्रभावशाली हुआ करते हैं। जिन में ये होते हैं, वह सम्माननीय होता है इसी प्रकार दशमी की प्राप्त (नम्मे वर्ष की) आयु वाला सूद भी सम्मान योग्य कहा गया है

क्या देवो ब्राह्मणाय सिस्पै सङ्गै ह्रच्युपेश५१॥ दृद्धाय पारपुरनाय रोक्जि दुर्वसभ्य छ।

यदि मार्ग में सामने आहाण. त्यी, राजा, अन्या, वृद्ध, भारवाहक, रोगी और दुर्बल आ बाए तो उसके लिए रास्का सोड़ देना चाहिए। विश्वापाद्वस्य जिल्लामां गृहेन्यः प्रथतोऽन्यद्वप्राप्यस्य निवेश गुरवेऽइनीयाद्यस्यतस्यत्वस्यः

प्रतिदिन यमपूर्वक सज्जनों के घर से भिक्षा को प्रहण करके पुरु के सामने सम्पर्धत करें, फिर उनकी आज्ञ से पौन होकर भोजन करना चहिए

पवतपूर्वं चरेददेश्यपुषनीतरे द्विकोसपः॥५३॥

भक्तमध्यं तु राजन्यो वैश्वस्तु चवदुत्तरम्।

यहोपवीती ब्राह्मण ब्रह्मचारी 'धवत्' शब्द पहले लगाकर भिक्षा बाधना करें (अर्थात 'भवति भिक्षा देहि' ऐसा कहेंगे) यद्वोपवीती क्षत्रिय वास्य के बीच में 'भवत् ऋदः लगाकर भिक्ता याचन करेंगे (अर्चात् 'मिक्सां भवति देहि'

कहेंगे) और यजोपक्षतो वैश्य अन्त में 'भवत्' सन्द का उद्यारण कर भिक्षा याचना करें (अवात् 'फिक्षां देहि पवति ।

पातरं वा स्वसारं का पातुर्को भगिनीं निजापु॥५४॥ चिक्रोत विक्रां प्रथमं या चैनं न विधानवेत्।

याता. बहन, माता को सगो बहन (मौसी) अथवा ऐसी ली जो ब्रह्मचारी को (खालो हाथ त्येटाकर) अपमानित

करने वाली न हो, इन सबसे पहले भिक्षा याचना करनी चहिए

स्वजातीयमृहेक्वेव सार्ववर्णिकनेव वा॥५५॥ भैक्ष्यस्य चरणं वृक्तं पविवादिषु वर्जिर्जतम्।

अपनी जाति के लोगों के घर से ही भिक्षा मांगकर लानी

चाहिए अथवा अपने से उन्नवर्ण के लोगों से भिक्त मांगी जा सकती है। परन्त पतित व्यक्तियों के यहां से पिक्षा प्रहण वर्जित है।

बेदयहैरहीनानां प्रपन्नानां स्वकर्मसु।।५६॥ **ब्रह्मचारी हरेड्डैक्ट्रयं मृहेच्यः प्रयत्नेऽन्यहम्**।

वेदों के आता. यजादि सम्पन्न करने वाले और अपने वर्णानुकुल कर्मों का सम्पादन करने वाले लोगों से हो ब्रह्मचारी को प्रतिदिन यह से पिक्षावरण करना चाहिए।

गुरोः कुले ३ व्यक्केत र प्रातिकुलक्युषुगायका। असाथे त्वन्यनेहानां पूर्वं पूर्वं विकर्णनेत्।

गुरु के कुल से, अपने संगे सम्बन्धियों के कुल (मामा आदि) और पित्र के परिवार से ब्रह्मधारी को भिक्ता नहीं माँगनी चाहिए। अन्य गृहस्य से भिक्षा न मिलने पर उपरोक्त

पूर्व पूर्व कुर्लों को छोड़ देना खहिए अर्थात् परवर्ती बन्धु-बांबद, मापा आदि के परिवार से भिक्षा माँग लेना चाहिए। सर्वं वा विकोदणपं पूर्वोक्तश्रपसभावे॥५८॥

नियम्ब इक्ता कचं दिशस्यन्यलोकस्त्रा

यदि पूर्वोक्त सभी गृहों से भिक्ष मिलना संभव न हो, तो यहपूर्वक सामो को नियन्त्रित करके, इषर-उधर दूसरी दिशा में दृष्टि न डालगी चहिए।

समाहत्य तु त्रजीक्षयं प्रशेदभगगपदास५९॥ मुझीत प्रकते नित्यं कायतोऽनन्यमानसः।

उपयुक्त भिक्षाचार से प्राप्त (कच्चे) अन्नादि का संद्रह करके उसे सावधानीपूर्वक पकाना चाहिए। तत्पश्चात् वासी को नियन्त्रित करके एकाग्रन्ति होकर खाना चाहिए।

पैक्ष्येज वर्तयेष्ट्रिस्यमेकात्रादी प्रवेदक्रती॥६०॥ भैक्षेण वृक्तिना वृक्तिस्पवाससमा स्पृता।

ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा से जीवन निवाह करे और किसी एक व्यक्ति का अल नहीं ग्रहण करना चाहिए, (प्रतिदिन

भित्र भित्र व्यक्ति के घर से भिक्ता संग्रह करनी चाहिए 🤉 इसलिए बुद्धाचारी को भिक्षा द्वारा जीवन निवाह की विधि को उपकास के समान माना यवा है।

पुजयेदक्षतं नित्ययकावैतद्कृतस्यन्॥६ १॥ ट्टा इब्बेलसीदेव को पुर्कत वापव:॥६२॥

**अन्न का (प्राणधारक देवरूप में मानकर) प्रतिदिन प्**जन

करें और आदरपूर्वक, बिना तिरस्कार के (अर्थात् वह अच्छा नहीं, यह अच्छा नहीं यह कहे दिना) उसे बहण करना चाहिए। अन्न को देखते ही पहले स्वस्थ और प्रसन्न होकर, फिर वाणी को नियम्बित कर भोजन करना चाहिए अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्धकाविप्रोजनम्।

अपवर्ष लोकविद्धितं तस्मानस्यरिकर्जयेत्॥६३॥ प्राह्मुखोऽप्राप्ति मुझीत सूर्वापिपुखा एव वा। नहादुदृहुपुखो नित्यं विधिरेष समातनः॥६४॥ प्रकारक वर्षणपादी च पुत्रानो द्विरुपस्पृत्रेत्।

शुर्वा देशे सपासीना भुक्का च द्विस्तरपुरोत्॥६५॥ अधिक मात्रा में श्रोजन करना आरोप्य से रहित, अन्यू को न वढाने बाला, स्वर्गीय सद्ध न देने वाला, अपुण्य करने

बाला तथा सभी स्हेकों में तिरस्कृत होता है, अत: उसका परिष्यम् कर देना चाहिए। पूर्व को ओर मुख करके अवस सूर्य के सम्पृक्त होका ही अब ग्रहण करे उत्तर की ओर मृख करके कभी भीजन न करे— यही सनातन काल से चला आ रहा नियम है। दोनों हाथ और पैर धोकर भोजन करने से पूज दो यार आचमन करे। किसी पवित्र स्थान में बैठकर ही भीजन करे और पुनः दो बार अवस्थन करे। इति बीक्र्मपुराने उत्तराई खासनीवासूपनिक्यु इस्टिशियां बोनसाले ब्रिक्याससंबदे हादशोऽस्करः॥१२॥

### त्रयोदशोऽध्याय:

(त्र्यासगीता-आचमन आदि कर्मयोग)

व्यास उताच

भुकत्वा पीत्वा च सुरक्ष च स्तत्वा स्थ्योपसर्वणे। ओही विलोमकी स्पृष्टा वासो विपरिपाव च॥ १॥ तेतानूत्रपूरीयाणामुस्सर्गेऽवृक्तपायणे। होकिकाट्यवनारच्ये कास्त्रप्रासागमे क्या॥ २॥ स्तत्वरं वा ज्यातानं का समागच्य द्विजीनमः। सम्बागोरुभवोस्बद्धदासान्वोऽच्यायमेतुनः॥ ३॥

व्यासओं बांले— भोजन करके, पानी पोकर, निद्रा से उटकर, स्नान करने पर, राष्ट्र चमते समय, रोमविहीन हाँठों का स्पन्न करने पर, वटा पहनने पर, वीर्य मूत्र पत्न का त्याग करने पर, असंगत वार्तालाए करने या यूकने के बाद, अध्ययन से पहने हाँसी आने या सांस छोड़ने पर, आंगन या रमशान को पर करने पर तथा दोनों संख्या समय ब्राह्मणों को पहले एक बार आध्यम किए रहने पर भी, पुन: आध्यम करना चाहिए।

चवडालप्लेन्डसंपाचे स्त्रीभूडोन्डिट्यायणे। इन्डिट पुस्तं स्पृष्ट्य पोल्पस्तवि स्वाधिवप्॥४॥

वाण्डाल और प्लेष्ड से बात करने पर, सी-जूद अथवा उच्छिष्ट स्थक्ति के साथ अतचीत करने, उच्छिष्ट पुरुष का बा बैसं ही उच्छिष्ट भोजन स्पर्श करने पर आक्सन करना चाहिए।

आचामंद्रशुपते वा लोहितस्य त्यैय च। भोजने सरक्यो स्टात्वा खाये मृत्रपृतिवयोः १९॥ आकलोऽप्यातमंत्रुच्या सद्गतसङ्ख्याययः। अन्तेर्यवाद्यालम्मे स्पृष्टा प्रयतसंव स्था ६॥

अशु या रक्त प्रवाहित होने पर, भोजन, संध्यवन्दन, स्नान करने और मल- मूत्र त्यागने पर, पहले आक्रमन किया हो, तब भी आचमर करना चाहिए। निश्च के पश्चात् या अन्यान्य कारणों के लिए एक-एक चार आचमन अयका अग्नि, गाय या पवित्र वस्तु ,गंगाजल) का स्पर्श करना चाहिए।

स्त्रीशामधात्मनः स्पर्ते नीवीं वा परिवाद छ। उत्तरमुक्तेस्थलञ्चानस्त्रकं वा मूमियेव स्थाक॥

श्री का सरीर, उसका करिबन्धन या वसा सू लेने से सुद्धि के लिए जल, भीगा हुआ सूच वा पृथ्वी का स्पर्श करना चाहिए

केशानं करपरः स्पर्शं वाससोऽक्षातितस्य य। अनुष्णापिरफेनामिर्विषुद्धादिक्कं वाम्यतः ॥८॥ होतेप्युः सर्वदाखनेदासोनः प्रापुदस्युखः

अपने ही केलों का स्पर्ध तथा बिना धुले हुए वस्त का स्पर्श करके अनुष्ण (गरम न हो) फेन से रहित विशुद्ध जले से मौन होकर जलस्पर्ध करे इस प्रकार बाह्यशुद्धि की इच्छा रखने बाले को पूर्व या उत्तर की और मुख करके बैठकर आचपन सर्वदा करना चाहिए

ज़िर प्रावृत्य **४५८ वा मुक्तकस्त्रित्यरे**ऽपि का। ९॥ अकृत्या पादयोः जीवपाचान्त्रेऽच्यभुक्तिमेनेत्। भोणनत्त्रे अलस्त्रो वा नेत्वीची चाचमेत्रुवः॥ १०॥

हिर को उँककर अथवा कण्ठ को तस्त्र से उँककर कमरबंध और शिक्षा को खोल कर तथा पैरों को सुद्ध किये बिना आचमन करने कला पुरुष अपवित्र ही होता है। जूते पहने हुए, जल में स्थित होकर और पगड़ी पहने हुए बुद्धिमान् पुरुष को कभी आचमन नहीं करना चाहिए।

न केवं वर्षवाराण्डिंस्त्रेच्छिष्टे तथा कुषः। नैक्डस्ताप्तिकलेविन सूत्रेण या पुनः॥११॥ न पादुकासनस्यो या बहिर्जनुकरोऽपि स्ना विद्रसूत्रदिकरापुकैनं नेत्रिक्षष्टेस्तकैय या।१२॥ न चैवाहुलिधिः सस्तं उकुर्वक्रयमनसः।

उसी प्रकार जानी पूरव को वर्षा की धाराओं से आचमन नहीं करना चाहिए हाथ के उच्छिट होने पर, एक ही हाथ से अर्थित जरन से, यजोपबोत के न होने से, पादुकासन (खड़ाऊँ)पर स्थित होकर, जानुओं के बाहर हावों को रखते हुए, वैश्य और जूद आदि के हाथों से छोड़े हुए तथा उच्छिट जरन से आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन के समय अङ्गुलियों से आवाज नहीं करनी चाहिए वथा अन्यमनस्क होकर (एकाग्रताशून्य होकर) कभी आचमन नहीं करना चर्तिए।

न वर्णरसदुष्टामिनं वैवातवृरोदके:॥१३॥ न पाणिबृपितामियां न वहिष्यस् एव वरा

को जल (स्वाभाविक) वर्ण और एस (स्काद) से दूषित हो या बहुत ही थोड़ा हो तथा जिसमें हाथ हानकर श्रुधित कर दिया गंथा हो, उससे बगल से बाहर हाय रखकर भी आदमन नहीं करना चाहिए।

हद्वानिः पुनते विश्व कण्टशामि क्षत्रियः सुवि:॥१४ प्राप्तितामित्तवा वैश्यः स्त्रीजुरौ स्वशंतोऽन्यसः।

द्राह्मण इदय तक पहुँचने वाले आवसन के जल से पवित्र हो जाता है और कष्ठ तक जाने वाले जल से स्रतिय की सुद्धि हो जाती है। वैश्य तो प्राशित (मुख में हाले) जल से हो शुद्ध हो जाता है तथा जी और सुद्ध जल के स्पर्श मात्र से हो शुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं

अबुरुपूर्वरेखायां तीर्थं ब्राइपिक्केक्यते॥१५॥ प्रदेशिन्यस्य वन्यूलं पिद्रवीक्षंपन्तप्रम्। कनिक्षापूर्वे पश्चायाज्ञायस्य प्रवक्षते॥१६॥ अबुरुपत्रे स्पृतं देवं तोदार्थं क्रकीर्तितम्। मूलं वा देवामादिष्टमान्येयं प्रवक्षतः स्मृतम्॥१७॥

अबुह के मूल की रेखा में बहातीर्थ कहा जाता है। अबुह से प्रदेशिनी अबुलि के मध्य का माग उत्तम पिठ्तीर्थ कहा गया है किनहा के मूल से पीछे प्राज्यस्य तीर्थ कहा जाता है। अबुलि के अग्रमाग में दैवतीर्थ है, जो देखें के लिये प्रसिद्ध है। अथका (अबुलि के) मूलभाग में दैव अदिह है और मध्य में आग्नेय कहा गया है।

तदेव सीमिकं तीर्वमेवं झारवा न मुझति। ब्राह्मेणैव तु तीर्वेन द्वियो निरमपुषस्पृत्तेत्॥१८॥ कायेन वाव देवेन वावाचान्ते शुव्चिमंदेत्। विराधामेदम मूर्व ब्राह्मणः प्रकारततः॥१९॥

वही सीमिक (सोम) तीर्च है, ऐसा जानकर मनुष्य कभी भी मोह को प्रप्त नहीं होता। बाह्यण को बाह्यतीर्च से हो नित्य उपस्पर्शन करना चाहिए। काप (अज्ञपत्य) तीर्च अथवा दैवतीय से भी उसी मीति आवमन करने पर सुद्ध हो जाता है ब्राह्मण को सब से पहले संयत होकर तीन बार आवमन करना चाहिए

संवृताङ्गुरुपुलेन पुखं वै समुपस्पृशेत्। अङ्गुरुपानिकान्यस्यु स्पृतेनेत्रद्वयं का ॥२०॥ कर्णन्यकुरुयोपेन स्पृत्तेत्रसापुटद्ववम्। कन्छिपुटवोगेन स्रवणे सनुपस्पृतेत्त्रर २१॥

संवृत अञ्चुष्ठ के मूलभाग से मुख का स्पर्श करना चाहिए। अनन्तर अङ्गुष्ठ और अनाधिका से दोनों नेत्रों का स्पर्श करना चाहिए। तर्जनी और अङ्गुष्ठ के योग से दोनों नासिका के किन्नों का स्पर्श करे और कनिष्ठिका और अङ्गुष्ठ के योग से दोनों कानों का स्पर्श करे।

सर्वाहुलीमिर्वाह् व इटवन्तु तलेन न काः नर्वत्रः क्रिक्स सर्वातिग्हुडेन्स्य क इवम्।।२२॥ सभी अङ्गुलियों से दोनों भुजाओं, हथेलो से इदय तथा अङ्गुले वा सारी अङ्गुलियों से नामि और सिर का स्पर्श करें तिः प्राञ्जीवातदम्बस्य सुत्रीतास्त्रेन देवताः। इसा विष्णुमहित्तस्य क्यानीस्थनुसुत्व्या।२३॥

हमने यह सुन्ध है कि जल का तीन खर आज्यन करने से बहा, विक्ष्णु और महेश्वर— तीनों देव प्रसन्न होते हैं: गंगा च बमुना जैव प्रीवेते परियार्ग्यनाम्।

संस्पृष्टवोर्सोचनवोः प्रीवेते शक्तियास्करीं। १४॥ परिपार्जन (युखप्रकालन) करने से गंगा और यसुना प्रसन्न होती है तथा दोनों नेत्रों का स्पर्त करने से चन्द्रमा और सूर्य प्रसन्न होते हैं।

वासम्बद्धनौ त्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्वये। स्रोत्रयो: स्पृष्टवेस्तद्वसीयेते चानिनद्वनस्पैत २५॥

नासापुटों का स्पर्ज करने से अश्विनीकुमार प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार कानों के स्पर्ज से वायु और अधिन प्रसन होते हैं।

संस्पृष्टे इदयेकास्य प्रीयन्ते सर्वदेककः। मृद्धिं संस्पर्शनादेक प्रीतस्तु पुत्नो भवेतु॥२६॥

्ड्दय के स्पर्श से सारे देवता प्रसन्न होते हैं और सिर पर स्पर्श करने से परम पुरुषरूप विष्णु प्रसन होते हैं।

नोक्छिहं कुर्वते निर्प विष्ठुकेऽहं नवनि वाः। दन्तान्तर्गनसम्बेषु जिह्नेहेरसृष्टिर्मवेद्।।२७॥

(आवमन करते समय) क्षरोर पर गिरने वाली अस्थन्त सूक्ष्म जल की बूँदों से अङ्ग ज्**छ नहीं होता। दाँतों में** लगी हुई वस्तु, दाँतों के समान मानी जाती है, परन्तु जिक्का और ओह के स्पन्न से वह अपवित्र हो जाती है।

स्पृष्ठकि किन्द्रवः पादी व आवामकतः वसन्। पूजिकास्ते समाक्षेत्र न वैराज्यतो भवेन्॥२८॥

दूसरे व्यक्ति को आचमन कराते समय, यदि जल की दुँदें देने बाले के पैरों पर गिर पड़े, तो उन जलकर्षों को विशुद्ध भूमि का जल के समान ही भानना चाहिए, उससे वह अपवित्र नहीं होता।

म्बुपर्के व सोमे च वाम्बुलस्य च पक्षणी फले मुलेशुद्राके च न होने ब्राह वै पनु:स २९॥

सोम्परस और मधुपके (दहों-ची-मिश्रित मधु) का पान करने तथा ताम्ब्रुल (पान) फल-पूल और इब्युदण्ड का भक्षण करने में मनु ने कोई दोच नहीं माना है।

प्रदारभोदयानेत् यहच्छित्ते ववेदिङ्गः। भूमौ निक्षिप्य तद्रव्यवाचम्याच्यक्रिऐत्ततः ॥ ३०॥

परन्तु प्रभृत अन्न और जलफन कर लेने से यदि ब्राह्मण उच्छित्र हो जाय, तो उसे वे सभी दृश्य भूमि पर रखका आचमन कर लेना चाँहए। परन्तु आसमन के बाद फिर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए।

रैजर्स वा सपादान महक्किहो मनेदिहतः। भूमी निक्षिण काव्यमानम्बद्धिको तु तत्॥३१॥

यदि तैजस् (गर्म एत. सुवर्ण आदि) पदार्थ हाथ में लेकर आहाण जुल हो जाय, तो उस वस्तु को पूमि पर रख कर पहले आवमन करके तत्पश्चात् उसे जल द्वारा ही सिवित कर लेना चाहिए

यदापनं सपादाय प्रवेदकोषणान्वितः। **र्थ्यनमध्येव सद्दुरव्यक्तवानः जुलिता**मिकत्॥ ३२॥

वस्तादिष् विकल्पः स्वात स्पृष्टा चैवमेव हि।

यदि तदतिरिक्ष किसी अन्य को प्रहण कर कोई तकिहरू हो जाय, तो उस इड्य को (भूमि पर) विना रखे ही आचमन कर लेने पर पवित्र हो जाता है। परन्तु वसा आदि में विकल्प होता है। इस प्रकार से स्पन्ने न करके ही होता है। अर्थान शुद्धि के लिए बस्त को अलग कर देना चाहिए।

अराज्येऽनुदक्के राज्ये ध्यैरव्याक्राकले पविभाव ३ ॥ कृतवा यूत्रं पुरीषं का ब्रह्महरूले न दुर्घातः। निवाय दक्षिणे कर्णे बृह्यसूत्रपुद्रसुपुरा ।।३४॥ अहि कुर्याच्छकृत्यूत्रं रात्रौ चेर्द्शियायुक्तः। अन्तर्द्धाव पद्धी बाहे. प्लैलॉहेस्तुणेन वता ३५॥ प्रावृत्य च शिर कुर्योद्विण्युत्रस्य विसर्ग्यनम्।

अरण्य में, बिना जल वाले स्थान में, रात्रि में, चीर तथा व्याप्त से समाकुलित मार्ग में, पृत्र तक मल को करके भी

जो हाथ में दुव्य रखता है, वह दूपित नहीं होता। दक्षिण कर्ण में ब्रह्मसूत्र (यह्नोपवीत) को रखकर ठवर की ओर मुख करके दिन में मूल और मूत्र का त्याग करना चाहिए और राष्ट्रि में दक्षिणाभिमुख होकर त्याग करना चहिए। उस पृथि को काह, पते, ढेले और तुणों से ढैक दें शिर को वस्त्र से लपेटकर ही मल-मूत्र का विसर्जन करना चाहिए। समाकपनदीगोष्टवैत्यन्तः पवि परमस्।। ३६॥

अम्मी वेश्य इमश्वने च विष्मुहे न संपालरेत्। न नोपने न कुछे वा महाकुने न जाहकले॥३७॥ न तिल्ला न निर्वासा न च पर्वतपस्तके।

न जीर्णदेवाकाने न कल्पीके समाचरेता।३८॥

साया, कृप, नदी, गोष्ट, चैत्व के अन्दर, मार्ग भस्य, अग्निवेशम, रूपशान में कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गोपए में. जुती हुई भूमि में. महावृक्ष के नीचे, हरो घास वाली जमान पर, खहे होकर या निर्वस्त्र होकर, पर्वत को चोटी पर, बौर्ण देवता के आयतन में, वल्पीक में कभी भी मल-भूत्र का त्थाग नहीं करना चाहिए। र समस्तंषु कर्तेषु राणकन्या समस्योदा

तुवाद्वररक्रपालेच् राजप्यर्गे स्टेक चा।३९॥ न क्षेत्रे विपले छापि न तीर्वे न चतुपक्ते।

नोचाने न सपीये दा नोपरे न पराश्रयौ॥४०॥

जीतों से युक्त गर्नी में, चमते हुए, तुवाङ्गार (किलकों के अंगोर्स पर) कपाल मिट्टी के वर्तनों) में तथा राजभागी, स्बच्छ क्षेत्र में, तीर्प में, चौराहे पर, तवान में, ऊपर भूमि में तचा परम अपवित्र समल में भी यल पत्र का त्याग नहीं करना चाहिए

व सोगअगदको था गना खनानरिक्षण न जैवक्रिपुखं स्त्रीमां मुख्याह्मणयोर्न साः४१॥

जुते पहने हुए तका पाइका पहने हुए गमन करने वाला, यान में अन्तरिक्ष पामी होकर, कियों के सामने और पुरुबाह्यजों के अपश्च भी मल- मृत्र का उत्सर्ग नहीं करे।

न देवदेवासवधेर्नज्ञामपि कदावन। भर्दी जोतींवि वीक्षित्वा न वार्यापिमुखोऽघ वा। क्रवादित्वं प्रत्यनम् प्रतिसोपं तर्वव चा। ४२॥

कपी भी रखा। न करें।

देवता, पन्दिर तथा नदी के भी सामने, ग्रह नक्षत्रों को या इधर-उधर देखते हुए, आयु के बहात के सामने तथा अग्नि चन्द्रमा था सूर्व की ओर मुख करके मल मूत्र का आइस्य पृतिकां कूत्यस्लेवनसायकर्वणात्। कुर्वादतन्द्रितः सीवं विसुद्धेद्धतोदकैः॥४६॥

लेप और दुर्गन्य को दूर करने के लिए आलस्य न्यागकर नदी तट से लाई गई मिट्टी और उठाए गए सुद्ध जल से शीच करना चाहिए

बाहरेन्ह्तिकां विद्याः पोञ्चलाच च कर्त्वान्। च पार्गाचांपरहेद्वाच्छीचोत्तिष्टाचवैव च॥४४॥

ब्राह्मण को चाहिए कि वह धूल, कीचड़, म्हर्ग, रूपर भृषि और दूसरे के शीच से चची हुई पिट्टी को कभी भी ग्रहण ने करें।

न देवायतनाकृपाद्वामादनर्जनात्वा। उपस्पृत्तेतके नित्यं पूर्वोक्तिन विद्यानतः॥४५॥ मन्दिर, कुँआ, गाँव था जल के भीतन से शौच के लिए मिट्टी नहीं लेगी चाहिए। शीच के अनन्तर पूर्वोक्त विधि से प्रतिदिन आचमन करना चाहिए

इति श्रीकूर्मपुराके उत्तराई व्यासमीतासूमनिकत्यु ब्रह्मविद्यामां योगज्ञात्वे अभिव्यासम्बद्धे श्रयोदज्ञोऽध्यायः ॥ १३ ०

## चतुर्दशोऽध्याव: (स्यासगीता-ज़िष्यब्रह्मचारी के वर्ष)

व्यास स्वाच

एवं दण्डादिभिर्युन्तः जीवाधारसभिवतः आहृतोऽध्ययनं कुर्याद्वीक्षमाणी गुरोर्युखम्॥ १॥

व्यासजी बोलं : पूर्वोक्त (पलाश)दण्डादि धारण करने वाले और शीचादि नियमों से युक्त ब्रह्मबारी को युक्त के द्वारा बुलाए जाने पर उनके मुख की ओर देखते हुए अर्थात् गुरु के सामने बैठकर अध्ययन करना चाहिए।

विस्पमुद्धक्रपाणिः स्पात्सम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धाः।

अस्यतामिति चोक्तः सज्जासीतापिपुद्धं युरोः॥२॥

सन्ध्या-कदन करने वाले, सदावारी ब्रह्मवारी को दाहिन। शय (उदारीय वस्त्र से) उत्पर ठउनका मुरू के द्वारा 'मैठ जाओ' ऐसा आदेश मिलने पर उनकी और अभिमुख होकर बैठना चाहिए

प्रतिश्रयणसभ्भवे जयानो न सवायरेत्। आसीनो न च तिछन्दा उत्तिष्टन्या पराष्ट्रमुखः॥३॥ तेटकर, बैटकर, भोजन करते हुए, दूर खड़े रहकर या पोछे की ओर मुँह करके (गुरु की) आज्ञा का ग्रहण ख उनसे वातालाप नहीं करना चाहिए

न च ज्ञव्यासमञ्जास्य सर्वदः गुरुमज्ञिकैः गुरोग्र बर्ज्यावस्ये न कोष्टासनो पर्वत्॥४॥

तिष्य का आसन तथा उसकी राज्या, सदैव गुरु के स्थान के बराबर नहीं होती चाहिए अर्थात् उनसे नीवी होती चाहिए तथा गुरु की आँखों के सामने उसे अपनी इच्छानुसार हाथ-पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए:

नोदाहरेदस्य नाम परोक्सपमि केवलम्। न चैवास्यानुकुर्वीतं गतिभानितयेष्टितम्॥५॥

गुरु के परोक्ष में केवल उनके नाम का (उपाध आदि से रहित) उद्यारण नहीं करना चाहिए और न हो उनके चलने बोलने आदि विभिन्न चेहाओं का अनुकरण करना चाहिए। गुरोर्वद प्रतोवादों निन्दा चापि प्रकति।

कर्जी तम्र विकासको मनाव्यं वा वर्तोऽन्तर ।।६॥ जहाँ मुरु का विरोध या निन्दा हो रही हो, वहाँ सिच्य को अपने दोनों कान (होकों से) हैंक लेने चाहिए वा उस स्थान से अन्यत्र चन्या जाना चाहिए।

दुरस्के नार्तपेदेनं न कुछो नानिकं स्त्रियाः। न चैद्यास्योतनं चुदात् स्थिते नासीत सक्तिया।७॥

दूर खड़े होकर या फ्रोधित अवस्था में अवना खो के समीप गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी बातों का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए और विदे वे खड़े हों तो उनके समक्ष शिष्य को बैठना नहीं चाहिए

उदकुष्यं कुशान् पुष्यं समितोऽस्याहरेत्सदा। मार्जनं लेपने नित्यमहानां वा समाचरेत्॥८॥ नास्य निर्यात्व शवनं पादुकोबानस्रविध। आक्रमेक्सचनं सम्बन्धासन्दर्धं वा कदावन॥९॥

(गुरु के लिये) सर्वदा जलकलरा, कुशायें, पूष्प और समिधाओं का आहरण करना चाहिए। उनके अंगों का मार्जन (स्नान आदि) लेपन (चन्दन) नित्य करे। गुरु के निर्माल्य (गुरु की चाला आदि) पर शयन न करे और इनको पादुका तथा जूतों, आसन और छाया आदि का भी लंबन न करे और कभी भी उनके आसन पर न बैठे।

सामग्रेहनकाग्रादीनं कृत्यशास्त्रै निवेद्वेत्। अन्तपृष्टका र बन्तका परेक्तिमहिते स्वः॥१०॥ **उत्तरधा**गे सतुर्दक्षोऽस्थायः

न पादौ सारमेहस्य सङ्ग्रिकने खटाधन।

गुरु के लिये) दलकाह (दौतुन) आदि का प्रबन्ध करें

और जो भी कृत्य हो उन्हों को समर्पित कर दें गुरू से दिना पूछे बहाचारी शिष्य को कहीं भी नहीं जाना चाहिए और

सदा गुरुदेव के प्रिय काय तथा हित में लगा रहना चाहिए। उनके सत्रिधान में कथी भी अपने पैसे को नहीं फैलाना

वाहिए। समाग्रस्यादिक्क्षेत कण्डावरणं तथा।। ११॥

कुम्माक्ष्माद्वास्य क्रमानस्य तथा स्था। वर्ध्वयस्यात्र्ये नित्यस्यास्योदतम् वर्धः

विकादसम्बद्धाः स्टब्स्यस्थारसम्बद्धाः वर्षः

क्वाकालमधीपीत यावत्र किमना गुठः॥ १२॥

जैभाई, हास्यादि तथा कण्ठ का आच्छादन (गले में हार आदि पहनना) और ताली बजाना या उपस्वर से बोलना किया के एक की समिति में सर्वित समान समित जार

नित्य ही गुरु की सिप्रिधि में वर्जित रखना चाहिए उस समय तक अध्ययन करता रहे, जब तक गुरुदेव बक न

वार्यः आसीतान युरोसके कलके वा समस्ति ।

आसने रायने याने नेकस्तिहेत्कदाचन॥ १३॥: धावनाम्सुवायेलं गच्छन्तहानुगच्छति।

गुरु के कहने पर ही समाहित होकर फलक (काछमन) पर बैठे: आसन, जयन और यान में कभी भी एक साम नहीं

पर बेठें: आसन, ज्ञयन और यान में कभी भी एक साथ नहीं बैठना ऋहिए पुरुदेव के दौड़ने पर, स्ववं भी उनके पीछे दौड़े और उनके चलने पर ज़िब्द को फोड़े चलना चाहिए।

गोऽसोष्ट्रयानप्रास्तदप्रस्तोतु कटेषु चा। १४॥

आसीत गुरुणा सार्द्ध जिलाफलकरौनु च। जितेन्द्रिय स्वात्सततं वश्यात्माऽक्रोयनः जुविन। १५॥

जितेन्द्रियः स्थातसकते वश्यात्माऽस्त्रोयनः जुन्तिः॥ १५॥ प्रवृक्षीतः सदा बार्चः स्पृशं हिरुपाविणीम्।

वैल, अब, या केंट को सवारी, प्रासाद, प्रस्तर तथा चटाई पर अथवा शिलाखण्ड और सब में गुरु के साथ मैट

सकता है। ब्रह्मचारी को निरन्तर जितेन्द्रिय, भन की वह भें रखने वाला, शुचि और कोच रहित होना चहिए। सर्वदा

रखन वाला, शुन्द आर ऋष राहत हाना चाहए। ह हितकारी और मधुर वाणी का प्रयोग करे।

गन्यमान्ये रसं भव्यं सुदशं अणिविद्धिसनम्॥१६॥ अध्यमुखासनोपानच्यक्रवारणमेव च।

कार्य लोगं पर्य निद्रां गीतवादिकार्तनम्॥१७॥ इतं जनपरीवादं स्वीप्रेक्षालयमं संबो

परोक्षात पैशुन्य प्रकलेन विकर्जयेत्॥ १८॥

सहाचारी को यतपूर्वक गन्ध, माल्य, पद्ध्य सुगन्धित रस, प्राणियाँ को हिसा, अभ्यक्न (मालिज) अञ्चन, उपानत्, छत्र ध्यरण, काम, ऋष, लोभ, मन, निद्धा, गीत, कदित्र, नृत्य, धृत, जनों की निन्छ, लों को देखना, आसम्भन, दूसरों पर उपवात, पैज़न्य— इन सब का परिवर्जन कर देना चाहिए

ावात, पेशुन्य— इन सब का परिवर्जन कर देना चा उदकुष्यं सुपनसो गोशकृत्यृतिको कुशान्। साहरेवावदर्वानि पेश्यसाहरहहरेतु॥ १९॥

गुरु के लिए उनकी आवश्यकतानुसार जल का घड़ा, फुल, गोबर, मिट्टी और कुक आदि लाने चाहिए और

फूल, मोबर, मिट्टी और कुश आदि लाने चाहिए अ प्रतिदिन भिक्षाटन भी करना चाहिए

कृतम् लक्ष्यं सर्वं कर्वं पर्वृषितम् म्याः अनुस्पदर्शो सत्तं भवेद् पीतादिनिस्पृष्टः॥१०॥

सवजयुक्त सब प्रकार की रसोई का त्याग करना चाहिए और बासी रसोई का भी त्याग करना चाहिए। कभी भी नृत्य

न देखें और गायन आदि के प्रति उदासीन रहक चाहिए अर्चात् न तो भीत भाने और सुनने नहीं चाहिए। नहित्ये वै समीक्षेत न घरेहन्त्रणवनमः।

एकान्तमशुरिक्षीयिः शुक्रान्यैरियमसणम्॥२१॥ ब्रह्मचारी को सूर्य के सामने देखना नहीं चाहिए और न हो (अधिक) दाँत साफ करने चाहिए। एकान्त में बैठकर

हा (आयक) दात साफ करन चाहरा एकान्त म बठकर अपवित्र स्त्री, सूद और चाण्डालादि के साथ वार्तालाय भी नहीं करना चाहिए।

गुरुप्तियको सर्व हि प्रयुक्तीत न कामतः। मलायकर्वणं स्नानमाचरिद्वे ककञ्चन॥२९॥

् गुरु को जो प्रिय समे वैसे सब कार्यों में प्रवृत रहना चाहिए अपनी इच्छा से कोई कार्य न करे बहाचारी को खुब मल-मल कर स्नान नहीं निकालना चाहिए (केवल शरीर परित्र करने हेतु स्नान करना चाहिए)

न कुर्यान्मानसं विद्रो पुरोस्त्वारं कदावनः मोहाद्वा यदि वा लोपात् त्यक्त्वैनं पतितो प्रवेत्॥२३॥ अवस्य को सकरमें को कोचने की बाल पन में अर्था

अहरून को गुरुजनों को छोड़ने की बात मन में कदापि नहीं लानो चाहिए। लोभ या मोहचंत्र गुरु का त्याग करने से पतित होना पड़ता है लौकिक वैदिकशापि सवस्थापिकमेव का

अवद्दीत यतो ज्ञाने न ते दुक्केत्कदासना। २४॥

बाह्यण ने जिस भुरु से लौकिक, वैदिक और अध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण किया हो, उस आचार्य के प्रति द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। नुरोरप्यकल्पिस्य कार्याकार्यपञ्चानाः।

उत्पर्व प्रतिपन्नस्य मनुस्त्यानं समझवीत्।) २५(॥

परन्तु यदि वह गुरु अहंकारी, कर्तव्य और अकर्तव्य की न जानने वाला, कुमार्गगामी हो तो, उस का भी त्याग कर देना चाहिए, ऐसा मनु ने बड़ा है।

गुरोर्गुरी सन्निहिते गुरुवद्यक्तिमाचरेत्।

न व्यक्तिसृष्टो गुरुणा स्वान् गुरूनधिवादवेत्॥२६॥

अपने विद्यापुर के भी गुरु जब उपस्थित हों, तो गुरु के समान ही उनकी भक्ति करनी चाहिए हवा (गुरुगृह में रहते हुए) उनकी आज्ञा के बिना अपने पुज्यजनों का अभिवादन न करे

विकानस्वेतदेय नित्या वृत्तिः स्वयोनिष्। प्रतिबेदस्त सम्बर्गाद्धितं सोपदिशस्त्वपि।।२७॥

इसी प्रकार अपने कुल में अधर्म का प्रतिवेध करने वालों में और हितकारी उपदंत्र देने आलों में भी सदा गुरु के समान ही वर्तन करना चाहिए

श्रेयस्य गुरुबद्युर्वि नित्यमेव समावरेत्।

नुरुपुत्रेषु दारेषु गुरेक्षीय स्वययुषुग२८॥

सदा हित चाहने वाले एठ के पूत्रों, गुरु की पवियों और अपने बन्धुओं के प्रति भी अपने गुरु के समान ही आकरण करना चाहिए

वालः संवानयन्यान्यान् जिल्लो वा यज्ञकर्पीणः अञ्चापयन् गुरुपुतो गुरुवन्यानपर्हति॥ २९॥

उत्पादनं वै पात्राणां स्नापन्त्रेच्छिष्टपोजने।

न कुर्यादगुरुपुत्रस्य पादयोः श्रोतमेव च॥३०॥

मान्य व्यक्तियों का सम्पान करने वाला बालक या यज्ञकर्म में संयुक्त शिष्य और अध्यापन करता हुआ गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही सम्मान के बीग्य होता है। परन्तु (यह ध्यान रहे कि) उस गुरुपुत्र के शरीर की मालिश करना, स्नान कराना, उसका उच्छिष्ट भोजन करना, पादप्रश्नालन करना आदि नहीं करना ऋहिए

मुख्यत्परिपुरुपञ्च सक्पाः गृख्यवितः असकर्णासु सम्पूज्याः प्रत्युखानामिकादवैः॥३ १॥

पुरु की जो पतियां समान वर्ण की हों तो वे गुरु के तृत्य ही पूजनीय होती हैं। किन्तु गुरु को असवणा पश्चिमी ठठकर तथा केवल नमस्कार कर अभिवादन के योग्य होती हैं

अध्यक्षनं स्नापनक्ष नाम्रोत्सादनपेस च। नुरुपल्या न कार्याणि केशानाञ्च प्रसाधनम्। ३२॥

गुरु पत्नी के शरीर में उबटन समाना, स्तल कराना, शरीर

की मालिक करना और केश प्रसाधन करना निषिद्ध है। नुरुपली तु कुवती नामिकाहोह पाइवो:।

कुर्वोत करनं भूमावसावहिपति बुवन्धः ३३॥

यदि गुरुपती युवावस्था की हो, स्त्रे उसका चरणस्पर्स कर प्रणाप नहीं करना चाहिए, अपितु 'मैं अमुक नाम बाला।

आपका अभिवादन करता हैं', ऐसा कहकर केवल भूमि पर दंडचत् प्रकाम कर लेका चाहिए।

विप्रोध्य प्रद्रमहणमञ्जा चापिकादनम्। गुस्हारेषु सर्वेषु सत्तं धर्ययनुस्मरन्॥३४॥

मतृष्यमा मतुलानी शृष्टुद्धाव पितृष्यस्यः।

परन्तु यदि क्रिथ्प भहत समय बाद प्रवास से लौटता है, तो सदानों के आचार व्यवहार का स्मरण कर सभी गुरुपहियों का चरणस्परांपूर्वक अभिवादन करे।

संपूज्या गुरुवली व समस्ता गुरुवार्यपाध ३५॥ मौसो, मामी, सास और बुआ (पिता को वहन), गुरुपती

के समान पुजनीय होती हैं क्योंकि ये सभी गुरुपती के समान हो हैं। प्रत्यांवां व संबद्धा स्वर्णाहन्यस्यपि।

विप्रस्य नृपसंबद्धाः हातिसम्बन्धियोषितः ॥ ३६॥ पितुर्योगन्ता मातुष्ट ज्वायस्यां च स्वसर्वपि।

माजबद्धतिमद्रतिहेन्महा। ताच्यो गरीवसी।। ३७॥। भाई की पत्नी जो सवर्णा हो, प्रतिदिन उसका भी

अभिवादन करना चाहिए विद्र की ज्ञाति सम्बन्धी स्वियों का भी अभिवादन करना साहिए। पिता तथा माता की बहन और अपनी बड़ी बहन का भी पाता के समान ही उपदर

करना चाहिए किन्तु इन सबमें माता सब से अधिक गीरवपुक (श्रेष्ठ) होती है।

एवमाधारसेपत्रमात्मकसमदान्तिकम्। वेदपञ्चापयेद्धपै पुराणाङ्गानि किवशः॥३८॥

इस प्रकार के सदाचारों से सम्पन्न, जिलेन्द्रिय और अदाम्भिक (दंभ न करने वाले) को बेद का अध्ययम कराना चाहिए और नित्य ही धर्म, पुराण तथा छः अङ्गों को पद्मना चाहिए।

संवत्सरोषिते क्षित्वे गुर्ख्यानपनिर्दिशन्।

इस्ते दुष्कृतं तस्य क्षित्वस्य बसतो गुरुः॥३९॥ जो किष्य एक वर्ष तक गुरु के पहीं (विद्याध्ययन के लिए) उनके पास रहता है, फिर भी क्षित्य को गुरुजान का निर्देश (उपदेश) प्राप्त नहीं होता, तो उस क्षित्य के दुष्कृत (पाप) गुरु हरण कर लेते हैं अर्थात् उनमें आ जाते हैं।

आचार्यपुत्रः सृत्युर्जानदो वार्षिकः सृचिः। सृत्यार्यदोऽरसः साबुः स्वाध्याय्वादेशवर्षयः॥४०॥ कृतस्य क्याद्रोहो पेवायी तृषकुत्ररः। साराः त्रियोऽक विकित्तत् चक्तवाया श्वित्रवयः॥४१॥ एतेषु बहाको दानपन्यत्र च स्थोदित्यन्। आचाय संक्यो नित्यपवीयीत सुदश्युखः ॥४२॥

आचार्य का पुत्र, तुश्रुपा करने वाला, जानदाता, पार्मिक, तुषि, वैदिक-सुकों का अर्थ देने वाला, अरिक्क, सर्वन, दसलक्षणपुष्त धर्मानुसार स्वाध्याय करने वाला तथा कृतज्ञ, अरोही, मेधावो, उपकारो, आग्न, प्रिय वे छ- द्विजातियाँ विधिवत् अध्यापन के योग्य हैं। इनको वेदाध्यापनरूप दान देना चाहिए और अन्यत्र कहे हुओं को भी अध्यापित करें। आध्यमन करके, संयत होकर तथा ठत्तर की ओर मुख करके निस्य हो अध्ययन करना चाहिए।

उपसंगृहा कवादी वीक्षमाणी गुरोर्पुखप्। अवीष्ट्र मी इति सुवाद्विसमस्त्रिति नारमेत्॥४३॥

गुरु के चरकों में बैठकर उनके मुख को देखता हुआ 'अध्ययन करो' ऐसा मोलना चाहिए और (गुरु के द्वारा) 'विराय हो' ऐसा कडने पर आरम्भ नहीं करना चाहिए।

अनुकूलं सधासीनः पविजेशीव पावितः। प्राणायापैस्तिपिः पृतस्तत अञ्चलमहीति॥४४॥

जैसे अनुकूल हो, उस ढंग से समासीन होकर, पवित्र कुशों द्वारा पवित्र हुआ, तीन बार क्रणायाम करके शुद्ध होकर वह ओड्डार का उद्यारण के बोग्य होता है।

क्रहण प्रणवे कुर्यादने व विकित्रदृष्ट्रितः कुर्वादव्ययने नित्यं ब्रह्मकृतिकास्थित ॥४५॥

है ब्राह्मणो वैदाध्यवन के अन्त में भी द्विजों को विधिवत् अंग्रेड्सर का उद्यारण करना चाहिए तथा नित्य क्रह्माकृति ( अध्ययन के समय पुरु के सामने विनयस्चक दोनों हाय जोड़कर कैठने की स्थिति) बॉधकर बेदाध्ययन करना चाहिए।

सर्वेवायेव भूतानां वेदश्रश्चः सनातनम्।

अवीवीताव्ययं नित्यं **माञ्च**ण्याच्य्यवतेऽन्यवा।। ४६॥

सभी प्राणियों के लिए वेद सनातन च्युस्वरूप है, इस्त्रेलिए प्रतिदिन वेदाव्ययन करना चाहिए, अन्यव्य (वेदाव्ययन न करने से) बाह्मणस्य से च्युत हो जाता है। वोऽजीवीत बच्चो नित्यं श्रीराहुत्वा स्टेकतः।

त्रीजाति वर्षयस्थेनं कार्यस्थाताः सदैव हि॥४७॥ जो नित्व ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन करता है और दूध की आहुति देखर देवताओं को प्रसम करता है इससे नृत हुए देवता सभी कामनाओं की पूर्ति कर उसे सन्तुष्ट कर देते हैं।

पर्युच्चनीते नियतं दना प्रीचाति देवताः। सामान्यनीते प्रीचाति पृताहृतिचिरन्वहम्॥४८॥

प्रतिदिन रुजुर्वेद का अध्ययन करने वाला दिघरूप आहुति से देवताओं को प्रसन्न करता है तथा सामवेद का अध्ययन करने वाला चृताहुति देकर प्रतिदिन देवों को प्रसन्न करता है।

अवर्वाद्भिरसो किये क्यां प्रीकाति देवता । वेदाद्भानि पुरावानि परिक्षा वर्षवेतसुरान्॥४९॥

प्रतिदिन अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला मधु और घेराङ्ग तथा पुराण का अध्ययन करने वाला विविध पदार्थी से देवताओं को प्रसन्न करते हैं

क्षणं समीपे निक्तो नैतिकं विविधात्रियः। गावत्रीमञ्ज्ञीयीतं गत्वस्थ्यं समाहितः॥५०॥

द्विज को आण्य में जाकर पूर्णरूप से एकाप्रचित्र होते हुए किसी जलाशय के समीप संपतचित्र से नैत्यिक-विधि का आश्रय लेकर पायत्री का भी अध्ययन (अप) करें।

सहस्रपरमां देवीं ज्ञतमध्ये दलावराय्। गायग्री वै अपेत्रित्यं अपवज्ञः प्रकर्तिनः॥५१॥

एक हजार बार गायत्री मंत्र का अप सर्वोत्तम माना गया है. सौ मन्त्र का जप मध्यम है और दश बार अप करना अवर है (परन्तु किसो भो कप में) गायदी का नित्य अप करना चाहिए, यही जप यह कहा गया है।

गापत्रीक्षेय वेदांस्यु तुलयतोलक्ष्यपुः। एकसमुत्री वेदान् पावतीस वर्वकतः॥५२॥ आञ्चनप्यदितः कृत्या व्याहतीस्वदनकरम्। कसेऽशीवीत सावितीयेख्याः श्रद्धपन्तिनं ॥५३॥ एक बार प्रमु ने गायजी पन्त्र और समस्त वेदों को तुला में रखकर तीला था। एक और परदड़े में चापें बेद वे और दूसरी और केवल एक गायजी मन्त्र ही वा (दोनों का कवन बराबर था, अतः दोनों का महत्त्व भी समान है)। सर्वप्रथम ऑङ्कार को रखकर अनन्तर व्याहतियों (भूर, भुव: स्व:) करनो चाहिए। इसके पश्चान् सावित्रों है उसका एकाग्र वित होकर तथा ब्रद्धा सं यक होकर जम करना चाहिए

पुराकत्ये समुरमक्षा धृर्युवः स्वः सनातनाः। महास्वाहतवस्तिसः सर्वाः शुर्मानवर्षनाः॥५४॥ प्रभानं पुरानः कालो विष्णुर्वस्त्र महेमरः। सर्व रजस्तमस्तिमः क्रमाद्व्याहतयः स्मृतः॥५५॥ ओङ्कारस्त्रयरं हृष्ट स्ववित्रं स्मानदक्षरम्। एव मञ्चे महायोगः सारतसार उदाहवः॥५६॥

पूर्वकल्प में (सृष्टि के प्रारंभ में) 'भू: भुव: स्व: समुत्पन हुई ये सनातन तोनां महाव्याहतियाँ हैं। कम से हो ये व्याहतियाँ कही गई हैं। ये सभी शुभ को निवहण करने वालों हैं प्रधान, पुरुष काल, ब्रह्मा, बिच्णु, महेबर, सत्व, रज, तम— ये कमश: तीन तीन व्याहतियाँ कही गई हैं। ओक्कार उससे भी परब्रह्म है तथा सावित्रो उसका अक्षर है। यह मन्त्र महायोग है, जो उत्तम सारह्मय कहा गया है

योऽधीतेऽङ्ग्यङ्ग्वेतां सावित्रीं वेदमतरम्। विद्यानम् बृह्यारी स बाति परमं गतिम्॥५७॥ गायत्री वेदजनरी मासत्री स्वेक्सवनी।

न गायव्याः एरं जाम्यमेतद्भिता**व मुख्यते**॥५८॥

सावित्री वेद माता है, जो पुरुष दिन-प्रतिदिन उसका अध्ययन किया करता है और वो अध्यचारी एसके अर्घ को जानकर इसका जप करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है यह गायत्री वेदों की जननी और लोकों को पावन करने बालों है गायत्री से परम अन्य कोई जप नहीं है— ऐसा जो जान लेता है, वह (पुरुष) मुक्त हो जाता है

श्रावणस्य वु मासस्य पौर्णमास्यां हिजेलमाः। आवारकां प्रोहणकां या वेदोपाकरणं स्वृतम्॥५९॥ उत्स्वत्व वामनवरं मासान्वित्रोर्धणक्रमान्। अयोगीत सुचौ देते बहाचारी समाहितः॥६०॥ पुन्ते वु कदसो कुर्याहिकसर्वनं विज्ञः।

े हे द्विजोत्तमो । त्रावणमास की, आवाद की अववा भाद्रपट की पूर्णमासी में बेद का उपाकरण (वेदाध्यवन की साधन किया। कहा गया है। हे विद्रा टस तिथि से आगे के पाँच मार्सो तक प्राम नगा को त्याग कर किसी पवित्र स्थान में प्रहाकारी को एकाग्रवित्त होकर वेदाध्ययन करना चाहिए। पृथ्य नक्षत्र में छन्दों का बाहरी भाग में उत्सर्जनरूप कैंदिक कर्म करना चाहिए।

मापसुक्तस्य वा जाने पूर्वाहे प्रवनेऽहिना। ६ १॥ छन्दमां प्रीकनं कुर्यात् स्वेषु ऋतेषु वे दिवाः । वेदाङ्गानि पुरावानि कृष्यस्ये च मानवः ॥ ६ २॥ इत्यक्तिस्यमञ्ज्यातानवीयानोः विकाजवित्। कादास्यं स्व कुर्वाको क्वन्यातान्विकस्यवित्॥ ६ ३॥

है द्विजगण। पाप सुकल के प्राप्त होने पर प्रथम दिन में पूर्वाइ में इन्टों का स्वाध्याय करना चाहिए। अपने ही नक्षणों में वेदाङ्ग तथा पुराणों का स्नुष्य को कृष्णपद्म में स्वाध्याय करना चाहिए। इन सबको नित्य करता रहे परन्तु अध्ययन करने वाल अयोग्य काल को छोड़ दें और अध्ययन करने वाले भी अनध्याय के दिनों को वर्जित करें।

कर्णश्रवेऽनिले रात्री दिव्यपासुसमूहने। विदुत्त्वन्तिरस्पेषु पहोत्कानाञ्च संपन्ते॥६४॥ आकालिकमनन्त्रायमेतेष्टाह त्रज्ञपवि ।

जिस समय ग्रिज़ में हवा चलने की आवाज दोनों कानों से सुनाई पड़े और जब दिन में हवा के साथ धूल उड़तों हो, बिजली की चमक तथा चादलों को गड़गड़ाइट के साथ पानी बरसता हो वा कहीं उल्कापन आदि उपद्रव होते हों, तो उसे आकालिक अध्ययन (अर्थात् प्रारम्भ होने से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अध्ययन वर्जित) जानें— ऐसा प्रजापति ने कहा है।

निर्वाते मूमियलने ज्योक्तियञ्जोपस्कानि॥६५॥ एकानाकालिकान्विकादनस्थायानुसावपि।

उसी प्रकार आकार में गड़गड़ाहट हो, भूकस्प हो रहा हो, वा आकार से तार गिर रहे हॉ⊢ इस पूरे काल का किसी भी ऋतु में अनध्याय हेतु आकालिक मानना चाहिए।

प्राहुकुकेव्यस्तितु तु विद्युत्सानितनिस्वने॥६६॥ सञ्चोति स्पादनस्वायमन्त्री चात्र दहनिः नित्यानस्वायं एव स्वाद्धनेतु नगरेतु चा।६७॥

जिस समय होपाणि प्रज्वलित हो तथा बादलों की गहगहाहट के साथ बिजली चमकदी हो, तो भी अनस्याय को और दिन रहते हुए भी आकास में तसे दिखाई दें या (वर्षा) ऋतु के बिना भी आकाश में बादल दिखाई दे रहे हाँ, तो भी ग्राम या नगरों में अनस्याय होता है

वर्षनेपुष्पकरमानां पूर्तियसेन नित्यहः। अनःशवनते प्रापे वृष्तनस्य च सक्रियो॥६८॥

धर्म में निपुणता चाहने कर्लों को आसपास दुर्गन्यमय बातावरण होने पर अनध्याय रखना चाहिए। यदि गाँव में कोई शन पक्षा हो. तथा सुदुजाति के पुरुष के समीय भी सदा अनस्थाय रखना चाहिए।

अन्त्यायो भुज्यपाने समस्तये जनस्य द्याः उदके मध्यरात्रे स विष्णुत्रे च विकर्णयेत्॥६९॥ उच्छितः आत्रभुक् चैव भनसापि न चिन्नयेत्। इतिगृद्धा दिजोः विद्यानेकोदिष्टस्य केतरम्॥७०॥ न्यहं न कोर्नयेतृह्याः राजो सहोश्च सुनके।

यदि लोगों का समृह भोजन करता हो, तो अनध्याय रखना चाहिए उसी प्रकार जल में, मध्यरबंद्र में, विद्या और भूत्र के त्याग करते समय (वेदाध्ययन) अध्ययन बर्जित रखें। उच्छिष्ट और (पितृत्विमित) श्राद्ध में भोजन करने वाले द्विज को मन से भी (वेद का) चिन्तन नहीं करना चाहिए। विद्वान् द्विज को एकोहिट का निमंत्रण प्रविग्रहण करके राजा और राहु के सूतक में तीन दिन तक वेदाध्ययन वा स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

षायदेकोऽनुरिष्टस्य स्नेहो लेखा तिक्षति॥७१॥ विप्राप्य विपुले देहे तायद्वस्त न कोर्नरेन्।

विप्र के विशाल देह में जब तक एकोहिएआड़ के निर्मित्त किया हुआ भोजन थोड़ी सी भी चौकनाहट या गन्ध की स्थिति रखता हो, तब तक अहा (केंट्र का कीतन , अध्ययन ) नहीं करना चाहिए

रस्यान प्रोहणदश्च कृत्वा वै चादस्थिककाम्॥७२॥ नाबीयोतसमिषं जन्द्रा सूरकादश्चमेव च। नीहारं समापातं च सन्द्रयोद्धययोसीय॥७३॥

सोते हुए, पैर अँचे रखकर आसनयुक्त) होकर वेदाभ्यास न करें जानुओं को वस्त्र से बाँधकर, यांस खाकर तथा सुतकादि के अन्न को खाकर, कुहरा छ। जाने पर, बाण गिरने के समय और दोनों सच्या काल में अध्ययन

नहीं करना चाहिए। असवास्त्रो चहुर्दुस्त्रा पौर्णमास्यष्ट्रमीषु छ।

अमत्वास्या चनुरस्या पाणसम्यष्टमामु स। उपाकर्मनि सोत्सर्गे प्रिरात्रं झर्फा स्पृतम्॥७४॥ अमावास्त्य, चतुर्दश्री, पूर्णमासी तथा अष्ट्रमी तिथियों में. उपादमं संस्कार के समय और उत्सर्ग क्रिया के समय तीन रात्रि तक क्षपण (अनध्याय) कहा गया है

अहकासु अहोराजपृत्कतासु च राजिनुः मार्गेज़ीर्वे तथा पीचे माध्यासे तथैव च॥७५॥ तिस्रोऽष्टकाः समाख्याताः कृष्णको तु सूरिधिः।

इलेम्बातकस्य कायामा आस्पलेमंगुकस्य च॥७६॥ कदाविदपि नामेर्व कोविदास्कप्रियमेः।

समानविद्ये स पृते तथा सम्बद्धाःसरिणा।७७॥

अहका नामक श्राद्ध करम में एक शतः दिन का अनध्याय रहता है ऋतु की अन्तिम स्वत्रियों में अनध्याय रखना चाहिए। मार्गशीर्ष, पौष, माघ मास के कृष्णपश्च में विद्वानों ने तीन अहका (श्राद्ध) कही हैं (उस समय अनध्याय रखना चाहिए)। रलेक्सातक, रात्म्यित और मणुकों की साया में तथा कोविदार और कपिन्धों की छाया में कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए किसो समान विद्या चाले साहध्यायों (सहपादों) की मृत्यु हो जाने पर तथा ब्रह्मचारी

की मृत्यु होने पर भी अन्ध्याय होता है। आसार्वे सीस्किते वर्तप विरातं क्षपणं स्कृतम्। श्वित्राञ्चेतानि सिप्ताणां पेऽन्यवायाः प्रकीर्तितः।।७८॥ हिस्तिने राक्षसास्त्रेषु तस्मादेतान्त्रिस्त्रजंबेत्। नैस्थिके न्यस्यक्यायः सम्बयोगासन एव चग्र७९॥

आचार्य की मृत्यु होने पर भी तीन रात्रि का अनध्याय कहा गया है। जो उपर अनध्याय कह गये हैं, ये विधो के बारे में छिद हैं। इनमें राक्षस प्रहार कर सकते हैं। इसीलिये इनका त्याग कर देना चाहिए। नित्य होने कले कमें में और सन्द्र्योपासन में कभी भी अनध्याय नहीं होता है।

उपादर्मीण कर्माने होममत्त्रेषु चैव हि। एकापृष्ठमधैकं जा बकुः सामाव का पुत्र ॥८०॥ अष्टकाद्यास्त्रव्येवीत मास्त्रे चहित्तास्त्रि अक्ट्यावस्तु नाहेषु वेतिहासपुराणवोः॥८१॥ न वर्महालोचानेषु पर्वास्त्रेतानि वर्धवेत्। एव वर्षः समासेन कीर्नितो बहुचारिणाम्॥८२॥

- [ Cordia myxa Roxb (Schusten)
- Bombax malabarium (Silk conen wee).
   Bassia latifolia
- 4 Baubinia variageta Mountain Ebony
- 5 Acadia catechu

इसणाधिहितः पूर्वपृषीणां भावितात्मनाम्।

उपाकर्ष के समय कर्ष के अंत में तथा होम के मन्त्रों में अनध्याय नहीं होता अष्टका बाद में तथा बायु के केमपूर्वक धानने पर ऋग्वेद, वजुर्वेद अथवा सामवेद का एक मंत्र, पढ़ा जा सकता है। वेदाङ्गों में तथा इतिहास-मुराणों में तथा अन्य धर्मतालों में अनध्याय नहीं होता है परन्तु पर्यों के दिन इनका अध्ययन विकित रखना चाहिए। ब्रह्मचारियों के इस धर्म को मैंने संक्षेप में कहा है। इसे एक्टने ब्रह्मची ने सुद्धात्मा ऋषियों से कहा था

पोऽन्यत्र कुरुते यलसम्बद्धेत्य श्वति द्विवा ॥ ८३॥ स संयुद्धो न सम्याच्यो वेदवाहो द्विव्यविधिः। न वेदयाठपात्रेण सन्तुष्ठो वै हिमोत्तमाः॥ ८४॥ एकमायारहीनस्तु पहुँ गौरिव सीदति। पोऽवीस्य विक्यवदेदं वेदावं न विकारवेठ॥ ८५॥

स चान्यः शुरुकल्यालु पदार्थं व प्रपक्ते।

मं ज्ञान प्राप्ति का) यह किया करता है. वह अतिहार मूढ होता है. वस वेदयाड़ा व्यक्ति के सरध ब्राह्मणों को वातचीत भी नहीं करनी चाहिए। और भी है ब्राह्मणों! केवल वेदपाटमात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि वेदाध्यायी ब्राह्मण वेदोक सदाचारों का पासन नहीं करता है, तो वंह कीचड़ में फंसी हुई मौ के सम्प्रन दु:खी होता है। जो विधिपृतंक वेदाध्ययन करके भी वेद के अर्थ पर विचार नहीं करता, उसका संपूर्ण वंश सुद्दतस्य माना जाता है और वह

है द्विजो जो वेदाध्ययन न करके अन्यत्र (अन्य शास्त्रीं

यदि चारवितकं वासं कर्तुमिक्ततः वै वृत्तै॥८६॥ युक्तः परिवरंदेनमाञ्चरीरामियातनात्। गस्या वर्ष वा विविधन्युतुषाञ्चातवेदसम्॥८७॥ अध्यक्षेत्य वदा नित्यं इहनित्वः समाहितः। सावित्री हावस्त्रीयं वेदाकृति विहोकतः।

द्यन लंने की योग्यता नहीं रखता है।

अध्यक्षेत्सततं वृक्त्ये भस्मस्तानपद्यम ॥८८॥

यदि कोई द्विज मरणपर्यन्त गुरुगृह में हो वास करने की इच्छा करता हो, तो उस निष्ठावान् ऋहाचारी को आजीवन एकाग्रचित्त होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए असवा वन में आकर विधिशूर्वक अन्ति में हयन करते हुए प्रतिदिन ऋहा परमात्मा में निष्ठवान् और एकाग्रचित्त होकर वेदाम्यास करना चाहिए और पूरे मनोयोग से गायत्री, शतरुद्वीय और वेदाङ्ग का विशेषरूप से अभ्यास करते हुए मस्म लगाकर हो स्नान परायण रहना चाहिए

एलक्रियानं पर्य पुराणे

वेदागमे सम्बग्हिरित**ञ्च।** पुरा महर्षिप्रवसनुष्टः

स्वावष्पुवो यनमृताह देवः॥८९॥

बेदबान की प्राप्ति में पूर्वोक्त यह उत्तृष्ट विधान पुरातन है, जिसे मैंने आप लोगों को सम्मक् बता दिया है। प्राचीन काल में देव स्वायम्भुव मनु ने श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर यह बताया द्वा

एवपीक्षरसर्थार्थताचरो खेऽनुतिष्ठति विकि विकानिक्त्। पोहजाराजपहाय सोऽपूर्त याति क्रयद्यनाम्पर्य शिवम्। ९० इंबर में आरुपसमर्थण कर टपर्वृक्त प्रकार से विधि विधानों का हाता जो मनुष्य १स उस दिव्या के अनुसार ही आधरण करता है, वह संसार के पाया-मोह को त्थाग कर निरामय (समग्र रोगो ख दोवों से रहित), परम-कत्याणकारी मोक्ष को प्राप्त करता है।

> ्राति श्रीकृषेपुराणे उत्तरार्द्धे स्वासमीतासूपनिष्तस् वक्रवर्दिसम्बद्धाः सम्बद्धाः

## पञ्चदशोऽध्वायः

(व्यासमील-इस्ट्रजरियों के बाईलक्ष्मी)

केदं वेदौ त्या वेदान्तिन्ताहा चतुरो हिनाः। अबोत्त्य चामिगम्यार्वं कतः स्वायादद्वियोत्तयाः॥ १॥

क्रीव्यासदेव ने कहा— हे हिजाण! हरकोई दिज को एक वेद, दो वंद अथवा चारों हो वंदों को प्राप्त करना चाहिए इन देदों का अध्ययन करके और इनके अर्थ को जानकर पुन: इह्यचारी को (स्वाध्याय का समाप्ति सुचक) स्नान करना चाहिए

गुरवे तु बने दस्ता सामीत तरपुश्रवा।

सीर्जवतोऽय युक्तत्मा सं हकः स्नातुमहंति॥२॥ इसके बाद अपने पुरु देव को (दक्षिणानिमित्त)भन देकर उनको आज्ञा से ही स्नान करना चाहिए जिसने (बहादर्य) वेत का अनुष्ठान किया है. यह युकाल्य होकर सक्तिसम्बद्ध होता है और स्नान (समावर्तन) करने की योग्यता को क्रम करता है वैभवीं बारचेश्वष्टियन्तर्यासं क्योत्तरम्। यक्षोपवीवद्वितयं सोदकञ्ज क्यण्डलुम् १३॥

इसके पद्धात् उसे बाँस का दण्ड घारण करना चाहिए उसके बाद अन्तवांस (काँपीन) और उत्तरीय (धोती आदि) बल, दो बजोपबीत और जल के सहित एक कमण्डलु धारण करना चाहिए

छतं चोष्णीयममस्य पादुके चाय्युपानही। रीक्ये च कृष्णसे वेदं व्युवकेशनणः शृथिः॥४॥ स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्वाहहिर्मान्यं न वारयेत्। अन्यत्र काञ्चनहितः न एको विश्वयास्त्रजन्ता॥॥

इसके अतिरिक्त एक छत्र, स्वच्छ पगडी, पाटुका और सुषर्ण के दो कुण्डल धारण करने चाहिए केंद्र उसके पास हो। केश तथा नख काटकर पवित्र बनें। स्वाध्याय में नित्य ही युक्त रहे तथा खहरी भांग में पुष्पमाला को धारण न करें। बिप्र को मुद्रर्ण को माला के अतिरिक्त अन्य रक्तवर्ण की पुष्पमाला धारण नहीं करनी चाहिए।

शुक्लाम्बरवरो नित्यं सुवन्य प्रियदर्शनः। न जीर्णमलबङ्गस्या प्रवेद्वे वैषये सति॥६॥ न रक्तमुक्त्यपञ्चानस्यतं वास्ते न कुण्डिकाम्। नोपानही सर्ज वस्त्र पादुके न प्रयोजयेत्॥७॥

बह बेत बस्त्र धारण करने वाला हो, नित्य सुगन्य से युक्त और लोगों के लिए प्रियदर्शी हो। वैभवयुक्त होने पर फटे और मैले बखा कभी धारण न करें अत्यधिक गाड़े साल रंग का और दूसरे का पहना हुआ बखा तथा कुण्डिका (भात्र , जूला, माला और पादुका का मी प्रयोग २ करें।

उपवीतकरान् दर्भातका कृष्णाजिनानि च। नापसञ्ज परीदस्याद्वासो न विकृतस्र वर्ष॥८॥

यहोपबोतरूप में निर्मित कुराओं को तथा मृगयर्ग को अपसन्य अयात् उलटा (दाहिने कन्त्रे पर) धारण नहीं करना चाहिए और विकृत देवभूवा भी पहनती नहीं चाहिए

आहरेद्विमवहासन् सद्कानस्यनः सुमान्। रूपलक्षणसंयुक्तानयोनिदोषविवर्जितान्॥९॥ अमहर्गोत्रप्रभवाषसमानर्षिगोष्ठवाम्॥ आहरेद्शाद्वणो मार्गो स्वेलसौबसमन्विताम्॥१०॥

इसके बाद वह रूपनश्चण से सम्पन्न तथा योनि या गभाजय के दोव से रहित अपने ही समान (वर्णवाली) जुभ स्त्री के साथ विधिपूर्वक ंगुरु की आहा से) विवाह करे। वह स्त्री माता के गांत्र में उत्पन्न हुई न हो तथा ऋषि गोत्र भी समान न हो। इस प्रकार प्राह्मण को खील गुण और पवित्रता से युक्त भागी से दिवाह करना चाहिए। कतुकालांग्रियाणी स्थाहाकसुत्रोऽस्थितास्ते।

क्वंबेदर्रातिबद्धानि दिनानि तु प्रयत्नतः॥ ११॥ जब तक तससे पुत्र की उत्पति हो, तब तक हो ऋतुकाल में स्त्रों के साथ अभिगमन करना चाहिए। परन्तु) उसमें भी निधिद्ध दिनों का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए।

बहुप्रदुर्गी प्रस्टर्शी झदशीं च चतुर्दशीम्। बहुप्रसारी प्रवेतिस्यं ब्राह्मणः संवतेन्द्रियः॥१२॥

वे दिन हैं— यही, अष्टमी, झदलो, चतुर्दती, पूर्णिमा तथा अथावास्या बाह्मण संयतेन्द्रिय होकर सदः (उन दिनों में) ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।

आदबीताबस्ट्याप्नि बुहाफज्यस्वेदसम्। इतानि स्नातको निर्द पायनानि च पालवेत्॥१३॥

गृहस्य बना वह) स्नातक आवसध्य अस्ति को स्थापित करके उसमें कित्य होम करे और पवित्र बर्वो का पातन करें। वेदोदित स्वकं कर्म कियं कुर्योद्यान्तिनः।

अकुर्वाणः फलवास् नरकन्यति भीवणान्॥ १४॥ वेदों द्वारा निर्दिष्ट अपने कर्मों को आलस्य न्यागकर सदी करते रहना चाहिए: यदि वे इन कर्मों को नहीं करते हैं, हो श्रीच ही (मृत्य पशात) भोषण नरकों में गिर जाते हैं।

अप्यक्तेत्रकते वेदं पहायज्ञोश चानवेत्। कुर्पाद् नृकाणि कर्पाणि सस्योगस्यमेन या १५॥

इसे प्रयवपूर्वक केंद्रों का अध्यास करते रहना चाहिए और महायज्ञी का भी सम्यादन को इसी प्रकार अन्य मृद्धभूत्रोक कर्मों को तथा सध्येपासना आदि नित्य कर्म भी करता रहे

सस्यं समाधिकं कुर्वाद्वविदेशस्य सदा। देखतान्यविकास्य कुर्यासार्वाविधूववान्॥ १६॥

वह अपने समान या अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति से साथ मित्रता करे और सदा इंडर को पूजा करे। देवों में भक्तिभाव रखे और पत्नी को आभूषण से सुसज्जित करें।

न **वर्ष समापनेहिहान्** न कार्य गृहवेदियि। कुर्जीतात्त्वहितं नित्वं सर्वभूतानुकायनम्। १७॥

अपने द्वारा संपादित धर्म को किसी से न कहे और अपने पाप को भी न स्टिपाये अपने आत्महित को करे और सदा पाणियाँ पर दया रखे

क्यसः कर्पजोऽर्थस्य श्रुतस्याधिजनस्य च। वेदवाम्बुद्धिसारूम्यमाचरेहिहरेत्सदा।। १८॥

वह सदा अपनो आय्, कर्ष, सम्पत्ति, शास्त्रज्ञान और कुल की मर्पादा के अनुसार बेद, वाजो और बुद्धि को

एकरूप करके आचरण करे और मदा जीवन यापन करे। श्रुतिस्पुत्पुदितः सम्बद्ध सञ्जूषियंश्च सेवित ।

तपाचारं निवेवेत नेहेतान्यत्र कर्हिचित्॥ १९॥

बुति (बेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र) द्वारा अनुस्मेदित तथा साथु पुरुषों द्वारा सेवित आधारों का ही सेवन करना चाहिए, इसके अतिरिक्त दूसरों के आचार विचार का सेवन कभी न करे

येनास्य पितरो याता येन यस्ताः पितामहाः। तेन यायात्सतां पार्यं तेन गच्छन् तरिव्यति॥२०॥

(क्योंकि कहा भी है कि) जिस (ज्ञास्त्रोक्त) मार्ग से माता पिता गये हों और जिस मार्ग से दादा अहदि गये हीं. सवनों के उस मार्ग पर ही जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते

ष्टुए वह संसार से तर जावेगा क्यांत् मुक्त हो जाता है नितर्व स्वाच्यायहोलः स्वर्शक्त्यं यद्गोपयोक्तवन्। मत्पवादी जितलेखे ब्रह्मपुराव कल्पवे॥२१॥

नित्य स्क्राध्यायतील हो और सदा यज्ञोपवीत घारण करना चाहिए। जो सत्यवादी है तथा जिसने कोध को जीत

लिया है, वह ब्रह्मरूप होने की सोग्यता रखता है। सन्धारनानपरो नित्यं बृह्ययङ्कपरायणः।

अनमुयो मुदुर्दानां गृहस्यः प्रेत्य बर्द्धते॥२२॥

नित्य सन्ध्याः स्तान करने वाला, ब्रह्मयञ्ज का अनुष्ठान करने वाला, इंच्यां न करने वाला, पृष्टु स्वभाव वाला और

जितेन्द्रिय गृहस्थ परन्त्रेक में अध्यदय प्राप्त करता है। वीतराजधवक्रीको लोधपोत्रविवर्धितः।

सावित्रीजापनिस्तः शाद्धकुन्मुच्यते गृहीय २३॥ राग, मय और क्रोध से रहित तथा लोभ-मोह से वर्जित,

गायत्री का उप करने में तत्पर तथा श्राट करने वाला गृहस्य मृक्त हो जाता है।

मातरिकोहिते युक्तो फेब्राह्मणहिते साः। दानो राजा देवमको शहलोके महीरते॥२४॥ जो माता पिता का हित करने में तत्पर, भी तथा बाह्मण

का हित लगा रहता है, दाता, यजनशील, देखें में भक्ति रखने बाला है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रिवर्गसेकी सकतं देवतानस्य पुजनम्।

कुर्यादहरहर्नित्यं समस्येत् प्रयतः सुरान्॥२५॥ गृहस्य को सतत विदर्ग (धर्म, अर्थ और काम) का संवन करना चाहिए और प्रतिदिन नियमपूर्वक देवताओं को

नमस्कार करे विचारशीलः सततं क्षमायुक्ते दवालुकः।

नृहस्त्रस्तु समास्त्रास्त्रे च मृहेण मृह्ये भवेत्॥२६॥ जो पुरुष सदा विकारतील, क्षमायान् और दयासु होता हो वही गृहस्थ कहा जाता है. केवल घर बनाकर उसमें रहने

मात्र से गृहस्य नहीं हो जाता : क्षमा दया च विज्ञाने सत्यं चैव दम: समः।

अवयात्मनिरतज्ञानमेवद्शाहणसम्बद्धान्य २७३। एतस्मान प्रमादेत विजेवण विजेवपाः। ववाशक्ति चरेत्कर्प निन्दितानि विकर्णवेद्धः २८॥

क्षमा, दया, अनुभवपूर्वक ज्ञान, सत्य, दम (बाह्मेन्द्रियों को दश करना) जन (अभ्यन्तर-एन्ट्रियों को बरा करना) और अध्यात्पञ्चन में निस्त होना ही ब्राह्मण का लक्षण है।

श्रेष्ट बाह्मणी को इनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए और यवाशक्ति कर्ष करना चाहिए और जो निन्दित कर्ष हैं, उनका स्थाग करना चाहिए

क्यिय पोहकलिलं लब्धा बोगमनुत्रमप्। गृहस्त्रो पुरवते क्यानाम कार्या विचारणहा। २९॥ मोहरूप पाप को श्रंकर और उत्तम योग को प्रतं का गृहस्य बन्धन से मुक्त हो जाता है, इस विषय में कोई

विचार (तर्क) नहीं करना चाहिए।

विग्रहातिकमाक्षेपहिंसामनाव्यासमान्। अन्यपनुसपुरवानां दोषाजां प्रर्वणं क्षमा॥३०॥ क्रोसवश दूसरे के द्वारा की गई निन्दा, अनादर,

दोषारोपण, हिसा, बंधन और ताडनरूप दोषों को सहन करना ही क्षमा है रतदु सोव्येव कारण्यं पादु खेषु सीहदात्।

द्वेति मृतवः प्राहुः साहाञ्चर्यस्य सम्बनम्॥ ३ १॥

ं विभागशील पाट पानने से अर्थ होना— अपनी संपत्ति का क्रक्रकेक विधि से विभाग करने वाला।

स्वयं को जो दृष्टा होता है. वैसा हो दूसरों के दुःस्ट में सौहार्दवश करूज प्रकट करना ही दया है, ऐसा मुनियों ने कहा है। यही (दया) साक्षात् धर्म का साधन है।

क्तुर्दशान्तं विधानं बारणं हि स्वार्थतः। विज्ञानमिति तद्दिशाद्यत्र धर्मे किवर्द्धते॥३२॥

चौदह दिद्याओं (चार चेद, सः चेदाङ्ग, पुराण, यादशास्त्र, मीमांसा और धमंत्रास्त्र) को यखर्थरूप से धारण करना हो विज्ञान जानना चाहिए। इसके द्वारा धमं को संदि, होती है।

क्षवीस्य विधिवदेशा**र्व्यक्षे**वोपलस्य हु। वर्षकार्वाप्रकृतकोत्र तहिज्ञानिम्मते॥३३॥

विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके तथा उसके अर्थ को जानकर भी जो धर्मकरमें से विमुख रहता है, उसका वह ज्ञान विज्ञान इच्छा करने योग्य नहीं है

सत्वेन कोकाञ्जवति सत्यं सत्यमं पदम्। यक्षापृतप्रवादं तु सत्यमाहुर्यनीविणः॥३४॥

वह स्तय से ही लोकों को जीत लेखा है, वही सत्य परम पद है जो जैसा है, उसका उसी रूप में वर्णन करना सत्य है, ऐसा मनीवियों ने कहा है

दमः सरीरोपरमः समः प्रज्ञात्रसादञः अञ्चात्मम्बरं विद्यादन गरका न सोधति॥३५॥

शरीर का उपरम (चेष्टाओं की विश्वान्ति या इन्द्रियनिग्रह) दम है और सम (मन का निग्रह) बुद्धि की प्रकारता से उत्पन्न होता है तथा अथ्यातम को ही अविनासो परमतत्व जानना चाहिए, जहां आकर मनुष्य सोक नहीं करता।

यया स देवो धगळान्विक्रया वेक्रते परः। साक्षादेवो प्रकादेवस्तव्यानमिति कोर्तितम्॥३६॥

जिस विद्या के द्वारा परम देव भगवान् साक्षात् महादेव का ज्ञान होता है वही (चस्तुत ) 'ज्ञान' कहा जाता है

तजिल्लात्वरो विक्वजित्वमक्रोयनः शृधिः।

महायज्ञपर्य विद्वान् लम्बे बदनुत्रमम् ॥३७॥

उनमें सदा निष्ठा रखने वाला, तत्परायण, कोप न केरने वाला. पवित्र और महायज्ञपरायण विद्वान ही उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करका है।

विद्वास भवेजरतुसमम् याठ मिलता है. जो अनुचित जान पड़ता है। धर्मस्वायतम् यन्तत्करीरं प्रतिपालवेत्।

न स देई विना छ्ह्रो विक्रते पुरुषैः परः॥३८॥

धर्म के आयतनरूप उस शरीर का प्रमपूर्वक पालन करना चाहिए। बिना देह के मनुष्य परमातमा रुद्ध को नहीं जान सकते

नित्यवर्णार्वकानेषु कुच्चेत नियती हिंच'। य वर्णवर्णितं कामको वा भनसा स्वरेत्॥३९॥

संयतिवत्त होकर सदा द्विज को वर्म, अर्थ और काम में संयुक्त रहता चाहिए। परन्तु धर्म से रहित काम या अर्म का कदापि मन से भी समस्यान करे।

सीदश्रपि हि धर्येणः न त्ववर्गं समाधरेत्। धर्मे हि धगुजन्देवो गतिः सर्वेष वन्तवृश्च ४०॥

धर्माचरण करते हुए कभी दु:ख भी टक्सन पड़े तो भी अधर्य को ग्रहण न करें। धर्म ही देवस्त्ररूप प्रणवान् और

धूतानो क्रियकारी स्वात्र परहोहकर्मबोः।

सम प्राणियों के लिए गतिरूप है

न वेददेवताकिदां **कुर्यांनेश न संबदेत्**॥४९५

प्राणियों का सदा प्रिय करने वाला होना चाहिए और दूसरों के प्रति दोहनुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। वेद तथा देवताओं की निन्दा नहीं करनी चाहिए और निन्दा करने वालों के साथ बोलना भी नहीं चाहिए।

यस्टिपं नियमं विशे वर्याच्यायं पठेकुतिः। अव्यावयेकुत्तयेकु बृक्तलोके पहीयते॥४२॥

चो विद्य नियमपूर्वक पवित्र होका इस धर्माध्याय को पढता है, (दूसरे को) पढाता है अथवा सुनाता है, वह ब्रह्मलोक में पुजित होता है।

इति बीकूर्यपुराणे उत्तराई स्वासनीतासूननिक्त्यु बहाविकायां योगशास्त्रे ज्ञानिकासस्त्रहे बहाकरिणां अर्धस्थ्यसर्निकायणं नाम पक्षत्रप्रोक्ष्यायः॥ १५॥

चोडशोऽध्यायः

(गार्डस्थ्यधर्म-निरूपण)

### व्यास स्वाव

न हिस्यास्पर्वभूतानि भवते वा वरेक्वकित्। नाहिते नाहित्ये बूयात्र सोनः स्वाककक्षता। १॥

व्यास बोले— किसी भी प्राणी की हिसा न करें और कभी भी असरय न बोले अहितकारी और अप्रिय लगने वाला भी न बोले और कभी भी चोरी न करें। तुषो का यदि वा उग्रकं मृदं वा जलयेव च। बरस्यवहरञ्जलुर्नरकं प्रतिपद्यते॥२॥

कोई भी व्यक्ति दूसरे की बास, त्राक, मिट्टी नया जल को चुराता है तो वह प्राणी नरक को प्राप्त करता है।

न राजः प्रतिपृद्धीयस्य भूग्रत्यतितादपि। भाग्यस्थादायदासम्ब निन्दिताहुर्ज्ववेहुवः॥ ३॥

(कोई भी ब्राह्मण) राज्य से दान ब्रहण न करें राया सूद और (वर्णात्रमधर्म से) परित व्यक्ति से भी न हीं। अन्य निन्दित व्यक्तियों से भी बृद्धिमान् पुरुष को सम्बना नहीं करनी चाहिए

नित्यं यायनको न स्थास्पुनसङ्गीत पात्तयेत्। प्राणानपहरत्येच पायकस्तरस्य दुर्गतिः॥४॥

प्रतिदिन दान मांगने काला नहीं होना चाहिए और एक ही व्यक्ति से बार बार नहीं मांगना चाहिए। ऐसी दुर्बुद्धि वाला याचक दाता के प्राणों को ही हर लेता है

न देवहव्यहारी स्वाहिशेषेण हिजोत्तम । इहस्सं वा नवहरेदायतपि कदासन्।। ५॥

न विषे विषिप्तवाहुर्वद्वासर्व विषमुख्यते।

देवस्यं चापि यस्पेर सदा परिद्वरेततः॥६॥

विशेषरूप से श्रृष्ट ब्राह्मण को देवताओं के निमित्त रखे द्रव्य को नहीं चुराना वाहिए। ब्राह्मण के धन को तो आफ्तिकाल में भी चुराना नहीं चाहिए; क्योंकि विष को ही विष नहीं कहा जाता, अपितु ब्राह्मण की सम्पर्ति या द्रव्य हो विष कहलाता है इसी कारण देवद्वच्य का भी यहपूर्वक

पुणे आकोदके काहे तक पूले दणे फले। सदलदानमस्तेषं मनुः श्राह स्थापितः ॥७॥

सदा त्याग कर देना चाहिए।

पुष्प, शाक, जल, काष्ठ तथा तृण, मूल और फल को बिना दिये हुए जो ग्रहण नहीं करता है, वह अस्तेय है. (बिना दिये ले लेना चोरी है) ऐसा प्रजापति मनु ने कहा है।

प्रहातव्यानि पुष्पाणि देवार्धनिक्यौ द्विजाः। नैकस्यादेव निकायनुद्वाय केवलम्॥८॥

हिज देवताओं की पूजा के लिए पूष्प ग्रहण कर सकते हैं परन्तु देन पूष्पों की भी प्रतिदित केवल एक ही स्थान से बिना (स्वामी की) अनुमति के ग्रहण नहीं करना चाहिए।

तुर्ण कर्त्व फर्ल पुत्रो प्रकाश वे हरेड्डाः।

धर्मार्थं केवलं प्राकृं झन्यवा पतितो सर्वत्॥९॥

उसी प्रकार विद्वान् पुरुष को चाहिए कि तृष, काष्ट्र, फल और पुष्प को प्रकटरूप में अर्थात् किसो की मौजूदगी (या मालिक को अनुमति से) केवल धर्मकार्य के लिए प्रहण करे, अन्यथा वह नरक में गिरता है अथवा नीतिमार्ग से पतित हुआ माना जाता है

विलपुद्गयसदीनो युद्धिर्वाहम पनि स्थितैः शुवर्तिनीन्यसा विज्ञ सर्गविद्धिरिति स्थितिः॥ १०॥

(फिर भी) है जिप्रो धर्मवेताओं ने यह मर्यादा स्थित को है कि मार्ग में चलते समय (कभी) भूख से फीडित होने पर मुट्टाभर तिल, मूँग और औं (मालिक से बिना भूछ) ग्रहण किया जा सकता है, अन्यख नहीं

न वर्षस्थारदेहोन वापं कृत्या हवं बरेद्। क्रोन पापं प्रव्यास कुर्कन् खोशुद्रलम्बनम्॥ ११॥ प्रेन्येह संदुत्तां वित्रो गति सक्तवादिमिः। स्टाना चरितं का वर्ष स्थासि गच्छति॥ १२॥

देशे हो धमं के बहाने से (जाननूझ कर, पाप करके (प्रायक्षितरूप) प्रकादि का अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए। वह के द्वारा पाप को छिपाकर वह झाह्यण स्त्रो या सूद्र का जन्म लेकर इस लोक में भी ब्रह्मवादियों द्वारा निन्दित होता

है छचकप (कपट) से किया हुआ उसका वृत का फल

राक्षसों को जाता है अर्थात् राक्षस ही उसका भीग करते हैं। अल्द्रिशे सिद्धियंत्रेय यो यतिमुफ्जीयति।

स लिद्विनां हरेदेनस्तिर्यंग्योनी च जायते॥ १३॥

जो अतिक्री अर्थात् सापुः संन्यासी के विशेष विक्रां से रहित होते हुए भी जो (धौगपूर्वक) लिक्को अर्थात् सापुः संन्यामी के वेष को भारण करके उससे अपनी आजीविका चलाता है, वह लिक्कथर्धियों के पापों को स्वयं हर लेता है (उसका भागी बनता है) और (अगले जन्म में) मिक्कियों की योगि में उत्पन्न होता है।

वैक्षसद्रतिन<sup>ः</sup> जपा लोके वर्गतिनाञ्चकः। सङ्घ पतन्ति पापेन कर्मणस्तरम् क्रस्यलम्। १४॥

वैडालवर्ती से तात्पर्य हैं— निष्ट्री के समान व्रतक्षयी। विक्री कृते को पकड़कर खाने लिए ध्यानमान होकर चुपचाप वैदी रहती है और अपने पापाचर का भाव प्रकट होने नहीं देती. वैसे ही दुराचारी का भी यह होता है। जो इस लोक में बैडाल के समान वत रखने वाले पापन्त्रारी हैं, वे ्चखण्डी) धर्म के विनाशक होते हैं और शीघ्र हो पाप से (नरफ में) गिर जाते हैं। उसके कमी का यही फल है।

पार्खण्डिने विकर्णस्थानामध्यसंस्वर्धेय चः पञ्चसप्रान् पासुप्तान् वाङ्गाद्रेणाचि नार्ववेत्॥ १५॥

पाखण्डी (ढॉगी) (श्वास्त्र) विपरीत कर्म करने चाले, वामावारी (विपरीत आचरण करने वाले) पाङ्गरातसद्भानी और पाशुपत मत के अनुयायों को बाणीमात्र से भी सत्कार नहीं देना चहिए।

वेदनिन्दास्तान् मर्स्यान्देवनिन्दास्तास्त्रवा। द्विजनिन्दास्ताक्षेत्र मनसापि न सिन्तयेत्॥१६॥ याजने खेनिसम्बन्धे सहवासङ्घ मावणम्। कुर्वाणः पत्तवे जन्तुस्तस्याक्षलेन कर्वयेत्॥१७॥

बेर की निन्दा में तत्पर बचा देवों की निन्दा में आनन्द रखने कले और ब्राह्मणों की निन्दा में आसक मनुष्यों का मन से भी चिन्तन नहीं करना चाहिए। इनका यब कराने, उनसे विवाह संक्ष्य रखने, उनके साथ वास करने और उनसे वार्तालाप करने से भी प्राणी पवित हो जाता है। इससिए यहपूर्वक इनका त्याम करना चाहिए अयांत् उनके साथ सभी व्यवहार स्वाम देने चाहिए।

देक्ब्रोहादगुरुद्रोहः कोटिकोटिगुणाधिकः। ज्ञानापवादां भारितकवं तस्यात्कोटिमुकाविकम्॥१८॥

देक्ट्रोह करने से गुरुट्रोह करना करेडो गुना अधिक (दोषपूर्ण) है। ज्ञान को चिन्दा करना और नास्तिकता उससे भी करोड गुना अधिक खराब है।

नोपित्रत्र देवतेर्विष्ठेः कृष्या राजोपसंदया। कुलान्यकुलका यानि चानि द्वीनारि वर्षतः॥१९॥

गौ-बैल द्वारा और देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त कृषिकर्म करने तथा राजा की सेवा द्वारा (जीविकोपार्जक व्यक्ति के) सारे कुल अकुलता को प्राप्त हो जाते हैं और ये सब धर्म से भी हीनता को प्राप्त होते हैं।

कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेद्धन्वपनेन चः कुट्यन्यकुलतां चन्ति ब्राह्मणतिक्रमेश च॥२०॥

निन्धा से विवाह करने से, वार्षिक फ्रियाओं का लोप होने से और वेदों के अनव्याय से तथा क्रहाणों का अपपान करने से भी (दोषयुक्त होकर) सभी उच्च कुल दिम्नता की प्राप्त होते हैं।

अनुतात्वारदार्वाच नवाऽपद्धवस्य पद्धवात्। अत्रीतवर्षावरणाद्धितं नक्ष्यति वै कुलम्॥२१॥

असत्य ध्वषण करने से, दूसरे की स्त्री से सम्बन्ध रखने से, अभक्ष्य (मांसादि) पदार्थी का भक्षण करने से वंधा अवैदिक धर्म का आवरण करने से निश्चय ही कुल सीघ्र कर हो जला है।

अत्रोतियंषु वै द्वभाद्युषलेषु त्रवैय च। विद्विताचारहीनेषु क्षित्रं महत्वति वै कुलप्॥२२॥

ठसी प्रकार अशोतियों को, शूद्धों को तथा सास्त्रविहित आचार्च से द्वीन पुरुषों को दान देने से (उग्र जाति का) कुल भी अवस्य नष्ट हो जाता है।

नव्यपिकेदी अभे व व्यक्तिकुले पृश्लम्। म शुरुराज्ये निवसंत्र बाखण्डानेदीसा २३॥

अधार्षिकों से स्वास तथा अनेक प्रकार की व्याधियों से अन्यन्त संकुल ग्राम में और पाखण्डी लोगों से किरे हुए सुद्र के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए।

हिम्बद्धिकायोर्पयो पूर्वपक्षिमचो: शुभग्। मुक्तका समुद्रवोईलं अन्वत्र निवसेद्द्विकः॥२४॥ कृष्णो वा यत्र वरति मृगो नित्यं स्वसंस्तः।

बुवबक्ष विश्वता नकस्तत्र का निवसेदिङ्खः॥२५।।

हिमनान् और विध्याचल के मध्य का शुभ प्रदेश और पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम समुद्री भागों को छोडकर अन्यत्र कहीं पर भी द्वित्र को नास नहीं करना चाहिए अथना उस स्थान पर जहाँ कृष्णपृण स्वच्छन्दतापूर्वक निचरते हीं तथा जहाँ प्रसिद्ध पवित्र मदियाँ बहती हों, वहीं पर द्विज को निवास करना चाहिए

सर्वकारप्रदोकुलं क्वीयता दिवोत्तमः। भारत्य निक्सेत्पृण्यं मास्यवज्ञासस्तिवीत २६॥

अवता प्रत्येक उत्तम द्विज को किसी भी नदी के किनमें आधा भील पवित्र प्रदेश को छोडकर अन्वत्र कहीं भी निवास नहीं करना चाहिए और निम्नवर्णों के ग्राम के समीप भी निवास नहीं करना चाहिए न संबर्धक पतितैर्न कपदालैनं पुरुकारैः । न मुर्खेर्नावल्यिष्ठ नारपैर्नास्यावसाविभिः॥२७॥

उसी प्रकार धर्म से पतित लोगों के साथ, चांडालों के माथ, पुष्पस जाति के लोगों के साब, मूखों के साब.

भमंडियां के साथ, निम्न जाति के लोगों के साथ तथा उनके

साथ रहने वालों के साथ भी (द्विज को) निवास नहीं करना

चाहिए।

एकसम्पासनं पंक्तिपाँग्यपक्वासम्भागम्। याजनस्थापनं योनिस्त्येव सहरोजनम्॥२८॥

सहक्रमायस्तु दशयः सहक्रात्रभवेव च।

एकादशैने निर्दिष्टा दोषाः सञ्जूर्यसंज्ञिता ॥२९॥

एक पंक्ति में भोजन करना, उनके बतनों में खाना, पके हुए अन को पित्रित करना, उनका यह करना, उनको पढ़ाना,

(इन लोगों के साथ) एक शय्या पर स्रोता और बैठता.

उनके साथ विवाहादि करना, एक साथ भीजन करना, एक साथ पहना और एक साथ यन करना- ये एकादश दोष सांकर्य नाम वाले कहं गये हैं अवांत् वर्णसंकरता के कारण

होने जाले दोव हैं।

सपीपे वा व्यवस्थानात्वापे संक्रमते नुगापः। तस्मासर्वत्रप्रपेन संबरं कर्जयेद्धाः ॥३०॥

एकपंक्लुपविष्ठा ये न स्पृत्रनि परस्परमा

भस्मना कृतमर्यादा न क्षेत्रा संकर्त भवेत्।। इ.स.

(इतना ही नहीं) ऐसे लोगों के समीप उठने बैठने से भी उनका पाप संक्रमित हो जाता है, इसलिए बृद्धिपान को सब

प्रकार से प्रयतपूर्वक वर्णसंकरों का त्याग करना चाहिए। परन्तु कुछ लोग जो उनके साथ एक पंक्ति में बैठे हाँ और परस्पर एक दूसर को स्पर्श न करते ही तथा भस्य द्वारा (रेखा से, जिसने सोमा बॉध दी हो, उनको सांकर्य दोव

नहीं लगता। अस्तित भरमना चैव स्थितिन विशेषतः।

द्वारेण सत्मपार्वेण बहिषः पंजितिपक्षते॥३२॥ इस प्रकार अग्नि से, भएम से, विशेषतः जल के प्रेक्षण

से, द्वार खड़ा कर देने से, स्तम्भ लगा देने से तथा मार्ग में

) एक अधम जाति। मनु के अनुसार शुद्धा में उत्पन्न निषद की सन्तान को एकक्स कहा जाता है— अलो निपादाकहरायाँ अल्या भवति पुरुषसः (भन्० १० १८)

अवरोष खडा कर देने से— इन छ: प्रकार की कियाओं से पंक्ति का भेदन हो जाता है

न क्रयोद:खबैराजि विवाद चैव पैतनम्। पक्षेत्रे मां चरनीं न बाध्यति कस्वधित्॥३३॥

किसो से भी अकारण सपुता, प्रगडा और चुगलकोधे

वहीं करनी चाहिए। दूसरे के खेत में चरती हुई गौ के बारे में

किसी को नहीं कहना चाहिए। न सेवसेत्सरकिना न कश्चिमपीण स्तरोता

न सुर्वपरिवेच वा नेन्द्रवार्ग स्रवामिकम्।।३४॥ परामी करावेदिहास्त्रज्ञात्र वा कटाच्या

न कुर्वाद्वहरिष<sup>्</sup> सार्द्ध विरोधं वा कदाचनः। ३५॥ किसी भी सतको के साथ नहीं सोना चाहिए। किसी को

भी मर्पस्यान में स्पर्श न करें। सूर्व के खारों और का मंदल, इन्द्रधनुष, विलानि तथा चन्द्र-मंग्रल को देखकर भी विद्वान्

वान्धवों के साथ कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकृतानां परेषां न समाचरेत्।

पुरुष दूसरे से न कहें। बहुत से लोगों के साथ और बन्ध्-

तिर्वि प्रमुख न वृदासद्वात्राणि विनिर्दिशेव्य ३६॥ यो कुछ अपने प्रतिकृत हो अवता स्वयं को अच्छी न

लगती हो, वैसा आचरण इसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। कोई भी पक्ष की तिथि को न बतावे और नक्षत्रों के क्किय में भी निर्देश ने करे।

नोदक्यामध्यमवेत सञ्जूषि क हिवोत्तमः। न देवगुरुविशाणां दीयपानं तु वारपेत्॥ ३७॥

ब्रेष्ठ द्विज रजस्वरूप स्त्री से बात न करे और अपवित्र

व्यक्ति के सामने भी वार्तालाय न करे। यदि देवता, गुरु या बिप्रों के निर्मित्त कुछ दिया जा रहा हो तो उसको संकना नहीं चाहिए।

न चान्माने प्रशंसेद्धा परनिन्द्रमञ्ज्ञ वर्षयेत्। वेदनिन्दं देवनिन्दा प्रधलेन विकार्यवेत्॥३८॥

अपनी प्रशंसा कभी न करे और दूसरों की निन्दा का त्याग करें। उसी प्रकार बेटनिन्दा तथा देवनिन्दा का भी यतपूर्वक त्याग करना चाहिए

यस्तु देवानुबीय् विवान् वेदान्या निन्दति द्वितः। न तस्य निकृतिर्दृष्टा शास्त्रेचिह मुन्नेसरा ॥३९॥

क्टियेहै गुरूदेवा वेहं का सोपहरूपमा

कल्पकोटिसर्व सात्रं गैरवे पद्मते नरः॥४०॥

क्योंकि हे मुनीक्से जो द्विज देवों, ऋषियों, विप्नी अथवा वेदों की निन्दा करता है. उनके लिए शास्त्रों में इस लोक में कोई प्रायक्षिक नहीं देखा गया है: और भी जो गुरुओं, देवों तथा उपवेहण (अंग) सहित वेद की निन्दा करता है, वह सौ करोड कल्पों से भी अधिक समय तक सैरव नामक नरक में पढ़ाया जाता है अर्थात् कह भीगता है।

कूणीयासीत किदायां न चूबारिकक्षिदुत्तरम्। कर्णी विचान मन्त्रस्यं न चैतानक्षनोकवेत्॥४१॥

दसी प्रकार इन सबकी जहाँ निन्दा हो रही हो, वहां सुनने बाला चुप रहे और कोई भी उत्तर न दे तथा दोनों कान बंद करके कहां अन्यत्र चला जाना चाहिए और निन्दा करने खलों को देखना भी नहीं चाहिए

कर्रावेदै एहस्यम् परेषां गृहवेहुमः।

विवादे स्वयनै सार्द्धं न कुर्याद्धं बदाचन॥४२॥

बुद्धिमान् मुरुष दूसरां के रहस्य को किसी के सामने प्रकट न करे। अपने वन्युओं के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए।

न वापं पापिनं कृष्यदयावं वा द्विजीसमाः। स तेन तुल्पदोषः स्वान्तिस्यादिदोवनान् प्रवेत॥४३॥

स तन कुल्पदाय स्थानस्थाददायवान् भवत्॥ ४३॥ है हिजात्तमा! पापी को उसके पाप के विषय में न कहें और वैसे हो अप्राप को भी पापी न कहें ऐसा करने वाला वह पुरुष उसके समान ही दोषयुक्त होता है अर्थातु जो पापी

को दोष सगता है, वही उसको भी लगता है और (अपापी को पामी कहने से) मिथ्यादि दोषयुक्त भी वह हो जाता है अर्यात् जुल आरोप लगाने से वह उस दोष का भी भागी

स्वति क्ल्याच्यास्त्रातानां एतत्त्ववृत्ति रोदनात्।

होता है

तानि पुत्रान् पञ्जून् स्रन्ति तेवां विश्वाधिर्शसिकाम्॥ ४४॥

उसी प्रकार जिन पर यह मिथ्या आरोप किया गया हो, (इस दु:ख के कारण) रोने से, उनके जितने औसू गिरते हैं. उतने ही संख्या में उन मिथ्या आरोप करने वालों के पूर्वी और पशुओं का हनन होता है.

क्रहरूयासुरायाने स्तेयनुर्वहृत्यागमे। दुष्टे विश्लोबनं सदिहर्नीस्ति फिब्मानिशंसने॥४५॥

बहाहत्या, सुरापान, चोरी तथा गुरुपत्नी के साथ व्यक्तियार करने बाले पापी को शुद्ध करने कला प्रायश्चित सवर्गे द्वारा (ज्ञास्त्र में) देखा गया है, परन्तु मिट्यारोपी के लिए कोई प्रायक्षित नहीं है

वेक्षेत्रोद्यसम्बद्धस्यं स्वश्निसङ्कानिकततः। बालां यस्तं व वर्षस्यं नोपसूष्टं न सम्बग्न्॥४६॥

बिना निमित्त के किसी भी पुरुष को उदित होता हुआ सूर्य और चन्द्र को नहीं देखना चाहिए। वैसे ही अस्त होते हुए, जल में प्रतिबिम्बित, प्रहण से उपसृष्ट और आकाश के मध्य में स्थित सूर्व और चन्द्र को नहीं देखना चाहिए।

विरोहितं वाससा वा न दर्शान्तरवाधिनम्। न नग्नां स्त्रियमीक्षेत पुरतं वा कदावना।४७॥ न च मूत्रं पुरीवं वा न च संस्कृतेयुनम्। नामुचि सुर्यसोपादीन् ब्रह्मबालोकपेटुवः॥४८॥

उसी प्रकार बस्त्र से ढेंके हुए अथवा दर्पण के भीतर प्रतिविभिन्नत सूर्य और चन्द्र को कभी नहीं देखना चाहिए नग्न स्त्री अथवा पुरुष को कभी भी न देखें। वैसे ही अपने या अन्य के । मूत्र या लिख्न को नहीं देखना चाहिए तथा मैथुनासक किसी भी मिथुन को नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष को अपनी अपवित्र अवस्था में सूर्य-चन्दादि किसी भी ग्रह को नहीं देखना चाहिए

पतितव्यक्ष्यवयद्वालानुन्तिष्टामायलोक्येत्। स्तिपाचेत च परमुच्छिष्टो वायनर्थितः॥४९॥

उसी प्रकार पतित, विकलाङ्ग, चाण्डाल तथा अशुद्ध लोगों को नहीं देखना चाडिए। अथवा स्वयं उच्छिष्ट हो और पुद्ध डैंककर बैटा हो, तब उसे किसी से वातालाप नहीं करना चाहिए।

न स्ट्रक्रिकेतप्रस्पर्यं न कुन्द्रस्य गुरीर्मुखम्। न तैलोदकवारक्षयां न पत्नी मोजने सति। नियुक्तकमनाहुरं वा तोन्मतं यत्तमेव वागा५०॥

जिसने मृतक्तरोर का स्पर्श किया हो, उसे स्पर्श र करें और कुद्ध हुए गुरुजन के मुख को, तेल या जल में अपनी छावा को, भोजन करते समय पत्नी को, अयोग्य हैंग से बैंधे हुए गाय-बैल को, उत्मत्त एवं मदमत व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए।

नाहर्शनाम् धार्वमा साद्धै नैनाधिक्षेत्र मेहनीम्। क्षुकर्ती कृत्रमाणां वा नासनस्त्रो क्वासुखम्॥५१॥

अपनी भाषी के साथ कभी भाजन न करे वह जब पेजाब कर रही हो, छींक कर रही हो, जम्हाई से रही हो या सुखपूर्वक आसन पर बैठी हो, तो उस अवस्था में भी उसे न देखें

नांदके कल्पनी रूपे शुर्ग कशुभवेष या। न सञ्ज्ञेष पूर्व का नामितिहेल्क्स्स्वनाम् ५२॥

अपना रूप सुध हो अववा अशुध, उसे बल में नहीं देखना चाहिए। किसो के भी मूत्र को कभी लाँचे नहीं और न उसके ऊपर खड़ा रहे।

न सुग्रम मनिन्द्रप्रास्क्रमरं पानमं दन्ति। नोच्छिष्टं का पुरस्तु न च कुम्क्षनिनं इकि:॥५३॥

कोई भी द्विज शृद्ध जाति के मनुष्य को सद्युद्धि उपदेश) प्रदान न को (क्योंकि उसके लिए वह बोग्य ही नहीं है) उसे कुशार (खोषडो), खोर दहीं तथा अपविश्व युव या मधु भी न दें। उसी तरह उसे कृष्णमृणचर्म और हविष्यास भी न दें

न कैकारमें द्वतं दक्षात्र च वर्षं वरेडुवः। न च कोक्यक्रद्वच्छोद्देवं राज्यस् कर्यावेत्॥५४॥ लोगं दक्षं तथा कत्रादसूक्षं ज्ञानकृत्सनम्। मानं मोहं तथा कोवं देवस्र परिवर्णकेत्॥५५॥

कोई भी किहान् उस सुद्र को बत धारध न करादे और समं का उपदेश भी न दे। उसके सामने कोध के वसीभूत न हो और द्वेष तथा राग को भी त्याग दे। लाभ, घमण्ड, असूया (दूसरों के गुणों में दोषारोपण करना) जीन की निन्दा, मान मोह, कोध तथा द्वेष को यनपूर्वक त्याग देना चाहिए।

न कुर्वात्कस्पवित्रीहां सुतं शिव्यञ्च ताहवेत्। भ होनानुषभेवेह न च श्रीकृषणीन् क्ववित्॥५६॥

किसी भी व्यक्ति को पीडित न करे (परंतु हित की पृष्टि से) अपने पुत्र और लिब्स को प्रताहित किया जा सकता है कभी भी डीन व्यक्ति का आश्रय प्रहण न करे और बैसे ही तीखी बुद्धि बाले का भी आश्रय न से।

नात्पानस्थायपन्येत दैन्दं क्लेन क्याँचेत्। च<sup>\*</sup> विज्ञिष्ठानस्कुर्वज्ञालानं ज्ञंबयेषुवः॥५७॥

बुद्धिमान् पुरुष को अपनी अवमानना नहीं करनी चाहिए और दोनमाव को भी प्रयवपूर्वक त्याग देना चाहिए। अपनी से उत्तम व्यक्तियों का अनादर नहीं करना चाहिए और स्वयं को संतयग्रस्त नहीं होना चाहिए

न नर्ग्रविलिखेड्रिंग गां च संवेशवेश है। न नदीवु नदीं बूवास्थ्वी न च पर्वतान्॥५८॥

नहों से भूमि को कूतरना नहीं खहिए और याय पर सक्तरी नहीं करनी खहिए नदी में स्थित रहते हुए (अन्य) नदी के विदय में कुछ न कहे और पर्वत में विचरते हुए (दूसरे) पर्वतों के विषय में चर्चा न करे

आ वसेपेन नैवापि व त्यकेसहवाविशम्। नावनहेटचे रम्बे वहिशापि क्रजेक्दा॥५९॥

आवास और भोजन के समय अपने साथ रहने वाले साक्षी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जल में नग्न होकर स्नान न कर तथा अग्नि पर पैर रखका कभी न चले।

क्षितंत्रस्थानवित्रष्टेन कैलेनाई न लेपवेत्। न सस्त्रसर्पे. क्षेडेव न स्वानि खानि च स्वश्रेत्।। ६०॥ क्षित्र पर मानिस करने के बाद यथे हुए तेल से दूसरे अकों पर लेप न करें सस्त्र और सर्प से खिलवाड न को

रोपाणि च सास्वानि गालिक्षेत्र सङ् क्रेल्। २ भूजिपादायानी च चायलानि समलावेत्॥६१॥

और अपनी इन्द्रियों को भी स्पर्श न करें

अपने मुक्तस्थानों के रोमों को स्थातं न करे तथा असभ्य अपक्ति के साथ गमन न करे। अग्नि में हाल फैर डालने की चपनता ग्रहण न करे।

न ज़िल्लोदरवोर्तित्यं न च श्रवणयोः क्वचित्। न चाहुनस्त्रवादं सै कुर्वात्रास्त्रितन विवेत्॥६२॥

उसी प्रकार लिङ्ग, उदर और कानों की चपलता भी कभी न करें अपने किसी अंग या नख को नहीं बजाना चाहिए तथा अञ्जलि करके बलादि पीना नहीं चाहिए

नर्वपहरणस्य पहलो पाणिना वा कदावनः न ज्ञानवेदिष्टकाणिः कलानि सफलानि च॥६३॥

कथी भी अपने हाथ या पैरों से जल को अहत नहीं करना चाहिए। ईंट-फ्रवर लेकर फर्लों को नहीं तोडना चाहिए और फर्लों से भी फर्लों को नहीं तोडना चाहिए

न स्लेक्क्सवर्ग हिस्सेक्षाकर्तेष पदासनम्। २ सेदरपविस्कोट सेदर्न का किलेखनम्॥६४॥ कुर्योद्विपर्दने बीमाननाकस्पादेव किफलम्। सेत्सक्ने पक्षपेकक्षयान् कृषाकेष्टास्त्र नकरेत्॥६५॥

कर्ज यात्रविज्ञानकुरसनम्। इति पाठः

<sup>2.</sup> न वाकिष्यं न. इति पाठः

महिए।

से आसन को खींचना नहीं चाहिए युद्धिमान को अकस्मात् व्यर्थ ही नाखूनों से चीरना, बजाना, उससे काटना या कृतरना आदि नहीं करना चाहिए और व्यर्थ ही अंगों का मर्दन नहीं करना चाहिए। पश्य बदावों को अपनी गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए और व्यर्थ चेटाएँ भी नहीं करनी

म्लेच्छ सोगों को भाषा को खेखना नहीं चाहिए और पैर

२ शृत्येदकवा नावेश धादित्राणि वादवेत्। २ संहताव्यां भाषित्रयां कम्बूबेदान्यनः शिरः॥६६॥

उसी प्रकार (विना प्रयोजन के) नृत्य और गायन नहीं करना चाहिए तथा वाध- यन्त्र भी नहीं अजाने चाहिए अपने शिर को दोनों हाथों से खुअलान नहीं चाहिए।

न लौकिकै: स्तवैर्देवांस्तोववेद्रोएकैरपिः

नादीः ऋष्टित भावत नाम्सु विष्णूत्रपान्तरेत्।।६७॥ चौरित्य स्टेस्ट्रें स्ट्राः हेर्ने स्ट्रीः स्ट्रीः स्ट्रीः स्ट्रीः

लीकिक स्तोत्रों द्वारा देवों की स्तुति नहीं करनी चाहिए और औषधियों से भी उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयाद न करे पाशों से जुआ नहीं खंलना चाहिए और जलाशय में मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।

नाव्यिष्टः संविशेत्रित्वं र नम्यः स्वानमान्येत्।

त गण्डेल पढेहापि व छैव स्थलितः स्पृष्टेत्।।६८॥ अपवित्र होकर कमी सोना नहीं चाहिए और निवंस्त

होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसी अवस्था में न चले, न पढे और न अपने शिर को स्पर्श करे

२ क्ष्तिर्मग्रामधील क्षित्रसंस्थ्रुतं न **योजयेत्।** 

न बालासपमासेवेत् प्रेसपूर्ण विकर्णयेत्॥६९॥

्रांतों से नासून और गेएँ न कार्ट सोये हुए को जगाना नहीं चाहिए प्रात:कालीन सूर्य की थूप का सेवन न करे और शवाग्नि के धूएँ का स्वाग कर देना चाहिए।

नैकः सुव्याक्तृन्यगृहे स्तवं नोवानहौ होत्। नाकारणाहा निष्ठोवेत्र बाहुम्बां नदीं तरेतु॥७०॥

सुने कर में अकेले सोना नहीं चाहिए और स्वयं अपने जुतों को उठाकर नहीं ले जाना चाहिए अकारण युकते नहीं

जुता का उद्यक्त नहां ले जाना चाहिए। अकारण युक्त नहां रहना चाहिए तथा मात्र भुजाओं के बल से नदी को पार नहीं करना चाहिए।

न पादक्षास्तरं कुर्यात्पादेनैस कदाचनः सरनौ प्रतापवेत्पादौ न स्वास्त्रे शासवेहुयः॥७१॥ कभी भी अपने पैरों से पैरों को बोना नहीं चहिए। विद्वान् पुरुष को दोनों पैर अभिने में तथाने नहीं चाहिए और कांस्य पात में भी पाँच भोने नहीं चाहिए।

-प्रतिप्रसारवेदेवं झाराजाम् खम्बापि वाः वास्त्रमिनुस्विप्रान्स भूतं वा शक्तिनं प्रति॥७२॥

ं देवताओं, खहाणों तथा गौओं, क्षयु, अन्ति, गुरू विष्ठ तथा सूर्व और चन्द्रमा को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए

अञ्चद्धशयने यानं स्वाध्यायं स्नानमोद्धनम्। वहिनिकायणक्षेत्रं व कुर्वोतं कवकुना(७३॥

अशुद्ध स्थिति में शयन करना, यात्रा करना, स्वाध्याय करना, स्नान और भाजन करना तथा घर से कहर जीना व्यक्ति करी की वर्षी स्टब्स करिया।

आदि कभी भी नहीं करना साहिए। स्वानमध्यमं श्वासमुद्यारं भोजनं गतिम्

उभयोः सन्वयोनित्वं मञ्जाहे तु विवर्जपेत्॥७४॥ दोनों सभ्या काल में तथा मञ्जाह में सोना, अध्ययन करना, सहन पर सहना, भोजन करना और मल मूत्र का त्याग करना आदि का त्याग कर देना चाहिए।

न स्पृतंत्वाणिनोच्छिष्टो विप्रो नोबाह्मणानस्तर्। न वैवार्ज वदा कवि न देवत्रतियाँ स्पृतेत्॥७५॥

्रिज अपवित्र होने पर अपने हाखें से मी, ब्राह्मण और अपने का स्पर्श न कर तथा कोई भी अपने पैरी से अब तथा देवपतिया का स्पर्श न करे।

नामुद्धोऽस्मि परिचरेश्च देवान् कोर्नपेद्धीन्। नावनाहेदणवास्यु वारवेशस्मियेकतः॥७६॥

अपवित्र होने पर अग्नि को परिचर्य, देवों तथा ऋषियों का कीतन न करें। गहरे अल में स्नानार्थ प्रवेश न करे तथा अपने किसी भी एक भाग में अग्नि को धारण न करें।

न वापहरतेने.दुत्य पिवेष्टकोषा ता जलम्। नेलरेटनुपस्पृष्टय नाप्यु रेतः समुत्सृष्टेत्॥७७॥

अपने बॉये हाथ को उठाकर मुख से मल को नहीं पीना चाहिए जल का उपस्पर्श करके ही उसमें प्रवेश करें और जल में बीर्य का त्याग न करें।

अपेध्यस्तिसम्बद्धाः सोहितं वः विवाणि वाः व्यक्तिसेत्र सकती अस्यु वैदुरमाचरेत्॥७८०

अपवित्र वस्तु से लिस किसी फ्टार्थ का, खून का, विष का तथा नदी का अतिक्रमण कभी न करे और कभी भी बलाशय आदि में मैथून न करे। कैयं दक्षं व वे किन्ताप्राप्यु होवनमृत्स्वेत्। बारिक्ष्यस्यकपालानि न केशाप्त च कप्टकान्। क्षेत्रांगारकरीयं चा नहित्तिकेकदावन॥७९॥

चैत्य (बज्जस्थान) या चौराहे के वृक्ष को कभी न कार्ट और पानी में कभी धूकना नहीं चाहिए। जल में कभी भी अस्थि, मस्म, कपाल, केश, कॉर्ट, धान के क्लिके. अंगार और योक्स नहीं डालना चाहिए।

व सार्गित लंक्येद्धीमात्रोपक्ष्यादशः क्वन्तित्। न सैर्न पादवः कुर्यान्युसीव व वमेक्कः॥८०॥

चुद्धिमान् पुरुष कमी भी अग्नि को लाँभे नहीं और उसे अपने पास भी न रखे उसी प्रकार अपने पैरों को तरफ अग्नि को न रखे और मुख से अग्नि को भूँकना भी नहीं चाहिए।

न कुपमवरोहेत नायक्षीताशृचिः क्वस्तित्। स्रम्तै न प्रक्षिपेदन्ति नाद्धिः प्रश्नपक्तवा॥८१॥

अपवित्र व्यक्ति को कुएँ के ऊपर चढना चाहिए और न कभी उस में मुँह डालकर देखना चाहिए। अग्नि में अग्नि का प्रक्षेप न करे और जल से उसे बुझाना भी नहीं चाहिए

सुद्धन्यरणभार्ति का न स्वयं श्राववेत्परान्। अवस्थानस पण्यं वा विक्रवे न प्रयोजयेत्॥८२॥

किसी को भी अपने मित्र की मृत्यु अथवा उसके दुःख का सम्प्रचार स्वयं दूसरों को मुनाना नहीं चाहिए जो विक्रय के अश्चेन्य हों और जो छल कपट हारा प्राप्त हों, ऐसे

पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए न वहि भुष्ठिनिहासैज्वीलयेक्राशुचिर्बुबन्।

पुष्पस्मानोदकस्माने सीमानां वा कृषेष हु॥८३॥
उसी प्रकार मुद्धिमान् पुरुष अपवित्र अवस्था में अनि को
अपने मुख से फूँक देकर प्रन्तितन ने करे ऐसी अवस्था में
नीचस्थान के पवित्र जल में स्नाद न करे तथा उसकी सोमा

पर्यन्त भूमि को भी न जोते।

न चिन्द्रासपूर्वसम्बद्धं सत्योपेतं कदायन। चरस्यरं पञ्जन् व्यालान् पक्षिणो नावबोक्येत्।।८४॥

इसी प्रकार सत्य से युक्त पूर्व प्रतिज्ञ नियम को तोड़ना नहीं चाहिए तथा परस्पर पशुओं को, सर्पों को और पिसपों को लड़ाने के लिए फ्रेंक्टि नहीं करना चाहिए

एरकातं न कुर्वतं जलमानायनादिषिः।

कार्रविचा सुकर्पाणि कासन् पक्षाव वर्तयेत्।

सायं प्रातर्गृहद्वाराम् भिक्षान् नावपाटवेत्। ८५॥

जल, बायु और भूप द्वारा दूसरे को बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए अच्छे काम कय लेने के बाद बाद में कारीगरों को (पारिश्रमिक दिये बिना) कोड़ नहीं देना चाहिए। उसी

प्रकार साथं तथा प्रातः काल भिक्षा के उद्देश्य से आने कालों के लिए घर के द्वार बन्द नहीं कर देने चाहिए।

बहिमांस्यं बहिर्गन्धं पार्यया सह क्षेत्रनम्। विगृह्यवादं कुहारफ्रवेशं च क्विकंबेर्त्।।८६॥

दसो प्रकार बाहर की कोई दूसरे अनवाने स्थक्ति की माला धारण न करे। बाहर के गन्ध-चन्दन आदि, पत्री के

साथ भोजन करना, विग्रहपूर्वक विवाद और कुल्सित हार से

प्रवेश आदि का स्थाग कर देना चाहिए। न खादन बाह्यणस्विहेश बस्पस इसन क्या।

स्वपानि नैव इस्तेन स्पृशेकाय्यु विर्र वसेत्॥८७॥

किसी भी विद्वान् आद्याण को खाते हुए खड़ा नहीं होना चाहिए और हैंसते हुए बोलना नहीं चाहिए अपने हाथ से अपनो अपने का स्पर्श नहीं करना चाहिए और देर तक पानी के भीतर नहीं रहना चाहिए

न च्ह्रकेणोफ्यमेत्र सूर्येण न पर्राणना। पुर्वनैव बमेर्डान मुख्यदम्बरजास्त#८८॥

अपने को पंखे से, सूप से वा हाथ से (हवा देकर) प्रज्वतित नहीं करना चाहिए। मुख से (फुँकनी द्वार) अपने

को जलाना चाहिए क्योंकि (परमातमा के) मुख से ही अपि को उत्पत्ति हुई है। परमित्र न भावेत नावान्य खेजबेद क्रिया।

नैक्कारेत् समां विद्यसमयायं च वर्षयेत्। देक्तायतमं गच्छेत्कदाविभाष्ट्रदक्षिणाम्॥८९॥ न कीमयेद्या कसोणः न देखायतमे स्वयेत्।

न क्रीजयेह्य क्लोबर न देखबराने स्वयेत्। द्विज को परस्त्री के साथ बात नहीं करनो चाहिए और जो

यत्र कराने के लिए बांग्य न हो, उसके यदादि नहीं कराने चाहिए आहाण को समा में अकेले नहीं खना चाहिए तथा मण्डली का भी त्यांग कर देना चाहिए अर्थात् एक दो व्यक्तियों के साथ हो जाना चाहिए देवालय में बार्यों और से कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए असवा बिना प्रदक्षिणा

के देवमन्दिर में नहीं जाना चाहिए। किसी भी वस्त्र से हवा नहीं करनी चाहिए और देवमन्दिर में स्त्रेना नहीं चाहिए।

नैकोऽव्यानं प्रपत्तेत नावार्षिकायनैः सह। **१०॥** 

न व्याचिद्वविदेशिय न लुद्रैः परितेन वाः

नहीं करनी चाहिए।

नोबानद्विर्जितोऽक्यनं क्लादिरहितस्त्वसः। ९१॥ मार्गं में कभी भी अकेले, अधार्मिक वर्तो के साथ, रोगग्रस्त मनुष्यों, लुद्रों और पतितों के साथ नहीं जाना चाहिए। बिना जुता पहने तथा बिना जल लिये हुए भी खता

न राजो वारिणा भाई न विना च कमण्डकुम्।

नान्निगो**वाक्र**णादीनामनरेण क्रवेत्वयधित्॥१२॥ यत्रि में, तत्रु के साथ और निना कमण्डलु लिए तथा

रात्रि में, राष्ट्र के साथ और बिना कमण्डल लिए तथा अग्नि, गौ अथवा बाह्मण आदि को साथ लिये बिना कहीं नहीं बाना चाहिए

हा आना चारहए - निवास्थली न वनितापतिकापेद द्विजीतपः। - न निन्देशोगिन: सिद्धान् गुरीनोः वा वर्तीसावास ९३॥

हे श्रेष्ठ बाह्मणो। अच्छे आचरण बाली चम्न स्वभाव की स्त्री का तिरस्कार न करें। उसी प्रकार योगियों, सिद्धों और गुणवान् संन्यासियों की भी निन्दा न करे

देक्तायतने प्रकृते न देवानी च सम्निती। नाष्ट्रामेल्कामतश्कार्या बाह्मणानी गदापपि॥९४॥ सदिस्मान प्रकृत को देवस्थित में या देवस्थित के सम्मित

बुद्धिमान् पुरुष को देवमन्दिर में या देवपूर्तियों के सामने ब्राह्मणों को तथा गौओं की परछाई को जानवृक्षकर नहीं लौबना चाहिए

स्वां तु नाक्रमयेच्छायां पतितारीनं रोगिकिः, नाङ्गरभस्यकेसादिव्यवितिष्ठेतकदावन॥१५॥

उसी प्रकार पतित आदि नीच लोगों से अचवा रोगियों से अपनी खाया को लोंघने नहीं देना चाहिए और कभी भी अंगार, भस्म, केश आदि पर खड़े नहीं होना चाहिए। वर्जरोगमार्थनीरेण सानक्तापटोटकम्।

वजयमान्त्रवारम् सामवसाध्यदकम्। त मञ्जयेदमञ्जाणि नापेयञ्चापिनेदिद्दकाः))१६॥

भी नहीं चाहिए

हे द्विजो ' झाडू की धूल, ध्नान किया हुआ वस्त्र और उस घड़े के जिल का त्याग कर देना चाहिए अर्थात् उस जल की पुन काम में नहीं लाना चाहिए उसो प्रकार अधस्य पदार्थी का भक्षण नहीं करना चाहिए और अपेय पदार्थी की पीना

इति क्रोकूर्यपुराणे उत्तराई माईस्वावर्गनिरूपणे नाम वोद्यक्षोऽध्यास्य:0१६॥ सप्तदशोऽध्यायः

(मस्यामङ्ग्यनिर्णप) स्थास उद<del>ाह</del>

व्यास अवाय

नाव्यक्टूड्स्य विक्रोऽत्रं मोहाद्य यदि वान्यतः। स जदयोर्नि कवति यस्त व्यक्ते क्रमण्टि॥॥

स सुद्रयोर्नि क्यति यस्तु सुद्के क्वनपदि॥ १॥ बाह्यण को शद्र का अत्र नहीं खाना चाहिए। आपल्काल

को छोड़कर जो मोहबत या अन्य प्रयोजन से सुद्र का अञ खाता है, यह सुद्रयोगि को ही प्राप्त होता है

वोनि में अला है।

वण्यासान्यो हिजो भुंके सुद्रस्थात्रं विगर्हितम्। जीवजेय पर्वचरुद्रो मृत एवामिनायते॥२॥

जो द्विज छः मास तक निरन्तर शुद्ध का निन्दित आहार प्रहण करता है, वह जीवित अवस्था में ही शुद्ध हो जाता है और मरणोपरान्त भी दसी योनि को प्राप्त होता है (यह बान

बाह्यणक्षत्रियविद्रां शूद्रस्य च युनीश्वराः। वस्याक्षेनोदरस्केन मृतस्तक्षोनिमाधुवान्॥३॥

े हे मुनीकरों ज़ाहाण, श्रव्रिय, वैरुप और सूद में से जिसका भी अन उदर में स्थित रहता है, मृत्यु के पश्चान वह

ाजसका भा अत्र उद्दर मा स्थत रहता ह, मृत्यु क पश्चात् व उसी योनि को प्राप्त करता है। नटात्रं नर्जकाप्रस्न तस्योऽसं सर्मकारियाः।

गणात्रं बणिकाप्रज्ञ पद्भागि क कर्जपेत्। ४॥ नट (अथवा राजा), नर्तक, बढ्ई, चपंकार (मोची) किसो जनसमृह का और वेश्या का अप्र− इन छः प्रकार के

चक्रोपत्रीविरजकतस्करक्तिनां तथा। गन्धर्वलोहकारात्रं सुतकात्रस्र वर्जपेत्॥५॥

अन्यों का त्याग करना चाहिए।

आर्जीविका चलाने वाला या तैली, कपढ़े रंगने वाला या धोबो, चोर, मश्चविकयी, गायक, लुहार तथा सूतक के अन्न का भी स्वाग करना चाहिए। कुलालवित्रकर्मात्र वार्षिः पतिहस्य था

दसी प्रकार चन्कोपजीवि अर्चात् चन्क निर्माण करके

युक्तर्पकारशैलुकवास्वस्त्रामुदस्य छ।।६॥ विकित्सकस्य यैवापं पुंछल्या दण्डकस्य छ। स्वेननासिकयोरसं देक्तानिन्दकस्य छ।।७॥ सोमविकविषाञ्चात्रं स्त्याकस्य विशेषतः। दसी प्रकार कुम्हार, चित्रकार ज्याज लेने वाले, पतित (धर्माचरण से रहित) सुनार, नर, ज्याध, कैदी, रोगो, चिकित्सक, व्यभिचारिणी स्ती, पालण्डी, चोर, नास्तिक, दंवनिन्दा करने वाला, सोम बेचने वाले तथा खपाक-खण्डाल के अन्न का विशेषरूप से त्याग कर देना चाडिए भावांक्तिस्व वैद्यशं वस्त्र चोपपतिवृद्दि॥८॥ उध्छिष्टस्य कदवंस्य क्षेत्रेयोक्तिष्टभोक्तिः।

जो को का वंशपामी हो और जिसके घर में पत्नी का प्रेमी जार पुरुष) रहता हो, जो अपवित्र रहता हो, जो कंजूस हो और जो सदा उच्छिष्ट राज खाने वाला हो, उसके उस को भी त्याग दे।

अपंतरपञ्च संपतां शख्यजीयस्य चैच हि॥९॥ क्लीयसन्यासिनक्षासं पतोन्यसस्य चैव हि। भीतस्य स्टितस्यात्रयककृष्टं परित्रहम्॥१०॥

पॅक्ति (अपनी विरादरी) से बाहर हुए व्यक्ति का अब, समुदाय विशेष का अब, जो मनुष्य राक्तजीवि हो, नपुंसक हो. संन्यासी हो, शराबी, उन्मत्त और भवभीत हो, जो रांते रहता हो, जो तिरस्कृत हुआ हो और जिस पर खेंका गया हो, ऐसं अब को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

क्रक्रीहरः पापस्तेः आदाल सूनकस्य वः कृषापाकस्य सैवात्रं जठात्रं सतुरस्य च॥ ११॥

चाहिए।

ब्रह्म्डेसी का, पापासक का, श्रद्ध का और सूतक का अब नहीं खाना चाहिए। देवों को न्यागकर अपने निमित्त पद्माया हुआ, धूर्त और चतुर व्यक्ति का अत्र भी नहीं खाना

अप्रजानान् नारीकां मृतकस्य व्येव सः कारकामं विशेषण शकाविकविकस्यकाः १२॥ शौण्डासं भातिकानां सं पिक्जायप्रयेव सः विद्धावनस्यवां परिवेत्रसमेव नाः १३॥ पुनर्मुको विशेषण तसैव दिख्यूपते अवज्ञाते नायकृतं सरोगं विस्मवान्तितम्॥ १४॥ पुरोरपि न मोक्तस्यममं संस्कारवर्जितम्॥ दुम्कतं हि मनुष्यस्य सर्वमन्ने व्यवस्थितम्॥ १५॥ सो बस्यात्रं समञ्ज्ञाति स वस्वाक्रनाति किल्विवम्॥ सम्मानकीय नार्थः नीकरः विश्वति और विशेषव

सन्तानहीन नारी, नौकर, शिल्पी और विशेषतः शस्त्र विक्रेता का अत्र नहीं खान्य चाहिए सुरा बेचने वाले का अत्र, भाट-चारम तथा वैश्या का अत्र, विद्वलिङ्गी का अत्र, परिवेता। न्यंष्ठ माई के अदिवाहित रहने पर जिसने विवाह कर लिख हो उसका अन, यो बार विवाहिता रहे या ऐसी ली के पति का अन विशेषरूप से त्याज्य है। जो अन अवज्ञात-अननाना हो या अवज्ञा-तिरस्कारपूर्ण हो, जो अवध्रत हुआ हो, जो कोषपूर्वक दिया गया हो, जो सन्देहमुक हो तथा गुरु के द्वारा दिया गया संस्कारहोन अन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए मनुष्य का जो कुछ पापकर्म होता है, यह उसके अन में हो रहता है इस कारण जो मनुष्य जिसका अन खाता है वस्तुत: वह उस अन विकेता के पाप का हो पक्षण करता है।

आर्बिकः कुलिनम्स स्वगोपालस नाम्वः॥ १६॥ कुशीलबः कुम्पकारः क्षेत्रकर्षक एव च। एते सुरेषु मोज्यात्रं क्ला स्वल्यं पर्ण पुवैः। इन रादों में जो आर्दिक (जो राद्व द्विजाति के यहाँ खेत

का आधा भाग लेकर खेती करता है) कुल्सिन्न (जो कुल में परम्परागत चला आ रहा हो, दाश नामक शृद्ध) जो अपनी गौओं का पालन करने वाला हो और जो नापित हो, जो कुशीलव नाम से प्रसिद्ध शृद्ध जाति में यश फैलाने वाले नट हों, चारण या भाट हों अथवा गायकरूप से प्रसिद्ध हों, कुमहार जाति के हों, क्षेत्रकर्मक अर्थात् खेतों में काम करने वाले हों— ऐसे शृद्ध जाति के लोगों को थोड़ा बहुत मन देकर मुद्धिमान् पुरुष उनका अन ग्रहण कर सकते हैं।

पिरवार्क चैव तैले व शृहाद्शाहां क्वेच च। द्ध से निर्मित तथा भी में पकाई हुई वस्तुएं, दूध, सत्, विष्याक (तिल या भएता की खली था गन्धद्रव्य) और नेल आदि शह से लिये जा सकते हैं।

पायसं स्नेहपक्वं का गोरसं चैव सक्का ॥ १७॥

१६ शुद्र स स्तय जा सकत है। युनाके जालिका ज्ञाके कुसुष्माज्ञ्यनके क्या॥१८॥ पनाण्डुं लसुनं मूक्तं निर्यासं चैत्र कर्षवेत्। क्षत्रोकं विकाससम्बद्धाः जैसं पीयस्थेत सा।१९॥

धनाकं विद्वसहज्ञ सैलं पीयूपरेव था। १९॥ विलयं सुमुख्जैव कवकानि च वर्जयेत्।

बैंगन, नालिकासाग, कुसुम्भ (पुणविशेष) अरमन्तक (अम्लोटक) प्याब, लहसून, सुक (कांबी) और निर्यास अर्थात् किसी भी वृक्ष का गोंद्र आदि- ये सब अवस्य होने

जालिका के स्थान पर 'नालिका पाठ पिल्ला है यह तालाब में होता है, जो इंडलमात्र रहता है।

से नहीं लेने चाहिए। उसी प्रकार मशस्य, जंगली स्थर, लसोठा (बहुवार)', पीयूव-ताजी व्यापी हुई यी का दूव विलय और सुमुख नामक खाद्य पदार्थ तथा कुकुरमुते का त्याग करना चाहिए।

गृहाने किसुके कैव कुळकुट स स्वैव सा।२०॥ उदुम्बरमलार्जु स सन्या प्रति वै हिजः। क्या कृतरसंवाये पायसापूर्विय सा।२१॥ अनुपादकारोसे स देवतवनि इसीवि स। यवार्जु यसुलिद्धक्र प्रस्तानम्बरुपादकार्ण्॥२२॥

नीयं कवित्तं प्लाइं च प्रवलेन विवर्जयेत्। गाजर, पलाज, कुकुट, गूलर (Fig tree) लीकी खाने से हिज पतित हो जाता है। कृतर (जिल का चाजस से निर्मित

पदार्व) संवाव (इल्बा) खीर, मालपुआ, असंस्कारित मांस, देवों को अर्पित अध, हविव, थक्षगु (औ की खीर) मातुलिङ्ग मन्त्रों द्वारा असंस्कृत मन्द्रयादि, श्रेष-कदम्ब, कपित्थ, कोठफल और पीपल के फलों का त्याग करना

कापत्य, काठफल आर पापल क फला का त्याग कर चाहिए पिक्याके कोञ्चतस्मेष्ठं दिवाधामास्त्रवेव दा॥२३॥ सत्रो च तिलसम्बद्धं प्रवत्नेन देवि त्यजेत्। माइनीयात्पपसा तक्कं न बोजान्यपजीवपेन्॥२४॥

क्रियादुष्टं मान्यदुष्टमस्तरंत्रं विकर्णवेत्। दिन में मृतादि रहित द्रव्य या तिल को खली या उससे

युक्त धान्य और शर्ति में तिल मिश्रित दहीं का सावधानी से त्याएं कर देना चाहिए इसी प्रकार बीच वाले हुन्यों का आजीविका के साधनरूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य आदि को फ़िया से दुषित अथवा भाव से दुषित दुष्य

मनुष्य आदि को फ्रिया से दूषित अथवा भाव से दूषित ट्रब्य का भी न्याग करना चाहिए इसी प्रकार दुर्जनों के संग का भी विशेषकप से संग नहीं करना चाहिए।

केशकीटावरमं च स्वपूर्लेखं च नित्पतः॥२५॥ भ्राप्तमं च पुन सिद्धं व्यवस्थाविद्धतं तथाः उदक्यम च पतिनैर्गवा चाहातमेव च॥२६॥ कर्नितं वर्षेवितं पर्याद्यानं च निरपतः। काककुककुटसंस्पृष्टं कृषिधिकैव संयुवप्॥२७॥ सनुष्टेरववा द्वातं कृद्धिन्त स्पृष्टमेव च।

#### 1. Cordin myza o veni maj skaj <del>na nasodov</del> (m. )

सदि अप में बाल और कीई हों तथा नासून या रक आदि से युक्त हो तो उसे निश्चित ही छोड़ देना चाहिए। जिस दुव्य को कुत्ते ने सूंप लिया हो, जो फिर से पकाया गया हो, जिस पर वाण्डाल की नजर पड़ी हो, उसे यो छोड़ तेना

जिस पर वाण्डाल का नजर पड़ा छा, उस का छाड़ तना चाहिए उसी प्रकार जिस पदार्थ पर किसी अगुद्ध को को दृष्टि पड़ आये, जिसे पतित व्यक्ति ने सूँच लिया हो अथवा देख लिया हो, जिसका सत्कार न किया गया हो, , को बासी हो गया हो, जिस पर सदाधानित बनी हुई हो, जिस ट्रव्य को

हा गया छा. जिस पर सदाआहन्त बना हुइ हा, जिस ट्रेंच्य का कौए ने तथा मुर्गे ने स्पर्श किया हो, जिसमें कीवा लग गया हो और जिस ट्रेंच्य को मनुष्यों ने सूँच लिखा हो अवदा जिसे किसो कोवी व्यक्ति ने स्पर्श किया हो उसे अवस्य ही त्याग देना चाहिए

न रजस्कलका दर्श न पुंछल्या सरोककम्। १८॥

मलवहासमा भागि परवाचीपयोजयेत्। विकासायक्ष्य गो श्लीरमीष्ट्रं वा निर्देशस्य या। २९॥ आक्रिकं सम्बन्धितोरमधेयं मनुख्यादाः

जो बस्तु किसी रजस्वला को ने दी हो उसका प्रयोग न कर्र उसो प्रकार किसी व्यभिवारिणी की हारा दो गयी और रोव के साथ दी गयी बस्तु का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस बस्तु को मलीन बसा पहने हुए किसी दूसरे की लो ने दिया हो उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए भगवान मनु ने ऐसा भी कहा है कि बिना बसड़े की भी का दूध पीने खोग्य नहीं होता। ऊँटनी का दूध भी ने पिये। बसाकं हंसदारपूर कलकिई सुकं तका। ३०॥

तवा कुरस्वरूष्ट्रां जासपादक्ष कोकित्स्य्। बावांक खब्रारीटक्ष क्येने गुर्व तथैव चा। ३ १॥ उस्के चक्रवाकक्ष भारी पारावर्त वका। क्येने टिडिपक्षेय प्राप्युक्कुटमेन चा। ३ २॥ सिंह व्यक्तक्ष मार्जारे बाने कुक्कुरमेन च। नुवालं एकेटं चैव वर्दयक्क न भक्षयेत्।

चाहिए

जल कीजा, चिहिया, तीक्षा, कुरर, सुखा हुआ मांस, जिन पक्षियों के नास्तृत आपस में जुड़े हुए हो कीयल नीसकंट, कंजन, बाज, गिद्ध, उद्धु, चक्रवाक, भास पक्षी, कब्तर, पंड्रूक, टिटहरी, ग्राम्य मुर्गा, सिंह, बाथ, बिली, कुत्ता, ग्रीमीच सुअर, सियार, बन्दर और गये का मांस नहीं खाना

यदि कोई यांसाहारी हो उसे भी बगुला, इंस, ऋतक,

<sup>2</sup> मृद्यनं माजरं प्रोकं तथा नारक्षवर्णकम् (भारुनिः साकवर्ण)

पंतानः किंतुकः पर्यो... (पाश्नीश्र ताकवर्ग)

## न प्रक्रुप्येत्वर्षम्यानान्यनस्यतम् क्रिक्रन्॥३३॥ क्लेकरान् स्वलदारान् प्राणिन्द्वेति सारकाः।

उसी प्रकार सभी जाति के मृग और अन्य जो भी जंगली। पश्चिमों का मांस, जलचर तथा स्वलचर प्राणिमों का मांस कभी नहीं खाना खहिए ऐसा शासीय नियम है।

योगा कुर्यः सहाः शास्तित् सल्लब्धी चेति सत्तमाः॥३४ भक्ष्याः पञ्चनका नित्यं भनुसह प्रभावतिः।

और भी मनु कहते हैं कि गोह, क्खुआ, खरगोज्ञ, गेंड। और शाही जैसे पाँच नख वाले प्राणीयों का मांस नहीं खाना चाहिए।

## मस्यान् सहरत्कान् गुड्डीयरन्यसं रौरतयेत च॥३५॥ विवेद देवतास्यस्तु बाह्यणेस्यस्तु नान्यवा।

परन्तु जो मछलियाँ तत्क नाम के चमड़े से युक्त हो उसका मांस और रुरु नाम के मृगों का मांस देवताओं को तथा ब्राह्मणों को अर्धित करने के बाद हो ह्या सकते हैं परन्तु अन्य प्रकार से टन्हें नहीं खाना चाहिए।

पशुरनितिरक्षेव कपिञ्चलकपेव छ॥३६॥ बाह्योंणसे द्वीपितस्र व्यक्ष्यातस्र प्रजापति ।

मयूर, तित्तिर, श्वेत तित्तिर या चातक, गेंडा अथवा इस नाम का एक प्रकार का पक्षी, चिडिया इन सब को प्रचापति मनु ने भक्ष्य बताया है।

राजीवान् सिंहतुण्डांष्ट तथा पाठीनरोहितौ॥३७॥ सत्स्येव्यते समृद्धिः पक्षणीया पुनीसराः। प्रोहितं पक्षयेदेवां यासस् द्विककाम्यया॥३८॥ स्वाविति नियुक्तं च प्रामानावि कात्यये। प्रकृषेदेव मांसानि सेवमोजी न लिब्बते॥३९॥ औषपार्थपशक्ती का नियोगाचं न कारवेत्।

उसी प्रकार है मुनीवरी। मतस्य, सिंह के सम्मन मुख वाला मतस्य, पाठीन नामक मतस्य तथा रोहित सम्म्य इतने मतस्यों को भक्षण करने योग्य कहा प्रया है। परन्तु इन ऊपर कहे हुए प्राणियों का मांस मन्त्रों द्वारा या आभिमन्दित जल से सिक्ति हो तभी द्विज वर्ण को अपनी इच्छा होने पर विधि के अनुसार देवों को अपित करने के बाद अथवा प्राण संकर में आ गये हों, तभी खाना चाहिए। वस्तुतः कोई भी मांस भक्ष्य नहीं होता फिर भी देवों को अपित करने के बाद अवशिष्ट प्रसादरूप में हो जो मनुष्य उत्तेखाता है उसे पाप नहीं लगता अववा जो मनुष्य औषधरूप में. अशक्ति होने पर अधवा किसी की विशेष प्रेरणा से अथवा यत्र के निमित उसे खाता है, वह भी पाप से लिस नहीं होता।

आपन्तितस्तु वः श्रान्द्रे देवे वा मांसमृत्युचेत्। वातनि पशुरोपाणि तात्तो नरकान् इचेत्॥४०॥ अपेशं वाष्यपेमञ्ज तकैवासमृत्यमेत ता।

अपय वाष्यप्रपञ्च तस्वास्पृत्यमतः तः। द्विजातीनापनालोकां निलं महापिति स्थितिः॥४१%

जिसे आद्धरूप पितृकर्प में आमन्त्रित किया गया है। अथवा किसो देवकर्प में आपन्त्रित किया हो फिर भी जो मनुष्य उस समय उस नैतेद्यरूप मांस का त्याग करता है तो वह जिस पशु का मांस परोसा गया हो, उसके जितने रीम होते हैं, उतने ही काल तक वह नरक में जाता है।

तस्मात्सर्वप्रस्तेन पर्ध निन्तम् कर्ज्येत्। पीत्वा पतितः कर्मभ्यो न सम्माच्ये प्रवेदिहर्जैः॥४२॥ पश्चित्वा क्रमह्माणि पीत्वापेयत्यपि क्रियः। नाम्ब्यपी प्रवेत्तवकावनम् कृत्यप्रशः॥४३॥ वस्थात्पव्रित्रेरेक्षियमभक्ष्यणि प्रवल्तः। अपेयानि स विप्रा वै तता सेवाति गैरवम्॥४४॥

वसी प्रकार को चस्तु दान देने अयोग्य हो, जो पोने योग्य म हो और जो स्पश्च करन योग्य न हो तो वह अस्क्षण अविद को भी देखने के लिए अयोग्य होती है। क्योंकि वे सभी वस्तुएँ पदिश के समान हैं अथवा द्विज को मदिश आदि देना योग्य नहीं है। वैसे हो पीने, स्पश्च करने तथा देखने योग्य भी नहीं है ऐसी मयांदा है। इस कारण सायधानीपूर्वक मदिश का त्याग कर देना चाहिए जो विप्र इन अभस्यों तथा अपेयों को ग्रहण करता है वह रौरव नामक नरक में आंशा है

इति श्रीकृर्मपुराणे उत्तरार्धे भक्ष्यान्त्र्यनिर्णये व्यासमितासु सनदर्भेऽव्यापः॥ १७॥

> अष्टादशोऽध्याय: (बाह्यमों के नित्यकर्तव्यकर्य)

হ্মময কল্ব

अञ्चन्द्रति कर्तस्य इत्हणानां महायुदे। तदावस्वाखिलं कर्त वेद मुख्येत सम्बन्धत्॥ १॥

ऋषियों ने कहा— है महापुनि आहाणों के प्रतिदिन के करने योग्य सभी नित्य करहें के विषय में कहिए, जिसे करने से वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है व्यास स्वात

क्क्षे सपाहिता पूर्व शृजुको गदतो पय। अहन्यहनि कर्तेव्यं बाह्यकानां ऋपाहित्रम्॥२४

व्यासजो बोले— ब्राह्मणों को जो कर्म प्रतिदिन करने यांग्य है, उसकी विधि में स्थाकम से कहता हैं, आप सर एकाग्रजित होकर श्रवण करें।

हासे पुरूर्ते कृताय बर्धपर्वक्र कितवेत्। कावक्लेशक यन्तृतं स्वाधेत मनस्थरम्॥ ३॥

प्रत्येक बाह्मण को प्रातः बाह्म मृह्तं (सूर्योदय से पूर्व) में उठका धर्म और अर्थ का फितान करना चाहिए तथा उसके मूलकप कायक्लेशों पर भी विचार कर्रे और मन से ईवर का ध्यान करता रहे।

उनःकाले च सम्बाहे कृत्या चावश्यके नृतः। स्माप्तत्रदीषु शुद्धासु और्च कृत्या क्वाविवि॥४॥ त्रातः स्मानन पूचले वेऽपि पापकृतो जनाः। तस्मात्सर्वत्रपत्तेन श्रातः स्मानं समाचरेत्॥५॥

इसके बाद प्रातःकाल हो जाने पर जिहान् को आदश्यक शौचादि कमें करके पवित्र तदियों में यक्षविधि स्तान करना चाहिए इस प्रकार प्रातः काल में स्नान करने से पापाचारी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं इसलिए सब प्रकार के प्रयत

प्रातः स्वानं प्रशंस्थितं दृष्टादृष्टकरं वि वत्। ऋषोप्पापृत्रिका क्लिपं प्रातः स्नानलः संशयः॥६॥

सं प्रात: काल का स्थान करना चाहिए :

विद्वान् लोग इस प्रातःकालीन स्नान की प्रशंसा करते हैं क्यांकि यह दृष्ट प्रत्यक्ष सुध) और अदृष्ट , पुण्य आदि)

दोनों प्रकार का फल देने चाता है। किया प्रातः स्वान से ही ऋषियों का भी ऋषित्व स्वाबी है, इसमें कोई संज्ञय नहीं है।

मुखं सुपस्य सत्तवे लाला याः संस्वतिचे हि। वनो नैवायनंत्वत्रं अकृत्वा स्नानपादिने ॥७॥

मांगं हुए ज्यक्ति के मुख से अ निरन्तर लार बहती है. उसकी मॉलनता को प्रातःकालीन स्नान से दूर किये विना किसी मी कर्म का अनुष्टान वस्तुतः करना हो नहीं चाहिए

अलक्ष्मको जलं किञ्चित् दु.स्वानं दुर्विधिनिताप्। प्रातः स्नानेन गापनि पुग्नतं नात्र संज्ञव ११८॥

दस प्रातः कालीन स्नान से दरिहता, जलदोष, दुःस्यप्त. और कराब विचार 42 होते हैं और सारे पाप भी धूल जाते हैं. इसमें सन्देह नहीं है। अतः स्मानं विना पुंसां प्रमातं कर्ष संस्कृतम्। होपे अध्ये विश्लेषेण तस्मात्स्वानं समाचरेत्॥ १॥

अतः प्रातः स्नान किये बिना मनुष्यों का कोई भी कर्म करने में पवित्रता नहीं मानी जाती, होम और जय करने में तो विश्रेष आवश्यक है। इसलिए प्रातःकाल स्नान करना हो

चाहिए। अञ्चलक्ष्मवित्रस्कं वा स्नानमस्य विद्यावदेः आहेण वाससा वाद चार्जनं कर्मस्य स्पृतम्॥१०॥

(रुग्णावस्था में) स्नान करने में असमर्थ होने पर क्रिर पर बिना पानी डाले स्वन किया जा सकता है अथवा गीले बस्त्र से शरीर पोंसकर भी पवित्र होना कहा गया है।

आक्रवे वै अपुन्तन्ने स्नानमेव सम्बद्धेत्। ब्रह्मदिनाम्बाहरूकै स्नानन्यादुर्वनीविजः॥ ११॥

अस्हाव (असमर्थ) होने पर भी (किसी भी विधि से) स्कान करना चाहिए। इसलिए अज्ञक्त होने पर चिद्वानों ने ब्रह्मादि स्नानों को विधि कही हैं:

इस्त्यानेवपृदिष्टं वावस्यं दिस्स्येव सः वास्त्यं गौनिकं यद्य शेहा स्मानं स्वासतः॥ १२॥ वासं तु यास्त्रंनं यत्रे कुकैः सोदक्यिस्ट्रियः। आस्त्रेयं भस्यना वादमस्त्रकादेहपुरस्वम्॥ १६॥ गवां हि स्वसा प्रोक्तं वास्त्यं स्नानमृत्यम्। यत्तु सात्रकर्वेण स्नानं विद्यमृत्यते॥ १४॥ वास्त्यक्वावगाइस्तु मानसं स्वास्यवेदनम्।

आत्मतीर्वमिति स्वातं संवितं ब्रह्मवादिभिः। यनःशृद्धिकां पुंसां नित्वं क्ल्यानमार्व्यत्। १६॥ शक्तकोद्धारुकं विद्वान् प्रामापन्यं तर्वव यः।

योगियां स्वानपाख्यातं योथे विकातिधिकान्यः॥ १५॥

बाह्य, आगंत्रप, बायव्य, दिव्य, बारुण और सौगिक ये छ प्रकार के स्वान संकोषतः करे गये हैं कुशों को लेकर अलिन्दुओं से मन्त्रपूर्वक माजेन करना 'बाह्य' स्वान है। भरम द्वारा मानक से लेकर पाँव तक करोर को तिस करना आगंत्रय' स्वान है गोधूलि से सर्वाङ्ग लेप करना उत्तम बायव्य स्वान कहा गया है और जो सूर्य के आत्रप के साथ घर्षा के जल से किया बाने वाला स्वान दिव्य' स्वान कहा जाता है। जलाशय के अन्दर स्वान करना 'बारुण' स्वान है। इसी प्रकार अपने मन को आत्रम में निकेदित करना योगियों का योगिक स्वान कहा गया है। इस क्षेण में सम्पूर्ण विश्व का आत्म-चित्तन होता है। यही आत्मतीर्थ नाम से कहा गया है, जो ब्रह्मवादियों द्वार सेक्सि है। यह स्नान मनुष्यों के मन को नित्य शुद्ध करने वाला होता है, अतः इसे अवस्य करना चाहिए। परन्तु जो विद्वान् समर्थ हो, उसे वारुण स्नान् या पावापत्य स्नान करना चाहिए।

प्रश्लात्य दनकाई वे ब्रह्मफिना विचानगः॥१७॥ आराम्य उपतेः नित्यं सानं उतः समावरेत्। मध्याङ्गुलिसमस्बोत्यं स्वत्रांगुलसम्मितम्॥१८॥ सत्वयं दनकातं स्थानद्वेण तु श्रववेत्।

दातुन को अच्छी तरह धोकर विधिपूर्वक उसको क्याना चाहिए। फिर आक्शन करके मुख स्वच्छ करके नित्य प्रात: स्नान करना चाहिए। दातुन भी मध्यम उंगली के तुल्य स्थूल और बारह अंगुल जितना सम्या तथा छाल से युक्त होना चाहिए। उसके अग्रभाग से दन्तधानन करना चाहिए।

शीरकृशसमुद्धां मल्लीसम्मवं शुपन्। अफमार्गस्र विल्वस् करवीरं विशेषाः॥१९॥

वह दातुन बरगद आदि श्रीरकृष' का हो, मालती' का हो, अपामाणे या बिल्च का हो। कनेर' का विशेषरूप से उत्तम है।

कर्व्यक्तिक निन्दितानि पृष्ठीलैकं क्वोदितम्। परिहत्य दिनं पापं स्कावेद्दै विकानकित्॥ २०॥

अन्य निन्दित वृक्षों को छोड़कर प्रवासिषि एक दातृन लेकर प्रात:काल कर लेना चाहिए। दिन निकल जाने के बाद नो दातुन करता है, वह पाप को ही खाता है. ऐसा विधिज्ञ बन कहते हैं।

नोत्पाटवेहनकाई नाहुल्यवेश धारवेत्। इक्षात्म धंकता कामझाच्छुची देशे समाहितः॥२१॥

उस दन्तकात्र को कहीं से उखाडना नहीं चाहिए और उंगलियों के अन्नभाग से भी उसे पकड़ना नहीं चाहिए। उसे करने के बाद बोकर तोड़कर किसी पवित्र स्थान में छोड़ देना चाहिए।

स्तरता सन्वर्धवेदेतानुषीन् विद्याणांस्तदा। आवष्य मजविजित्ये पुनरावस्य वाप्पतः॥२२॥ इसके बाद स्नान करके, आचमन करके मन्त्रवेता की देवताओं, ऋषियों तथा मितरों को तर्पण करना खाहिए और पुन: आचमन कर मौन खरण कर लेना चाहिए।

सम्मर्ज्य मन्त्रेयत्यानं कुशैः सोदकविन्द्रभिः। सार्पोद्देशस्याद्दविभिः सार्विञ्चा सार्व्यः सुपैः॥२३॥ सोङ्गारव्याद्दविपुर्वः भावत्री बेदमावरम्। जप्ता जलाकृति दृष्टाद् भारकतं प्रति सम्मनाः॥२४॥

फिर मंत्रीबारपूर्वक अपने सरीर पर कुशाओं से जसविन्दुओं द्वारा मार्जन करके 'आपोहिशा इस मंत्र और गायत्री सचा करुपदेव की सुध व्याहतियों सहित ओंकार-व्याहतियुक्त बेदमाता गायत्री का जब करके सूर्थ के प्रति मन संगाकर जलाज़ित देनी चाहिए

प्रावकल्पेषु तरः स्थित्वा दर्भेषु सुसम्पद्धितः। प्राणावामतयं कृत्या धारोरसञ्ज्ञतिकः स्मृतिः॥२५॥

पहले से बिछाई हुई कुशासनों पर एक;श्रीयत से बैठकर तीन प्रकार से प्राणायाम करके सच्या ध्यान करना चाहिए, ऐसा स्मृतिवचन है।

या छ सस्या जनस्यूतिर्पायातीता हि निकल्सः ऐश्वरी केवला लक्तिस्तस्यसमुद्रवा॥२६॥

वह सम्ब्या जगत् को उत्पन्न करने दाली होने से माथा से रहित और कलातीत है। वही परिपूर्ण केवल ऐश्वरी कक्ति है, जो तीनों तस्वों (बद्धा⊹विच्णु-भहेल) से उत्पन्न है।

स्यात्वार्कपण्डलगतो सावित्री ये जपेटुवः। प्राइमुखः सततं वित्रः सभ्योपापनपाचरेत्।। २७ ४

किहान् ब्राह्मण को जाहिए कि सूर्यमण्डल में स्थित सावित्री का जप करे और सदा पूर्व का ओर मुख करके हो सन्ध्योपासना करे

सन्याहोनोऽभुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु। यदन्यकुस्त्रे किञ्चित्र तस्य फलमाजुयात्॥२८॥ अनन्ययेतसः मानतः बाह्यणां वेदशरणः।

अनन्यक्षतसः भानतः ब्राह्मणां यदगरणः। उपास्य विश्विवत् सन्यां प्रसाः पूर्वेऽपरां गतिम्॥२९॥

सन्ध्या न करने वाला सदा अपवित्र ही होता है और सभी कार्यों में अवोग्य माना जाता है सन्ध्योपासना के अतिरिक्त जो अन्य कर्म करता है, उसका उसे फल ही नहीं

मिलता है। ऐसा जानका अन्यत्र चित्त की न लगाते हुए चेद के पारणामी ब्राह्मण जान्त होका विधिवत् सन्ध्योपासना कर्म

करके परम गति को प्राप्त हुए हैं

Ficus Indicus.

Jasminum grandiflorom.

Achyrunthes aspera.
 Nerium odorum soland.

योऽन्यत्र कुस्ते क्लं बर्मकार्यं द्विजीतमः। विहरव संस्थाप्रणवि सं शांति वरकाबुतम्॥ ३०॥ तस्मात्सर्वप्रवानेन सञ्चोपासनपाचरेत्। दपसितो धरेतेन देवो बोगहन्। धरा।। ३ १॥

जो दिजोत्तम सन्ध्योपासना को छोड़कर अन्य किसी थमंकायं में प्रयत्न करता है, वह हजार्ध नरकों को प्राप्त होता. है इसलिए सब प्रकार से प्रयतपूर्वक सन्ध्योपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से योगसरीरधारी परम देव ही उपासित होते हैं.

सहस्रपरमां किये इश्तमध्यो दशावतामा सावित्री वै जपेड्डिइन् प्राक्ष्युखः प्रवतः स्वितः॥३२॥

विद्वान् पुरुष को प्रयनपूर्वक पूर्व को ओर खड़े होका नित्य उत्तमरूप से एक हजार, मध्यमरूप से एक सौ और निष्नरूप से इस सावित्री मन्त्र का अप करना चाहिए

अवोपनिष्ठेदादित्यमुक्तते वै समाहितः मन्त्रेलु विकिये: सीरै ऋग्वनु:सामसम्मवै:॥३३॥

इसके बाद सावधान होकर उगते हुए सूर्व का उपस्थान और आराधन भी ऋग्बेट बजुर्वेट और सामबेट के सुर्वपरक

उपस्थाय महाबोगं देवदंवं दिवाकरमा कुर्वीत प्रजिति पूर्णा पुर्जा वेनैव मनतना।३४॥

विविध मंत्रों से करना चाहिए।

इस प्रकार महायोग्धं देवदेव दिखाकर का उपस्थान करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हों के मंत्रों द्वारा प्रवासपर्वक प्राथना करती चाहिए।

ओद्वरोताय च जानाय कारणत्रयहेतने। निवेदयामि शालानं नमस्ते विश्वस्विके॥३६॥

खद्योतस्वरूप, शान्तस्वरूप और तीनों कारणों के हेत्रूप आपको मैं आत्मनिवेदन करता है। विश्वरूप आपको

नमस्कार है।

नमस्ते धृणिने तुम्यं सूर्याय बह्नस्रपिणे। त्यपेय क्षम् परममापोज्योतीरसोऽयृतम्। भूर्षुतः स्वस्वपोङ्गरः सर्वो स्त्रः समक्रमः॥३६॥

प्रकाशस्त्ररूप, ब्रह्मस्वरूप आप सूर्य को नगरकार है। अप हो परब्रह्म, जल, ज्योति, रस और अमृतस्वस्त्य हो। भू:, भूवः स्व:, स्यावृति, ऑकार ऋवं और सनातन रुट् 🕏

पुरुषः सन्महोऽजस्यं प्रणामानि कपर्दिनम्। रूपेय किसं बहुमा जात मञ्जायते च वत्। नयो रुद्राय सुर्याय त्यापहे ज्ञरणं गत:॥३७॥

आप ही परम पुरुष होकर प्राणियों के भीतर रहने वाले महान नेजरूप हो: जदाधारी शिवस्वरूप आपको प्रणाम है।

आप ही विश्ररूप हैं, जो बहुषा उत्पन हुआ है और होता रहता है। रुद्ररूप सूर्य को नमस्कार है, मैं आपकी शरण में

आया हैं प्रयेतसे नमस्तुम्यं नमे मीड्डमाच च।

नम्मे नमस्ते स्वाय स्वायह लग्ने गतः। हिरण्यवाहवे तुभ्यं हिरण्यकाये नमः॥३८॥

प्रवेतस् वरुणरूप आपको नमस्कार है और मीद्रष्टमरूप आपको नमस्कार है। स्टूलए आपको बार बार नमस्कार है. में आएको शरण में आया हैं। हिरण्यसह और हिरण्यपति आएको नमस्कार है।

अस्विकाकाचे तुम्यपुमायाः एतये नमः। नपोऽस्तु नोलबीवाय नपसुष्यं विज्ञानिने॥३९॥

विलाहितार पर्गाव सहस्राक्षाय ते नपः। वमोऽपहाय ते नित्वमादित्याय नमोऽस्त वे॥४०॥

अम्बिकापति, पार्वतीपति, नीलग्रीव, पिनाकपाणि आफ्को नमस्कार है विशंष लाल रंग वाले. पर्ग तथा सहस्राक्ष आपको नमरकार है। निष्य अधकार को नष्ट करने वाले

आदित्यरूप आपको नगरकार है। नयस्ते सञ्जास्ताय प्राप्तकाय नयो नयः। प्रयत्ते त्यां सिक्याओं महान्तं परमेश्वरम्। ४१॥

हिरणस्ये गृहे गुप्तपात्माने सर्वदिहिनाम्। नगरवामि परं ज्योतिर्वक्षाणं त्यां परामृतम्॥४२॥

हाथ में बज घारण करने वाले और त्रिनेत्रधारी आपको नमस्कार है। आप चिरूपाश तथा महान् परमेश्वर को शरण में जाता है। सर्वप्राणियों के अन्त:करणरूप सुवर्णमय गृह में गुरु आत्मरूप में विराजमान परम ज्योतिस्वरूप, ब्रह्मरूप,

परम अपृतस्वरूप आपको नमस्कार करता हैं। किसं पशुपति भीमं नरनारीक्षरीरिणम्।

आता है

नमः सूर्याय रुद्राय भारवते परमेश्चिने॥४३॥ दबाब सर्वतसाय त्यां प्रपत्ने सदैव हि।

विश्वमय, पशुप्रतिरूप, भीम और अर्थनाविश्वरूप, रुद्रस्वरूप, परमेडीरूप प्रकाशमान सूर्व को नमस्कार है। उन्नरूप होने से सब का भक्षण करने वाले आपकी ऋण में चाहिए।

प्तद्रै सुर्वहृदयं जप्ता स्ततानुसमम्॥४४॥ प्रतःकालेऽच मनाहे नमस्कर्वाहिवाकरमा हर्द पुत्राय शिष्याथ व्यक्तिकच द्वितासये॥४५॥ प्रदेवे सूर्वहृदयं बृह्मजा हु प्रदर्शितम्।

इस सर्वोत्तम सूर्यहृदय स्तोत्र का मन में पाठ करके प्रात:काल अववा मध्याह काल में सूर्य को नमस्कार करें। ब्रह्मा द्वारा बताये गये इस सूर्यहृदय स्तोत्र को अपने पुत्र, शिष्य तथा द्विजाति के क्षार्मिक पुरुष को अवस्थ देना

सर्वपाफालमनं वेदस्यरसमुद्धवम्। अञ्चलानां दिते पुण्यमुधिसंपैनियेकितम् ॥ ४६ ॥

यह स्वोप्र समस्त पापों को शान्त करने वाला, बेदों के साररूप में उत्पन्न, ब्राह्मणों के लिए हितकारी, पुण्यमय और ऋषियों के समुदाय द्वारा सुसेवित है

अवागम्य गृहं विद्यः समायाय यक्षाविद्यिः प्रज्याल्य वहि विस्तिरमृहयाज्याससेदसप्। ४७॥

इसके बाद ब्राह्मण को अपने वर आकर विद्यपितंक आयमन करके अग्नि को प्रज्वलित करके यदाविधि उसमें होम करना चाहिए।

ऋत्यिक पुत्रोध्य ससी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्रप्यनुहां विशेषेण कृष्यर्थुर्वा क्यातिवि।।४८॥ प्रवित्रपणि : बुताला जुक्लाम्बस्यरः जुक्तिः। अनन्यमनसा नित्ये जुडुवारसंयतेनिवः॥४९॥

ऋत्विक्, पुत्र, पत्ने, किया, सहोदर अथवा अध्वर्षु भी विशेष अनुजा प्राप्त करके विधिपूर्वक परित्री हाथ में धारण कर पवित्रात्मा होकर, हेत वस्त्र थारण करके, पवित्र होकर इन्द्रियों को संबद्ध करके अनन्यविश्व से नित्य होन कर सकते हैं।

विना दर्भेण शकर्य विना सुत्रेण वा पुनः। रकासं तद्भवेत्सर्वं नामुत्रेह फलप्रदश्॥५०॥ बिना कुल के और बिना यहांपदीत के जो कर्म किया जाता है, यह सब ग्रधस के लिए होता है। उसका फल न

तो इस लोक में भिलता है न परलोक में। दैयशानि नमस्कर्षाद्वपहारान्तिदेखेत्।

दशस्यम्परिके तेवां व्यक्तितामिताद्येत्।।५१॥ प्रत्येक द्विज को चाहिए कि वह देवताओं को नपस्कार

करे और उन्हें नेवेदादि अर्पित करे। बाद में पृष्पाञ्जलि अर्पित करे तक अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करे

गुरुहैवायुपासीत हितन्नास्य समस्रोत्। वेद्यम्यासं ततः कुर्यक्रपलाव्यक्तितो द्विषः॥५२॥

इसी तरह गुरु की भी सेवा करे तथा उनके हित के लिए आचरण करे। तदनकर द्विज को अपनी हाकि के अनुसार वेदाभ्यास करना चाहिए।

जपेद्राज्यपर्वेद्धिस्वास्यारवेद्वै क्रिवारयेत्।

अकेश्य तस्र जासतीय **धर्मादीनि द्विजे**लमाः॥५३॥ ब्रेष्ट ब्राह्मणों को धर्मशास्त्रों का अवलोकन करते हुए जप करना चाहिए तथा शिष्यों को उसका अध्यापन कराना

चाहिए, उसे कण्डान्य करावें और उन पर विचार विभन्न करना चाहिए।

वैदिकांक्षेत्र निगमान्येदांगानि च सर्वतः। उपेवादीसरं कात चोपक्षेपप्रसिद्धवे।।५४॥ सावपेद्विकवानर्जान क्ट्रप्कार्थे वतो द्विजः। ततो महाह्मसभये स्तानार्वे पृद्याहरेत्।।५५॥

इसके अतिरिक्त बेदलास्त्र, आगम और सभी बेदांगों का स्वाध्याय करें और अपने जीवन के सुन्दर निर्माण हेत् ईशर की शरण में जाया दिज की चाहिए कि यह अपने परिवार के लिए विकिथ पदार्थों का संपादन करे। इसके बाद मध्याह काल में स्नान के लिए पिड़ी का संग्रह करे।

पुर्वाक्षतान् कुलतिलान् बोलकुरकुद्धवेक वा। नदीष देवखातेष तहागेलु सरस्यु चा स्तानं समाचरिक्रयं वर्नप्रसवशेषु धा।५६॥

पुष्प, आक्षत, कुम, तिल तथा पवित्र गाय का गोवर भी ल्डना चाहिए। सदा नदियाँ, बलाशयाँ, तालामाँ, सरोवराँ, स्वामायिक गर्त से प्रवाहित झरनों आदि में स्नान करना चाहिए।

परकीवनिपानेषु न स्मवाद्वे कदाचन। पञ्चपिण्डान्सपुद्धत्य स्नायाद्वा सम्भवे पुनना।५७॥ मुदैकवा शिरः शास्य क्रम्यं नाभेस्तवोपरि।

अवस्तु तिसृषि: कार्ब; पादौ विद्यमसन्वैव च॥५८॥ दूसरों के जलाशयों में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए

यदि सार्वजनिक जासाराय उपलब्ध न हों. तो दूसरे के बलाजय में से पाँच पिण्डों को निकालकर फिर उसमें स्नान करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी से शिर को, फिर दो बार नाधि और उसके कपरी भाग को घोये। इसी तरह तीन बार नाभि से नीचे का भाग और पैसें को छ। बार प्रश्रालित करे

कारणाचे अहादकोऽस्यायः

मृतिका व समृदिष्टा सार्द्रावस्तकमात्रिका। गांमवस्त्र प्रमाणस्यु तेन्यहं लेपचेत्युनः॥५९॥ लेपवित्वा तीरसंख्यं वित्तवृद्धित मन्नवः। प्रमालपाद्यम्य विक्तव्यतः स्त्रवातसमाहितः॥६०॥ मिट्टो गीलो होनी चाहिए और उसका प्रमाण एक औदले के बराबर बताया गयः है पुनः उतने ही प्रमाण का गोवर लेकर शरीर पर लेप करना चाहिए। (जलाशवादि के) तट पर रखे हुए उस गोवर से उस उस अंग से संबंधित मंत्र से उस उस अंग पर लेप करने के बाद पुनः उसे घोकन विधिवत् आचमन करके एकाग्रवित होकर स्नान करना चाहिए।

अविमञ्ज जलं मन्त्रैसाल्लिद्वैर्वास्त्रीः सुपै । पावपूनसद्व्यक्तं बारवेद्विष्णुप्व्ययम्॥६१॥ इस समय तत्सम्बन्धी वरुण देवता के शुभ मंत्रीं से जल को अभिमंत्रित करके पुनः पवित्र भावों से युक्त होकर अव्यक्त, अविनासी विक्यु का व्यक्त करना चाहिए। आपो नारावणोक्तास्ता एवास्यावनं पुन ।

क्रिय सोङ्कारमादित्वं जिनिमञ्जेरकलाज्ञये॥६३॥ आचानः पुनराधारे-यन्त्रेणानेन यन्त्रविद्स६४॥ ये जल नहावण से ही समुद्धत है और ये ही जल उनका

तरमञ्जारायणं देवं स्नानकाले स्परेक्षः ॥६२॥

भी आश्रयस्थान है इसलिए स्नान के समय विद्वान् पुरुष को नाग्यण देव कर अवस्य स्मरण करना चाहिए ऑस् का ठकारण करते हुए सूर्य का ओर देखकर अलाक्षय में तोन बार बुक्की लगानी चाहिए, इसके बाद मन्त्रवेता को निम्न मंत्र के द्वारा एक बार आचमन किया होने पर भी पुन: आचमन करना चाहिए।

अन्तक्षरस्य भूतेषु युद्धायां विश्वतोषुखः। त्यं यदासर्यं यवद्कार आयो ज्योतीरसोऽमृतम्॥६५॥

हे विश्वतीमुख । आप प्राष्ट्रिमात्र के अन्तःकरणसः गुफा में विचरण करते हैं। आप हो पड़, मनट्कार, अल, ज्योति, रस और अमृतस्वरूप हैं।

दुवर्दा वः त्रिरध्वस्येद्रबाद्गति त्रसवान्विताम्। स्रावित्रीं वा वर्षेद्रद्वान्वका वैवायमर्वकप्।।६६॥

अपना तीन कार 'हुपदा' मंत्र का बन्नारण करना चाहिए तथा ओंकार सहित व्याहतियों का पाठ करना चाहिए अथना प्रणव सहित गायत्रों का अप करे। इस प्रकार विद्वान् को अभगरुण सुन्त का भी अप करना चाहिए। ततः सम्मर्कारं कुर्यत् आयोदिश मयो मुकः। इदमारः स्वद्भो व्याद्दिविस्तवेष सा।६७॥

तव्यभिष्यव्यः तचोवमधो दिहादिषित्रिकैः। जनर्जननतो पन्नो जयेतिरपर्णगम्॥६८॥ इसके पडात् 'आयोहित्य मयो पुवः और 'इद्यापः

प्रवहतो' मंत्र और व्याहतियों से सम्मार्जन करना चाहिए। उस प्रकार 'आपो हिंछा' आदि तीन मंत्रों से जल को

उस प्रकार अपने लिया आदि तीन मंत्री से जल का अभिमंत्रित करके जल के अन्दर हुमकी लगाने हुए अध्यमक्ष्य मंत्र का तीन सर जप करना चाहिए

दुपदां वाद सावित्रीं सद्भिनोः परमं पदम्। सावर्तरेका प्रजवं देवं या संस्करेद्वरिम्॥६९॥

उसी प्रकार दुपदा और सर्वत्रत्रे का भी पाठ करना चाहिए क्यों कि यह विच्यु का ही परम पद है अचवा ऑकार का बार-बार जय करना चाहिए या मगवान् विच्यु का स्मरण करते रहना चाहिए।

पुषदादिय यो मजो कर्जुर्वेदै प्रतिहितः। सन्दर्भले विरादार्थं सर्ववार्थः प्रमुख्यते॥७०॥

यजुर्वेद में प्रतिष्ठित दुपदादि मंत्र की जल के पीतर रहते हुए जो तीन कार आवृत्ति करता है यह समस्त पापों से मुक हो जाता है।

सनः नाजी समादाव जन्म वै पानिने कृते। विन्यस्य मूर्जि ततीयं पुष्यते सर्वपातकै:॥७१॥ शरीर की शुद्धि करने के बाद अथेली में जल लेकर मन्त्र का जप करते हुए उस जल को सिर पर डालने से समस्त

कार्यमेवः ऋतुसद् सर्वपालयनोद्दरः । सवायमर्वजं प्रोक्तं सर्वपावपनोदनम्॥७२॥

भाषों से मुक्त हो जाता है।

ं जैसे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ अक्ट्रेय यज्ञ समस्त पापों का नाश करना वाला होता है वैसे हो अध्यर्षण सुक्त सम्पूर्ण पापों को दूर करता है

अक्षपविदेशदिखपूर्व पुष्पक्षवन्त्रिमम्। प्रक्षिण्यालोकपेरेव मूर्ज यसमसः पर-॥७३॥

इसके अनन्तर पुष्प और अक्षत युक्त जल को ऊपर की ओर क्रिइक कर अन्वकार से रहित अदित होने वाले सूर्य को ऊपर की ओर मुँह करके देखना चाहिए।

उद्धर्व वित्रमित्रेते तबशुरिति मन्तरः। इ.स. भृतिकद्तेन सावित्रा सविशेकाः॥७४॥ अन्येश वैद्दिर्धन्ते सीरै पायात्माइनैः। सावित्री वै व्यक्त्यसञ्जयसङ्घः स दै स्पृतः॥७५॥ 'उद्दर्स 'वित्रं' तसशु ', इसः 'सुविदत्', इन वैदिक

भन्त्री से सूर्योपस्थान करना चाहिए। तत्पक्षात् सावित्री मन्त्र जयन चाहिए। साविजी जए को हो जयस्य कहा गया है

जपना चाहिए, साविजी जप को हो जपयह कहा गया है विकितानि पविज्ञाणि चुक्कविकासस्वीत वः

कतरुद्धीयं क्षिरसं 'सौरान्मश्राम् सर्वतः ॥७६॥

इस के अतिरिक्त पवित्र, विविध मन्त्र और गुप्त विधाएँ शतरुद्रीय और अववंशिरस् स्तोत्र और अपनी इच्छा अनुसार अन्य सूर्य सम्बन्धी मन्त्रों का भी यथाशक्ति पाठ करना चाहिए।

प्राक्कृलेषु समामोनः कुलेषु प्राह्मुखः सृचिः। तिसंस बीक्षमणोऽकै जयं कुर्वात् समाहितः॥७७॥

जलाशय के पूर्व दिशा की ओर कुशासन पर बैठकर पूर्व को ओर पुख करके शुद्ध और एकार्वाचन होकर सूर्य की ओर देखते हुए जप करना चाहिए।

स्काटिकेन्द्राशस्त्राक्षे पुत्रजीवसपुद्धवै ।

कर्तव्या त्वक्षमाला स्वादुत्तरादुत्तया स्मृतस्थ७८॥ जप करते समय स्पाटिक की माला इन्हास, रुदास या

पुत्रजोव औषधि विशेष से उत्पन्न बीजों की माला लेकर जप करना चाहिए। इसमें यदि रुद्धक्ष की माला हो वो उत्तरीत्तर होत मानी गई है।

जयकाले न मापेत व्यंगा न प्रक्षयेष्ट्रयः। न कंगवेच्छिरो भोको दनावैव प्रकाशयेत्॥७९॥

जिस समय जप किया जा रहा हो उस समय बुद्धिमान मनुष्य को कुछ भी बोलना नहीं चाहिए दूसरी और देखना नहीं चाहिए, सिर तथा गर्दन कम्पाना नहीं चाहिए और दौत भी नहीं निकालने चाहिए

बुद्धका राह्मसा सिद्धा हरन्ति प्रसमं पत:। एकानेलु हाची देहे तस्माप्याचे संपाधरेत्॥८०॥

चप करते समय एकान्त और पवित्र स्थान में बैठ कर हो जप करते समय एकान्त और पवित्र स्थान में बैठ कर हो जप करना चाहिए अन्यवा गृहक, राक्षस और सिद्धगण उस

जप करना चाहए अन्यया गुप्तक, राक्षस आर सिद्धगण जप के फल को सलपूर्वक हरण कर लेते हैं। चन्द्रालाशीवपर्वज्ञान् ब्रह्म चैव पुरुष्ठित्।

तैरेव मावर्ष कृत्वा सात्वा वैव पुरुवित्।।८१॥

उस समय चायडाल, पतित और अपवित्र अर्थात् सूतकी व्यक्ति को देख लेने पर आयमन करके पुनः जप करना चाहिए एसे नीच लोगों के साथ यदि बातचीत ही जाए तो स्नान करके ही पुन: जप करना चाहिए। आचम्ब प्रक्तो नित्यं जपेरशृचिदहोंने।

सीरात्मकान् शक्तियो वै प्रवमानीस्तु कामतः॥८२॥ प्रतिदिन नियमानुसार आध्यमन करके अपनी जारित के अनुस्तर स्वाच्याय भी करना चाहिए और अपवित्र व्यक्ति को देख लेने पर सूर्य के मन्त्र अवता पावमानी यन्त्र की जप करना चाहिए।

अन्यवा तु तुचौ भूम्यां दर्भेषु सुसमग्रहता ॥८६॥ यदि गीत्ने दख पहनकर जप करना हो हो उसे उस के भीतर रह कर हो जप करना चहिए अन्यथा सूखा बख पहनकर पदित्र भूमि पर कुतासन पर एकाप्रचित से जप

यदि स्यात् विराधवासा वै वर्तियतं गरोऽपि वः।

करना चाहिए। प्रदक्षिणं समानृत्य नमस्कृत्य सतः क्षिती।

आवम्य च वदास्त्रात्वे भवत्या स्वास्थायणसरेत्॥८४॥ इसके मझत् सूर्व को परिक्रमा करके मृष्टि की नमस्कार

करके आसमन करने के बाद ज्ञाल विधि के बनुसार स्वाध्याम करना चाहिए

श्वः सन्तर्पवेदेवानुषीन् पितृनणास्तवः सादावोद्वारपुषार्वे नामने तर्पवापि सः॥८५॥

इसके अनन्तर देवताओं, ऋषियों तथा पित्रों का तपंण करना कहिए, उस समय हाव में जल लेकर ॐ का उद्यारण करते हुए नाम के अन्त में 'तर्पयामि वः' अर्थात् में आपको तुम करता हैं– ऐसा कहना चाहिए

देखन् ब्रह्मऋर्वेद्धेव वर्षयेदक्षवेदकैः तिलोदकैः पितृन् मक्त्या स्वसूत्रोक्तविवानवः॥८६॥

टस समय अपनी जाखा के गृहासूत्र में बताए हुए नियम के अनुसार ही देवताओं तच्छ ऋषियों को अक्षतयुक्त जल से

तथा पितरों को तिल युक्त जल से भक्तिपूर्वक तर्पण करना

अन्वारहोन सम्बेन खणिना दक्षिणेन हु। देववीसर्परोद्योगनुददाहालिमि सिन्त्।

चाहिए

यज्ञोपवीती देवानां निर्वति ऋष्विर्वशेशः८७॥ प्राचीनावीती पित्रो हु स्वेन तीर्वन प्रावितः।

मुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह देवों को तथा ऋषियों को बौय तथा दाहिने हाथ की अंजिल में जल लेकर तर्पण

करें। उसी प्रकार देवों को तर्पण करते समय दिज को तर्पणरूप कम में वजोएबीत धारण करना चाहिए। ऋषियों के तर्पण में बजोपतीत को माला के रूप में और पितरों के नर्पण में दक्षिण की ओर यहोपबीत धारण करना स्महिए और अपने तीर्व स्थान के द्वारा भक्ति भाव से युक्त होना चाहिए। नियोद्य स्नान्यसं तु समाधम्य व वाग्यतः। स्वैर्मन्त्रैरर्पयेदेवान् पुष्पैः प्रतैरवाष्ट्रपिः॥८८॥ तदनन्तर मीने बलों को निवोड कर आवमन करके. वाली को संयपित रखते हुए, देवताओं का तत्संबन्धित मन्त्रां द्वरा पुष्प, पत्र और जल से पुजन करना चाहिए ब्रह्माओं शहूर्य सूर्य तथेल प्रयुद्धनम्। अन्दंश्रामिमतान्देवान पक्तवाचारेः नरोत्तमन्।८९॥ है नरानमः ब्रह्मा, शिव, सूर्य, मध्सूदन विच्या एवं अन्यान्य अभीष्ट देवताओं को मक्तिभाव से पूजना चाहिए। प्रदशाहाय पुष्पाणि सुकेन पौरावेण हु। आपो वै देखता 'सर्वास्तेन सन्यक समर्विताः॥९०॥ अथवा पुरुषसूक्त के मन्त्रों से स्तुति करते हुए पुरू और जल प्रदान करना चाहिए ऐसा करने से सभी देवता भलेभीति पुजित हो जाते हैं। व्यक्ता प्रणवपूर्व देवतानि समाहितः। नमस्कारेण पृष्पणि विन्यसेहै एकक पृथका। १ शा समाहितवित्त होकर ॐ का उदारण करने के पश्चात्. सभी देवताओं का ध्यान करके पृषक्-पृथक रूप से सभी देवताओं को नमस्कारपूर्वक पुष्प अर्पित करने साहिए विकाससम्बद्धालयं विद्यते कर्प वैदिकम्। तस्भादनादिपन्यानां नित्वपराजवेद्धरित्।। ९२॥ विष्णु की आराधना के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुण्य प्रदान करने वाला वैदिक कम नहीं है, इसलिए आदि, मध्य और अन्त रहित विष्णु को नित्व आरायना करने वाहिए। **राह्नकोरित पन्तेक सुक्तेन युग्नपदितो**ः। न तार्थ्या सद्दशो यन्त्रो वेदेषुकक्कवुर्थीपाः बदाला क्रमनाः ज्ञानसङ्घ्योरिति मन्त्रतः॥९३॥ अख्वा देवस्थितानं घनकतं सनातन्य।

आराववेन्महादेवं भातपूर्वो पहेन्रुरम्॥९४॥

उस समय 'तहिच्यों∗' इस मन्त्र से और पुरुषसुक्त से समाहितीच्छ होकर मंत्र अपना चाहिए क्वॉकि इनके समान मन्त्र चारों वेदों में भी नहीं है अत: तन्मय होकर विष्णु में चित्र सगाकर, शान्त भाग से, 'तद्विच्नोः' मन्त्र का पाठ करना चाहिए। अववा सनातन, महादेव, ईज्ञानदेव, भगवान् र्गकर की भक्तिभाव से आराधना करनी चाहिए। मन्त्रेण रुद्रगावत्र्य ४७वेशन वा पुनः। र्वज्ञानेनाक्या रुटेस्टामाकेट सम्पर्वतः ॥१५॥ क्यै: स्वेरवादियां चन्द्रवाचेन्द्रेसरमा उसका नमः हित्तायेति मन्त्रेधानेन वा अपेतु॥९६॥ एकाग्रचित्र होकर रुद्रपायत्री, प्रषय, ईलान, सतरुद्रिय और प्रयम्बक मन्त्र का उद्यारण करके पूचा, बिल्वपत्र अथवा चन्द्रनादियुक्त केक्ल जल से 'नम: खिवाय' मन्त्र से दसका जप करते हुए भगवान् शङ्कर की पूजा करनी चाहिए। नमस्कृतीन्यहादेवं त मृत्युंजवधीस्तरम्। निवेदयोत स्वात्मानं यो ब्रह्माणपितीसरप्।। ९७ ॥ तदनन्तर मृत्युद्धाय, देवेश्वर महादेव को नगरकार करके यो ब्रह्माणं आदि मन्त्र का पाठ करते हुए, ईसर के प्रति आतम् समर्पण करता चाहिए। उदक्षिण द्विष: कुर्वात्पञ्च क्वांकि वै कुव:। व्यक्तीत देवमीलानं क्योमफ्यक्तं क्रिवम्॥१८॥ विद्वान ब्राह्मण को पाँच वधौं तक प्रदक्षिणा करनी च्यहिए और आकार के मध्यस्थित इंजानदेव, मगवान् जिय का ध्यान करना चाहिए। शक्षाक्रमोक्रवेदकं इंस. त्रचित्रदिलुच्छा कुर्वन् पंच महायक्षम् गृई पत्ना समर्थित ॥९९॥ देवयहाँ पितृयहाँ मृतयहाँ तरीय सा मानुष्यं ब्रह्मयत्रं च पंचयत्रान् प्रवाहते॥ १००॥ हंस: शुचिषत् ऋक् स्तुति द्वारा सूर्यं का दर्शन करना कहिए तदनार घर जाका एकाग्रदिश से पंच महायड़ करने चाहिए ये पंचयत्र हैं-- देशयत्र, पितृयत्र, भूतयत्र, मनुष्ययञ्च तथा ब्रह्मयञ्च। यदि स्वालर्पणादर्वाकु ब्रह्मवह कृतो न हि। कृत्वा मनुष्यको वै वतः स्वात्मवपान्तरेत्॥ १० १॥ यदि तर्पण से पूर्व ब्रह्मयञ्ज न किया जाय तो मनुष्यवत (अक्रिथ सेवा) सम्पन्न करने के उपरान्त केराध्ययनरूप

स्थाध्याय (ब्रह्मवद्ध) करना चाहिए।

अन्ते: पश्चिपतो देशे पृतवज्ञान एव या कुशपुक्षे सभासीय- कुशपाणि: सप्पाहित:॥१०२॥

समाहित होकर कुशपुत्र पर बैठकर तथा हाथ में कशा

धारण करके अनि के पश्चिम भाग में भूतयत्र (पशु आदि को अत्र देना) सम्पन्न करना चाहिए।

शालामी लौकिके क्षत्र अले भूम्यास्कापि वा।

वैसदेवक कर्तवते देवयकः स ते स्मृतः॥१०३॥

यहराला की अपि, लौकिकापि, जल वा भूमि में

दैषदेव होम करना सहिए, उसे देवधन कहा जाता है। यदि स्याल्लीकिके को नतोऽत्रं तत्र हयते।

शासारनी सत्पर्वदर्ज विकिरेण सनावनः॥ १०%॥

यदि लौकिकारित में भोजन पकाया गया हो तो लौकिकारिन में और शालारिन में बनावा गया हो तो

ञ्चालाग्नि में ही वैशदेव होम करना चाहिए, यहाँ सनातन विधान है देवेम्यस इतादप्रास्टेवाद्यतवालि हरेत्।

भूतवज्ञः स विज्ञेयो भृतिदः सर्वदेहिनाम्॥ १०५॥ दैसदेव होम से बचे हुए अन्न से भूतवति कर्म करना

चाहिए वह मृतयञ्च समस्त प्राणिखें को ऐसर्व प्रदान करने जानना चाहिय।

श्राम्बा अपरेपक्स पतितादिष्य एव छ। द्वान्ह्रपीवहिक्षाश्च पश्चिम्यो द्विजसत्तमा ॥ १०६॥

हे द्विजन्नेहो ! पतित. चाण्डाल, कक्कर और पश्चिमों को

वह अन्न वर से बहर भूमि पर दंना चाहिए। सायञ्चात्रस्य सिद्धस्य फल्यमनं वर्तेल होता

भूतयक्तरत्वयं नित्यं सारामातर्यवाविविधः १०७॥

सायंकाल एके हुए अब से दिना मन्त्र बोले ही एही बलि प्रकार करे तथा प्रतिदिन प्रातः और साथंकाल विधिपृतंक

भृतयञ्च करे

एकतु मोजयेद्विमं पितृतुद्दिश्य सन्ततम्। निकारकं सद्विष्टं विकासी गतिपदः॥१०८॥

पितरों के निमित्त प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराना

चाहिए। यही नित्पन्नद्ध कहा गया है और यही गतिप्रद पितृयज्ञ है।

**उद्गुरम चा क्का**शरिक किञ्चिद्रत्रं समाहित:। वेदतस्वार्वविद्वे हिजायैवोपपादवेत्। १०९॥

वेद के तत्वार्थ को जलने खले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को यवाशक्ति बोहा सा अत्र लेकर स्ववदानीपूर्वक दान करना

चहिए पुजवेदनिर्धि नित्वं नमस्वेद्धीयेद्विपृत्। यरोबाक्कर्मीयः ज्ञानी स्वागते स्वन्धं यतः॥ ११०॥

टसो प्रकार घर पर आए हुए शान्त स्वभाव वाने अतिथि

की मन, बसन और कर्म से सदा पूजा करनी चाहिए तथा नपस्कार और यथाप्रकि आदर सस्कार भी करना चाहिए। अन्यारबोन सब्बेन पाणिना दक्षिणेन ह। रनकारमवार्य या फिस्रो या भक्तितो क्रिया। ११शा

द्वादतिकये नित्यं कुर्वेत परमञ्जून। बाएँ हाथ से धामकर दाहिने हाथ से अतिवियों को

प्रतिदिन अपने सामध्ये के अनुसार हन्तकार, अग्र वा भिक्षा करनी चाहिए अतिथि को सदा परमेश्वररूप हो मानना चाहिए

पुष्कलं इन्तकारन्तु तबदुर्गुणमुख्यते। एक ग्राम के बराबर अन्न देना भिक्षा कहलाता है, उसका चौपुना अग्र होता है और अग्र का चौपुना पुष्कल अञ

**चिक्षाध्याहर्वासमाञ्चमकं तत्स्यावतुर्गृणम्॥ ११२ व** 

हन्तकार कहत्वाता है गोदोहकालमानं वै प्रतीक्ष्यो क्रतिकिः स्वयम्॥ ११६॥ अध्यायतान्यवाशक्ति पुजयेदतिवीनपदा।

गो दोहन के समय तक हो किसी अतिथि को भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए स्वयं अतिथि को भी उतन ही काल तक रूकना चाहिए। आए हुए अतिथियों की सदैव अपनी रुक्ति के अनुस्तर पूजा करनी चाहिए।

ष्थितं वै पिश्रवे द्वाहिविवदशक्षकरिणे। दवादर्भ वयात्रक्ति कर्षिय्ये लोधवर्ग्नितः॥११४॥

भिक्ष और ब्रह्मचारी को विधिवद भिक्षा देनी चाहिए और लोभवर्जित होकर यथाञ्चक्ति याचकों को अन्न देना चाहिए

सर्वेषामध्वलामे हि त्वश्रं गोप्यो निवेदयेता पुर्शात क्टुमि: सार्द्ध वाम्यतोऽप्रमकुत्सयन्॥ ११५॥ यदि ये सभी (याचक) न मिले अर्थात् धर पर न आवे

ती, वह अत्र पाय को ही दे देना चाहिए। तत्पश्चात् बहुत से लोगों के साथ अवांत परिजनों के साथ मौन होकर अस की निन्दा न करते हुए भाजन करना चाहिए।

अकृत्या तु हिन: पश्च महायज्ञान् हिनोत्तमाः।
मुझीत बेल्म पूबल्या तिर्यन्योनि स गव्छति॥११६॥
है इतम आहाओ परन्तु यदि काई द्विन पंच महायज्ञ किए दिना अन्न ग्रहण करता है, तो वह दुर्वदि, युक्त मनुष्य पक्षी यानि में जन्म ग्रहण करता है।

वेदाध्वासोऽन्त्रां शक्त्या महावत्रः क्रियक्षया। नाज्ञयन्त्र्यातु पापानि देवतस्य्यर्धनं तक्षा। १५०॥

पंच महायज्ञ करने में असमर्थ होने पर प्रतिदिन शक्ति के अनुसार वेदाध्यास तथा देवताओं का पुजन करना चाहिए

ऐसा करने से सभी पाप शीव्र नष्ट हो जाते हैं। यो मोहादववाज्ञानादकृत्वा देवतार्वनम्।

भुक्ति स याति नरके सुकर्ग नाम संस्थवः॥ १९८॥ जो मोहवस अथवा अज्ञानवस, देवपूजन किए विना

भोजन करता है वह मरणीपशन्त नरक में जाता है और जुकर योगि में जन्म लेता है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

तस्यात्सर्वप्रयत्नेन कृत्वा कर्माणि वै क्रिकान भुद्गीत स्वकनै: सार्द्धं स वाति परमां पतिम्।। ११९॥

अतः सभी प्रकार से यत्नपूर्वक जो ब्राह्मण विधिपूर्वक कर्म संपादित करके सगे-सम्बन्धियों के साथ बैटकर भोजन करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है

्ड्रि श्रीकृपेपुराणे उत्तराई व्यासमीतासु झाहणानी किक्कतंत्रकर्मनिकमणे नाम अहादकोऽध्याम ॥ १८॥

एकोनविङ्गोऽध्यायः (ब्राह्मणो के नित्यकर्यं में भोजनदिप्रकार)

व्यास उदाच

प्राह्मुखोऽत्रानि भुद्रीत सूर्यापिमुख एव या। आसीन: स्वासने शुद्धे भूग्यां वादी नियाय था। १॥

व्यास बोले— शुद्ध और अपने ही आसन पर बैटकर पैरों को भूमि पर रखकर, पूर्व दिखा की और अथवा सूर्य की तरफ मुँह करके अन्न ग्रहण करना चाहिए

आयुष्यं प्राद्युक्तो पुरुक्ते बहास्यं दक्षिणापुत्तः। स्रिव प्रत्यद्वयुक्तो पुरुक्ते बत्तं पुरुक्तं ह्वदर्युक्तः॥२॥

दीर्घायुकी कामना करने कालों को पूर्व दिशा को ओर, यस की इच्छा रखने जाले को दक्षिण दिशा की और, सम्पनि की कामना करने जातों को पृष्टिम दिशा की आंर सन्द-फल की प्रशित की इच्छा रखने वालों को उत्तर दिशा की और मुख करके पीजन करना चाहिए पश्चादों मोजने कुर्याद्वणी को निवाद था।

उपवासेन ततुल्यं प्रमुख्द प्रयापति:॥ २॥ पाँचां अनुरं की धोकर और भोजन के पत्र की भूमि प

पाँचों अञ्चाँ की धोकर और भोजन के पत्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने ऐसे भोजन को उपकास के तुल्य कहा है (भाना है)। उपलिसे अभी देशे पादी प्रशास्त्र वे करी।

अवस्थात्रिनोऽक्रीयः पद्मात्रो भोजनं चरेत्।।।।।

दोनों पैर, दोनों हाथ और मुख— वे पाँच अङ्ग घोकर, गोवर से लिपे हुए स्वच्छ स्थान पर बैठकर, आचमन करके. कोच रहित अवस्था में भोजन करना चाहिए। पहाळाइतिभिस्त्वत्रं परिवरचोहकेन सु।

अयुतोपस्टरणमसीत्पापोस्त्वनक्रियाञ्चरेत्॥५॥ महास्थाइति का पाठ करते हुए, अत्र को यल से चार्रा संद से महित कार्युट 'सम्पर्कारस्यामाधि' क्रम का पान

आंर से परिधि बनाकर 'अमृतोपस्तरणमसि" मन्त्र का पाठ करके, जम की आसमनरूप अपातन क्रिया करनी चाहिए। स्वाह्मत्रणवसंयुक्ती त्राणायाद्याहर्ति सतः।

अपानाय ततो भृक्का व्यानाय वदनकरम्॥६॥ उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति भन्नमम्। विज्ञाय कत्यमेतेमा जुडुयादात्यनि द्विजः॥७॥

उसके बाद ॐ के साथ (पंच)प्राणादि आहुति करनी चाहिए अर्थात् 'ॐ प्राणाय स्वाहा' फहकर प्राणाहृति, 'ॐ अपानाय स्वाहा कहकर अपानाहृति, 'ॐ व्यानाय स्वाहा कहकर ज्यानाहृति, 'ॐ उदानाय स्वाहा कहकर उदानाहृति

और अन्त में 'ॐ समानाथ स्वाहा' कहकर पाँचवीं आहुति देनी चाहिए। इन आहुतियों का वत्यज्ञन कर लेने के बाद ही ब्राह्मण को स्वयं आत्मा में अहुति प्रदान करनी चाहिए होयमत्रं सवाकामं मुझीस व्यंजनैर्वृतम्।

क्यात्वा सन्यनसा देवानात्यानं वै प्रकार्यातम्।।८॥

इसके बाद सेव अन्न को उपजनों के साथ, अपनी इच्छानुसार देवता, आत्मा और प्रजापित का मन से ध्यान करके भोजन करना चाहिए

अकृतप्रिकानपश्चीरवृपरिष्टादयः पिवेत्।

। यह चलकप अप्रतन अपृतस्वरूप विस्नोता है।

खाचान्त<sup>ः</sup> पुनराचापद्यंगौरति मन्त्रतः॥९॥

भीजन्येपरान्त 'अमृतादिमानमसि' मन्त्रोद्वारणपूर्वक अल पौना बाहिए। उसके उपरान्त 'अर्थ मौ:' मन्त्र से पुन: आरुपन करना बाहिए।

दुपदां वा जिएक्दर्य सर्वपायप्रणाक्षनीम्। प्राणानां प्रचित्रसीत्पालमेहृदरं ततः॥ १०॥

सर्वपापनाहरू 'दुपदा' मन्त्र को तौन बार आवृत्ति करके फिर 'प्राणानां प्रन्थिएसि' मन्त्र से उदर को स्पर्श करना चाहिए।

आखन्यांगृष्ठमात्रेण पादांगुहेन दक्षिणे। निखातयेद्धस्तजनमृश्त्रेहस्तः समाहितः॥ ११॥ कृतानुषन्त्रमं कृतीत्सस्यावाषिति यन्ततः। अध्यक्षरेण स्वात्यानं योजयेद्द्याहाणेति हि॥ १२॥

अंगृष्ठपात्र जल से आचमन करके, उसे दक्षिणपाद के अंगृष्ठे पर गिराना चाहिए, फिर एकाग्रचित सकर सधीं को उत्पर उठाना चाहिए। तब सन्ध्यायों इस मन्त्र से पूर्वकृत का अनुस्मरण करना चाहिए। इसके अनन्तर 'आहाण' इस मन्त्र से अपनी आत्मा को अक्षर बाह्य के साथ चोड़ना चाहिए

सर्वेषामेव योगानामात्मयोगः स्पृतः परः। योऽनेन विधिना कुर्याता कविर्माक्षणः स्वयम्॥१३॥

सभी थोगों में आत्मबोग को बेह महत्र गया है। जो रुपयुंक विधि के अनुसार आत्म का संयोजन करता है. वह किटान स्वयं बहास्वरूप का जाता है।

यज्ञोपकीती मुझीत सम्मन्यासंदृतः सृषिः। सावप्रातनीतरा वै सन्वायानु विज्ञेवतः॥१४॥

यहोपवीत धारण करके, पवित्र होकर चन्द्रनादि गन्ध से अलंकृत होकर और माला धारण करके मोजन करना चाहिए और वह भी साथं और प्रातः मोजन करें बन्ध समय में भोजन नहीं करना चाहिए विशेषकर सच्याकाल में तो भोजन अवश्य नहीं करना चाहिए।

नाधारसूर्वप्रहरपूर्वं प्रतिस्ववं सहित्रहृत्। प्रहरुते न चार्न्नेवस्त्रस्तात्वादीस्महिमुक्तवेश १५॥

वसी प्रकार सूर्यग्रहण से पूर्व कुछ समय पहले भोजन नहीं करना चाहिए और चन्दग्रहण से पूर्व भो सार्यकाल में भोजन न करें ग्रहण काल में भी भोजन न करें, परना ग्रहण समाप्ति के अनन्तर स्नान करने के पक्षत् भावन करना चाहिए।

पुक्ते ज्ञाज्ञिनि चाज्ञनियातिदि न स्थान्यहानिज्ञा। समुक्तयोरस्तगमेरकाद्वुहा परेऽहनि॥१६॥

चन्द्रग्रहण सूट जाने पर यदि वह मध्यरात्रि का समय न हो, तो भोजन किया जा सकता है अर्थात् मध्यरात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। यदि ग्रहण से मुक्त हुए दिना ही चन्द्र अथवा सूर्य अस्त हो जाते हैं तो दूसरे दिन ग्रहण से मुक्त हुए चन्द्र अथवा सूर्य के दर्शन करने के बाद हो भोजन करना चाहिए

नारनीयस्त्रेक्षमाण्यनामप्रदाय च दुर्पतिः। यज्ञावज्ञिष्ठमाष्टा २ कुद्धो नान्यभनसः॥१७॥

भोजन के समय जो (भूखा व्यक्ति) हमारी और देखे रहा हो, उसे बिना दिए भोजन नहीं करना चाहिए ऐसा न करने वाला अयात भोजन बिना दिए स्टब्सं खाने वाला दुर्बुटि माना जाता है अथवा पश्चमहायज्ञ करने के उपरान्त ही जो अब शंघ रहता है उसे ही खाना चाहिए और फ्रोधयुक्त और अन्यमनस्क होकर नहीं खाना चाहिए

आत्वार्तं प्रोपनं यस्य रत्वर्तं यस्य पैकुनम्। युक्तर्वं यस्य सामोतं निष्कलं तस्या जीवितम्।।१८॥

वा भनुष्य केवल अपनी तृष्ठि के लिए ही भोजन प्रकास है, जो मैथुन केवल रित के लिए ही अर्चात् सन्तान प्राप्ति के उद्देश्य से रहित स्वत्र आनन्द के लिए ही करता है और जो धन कमाने के लिए ही अध्ययन करता है उसका जीवन व्यर्थ ही होता है।

बहुरुक्ते बेहिनशिया यह भृष्ट्ये हृद्यसुणः। सोपायकञ्च वो भृष्ट्ये सर्व विद्यानदासुरम्॥ १९॥

जो यनुष्य अपने मस्तक को इंक कर (पगढी था टोपी पहनकर) उत्तर दिशा की और मुख करके. सीढ़ी पर बैठ कर भोजन करता है, वह सब उसका मोजन सक्सों के लिए ही जानम चाहिए

नहर्द्वरहे न महाद्वे नाजीर्जे नाईक्लाक्का २ च भित्रासनगते न वानसंस्थितेऽपि वतः२०॥

आयो उत को, मध्यक्षकाल में, अजीर्ण (भदहजमी) के समय, गीले कपड़े फहनकर, दूटे हुए आसन पर तक किसी मी ताहन पर बैठे हुए भोजन नहीं करना चाहिए न पित्रपासने छैद न भूध्यां न ख पाणिबुः नोच्छिष्टो सुराभादरात् न भुद्धांनं स्पृत्रोदिया। २१॥

किसी ट्रंटे हुए पात्र में, भूमि पर अथवा हाय में अन्न रखकर भोजन नहीं करना चाहिए भोजन करते समय जूटे हाथों से भो नहीं लेना चाहिए और उस समय सिर में स्पष्ट भी नहीं करना चाहिए।

न ब्रह्म कीर्तयेकापि २ वि:शेर्च २ पार्थया। नायकारे न सक्यावां न च देवालपादियु॥२२४

भाजन करते समय दंद का उद्यारण न करें और परोस्त हुआ अत्र पूरा का पूरा न खा जाय अयांत् कुछ बचा कर रखें। अपनी पत्नी के साथ अन्धेरे में, मन्ध्याकाल में और देवासय आदि में खेजन नहीं करना चाहिए।

नैकवस्त्रस्तु भुझीत व वानक्रयवस्त्रितः। न भादकार्विमतास्त्र न इसन्विलपद्मीमा २३॥

्युक्तवर वै सुखनास्थाव तदश्चे परिणामधेत् इतिहासपुराणाध्यां वेदार्वानुपर्वहयेत्॥२४॥

बैठकर का सीतं हुए, खड़ाठाँ पहन कर, हैंसते हुए या दिस्तप करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए भोजन के बाद सुखपूर्वक बैठकर जब तक अह डीक से पचने की स्थिति में न आ जाय तक तक विश्वाम करें और इतिहास तथा पुराणों हु10 वंदों के अर्थ का मनन करें

एक वला भारण कर (यिना उपवस्त्र के) बाहन में

क्व सञ्चापुणसीत पूर्वोक्कविक्ति श्रृषि । आसीन्छ रुऐोवीं सक्वी पर्छमा प्रति॥२५॥

इसके पश्चात् पवित्र होकर पूर्वोक्त विधि के अनुसार सन्ध्यापासना करें और पश्चिम की ओर मुख करके असनस्य होकर गरपत्री मन्त्र का जप करें

न तिष्टति तु यः पूर्वाभास्ते सन्दर्भ तु पश्चिमान्। स सुद्रेण समो लोके सर्वकर्मविवर्णित ॥२६॥

जो मनुष्य विधि-पूर्वक प्रातः और सार्यकाल सन्ध्योपासना नहीं करता है, वह शुद्र के समान इस लोक में सभी कमों से अयोग्य वन जाता है।

हुत्वास्ति विधिवन्सनैर्मृक्ता यहायशिष्टकम्। समृत्ववान्यकानः स्वयेच्युष्कपदी निशा।२७॥

सामंकाल विधिवत् मन्त्रोद्यारपूर्वक अग्नि में आहुति देकर यज्ञ से वसे हुए अन्न को भक्षण कर राजि में अपने सेवकों तथा वन्धु-यान्धवों के साथ सुक्षे पैर ही सो जाना चाहिए। नेनसमिपुष्टः स्वय्करपश्चिमामिपुष्टो व छ। व वाकाने न नको या नाश्रुचिनीसने स्ववित्। २८॥ व सीर्जायन्तु खड्वायां मृत्यापारे न वैव हि। बानुवंहो व पालाने अयने वा कदावन॥ २९॥

उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सीना चाहिए, उसी प्रकार खुले स्वान में, बरवरहित, अपवित्र रिवर्शत में किसी आसन पर नहीं स्वंना चाहिए। टूटी हुई खाट

पर, सूने घर में बाँस और वंज परम्परा से प्राप्त वा पलाश की बनी बुई चारपाई पर कभी भी नहीं सोना चाहिए।

इत्येतद्विक्तेनोक्तमहत्त्वहति वै प्रणाः बाह्यमानो कृत्यकासम्पर्यर्गफलस्यम् ३०॥

नासिकवाद्यवालस्पाद्शाद्वजो न करोति यः। स पाति नरकान्योरान काकवोनौ च जायते॥३१॥

स यात नरकम्बारान् काकवाना च जायता।३१॥ इस प्रकार मैंने बाहाणां के लिए प्रतिदिन करने योग्य शालांक कर्म बता दिए हैं चे सभी मोक्षकप फल को देने

वाले हैं। इन सब रूपों को जो ज़रहण नास्तिकता के कारण

या आत्मस्यवरा नहीं करता है वह मृत्युके खद घोर नरक में जाता है और काकयोनि में जन्म लेता है बन्दो विमुक्तरे क्या मुक्तवश्चार्यवर्धि स्वकम्।

तस्यहरूर्याणि कुर्बीत तुष्टये परमेश्विन ॥३२॥ अपने अपने आश्रमों में बताए गए नियमों का पालन

करने के अतिरिक्त मुक्ति का दूसरा कोई अन्य सस्ता नहीं हैं (उपाय नहीं है)। इसलिए इंबर की सन्तृष्टि के लिए घताए गए कर्मों का एकपूर्वक पालन करना चाडिए।

> इति श्रीकृषंपुरानो उत्तराम्हें राजसगीतासु आकृणानी निताकर्तेरस्कर्मसु घोजनादिककारकर्णने वामेकोनविक्तोदध्यायः ॥ १९॥

> > विशोऽध्यायः (श्राद्धकल्प)

स्वयं स्वाच

अव ब्राह्मस्याकस्यां प्राप्य कार्य हियोसमैः। पिण्डान्यहार्यकं भवत्याः पुक्तिपुक्तियक्कादम्॥ १॥ व्यासको जले— प्रयोक केष्ट दिन को आसारस्य

व्यासजी बोले— प्रत्येक हैक दिज को आमायस्या के दिन प्रक्तिपूर्वक पिण्डदानसहित अन्साहार्यक नामक श्राद अक्षरय करना चाहिए, यह भोग और मोश्सक्ष्मी फल देने बाह्य है। पिण्डान्सहर्यके आई क्षीणे राजनि शस्थते। अपराह्मे द्विजातेन्यं दशस्तेनामियेण था।२॥

चन्द्रमा जब श्रीण होता है अयदि कृष्णपश्च ये, पिण्ड-दानयुक्त अन्बाहार्यक तरह, करना त्रंष्ठ माना गया है। इसलिए सभी द्विजतियों को अपश्चह के समय उत्तम प्रकार के आमित्र या भोज्य पदाचौं द्वारा यह त्राह्य करना चाहिए।

त्रविषयापृति हान्यस्थिययः कृष्णभाके। कार्व्सी वर्वविरक्ष प्रशस्त्र हुपरोक्त ॥३॥ अयाधास्याष्टकास्त्रिकः गौषणसादितु त्रिषुः त्रिधस्तास्त्रदृक्षः पृथवा मधी पद्धदत्ती तथा॥४॥ त्रयोदत्ती मधायुक्ता वर्षासु च विशेषतः। सस्यपक्तमाद्धकारमः सिकाः प्रोका दिने दिने॥५॥

प्रत्येक कृष्णपश्च में प्रतिपद्ध से लेकर सभी तिथियों में केवल चतुदर्शों को छोड़कर उत्तरीत्तर सभी तिथियों प्रशस्त मानो गई हैं पौसमास आदि लोगों मास को सभी अमावस्थाएँ और कीनों अष्टकाएँ (सत्तमी, अष्ट्रमी और नवपी य तीन अष्टका कहलातों हैं) ख्राद्ध के लिए उपयुक्त हैं। वीनों अष्टकाएँ और माथ मास की पूर्णिया पृथ्यदायी मानो गई है उसी प्रकार वर्षा ऋतु की मध्य नक्षत्र से युक्त ज्यांदशी तिथि तो किशेष उत्तम है।

नैमितिकतु कर्तव्यं त्रहणे चन्द्रसूर्ययो । कन्यवन्त्रं विस्तरेण नारकी स्कट्तोऽन्यका॥६॥

चन्द्रबहण, सूर्यप्रहण के समय नैमितिक श्राद्ध करना साहिए उसी प्रकार बन्धु-बान्धवों के मरबोपरान्त यह ऋद्ध करना चाहिए अन्यस्य श्राद्ध न करने वाला) नरक को भो गाहै

काम्यानि चैव श्राद्धानि सम्बन्ते ऋगादिवु। अयने विषुदे चैव व्यतीयाने व्यननकम्॥७॥

हसी प्रकार ग्रहण आदि के समय किए जाने वाले सभी काम्य- श्रीद्ध करना भी प्रशंसनीय माना गया है दक्षिणायन, उत्तरायण के समय विपुत काल में तथा व्यक्तिपात होने पर जो श्राद्ध किया जाता है वह अवन्त पुण्यवायी होता है।

संक्रान्यायक्षयं आहं तथा कर्यादेनेष्यपि। सम्बेषु व सर्वेषु कार्यं काले विशेषतः॥८॥ स्वर्गेष्ठं लगते कृत्वा कृतिकासु क्रियंतयः। स्वयत्यम्य रोहिण्यां सौन्ये तु ब्रह्मवर्षस्यपृ॥९॥ रोहामां कर्यमां सिद्धिमर्द्रायां सौर्यमेव च। पुनर्वसी तथा भूमि जियं पुत्र्ये तथैव था। १०॥ संक्रान्ति काल में तथा प्रत्येक चन्मदिन भर अक्षय-श्राद

संक्रान्ति काल में तथा प्रत्येक बन्मदिन पर अध्यय-श्राद्ध करना चाहिए, उसी प्रकार सभी नक्षत्रों में भी विशेषकर

काम्यः श्राद्ध करना चाहिए प्रत्येक द्विज श्रेष्ठ को कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सेहिंगी

नक्षत्र में बाद्ध करने से सन्तान की प्राप्ति होती है और मृगरितरा नक्षत्र में ब्राद्ध करने से ब्रह्मतेज की प्राप्ति होती है आद्धं नक्षत्र में खद्ध करके प्रत्येक व्यक्ति सेंद्र कर्मी को

सिद्धि और पराक्रम प्राप्त करता है। पुनर्वसु नक्षत्र में भूमि

तथा पुष्य में लक्ष्मी प्राप्त होती है सर्व्यन्करमांस्त्रचा साम्में फिन्ने सीमान्यमेव च।

अर्ववमे नु बनं किन्देत् फाल्नुन्यां पापनासनम्॥ ११॥ उसी प्रकार सपं के 'आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य सभी कामनाओं की पूर्ति कर लेता है और पितरों के मचा नक्षत्र में श्राद्ध करने में सौभाग्य प्राप्त करता है पूर्वा

फाल्पुनी नक्षत्र में आद्ध करने से धन प्राप्त करता है और उत्तराफाल्पुनी में समस्त पापों का नाश होता है अतिक्रीष्ट्रणं तथा हस्ते चित्रायां व बहुनु सुतान्।

वाणिज्यसिद्धि स्वातौ तु विशाखासु सुवर्णकम्। १२॥ इस्त २५७ में किया गया ब्राह्म वातिबन्धुओं में बेहता

प्रदान करता है। विश्वा में अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाम होता है और विश्वाद्धा में किया गया खाद्ध स्वणंदायक होता है।

मैत्रे बहुनि पित्राणि राज्यं हात्के तवैव छ। पूले कृति लगेन्द्रानं सिद्धिपायो समुद्रतः॥ १३॥ सर्वान् कामान्वैश्वदेवे श्रीहणनु अवशे पुनः। बन्द्रियां तथा कामानस्कृषे च परम्बलम्।, १४॥

अनुराधा में श्राद्ध करने से अनेक मित्रों को प्राप्त होती है और ज्येद्य नखत्र में राज्य की प्राप्ति होती है। मूल में कृषि लाम होता है और पूर्वाचाढ़ में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उत्तराचाड़ में श्राद्ध करने से सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं त्रवण नक्षत्र में श्रेष्ठता और घनिष्ठा में सभी इच्छाएँ पूर्ण होती है तथा शतभिष्ठ नस्रत्र में श्राद्ध करने से तो श्रेष्ठ बल

अजैकबादे कृष्यं स्थादाहिबुको नृष्टं सुष्यम्। रेक्टपरम्बद्धवो मान्ये इस्प्रिन्यानुरमस्तिकाः बाप्ये तु जीवितन्तु स्थातः श्रार्ट्यं सम्बद्धाति॥१५॥

की प्राप्ति होती है।

पूर्वभाइष्ट में बाद्ध काने से कृष्ण (सीने और बाँदी से मिल) धन की क्रांति होती हैं उत्तराभाइष्ट नक्षत्र में उत्तय मर नेवती में अनेक माथ, अधिनी में अनेक अब और मरणी में बाद्ध करने से दीर्थाय की प्रांति होती है।

आदित्यवारेऽन्यागोर्न्य कन्द्रे सीमाणकेक छ। कृत्रे सर्वत्र विजयं सर्वान् कावान् कृतस्य तुस १६॥

विद्यानमीहरून गुरी वर्ग में नामी पुत्र ।

सनेश्वरै सबेदावुः इतियस्यु कुतान् सवान्॥ १७॥ उसी प्रकार राजवार को साद्ध करने से आरोग्य, सोमदार को करने से सीधारय, संगल को करन से सर्वत्र विजय और

को करने से सौधारण, मंगल को करने से सर्वत्र विजय और मुध्यार को करने से सभी कामनाई पूर्व होती हैं। गुरुवार को किया गया बाद्ध इच्छित विक्रा को देता है। गुरुवार को करने पर धन लाग होता है। शनिवार को दोवांच् और

प्रतिपदा को करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कन्यका में दिलीयांची दृतीयांचानु किन्द्रिता चक्रुन् शुद्रांश्चल्यां में पश्चम्यां सोमनान् सुनान्॥१८॥

महावां दुर्ति कृष्णिकार्य भारत्यों व वर्ष नर । अञ्चयान्यि वाणिज्यं लचते साद्धदः बदा। १९॥

स्वाक्रमध्यानेकसूरं दशस्यां दिसूरं बद्धाः एकादान्यात्तवा क्रम्यं ब्रह्मवर्धीस्त्रनः चुतान्॥२०॥

तमी प्रकार द्वितीया में ब्राह्म करने से उत्तम करका की प्रकृत होती है, तृतीया में उत्तम जान, चतुर्थी में छोटे पशुआँ को प्रति तथा पत्रमी में ब्राह्म करने से उत्तम पूत्रों को प्रार्ति

राजी हैं बड़ी में बाद करने माला चुति (तेज) और कृषि साथ करता है। सबसी में मनुष्य धन बाब करता है। कहनी में बाद करने माला सदा माजिन्य को बाब करता है। नवमी

में आद्ध करने से एक सुर बास पतु, दशमी में दो सुर बाले पत् और एकारकों में आद्ध करने स बहुत सी जींदी और बहावजंस्त्री पूत्रों को बात करता है।

हाराज्यं जातस्यं च राजतं कृष्यनेत चः प्रातिनीतसं प्रयोदस्यां चतुर्दस्यस्यु कृत्रयाः। चत्रदाज्यं सर्वकायस् प्राप्ताति साददः चदा॥२१॥

इंडरान सम्बद्धानम् अभाग सम्बद्धः बद्धाः ११॥ इंडरान में बाद्ध करने से स्वर्णः स्वत तका कृष्ण नामक इस्य को प्राप्त करता है प्राप्तेदती में बाद्ध करने जाता अपनी जाति में बेहता को प्राप्त करता है परना कर्दशी में बाद्ध

करने से कुसन्तान को प्राप्ति होती है। पहादशी तिथि को बाद्ध करने वात्व सक्षा सभी कामनाओं को पा लेता है। तस्याक्त्यः न कर्तम्यं क्युर्ट्स्यं द्वियतिथिः। सस्योक वु इतानानु बाद्यं वट प्रकल्पवेत्।।२२॥

इसनिए दिजाति के लोगों को चतुर्दकों में काढ़ नहीं करना चाहिए, केवल तक द्वार मारे गए व्यक्ति का ही बाढ़ इस तिथि में करना चाहिए

हुम्बहाहकसम्बद्धे र कासनिक्यः सूत्रः।

तस्याकोगायकर्गार्थं सार्वः कुर्यु विकासक ॥ २३॥

्ट्रब्य, ब्राह्मण और सम्पति की श्राप्त होने पर समय सम्बन्धों निवर्षों पर विचार किए बिना किसी भी दिन बाढ

किया या सकता है। इस्तेरितर भ्रोग मोश्र के लिए द्विवरित्यों को किसी भी समय) ऋद करना चाहिए।

कर्मारमेषु वर्षेषु कुर्वादम्बद्धे पुनः। कुरुवनदिषु बार्द्धं वर्षमं वर्षेषु स्वतम्। २५॥

सभी कार्य आरम्भ काने से पूर्व, उन्नति के निमित्त किए जाने वाले कार्य से बहले, युद्ध कन्य पर और पूर्व के दिन पार्वण कार्य करना चाहिए।

बहन्बहर्नि निर्व स्वात्कार्थ नैनितिकं हुन:।

क्कोशिस्ट्रिट विशेषं द्विता बाद्धनु वर्षवर्षः २५॥ क्तप्रकृतिकं अर्थः पटुकः परिकीर्तितक्

वाजार्या पहमाएयसं स्वायक्षेत् कारवेत्।। १६॥ प्रतिदिन किए जाने वाले बाद्ध, नित्य काद्ध, काप्य बाद्ध, नैमितिक बाद्ध और पार्वय बाद्ध-- इन पाँच प्रकार के

क्रमातक बाढ़ कार गावल बाढ़ान हुन कार प्रकार क बाइट्रॉ को सन् ने बताया है। बाज के नियत अशांत् तीयंवाज के नियत किया जाने वाला बाह्य करा बाह्

सुद्धवे सार्व आद्धे प्रक्रमा परिप्रस्थित्। दैक्किक्काट्टमं आद्धे प्रकृत्या प्रकले पकत्।। २७॥)

कहलाता है, इस भाद्र को मनपूर्वक करक चाहिए।

क्या ने प्रायमित के समय किया जाने काला लाद सतप कहा है तथा दैतिक काद को आठवाँ बताका है जिसको करने से भय से मुक्ति मिलती हैं कब्बो नामी न कर्मको सहोयन्ता दर्शनातः

देशामानु विशेषेण वयेषुष्यप्रस्तवम्॥२८॥

सन्ध्या समय और रात को बाद्ध नहीं करना चाहिए परन्तु राहु के दर्शन अर्थात् बाह्य समा जाए तो आह्य करना चाहिए स्थान विशेषों में किए जाने बाह्य बानना पृथ्य

चाहिए स्थान विशेषी में बिह जाने बाले बाद्ध अनना बनदानक होते हैं गंगायायस्थं लाई हवायेऽमरकण्टके।
यावित पितरो गर्मा नर्तयिक मसेविकः॥ २९॥
यंगा किनारे प्रयाग तथा अमरकंटक क्षेत्र में जो लाइ
किया जाता है वह अक्षय फलदायो होता है। उस समय
पितर गांधा का गांन करते हैं और मनीपी उत्साहित होते हैं
एक्ष्या कहवा पुजा शीलकती मुकान्विताः।
तेकानु समयेत्वारा यहेकोऽपि गर्धा करेत्।। ३०॥
मना प्राप्तानुगंगाय विद लाई समायरेत्।
तारिताः फितरस्तेन स बाहि वस्माहितम्॥ ३१॥
मनुष्य को अनेक भीलवान् और गुणवान् पुत्रीं की इच्छा
करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई एक भी गया तीर्थ में

जाना है और वहां श्राद्ध करता है, तो वह अपने पितरों को

तार देता है एवं स्वयं परम गति की प्राप्त करता है

ताराहण्डति खैव बवायां वे विशेषतः

बाराणस्यां विशेषेण पत्र देव स्वयं हर ॥३२॥
गंगहारे प्रभाने में किस्तके नीलपर्वते।
कुरक्षेत्रे च कुरवाप्रे भृगुतुंचे महास्ये॥३३॥
केटारे एक्नुनोवें च नैम्बिस्प्य एक चा
सरस्वत्या विशेषेण पुष्करे तु विशेषतः॥३४॥
भर्मदायां कुरमवर्ते ध्रीशैले महक्वप्रके।
वेशक्यां विशाखायां गोदावर्यां विशेषतः॥३५॥
एवमादिषु चान्येषु तीर्वेषु पुलिनेषु च।
नदीनाहीय तीरेषु सुष्यनि रिकारः सदा॥३६॥

यदि काई वासह पर्वत पर विशेषका गया में और विशेषकप से नागणसी में जहां महादेव स्वयं विराजमान हैं. गंगाद्वार में, प्रभास क्षेत्र में, बिस्तक तीर्थ में, वीसपर्वत पर, कुरुक्षत में कुम्बाम क्षेत्र में, भृगुतुंग में, उसी प्रकार पहालय केदार, फल्गुर्वार्थ, नैमिकारण्य, विशेषकप से सरस्वतो नदी या पुष्कर क्षेत्र, नमंद्रा तट, कुरुक्तकर्त, श्रीराँल, भद्रकष्मक, वेजवती नदी पर, विपासा के सट पर, तच्य विशेषकर गोदावरी के तट पर और भी दूखरें तीर्यों में या नदियों के किनारे जो श्राद्ध करता है, ता पितृपण सर्वकाल प्रसन्न रहते हैं:

इमामार्कश स्वयं प्रश्नितां का प्रियं हिम्यं हिम्यं

श्राद्ध करने पर पितार तृत होते हैं।' आग्राम् पाने स्वर्धनिश्चम् पृष्टीकोश सदाहियान्। विदश्वश्य कुरण्डोश श्राद्धकाने प्रदापयेत्॥३८॥ लाजान्मकुयुतान् दचारसकून् श्रकेरवा सह। दचाक्यदे प्रयत्नेन शृंगस्टककोणकान्॥३९॥

श्राद्ध में आम, रक गत्रा, दर्गडम सहित दाक्षा, विदारीकंद.' कुरण्ड फल ऑफ्त करना चाहिए। मधुयुक लाजा. ककरा मिश्रित सक्, सिमार्ड तथा कसेरुक' आदि पदार्थ प्रयत्नपूर्वक अर्पित करने चाहिए, हो मासी मस्स्यमंतिन श्रीन्यसान हरियन तः

औरप्रेणाय यतुर ज्ञाकुनेनेद्व पश्च हु।

पणपासांऋगणपासेन पान्तिनेतं सत्त वैश्व ४०॥ अष्टाकेणस्वमासेन सैरवेण नवैत है। दशमासांस्तु दृष्यन्ति वरहमहिचामिषै ॥४१॥ शशकुर्ययोगीसेन पहसानेकादशैत तु। संकासरन्तु गट्येन प्रयक्ता पायसेन तुः वर्त्वीणसस्य मासेन इसिट्टीट्सवर्षिकी॥४२॥ काशताकं पश्चाताकः सहस्रोहायितं पश्च। आनन्यायैत कल्पने मुन्यत्रामि च सर्वज्ञः॥४३॥ फ्रीत्वा लक्बा स्वयं वाच मृतानाङ्का वै द्विबः। दशास्त्राद्धे प्रकलेन तदस्यास्यमध्यते॥४४॥ पिणली स्वकद्वीय तथा चैव पसुरक्रम्। कृष्याण्यासावृक्षार्ताकपृत्यं स्वयं तथा। ४५॥ कुसुम्परिण्डमुलं वै कन्द्रलीवक्रमेत छ। रत्यमायांस्तवा श्रीरं माहियाओं विकार्ययेतु॥४६॥ आस्वयः क्षेत्रिदारस्य पालक्या परिचासाया। यर्जयेत्सप्तयनेन शाद्धकाले द्विजीतमः॥४७॥

अद्धकर्म में मनु ने भी इसी प्रकार का विभान बसका है।

इति श्रीकृर्गपुराचे उत्तराई व्यासगीतामु शाहकस्पे

विज्ञोध्यायन्। २०॥

देखें मनु० ३,२६७-७२

Convolvatos Paniculatus walld.

3. Scripus Kessoor

4. उपयुक्त इन इलोकों में ऋद्ध किया में किंगल मांसो को अर्थित करने का विधान क्लामा है, जो मोसाहाएँ। आदिम जाति के लोगों को उद्देश्य करके लिखा गया है अरुः यह सब के लिए अनुकरणीय नहीं है

# एकविञ्नोऽध्याय-(ब्राह्मकल)

ध्वासं स्वाच

स्तात्वा वयोकं सन्तर्यं स्त्रिधनुश्चये दिवः।

पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यक्र्सीम्यमनाः शुचिः॥ १॥

द्विजवणं बाह्मणादि को चन्द्रसय (अमावास्या) के दित यथोक प्रकार से स्नान करके, सौम्यमन और पवित्र होकर पितरों को तर्पण कर फिण्डदान सहित अन्दाहार्य ऋद्ध करना

चाहिए।

पूर्वभेव सम्प्रेक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्। तीर्वं तद्धव्यकव्यमां प्रदानामात्र स स्मृत:॥२॥

दस समय पहले ही वेदपारय ब्राह्मण की परीक्षा कर लेनो चाहिए क्यों कि वही वेद पारंगत ब्राह्मण ही हव्य और

कव्य प्रदान करने का तीर्थ कहा जाता है। वे भोषक विरुक्तमें धर्मकः प्रान्तवेतसः।

य सामस व्यवसाय वस्तुतः सान्तवसायः। इतिनो निवमस्त्रश्च जनुष्यलाभिगामिनः॥३॥

**पद्मा**णिरप्यवीयानो यजुर्वदक्दिव च

कह्युकक्ष त्रिसीपणीलिमपुषां च खेऽभकत्॥ ४॥ वे आहाण सोमपान करने वाला, रजोगुण से रहित,

षपंड, शान्तविच, व्रती, नियमनिष्ठ, ऋतुकाल में ही पत्नी के साथ सहवास करने चला, पंचाम्नियुक्त, वेदाध्यायी, अजुर्वेद का झता, ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं को जानने चला, समाण कृषि नगर करिया नव करने जनम और १९६१ पर्वटर,

सुपणं ऋषि द्वारा कथित व्रत करने कला और भधु- शर्करा दुध प्राशन करने वाला हो।

दूध प्राशन करने वाला हो। - ज़िलाबिकेशकन्द्रोयो ज्येष्टस्तमन हव चा

अक्वींशरसोऽयोता रुद्धस्वाबी विशेषतः ॥५॥ अभिहोत्रपरो बिहाऱ्यायक्ति रुद्धस्वहः।

अन्यकृत्यस्य विद्यान्यस्य स्थान्तस्य स्थान्तस्य ।। ६॥

मन्त्रकार्यायसम्बद्धाः स्थान्त्रन्याञ्चः ॥ १॥ वह नचिकेता के तीन वत करने बाला, छन्दीं का गान करने बाला, ज्येष्ठ साम का गायक, तथा अववंत्रिरस् का

करन वाला, ज्यष्ठ साम का गायक, तथा समयात्रास्त् का अरयंता और विशेषतः स्द्राध्यायी का अध्येत्र हो। वह अग्निहोजपरायण, विद्वान, न्यायविद, छः वेदाङ्गी का जाता, मंजवेता तथा बाह्मणप्रन्यों का जाता, धर्म का पटन पाठन करने वाला हो।

श्चविद्यती श्वरीकश्च झानतचेवा वितेन्द्रियः इसदेवानुसन्तानो वर्षशुद्धः सहस्रद ॥॥॥ ऋषियों का इत करने वाला, ऋषियत्नी से उत्पन्न, ज्ञान्तचित्त, जितेन्द्रिय, ब्राह्मणों को देव मंत्रादि की परम्परा निभाने वाला, गर्भावस्था से ही शुद्ध, हजारों के दान देवे वाला हो।

चान्द्रावणवृत्तवाः सस्यक्षदी पुराणवित्। गुरुदेवान्तिपूजासु प्रसक्ते ज्ञानकरपः॥८॥ विमुतः सर्वतो धीरो ब्रह्ममूठो हिजेतमः। महादेवार्धनातो वैष्णवः पंतिपावनः॥९॥

चान्द्रायण व्रत करने काला, सत्यवादी, पुराणवेचा, पुर-अग्नि-देशदि के पूजन में प्रसन्त, ज्ञानतत्वर, बिमुक्त, सर्व व्रकार से धीर, व्रह्मस्वरूप, उत्तम ब्राह्मण, महादेव की पूजा में आसक वैद्याव को पूरी ब्राह्मण मंक्ति को पवित्र करने वाला हो

अहिंसानिस्तो कियमप्रतिग्रहणसम्बर्धः। सत्रो च दाननिस्तो खिल्लेयः पंक्तिपायनः॥१०॥ ऑहंसा तृत में संसान, सदा किसी के प्रतिग्रह से गहित,

अप्रहासा क्षत म सलान, सदा किसा के आतप्रक से पहल, किसी का दान न लेन साला, यज़ादि करने वाला पंक्तिपावन होता है।

अध्यात्पविन्युनिर्दान्ते विदेशः पंक्तियायनः॥११॥ माना-पिता के हित में संयुक्त, प्रातःकाल स्वान करने काला, अध्यात्पशास्त्र का जाता, मुनि और दान्त-इन्दियों

पालपित्रोहिते युक्तः प्रातः स्वायी क्या द्वितः।

कः दभन करने वाला पंक्रियावन जाना वासा है जानन्छि। महायोगी वेदान्तर्वविक्तिकः

श्रद्धालुः श्राद्धनिस्तो द्वाहाणः पैक्तिपायनः॥ १२॥ ज्ञाननिष्ठो, महायोगी, बेदान्त के अर्थ का विशेष चिन्तक, श्रद्धालु, श्राद्धनिस्तो साहाण ही पैक्तिपायन होता है

वेदविधास्तः सात्रे वृहचर्यपरः सद। अवर्वको व्यवस्य वाक्याः पॅन्स्सिवनः

अवर्षणो मुफुकु बात्रणः पॅक्तिसवनः॥१३॥ वेदविद्या पॅ निश्त, स्नातक, सदा ब्रह्मचर्यप्रवण, अवर्व

होता है। असमान्त्रकरको **इ**सगोत्र**सकैव च**।

सम्बन्धभूत्वो विज्ञेयो बाह्मणः पंक्तिमातनः॥१४॥ जिसकी बेहता अन्य के समान न हो, उसका गोत्र भी

वेद का अध्ययन करने वाला, मुमुश्च ग्राह्मण ही पंक्तिपावन

असमान हो, जिसका किसोसे विशेष सम्बन्ध ने हो, वही बाह्यण पंक्तिपायन जानना चाहिए. मोजयंद्योगियं इसनं तत्त्वज्ञागस्तं यतः। अस्तवे नैद्धिकं दननपुषकुर्वाणकं द्वशाः। १५॥ तदलामे मृहस्यं तु मुमुशुं सङ्गवर्षितम्। सर्वालामे सामकं वा गृहस्वमपि मोजयेद्॥ १६॥

क्योंकि योगी, शांत, तत्त्वझनप्रायण योगी को भोजन कराना चाहिए। वदि वह न मिले तो नैष्ठिक, दान्त, उपकुर्वाणक— काल्यकाल से ही ब्रह्मचारी रहने की इच्छा वाला हो उसे कराये वह भी यदि न मिले तो संगर्वाचेत मूमुक्षु गृहस्य को और कोई भी न मिले तो किसी सुधान गृहस्य साधक को भोजन कराना चाहिए।

प्रकृतेर्गुणतत्त्व्ये वस्याष्ट्रनाति यतिईविः। फलं वेदानविकस्य सहस्रादतिरिध्यते॥ १७॥

प्रकृति के गुणों का रहस्य जानने वाला कोई यति यो संन्यासी महस्य का हविष्यात्र भोजन करता है, तो हजार वेदान्तवेताओं को भोजन करने से भी अधिक फलदायी होता है

तस्माळलेन बोगीन्त्रमीष्टरञ्जानकपरम्। भोजयेद्हव्यकव्येषु सलाभादिवरान्त्रिजान्॥१८॥

इसलिए ईश्वर के ब्रान में तत्पर रहने वाले उत्तम योगी को सबसे पहले हव्य कव्य का भीजन कवना चाहिए, उसके न मिलने पर ही अन्य द्विजों को कस सकते हैं।

्ष है प्रश्नमः कल्पः प्रदाने हत्यक्त्यपोः। अनुकल्पस्त्वयं हेयः सदा सहिरनुष्टियः॥१९॥

देववलि और फित्वलि का दान करने के लिए यही प्रथम

कल्प आचार है। इसके पीछे दूसरा भी अनुकल्प सज्बनी द्वारा निर्देश है

मातामहं मातुलक्क स्थलीयं श्रह्मां नुरुम्। दोहितं विद्यति बनुमृत्विग्वास्यौ स घोजयेत्॥ २०॥ न बार्द्धं मोजयेन्यितं धनै कार्योऽस्य संग्रहः।

ने बार्द्ध भारतयान्यत्र धनः कायाऽस्य सम्हः। पैशासी दक्षिणाञ्चा हि नेहानुत्र फलप्रदा। २१॥

भारतमह, भाषा, बहन का पुत्र, ससुर, गुरु, पुत्री का पुत्र, वैश्यों का स्थामी, बन्धु या ऋखिज तथा याहिक ब्राह्मण को भी भारत कराया ज सकता है

भी भाजन कराया जा सकता है काम ब्राद्धेऽर्चिमिन्तं नामिरूपमि लरिम्।

हिक्तां हि हरिर्मुक्तं भवनि ग्रेन्थं निष्यत्तम्॥२२॥ अपने भित्र का श्राद्ध में इच्छानुसार आदर सरकार करना चाहिए परन्तु यदि कोई शतु अनुकृत मो क्यों न हो, उसे अस्टर नहीं देना चाहिए। राष्ट्र को तो श्राद्ध में कराया हुआ। भोजन भी परलांक में निष्कल जाता है।

बाह्मणो ह्वनद्यीयानस्तूणान्तिरस्य साम्यतिः तस्यै हत्यं न दासस्यं न हि भस्सनि दृषके॥२३॥

देदशास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण तृण की अगि के सम्मन जात होता है अर्थात् जीव्र निस्तेज हो जाता है उसे हुन्य प्रदान नहीं करना चाहिए क्यों कि राख में होम नहीं

हुन्य प्रदान नहीं करना चाहर क्या कि राख में हाम नर किया जाता। यदोवरे बीजमुख्य न क्या लच्चे फलम्। क्याऽनये हर्क्यिका न दानल्लमने फलम्म २४॥

यावतो वसते विष्हांनुष्यकव्येष्यपत्रवित्। वावतो वसते क्षेत्र दीप्तान् स्कूलांस्व्यकेनुकान्॥२५॥ जैसे उत्तर (शारयुक्त) धूमि में वीज बोने पर कोई फल नहीं प्राप्त होता, उसी तरह बेदाध्ययनग्रहत पुरुष को भीजन

कराने से दाता की कोई फल नहीं मिलता। इतना हो नहीं, मंत्र को न जानने बाला देव- पितृ कार्यों में जितने आस अल ग्रहण करता है. शृत्यु के पकात् दाता उतने ही लांहे के पीलों को ग्रसता है। अपि विद्याकुलैर्युक्ता होतवृत्ता नरवापा:

याँसे पुस्तते हत्ये तस्त्वेदासुरं हिला ॥२६॥ ओ अधम पुरुष हीन कर्म में प्रवृत्त हों, धले ही वे विद्यावान् और उच्च कुल के हों, वे बहां हव्य का भीजन

स वै दुर्जात्रणो नार्डः श्राद्धारिषु कदावन॥२७॥ अपने तीन कुलों से जो श्राद्धाण वेद और अग्निसेन से दूर रहा होता है, ऐसा दुष्ट फ्राह्मण श्राद्धादि में कभी योग्य नहीं होता।

सुद्रकेयो भूतो सन्नो युक्तनसङ्घ बाजकः। कार्ययोगजीवी च सहेते हतसम्बदः॥१८॥

जो ब्राह्मण शुद्ध कर दीस हो. शजा का सेवक रहा हो. अक्यजों का याजक रहा हो, किसी का वथ करके या अपहरण करके आजीविका चलाता हो-- ये छः ब्रह्मवन्धु अर्थात् नीच ब्राह्मण कहे गये हैं।

दत्तानुयोगो द्रव्यायै परितान्सनुरक्रवीत्। वेदविक्रविणो **होते श्राद्धादिषु विगर्विता**.॥२९ : और जिसने दूख के लिए अपनी स्त्री की परपुरुष के साथ सहमति दी हो, उन्हें मनु ने पतित कहा है। धन लेकर वैदाध्यापन कराने वाले भी ब्राद्धादि में निव्हित हैं

सुर्विकारिको ने तु परपूर्वासमुख्याः।

असामान्यान् यक्षन्ते ये पतितास्ते प्रच्छेर्विताः ॥ ३०॥

जो पुत्र को बेचने वाले हों, जो पूर्व पुरुष को छोड़कर पुन: दूसरे से विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हों, जो असम्पन व्यक्तियों का यजन करते हों, ये पतित कहे गये हैं।

असंस्कृतस्थापका ये भूत्वर्तेऽच्यापवन्ति वे। अवीक्ते तथा वेदान् पतितास्त्रे प्रकोर्तिताः॥३१॥

जो अध्यापक संस्कारहीन हों, जो धन के लिए अध्यापन करते हों. या वेतन के लिए बेद पदाते हों, वे पश्चित कड़े गर्थ हैं

मृद्ध्याक्कान्प्रेत्याः पश्चसत्रविदो जनाः। कार्यात्मकाः पाष्ट्रकाः पाष्ट्यका वे च नद्विकः॥३२॥ सम्बद्धनिकः हवींचेते दुसत्पानस्य ज्ञापसाः। न तस्य सद्धवेदकृत्द्व प्रेत्य चेह पत्तप्रदम्॥३३॥

अनपद वृद्धश्रावक, पंचवश्र सिद्धान्त का जाता. कामालिक, पश्चपत मत वाले पाखंडी या उनके वैसे लांग जिनका त्रविष्पात्र खाते हैं, ये दुरात्मा नामसी क्षेते हैं उसका वह ब्राह्म इस लोक में तथा मरण पक्षात् परलोक में भी फलवायक नहीं होता।

अनाव्यमी द्विजो वः स्वाद्ध्वमी वा निर्म्यकः।
फिल्माभ्रमी च ते विक्त विक्रेषः चिक्त्वकः॥३४॥
दुश्चर्यं कुनद्धी ठुश्ची द्विश्च च स्थावदनकः।
विव्यवननश्चैत स्तेनः चलीवोऽच गरितकः॥३५॥
महापां वृपलीसको वीग्हा दिख्यूपतिः।
अफारदाही कुण्डाणो सोमविक्तविणो द्विजाः॥३६॥
परिवेजा च हिल्ला परिविचिनिराकृतिः।
पौनर्यवः कुमीदाह तथा च्हाप्रदर्शकः॥३७॥
पौनर्यवः कुमीदाह तथा च्हाप्रदर्शकः॥३७॥
पौनवादित्रशील्ला व्यक्ति काण एव च।
सिन्द्रश्चाविरिकाद्धी हावकीणों कवैत च॥३८॥
अन्नद्भी कुण्डपोली अभिज्ञस्तोऽच देवलः।
मिन्न्द्रक् पिमृन्द्रीव निर्म्व मार्पानुकर्षितः ॥३९॥
मार्गापत्रोगुरीस्त्वापी द्वारवाणी ववैत च।
भागपदः कुरसङ्गी व्यक्तवे द्वारवीवकः।
अनम्बदः कुरसङ्गी व्यक्तवे रह्नवीवकः।

सपुत्रवायी कृतहा तथा सम्बग्धेदकः ॥४१॥ वेदनिन्दारत्स्रीय देवनिन्दागरस्तकः। हिजनिन्दारत्स्रीय कर्त्याः श्राद्धादिकर्मणि॥४२॥

जो कोई ब्राह्मण आश्रम धर्मरहित हो या उससे युक्त हो परन् निरर्थक-आषारसुन्य हो, तथा जो मिध्या आश्रमी हो, उनको पश्चप्रष्ट जानना चाहिए। वर्मरोगी, कुनखी, कुष्टरोगी, काले पील दाँत वाला, प्रजननेन्द्रिय से विद्ध, चोर, नर्पसक, नास्तिक, मद्यपान करने वाला, हुदुव्यति की स्त्रो में आसक्त, वीर पुरुष का हत्यारा, जो बड़ी बहन के अविवाहिता होने पर भी उसको छोटी बहुन का पति हो, किसी का घर जलाने वाला. कुंड नामक वर्णसंकर का अत्र खाने कला. सोमविक्रय करने वाला, बड़े भाई के रहते विवाह कर लिया हो, हिंसक वृति वाला, स्वयं विवाह करके अविवाहित बडे भाई का अनादर करने वाला, एवः विवाहिता स्त्री से ठाएक, व्याजखोर, नक्षत्रदशंक, गीतव्यदित्रपरायण, रोगी, काना, अङ्गहोन या अधिक अङ्गपुक, अवकोर्च, अत्रदुषो, कुण्ड और गोलक वर्णसंका से विक्कारित, बेतन लेकर देवपूजा करने वाला, पित्रदोहो, चुगलखार, सदा स्त्री का अनुगामी, माता पिता और गुरू को त्यागने वाला, स्वीत्यागी, गोत्र का उच्चार करने वाला, पवित्रता से भ्रष्ट, अस्त्रविद्रकेता, संतानहीन, छोटी साक्षी करने वाला, याचक, रंग रोगन करके आजीविका चलाने वाला, समृदु में यात्रा करने वाला,

कृतानः विज्ञनः कृरो नास्तिको वेदनिन्दकः। मित्रपुक् कुरुक्छैव विशेषारपेक्तिदूषकः॥४६॥ सर्वे पुनस्पोरमाद्या न दानाहीः स्वकर्मसु। इतिहा चामिशस्तास्त्र कर्जनीयाः प्रपत्नतः॥४४॥

कृतघ्न, समन तोड्ने साला, बेदनिन्दारत, देवनिन्दापरायण

तथा द्विजनिन्दा करने वास्त्र सदा श्राहकमं में स्थाप्य हैं।

इसमें भी जो कृतान, चुगलखोर, छूर, नास्तिक, वंदनिन्दक, मित्रद्रोही और कपटी है, वह तो विशेषरूप से पंक्ति को दूषित करने वाला है। इन सबका अत्र खाने योग्य नहीं होता और वे अपने कमों में दान देने भी खोग्य नहीं माने जा सकते। इसी प्रकार प्रहाहत्या करने वाले और समाज में धिक्कार के योग्य हों, उनको भी प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए

शृहस्यसम्पृष्टांनः सन्ध्योपासनवर्षितः। महायज्ञकिहीनक्क हाकाणः पेक्तिटूबकः॥४५॥ अवीतनाहरुक्षेत स्नानदान्तिकविर्वतः।

तामसो राजस्थ्रीव बाह्रणः पॅकिट्रकः।। ४६॥

जिस द्विज का ज़रीर शुद्र का अब खाकर पुष्ट हुआ हो,

को सन्त्र्यापासनादि कर्म से रहित हो और जो पंच महावहों

को न करने बाला हो, वह पूरी पंक्ति को दुवित करने वाला

होता है। जो अधीत विद्या का शरा करने वाला हो, जो

स्नान तथा दान से रहित हो, जो तापस और राजस प्रकृति का हो, वह साक्षण पूरी पंक्त को जूषित सरता है।

बहुनाव किमुक्तेम चिहितान् चे न कुर्वते।

निन्दिवानाचरनवेते कर्याः साढे प्रयत्नवः॥४७॥

इस विषय में बहुत क्या कहना? बंस्तुतः जो शास्त्रविहित कर्म नहीं करता. और जो निन्दित कर्मों का अवस्था करता है— इन सबको लाइ कम में सावधानी से त्याग देना चाहिए

इति जीकुर्मपुराणे उत्तराई व्यासगीतासु श्राद्धकर्प एकविकोऽध्यायः॥ २ १॥

द्राविशोऽध्यायः

(श्राद्धकल्प)

#### न्यास स्वास

गोमवेनोदकेर्युमि होचपित्वा समाहितः. सक्रिमन्य द्विजान् सर्वान् सञ्जूषि - सहिपन्त्रयेत्॥ १॥

व्यासब्दे बोले- गाय के गोबर और जल से धूमि को

हुद्ध करने के अनन्तर सावधान और एकाप्र विश्व होका सभी भारतभी की सक्षनों द्वारा आफ्टियत करना चाहिए .

श्री भविष्यति ये श्रार्द्ध पूर्वेशुरमिषुञ्च च। असम्भवे परेत्रुवां क्योत्तैर्शक्षणैर्मुकन्॥२॥

तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राज्ञुकालमुपस्तितम्। अन्वोऽन्वं मनसा स्थात्वः संपतिने मपोखवा ॥३॥

"मेरे यहाँ कल ठाउँ होगा" ऐसा कहकर श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों का अधिकदन करना चाहिए और यदि

ऐसा सम्भव न हो तो पूर्वोक्त लक्ष्मणों से युक्त आहमणों की दूसरे दिन पूजा करें। शाद्ध करने वाले व्यक्ति के पितृगण बाढ़ का समय आ गया है, ऐसा सोच कर, पन के समान

तीव गति से परस्पर एक दूसरे का मन से ब्यान करके तत्काल ही ऋदू स्थल पर आ पहुँचते हैं

तैबांहकोः सहस्रमन्ति पित्रमे सन्तरिक्षमाः।

वायुप्तारत् तिहन्ति पुरस्ता यान्ति वर्ग गतिप्ता ४१। इसके बाद अन्तरिक्ष में रहने काले वे पितर वायुस्वरूप

होकर वहाँ उपस्थित रहते हैं और उन आमन्त्रित प्राहाणों के साथ भीजन करते हैं और भोजनोपराना वे परमञ्रेष्ठ गति की प्राप्त करते हैं

आगन्तितक्ष वे विधाः सामकाल उपस्किते। वरोपुर्निपताः सर्वे बह्मवर्वपरायणाः॥५॥

उसी प्रकार आपन्तित वे बाह्मण भी श्राद्ध का समय उपस्थित होने पर नियमपूर्वक तक ब्रह्मचर्यपरायण होकर

वहाँ आ कर रहे अञ्चेबनोऽत्वरोऽपतः सत्यवादी भगावितः।

भारे मैक्नमधार्व ब्राह्यकटुव्यंबेट्यूवप्।।६॥ उस समय श्राद्ध करने चाले को कोथरहित, एकाप्रचित्त,

और सत्यवादी होना चाहिए तथा भार ठळाना, मैथून करता और मार्ग में जाना (याद्रा करना) भी छोड देना चाहिए।

आपन्तितो ब्राह्मणो वै योधन्यस्यै कस्त्रे क्षणप्। स याति नरकं मोरं सकरत्वे प्रकृति चेत्र७॥ जो आहाण श्राद्ध में आपन्त्रित हो, वह यदि उस समय

किसी अन्य को अपना समय देता है अथवा दूसरे के लिए कार्य करता है. तो वह चार नरक में गरता है और शुकर की योदि को प्राप्त होता है।

आमज्ञकिता से मोहादन्ये चामलबेटिकाः। स तस्पादधिक: पापी विशवकीटोऽन्स्यिके॥८॥

जो व्यक्ति एक प्राधाण को निमन्त्रित करने के पश्चात् पोहबल किसी अन्य को आमन्त्रित करता है, उससे अधिक दूसरा कोई भी पापी नहीं होता। ऐस्त व्यक्ति मरणोपरान्त

विशा का कीड़ा होता है।

श्चाद्धे निपन्तिको विद्रो मैसूने योऽविगच्छति। ब्रह्महत्वप्रवामोति तिर्वाचीतै विवीयते॥९॥

जो ब्राह्मण ब्राद्ध में अवमन्त्रित होने के साद मैथून कार्य करता है वह ब्रह्महत्या के पाप का भागी बनता है और एंसी की ज़रित में जन्म लेता है

निपश्चित्रस्य वो विह्नो इच्छानं याति दुर्मीतः। भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं वावमोजवाः॥ १०॥ निपन्तितस्त यः बात्रे कुर्याते करवरं क्रियः।

षवन्ति पितरस्तस्य सन्मासं मलमोजनाः॥ ११॥

ओ ब्राह्मण ब्राह्म में निमन्त्रित हैं, फिर भी दुर्बुद्धि के फारण यात्रा करने चला असा है, तो उसके पितृगण एक मास तक धूल खाने जाते होते हैं आह्म में निमन्त्रित ब्राह्मण किसो से झगहा करता है उसके पितर मस खाने वाले होते हैं।

तस्मात्रिमन्त्रितः शाबे निकालमा भवेदिहवः। अकाषनः शौधपरः कर्ता चैव जितेन्द्रितः॥१२॥

निर्मान्त्रेत बाह्मण को सावधानचित, फ्रोधरहित और पवित्रता से युक्त (मेना चाहिए। उसे सदा जितन्द्रिय रह कर सभी आवरणों का पासन करना चाहिए।

साभूते दक्षिणां यत्वा दिलं दर्धान्सपाहितः। समुखानाहरेहारि दक्षिणात्राम् सुनिर्मलान्॥१६॥

त्राद्ध करने के लिए दूसरा दिन आ जाने पर त्राद्धकर्ता को दक्षिण दिशा में जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वहाँ से मूलसहित दक्षिणाप भाग वाले अतिशय निर्मल कुछ और जल लाना चाहिए

दक्षिणस्त्रवर्गं स्थितं विषक्षं शुपलक्षणम्। शुचि देशं विविक्तम् शैपवेनोपलेपयेन्॥१४॥

फिर घर आकर दक्षिण दिला में तैयार किया हुआ रिनम्भ ताजा, विभाजित, एवं शुम लक्षणों से युक्त एक तरफ अलग पवित्र भूमि को गांबर से लीपना चाहिए।

नदीतीरेषु तीर्वेषु स्वभूमी चैत नाम्बुषु। विक्तिकेषु च तुम्बन्ति दत्तेन वितर सदा।।१५॥

नदी तट, तीर्च स्वान, अपनी भृषि, पर्वतों के पटार और निर्जन स्थान पर ऋद्ध करने से पितृगण सर्वकाल में प्रसन्न रहत हैं।

बारक्ये भूमिमाने तु वितृषां नेथ निर्वयेत्। स्वामिभिस्तद्विहन्येत मोहस्तत् क्रियते नरै ॥ १६॥

दूसरों के भूमान में फितरों के लिए ब्राह्म अर्पण नहीं करना चाहिए परान्धी भूमि पर मोहबस कुछ मो ब्राह्म आदि पितृकर्म किया अला है. तो कदाचित् उस भूमि का स्वामी उसे नष्ट कर दे अथवा उसमें कोई किया उपस्थित कर

अटब्यः पर्वताः पुण्यासीर्वान्वायतनानि छ। सर्वाण्यस्वामिकान्यातुनै होतेषु परिष्ठतः ॥१७॥

सकता है

किसी भी जंगता, पर्वत, पवित्र तीर्थ तक देवर्खन्दरों में जो किसी के स्वामित्व में नहीं होते, इसलिए श्राद्ध आदि करने के लिए ये स्थान स्वीकार करने योग्य होते हैं तिलाश्रविकितेतव सर्वती क्यबेदअम्। असुरीपहर्व आस् विले: कुथ्यस्केन वुष्:१८॥

इस प्रकार जो बाद्ध के उपमुक्त भूमि हो, वहाँ गांव के गांवर से शुद्धि करके चार्च और तिलों को बिखोर देना चाहिए और बकरा बाँच देना चाहिए क्वोंकि जो प्रदेश असुरों द्वारा शुद्ध किये गये हां, वे लिल फैलाने और बकरा बाँधने से शुद्ध हो जाते हैं।

ततोऽर्थ बहुसंस्कारं नैकल्बङ्गनस्थ्यगम्। चोन्यं येथं संस्तां च यबासत्ति प्रकल्पवेत्॥ १९॥

इसके बाद अनेक प्रकार से शुद्ध किए हुए तथा अनेक प्रकार के व्यवनों से युक्त चूकने और फेने योग्य पदायों का अपनी सामध्ये के अनुसार संग्रह करना चाहिए।

त्वत्री सामध्ये के अनुसार संग्रह करना चाहए। ततो नियुत्ते कथाई लुशरीयनखान्द्रिजन्। अवगय्य व्यापार्गं प्रवर्त्तेव्तवस्वनम्॥२०॥ आसम्बद्धित संग्रहपद्मासीरनो पृथक् पृथक्। वैलयस्यकृतं स्नातं स्नानीयश्च पृथक्षियम्। पात्रेरोद्यावरं पृंशाहेश्वदेकस्पूर्वकम्। २१॥

मध्याह समय बीत जाने पर जिन ब्राह्मणों ने और-कर्म कर लिया हो तथा नख आदि काट लिए हों, उन्हें नियम-पूर्वक दातुन आदि देना चाहिए फिर उन्हें 'बैठिये' ऐसा कहकर अन्त में सबसे अलग- अलग आशीर्जाद ले इसके बाद तेल की मालिक, स्नान आदि के लिए विभिन्न प्रकार के सुगन्धित भूमं, बख्य और स्नानीय जल, गूलर के पात्र में रखकर वैश्वदेव मन्त्र का पाठ करके बाह्मणों की देना चाहिए

ततः स्तराष्ट्रिवृत्तेष्यः प्रत्युत्थाय कृतास्त्रितः। पाधमाथयतीयं च संप्रवच्छेड्याक्रमम्॥२२॥

इसके बाद स्नान से निवृत्त हो जाने पर उन ब्राह्मणों के सामने दोनों हश्य ओड़कर ब्राह्मकत्ती क्रमज: पद प्रशासन के लिए जल और आचमन के लिए भी जल अर्पित करे।

ये चात्र तिस्रदेवानां हिन्सः पूर्वं निमन्तिताः। त्राह्मुखान्यासन्तर्गमं तिदर्भीपहतानि चा। २ ३॥

जो झाहाण विश्वदेव के लिए प्रतिनिधिरूप में आमन्त्रित किये जाने हैं उनके आसन पूर्व दिशा की आर मुख करकें बिछाने भाष्टिए और उन पर सीन कुशाएँ रखनी चाहिए।

<sup>🕦</sup> उदुष्परो जन्तुफलो यशक्तो हेयदुष्यकः । ( मा.५.नि. )

Fig tree

देखियानुस्त्रपुर्वानं विद्यासम्बद्धनि वा देखियानेषु दर्नेषु प्रोक्तियनि विलोदकै:॥२४॥ तेषुप्रवेशकेदेशनावनं वंत्युरस्त्रप्रिः काकाविति सक्तत्रकासीरको कृतक् कृतक्॥२५॥

में आसन दक्षिणांशियुक करके निशर्त के लिए स्थापित किये गये हों, उन दक्षिणां। दभी पर तिल पुत्त जल हो होक्षण करना चाहिए जिस उन पर श्रद्धाओं को कैतान चाहिए। उन कासनों को उन समय अपने हाथों है स्पर्त काले एडना चाहिए और हम पर बैटिए' ऐसा कहे जाने पर उन काहानों को मी सलग-सलग सासनों पर बैठ नाम चाहिए।

है देवे अस्तुत्वी एवे जन्मोदस्तुत्वास्त्रमा एकेके वर देवनु विद्यातायहेन्यविभ १६॥ सत्त्रियां देवस्त्राती क श्रीकं व्राह्मसम्बद्धम् पंचैतानिकारो हनि इच्यानेकेत विकारण्य २७॥ आवि का योजकेदेकं व्याहमां केदकरण्य कुत्रशीरगदिशमात्रमञ्जूत्वविकर्णितम्॥ २८॥

विस समय देक्कमं में वहाँ दो बाह्यमाँ को पूर्व दिला की कोर मुख करके और पिएकमं में तीन त्राह्यमाँ को दला विता की और पैदान कहिए, अमेंकि वहाँ देवकमें और विदासर, मालामा के उद्देश्य से भी एक-एक हो कर्न करना होता है। उसमें भी वहीं कारण होता है कि उसमेक बाद में सत्कार, देशकार, बाह्यम्पनार पवित्रता और बाह्यमाँ को वर्षास्पति— में सब अधिक मात्रा में हो तो वह ऐसा विस्तार बाद्यांकिया के लिए नाल का कारण होता है इसलिए विस्तार की इच्छा नहीं करनी कारण कारण बाद्य में बेदड एक ही बाह्यम को भोजन कराना काहिए, जो सामाजनी सोल, उत्तम प्रमाण बाद्या, कुलबान से रहित और सदानार से मुख हो।

स्त्राच को बात्रं तसर्वस्तात्रकृतस्त्राः। देखाकाने वात्रे स्विक्तव्यात्रवर्गित्। १९॥ वात्र्येदत्रं स्टब्से वृश्चाद्रे व्याव्यात्रिः। वस्त्राचेकाचि तेत्रं व्यावं क्षेत्रवेद्द्रवात्। १०॥ विश्वको व्याव्यति का क्षेत्रत्रवंपुर्वविकः। कर्मावृत्यु वः बाद्धे कानं सम्बंधि स्वेत्रवेद्ध ३१॥

बाद के समय जितने प्रकार के म्याउन तैयार हों, उनमें से मोदा- कोदा अब एक कर में निकास कर कोसकर उस रैबैंड का बाल किसी देवसन्दिर में सर्वप्रका केनल जाड़िया वसके चार ही रांच जान का वपयोग दूसरे काम में करन चारिए। (जैसा कि) इस रोच जान से बोझ अपने को, फिर किसी चड़ाचारी को, किर उसमें से रोच जान में से किसी मेह किहान चाहान को, मोजन कराना चारिए। उस चार के समय नार्ट कोई भिजारी जानता संन्यासी का ब्रह्मचारी मोजन हेतु जा काम और उस चार्ड में चोजन की इच्छा से बार्ड मैंदा हो, तो उसे भी इच्छानुसार कामरण ही मोजन कराना चार्डिए।

अतिविर्यस्य नारमधि न व्यक्ताई प्रश्नसको। सरमञ्जू प्रकारकारोषु पूर्वक प्रतिकार्वे हिनै: ०१ २॥ सार्विकारीहरे सार्वे पुराते वे हिनावक:। सारकोर्ने प्रकारकेते साम्र केंग न संस्था: ৮६०॥

निस साह में किसी अतिथि के भा जाने पर उसे भोजन नहीं कराया करता है तो यह बाद इसंस्त योग्य नहीं होता इस कराया दिनों को बाद में प्रयास्थिक अतिथियों को भोजन और साकार देश काहिए यदि अतिथिसाकार से रहित जिस सादकर्ष में बाह्यकारि मोल भोजन करते हैं, वे काक- पानि में जन्म सेते हैं और भोजन देने करना भी उस जानि की प्रया करता है. इसमें संस्ता नहीं है

होनाङ्गः चाँउतः कुद्धौ समायुक्तसम् नाभिताः। कुरुकुटः सुक्तरकानी कर्माः वाद्येषु दृश्यः १३४॥ बीक्तपुरसृष्टि नामं को वृत्तै स्वकारसम्। बीक्तपुरस्थानकारसम्बद्धाः विकारित्।।३५॥

पदि कोई अतिथि अङ्गरीन, चिता, कुछऐगी, भागनुक, जण्डाल चा अस्तिक हो अचना अर्थ कुणुट, सुकर और कुल जा जाए तो उस खद्धकर्म में उसे दूर से हो चना देख भाविए उसी प्रकार सीधरण, अपनित्र, कन, चामस, पूर्त, रजानाम जो, नीख चा करवान मकावारी कोई समापको जा पहुँचे, को बाद्ध के समय उसका स्वाग कर देख चाहिए

कार दियो वर्ग केहद सहमानक। समावेश कर्तमं केहदेसम्बर्गकम्। ३६ व वरोपनिकृत् वर्गामानसङ्घ्यीकृतकः। समावि तिरोपेकृष्यायोऽनुसेश्नी ॥३७॥ सार्वासम्बर्गेकृष् वाक्रमानवपुरुषा। सर्वासम्बर्गेकृष् वाक्रमानवपुरुषा। सर्वासम्बर्गे वसन्तर्भ निवेदेसम्ब कृत्या। ३८॥

आद में जो कोई कर्न सहानों को लक्ष्य करके कराने जाते हैं वे लब वैश्वदेव की किया के अनुसार ही होने माहिए। बाद्ध कर्न हेतु जो साहाय वहाँ जाकर बैठे हो उन

सबको आभूवर्णी से अलंकत करन चाहिए। माला, वज्ञोपवीत, सुगन्धित दुव्य, पगडी आदि अर्पित करके उन्हें वल और चन्दनादि से अलंकृत करना चाहिए। इसके पक्षत् बाह्यचाँ से अनुम्बीत लेकर उत्तर दिला को ओर मुख करके देवों का भी आधान करना जाडिए। उस समय 'विश्वेदेवास' इस ऋचा का उद्यारण करके यदायोग्य देवों का आह्यन करना चाहिए। है पवित्रे पृष्ठीत्वास्य पायने शासिते हुनः। ज्ञां देवी जल क्रिक्वा क्वेडसीति क्वांस्क्व॥३९॥ स दिव्या होत मनोज इस्से त्वर्थ विनिद्धिनेश प्रद्वाद्य-समाल्यानि वृपादीनि च ज्ञतिहः॥४०॥ दो पवित्री धारण कर अना देवी: उस मन्त्र का उधारण करके जल छिडकना चारिए और 'वद्योऽसि' यह मन पढ़कर पात्र में जी हालने चहिए उसके चाद 'या दिख्या' इस मन्त्र से हाथ में अर्घ्य लेकर अपने सामर्थ्यानुसार चन्द्रन, पृष्प तथा धृप आदि को अर्पित करना चाहिए। अपसब्धं तत कृत्वा वितृषां दक्षिणायुखः। आवध्नं तमः कुर्वादक्षणस्थेत्युचा कृषः॥४ १॥ आवाक् तदनुत्रातो जरदायन्त्रमस्ताः। क्यों देखोदक यहे विलोधसीत जिलासमा। ४२॥ तदनतर ऋड करने वाला विद्वान् दक्षिणापिम्ख होकर यज्ञोपक्षेत को दाहिनी ओर धारण करके 'उलनस्वा' इस ऋचा से पितरों का आहान करे आवाहन के अनन्तर बाह्यणों की अनुपति से 'आयन्त क' मन्त्र का जम करना चाहिए तथा क्षत्रीदेवी' मन्त्र द्वारा जल और 'तिलोऽसि' मन्द्र द्वारा तिलों को अर्घ्यपत्र में डालना चाहिए। क्रिक्वा वार्षं स्वापूर्वं दत्ता इस्तेषु वा पुन:। संख्यांश्च ततः प्रयोग् यत्रे कुर्यात्समहितः॥४३॥

तरह अपसब्ध होकर ही हवन करे होम करना चाहिए। पितृभ्यः स्थानपेतवः न्युक्यमात्रं निवापपेत्। अमी करिम्फादाय प्रकोदन्नं प्रवस्तवम्। कुरुक्कवन्त्रपुत्रातो जुहुबाहुक्वीतिकत्। ४४॥ पूर्वोक्त विधि के अनुसार अपने देकर फिर (पित्स्वरूप ब्रह्माची के) हाथ में उसे अर्पित करना चाहिए तदनन्ता एकाप्रचित्त होकर पात्र में सभी संसवों को स्थापित करे तीर कर रेखा खिननी खरिए क्रपकात पितभ्य स्पानमसि'यह मन्त्र पहका अध्येषक को उलटा कर है। फिर 'अपनी करियो ऐसा कड़कर यी-मित्रित अत्र को प्रहण कर ऋहाजों से पुछे। तब जाहाजों

पाचीनावीकिस पित्रां पैछदेवं तु होबविद्धा ४५॥ सदैव पंजीपवीत धारण करके और हाथ में कुशा लेकर ही होम करना चाहिए। होम की विधि को जानने वाला पितरों और वैसदेवों के निमित्त होम करते समय पूर्व की दक्षिण परावेकाम् देवाम् परिकरमादा। पितृजां परिचर्वास् परावेदितरं तथा। ४६॥ सोप्तव वै वितृष्णे स्वता नय इति कृतना श्रम्यये कश्यकाहराय स्ववेति बृहयासयः॥४७॥ देक्ताओं की परिचर्या करते हुए सदा दाहिने घटने की भूमि पर गिरा ते और फितरों के प्रति सेवा अर्फित करते समय बार्वे घटने को भूमि पर गिरा ले॰ तब होभक्रिया शारम्य करते समय 'सोमाय पितृमते स्ववा' और 'अन्तये कव्यवाहाय स्थाप ' ऐसा उचारण करते हुए पितरों के निमित्त अञ्चलाचे तु वित्रस्य राजावेद्योपसद्वेत्। पहादेकन्तिके बाब बोटे वा संस्पादितः १४८॥ यदि उस स्कान पर अपने का अपाव हो तो बाह्यप के हाथ में होमद्रव्य अर्पित करे जवता सुसमाहित होकर शिवलिक के संपीप का गोष्ट (गायों के रहने के स्वान) में वह होमदस्य अर्पित करना चाहिए। वयर्तरप्यनुहातो गत्वा ने दक्षिणं दिलपा गोयवेनोवर्शियाक स्वानं कुर्वात्वसैकाम्॥४९॥ पण्डलं कतुरसं या दक्षिणावकां सुधन्। विक्रिस्सोपस्य पार्व दर्वेपीकेन सैव हिम५०॥ इसके पश्चात् पितुस्वरूप बाह्मण से आज्ञा प्राप्त कर दक्षिण दिशा की ओर जाकर किसो (पवित्र) स्थान को गोबर से लीप कर, इस पर नदी की रेत डालनी चाहिए वहीं दक्षिण की तरफ चार कोण वासे मण्डल का निर्माण करना चहिए और ३स भण्डल के मध्य एक कुशा लेकर क्वः संस्तीर्थं तस्काने दर्मान्वै दक्किमानसन्। त्रीन विव्यव्यक्तियेक त्या इति होगत्समाहित:॥५१॥ रज पिक्संस्तु रुद्धसां निकृत्वास्लेपपोजनान्।

द्वारा 'कुरुन्द (होम करो) ऐसा कहने पर बज्जोपबीत भारण

यक्षेप्रवितिन होयः कर्तनः कुत्रपाणिनः।

करके होए चरण्य करे।

तेषु दर्भेष्यभाषाय विशिष्यय जनैरमून्। तद्यं तु नमस्कुर्वात्मित्नेय च मन्त्रवित्।।५२॥ ठदकं निनयेक्कं जनैः विष्यानिकं पुनः। अविक्रिय तान् विष्डान् यदा न्युष्या समाहितः॥५३॥ उस स्थान पर दक्षिणाय (दक्षिनो ओर अर्थादाः) कर

उस स्थान पर दक्षिणात्र (दाहिनो ओर अर्णादार) कुतों स्मे विद्यांकर उसके ऊपर अर्थारिष्ट इवि से तीन पिण्ड बनाकर समाहित्रचित होकर स्थापित करना चाहिए। पिण्डदान के पक्षात् उस फिण्डयुक हाथ को लेपभीको पितरों को उदिष्ट करके कुत्राओं से पॉछकर, तीन बार आसमन करके थीरे थीरे खस छोड़ते हुए नन्त्रवेश पुरुष को उस कन को तथा पितरों को नमस्कार करना चाहिए इसके पश्चात् जो जल शेष रहा हो, उसे पिण्डों के समीप थीरे थीरे गिराना चाहिए। फिर एकाग्रियन होकर स्थापित पिण्डों को क्रमशः स्थाना चाहिए।

अब पिण्डाब शिष्टाचे विविवद्धं वर्षेट्ट्यान्। मासम् पूर्णक्षं विविवासकारकारस्य शोधनान्। ५४॥

इसके अनन्तर विषद्धों से अवितिष्ट अन्न को तथा मोस् मारतपुर तथा विविध प्रकार के श्राद्धोपयांगी अच्छे व्यंजनी को विधिवत् साहाणों को खिलाना चाहिए

ततोऽत्रमुरस्कोद्धकेष्यको विकिरमृति। पृष्टा तदसम्स्थेय तुसानाचामयेवतः ॥५५॥

सरपतात् बाहाणीं के भाजन कर लेने पर उनके आगे भूमि पर उनसे पूछकर अवशिष्ट अत्र को बिखेर दें। फिर तृष्ठ हुए उन आहम्मां को आचमनादि करायें।

आचानतस्युक्षानीमाद्रवितो स्व्यतामिति। स्वयास्थिति च ते पुतुर्वाह्यणास्यदनसरम्॥५६।

आयमन करने के अनन्तर उनसे विश्वम करने के लिए कहें उसके उत्तर में ब्रह्मणों को भी 'स्वधास्तु' ऐसा कहना चाहिए।

ततो भुक्तवर्गः नेपायग्रशेषं निवेदपेत्। कत बृतुस्त्वा कुर्वादनुज्ञतस्तु तेर्हिते ॥५७॥

क्राह्मणों द्वारा भोजन कर लेने पर जो अन्न तेष रह गया हो उसे सम्पूर्णरूप से उसे निवेदित कर देश चाहिए। फिर वे बाह्मण जैसा कहें उनको आज्ञानुसार वैसा हो हरे।

पित्रे स्वदितमित्येय कारवं गोप्तेषु सुवितम्। सम्पन्नभित्यम्बुद्देवे देवे सेवितमित्यपि॥५८॥ पितरों को अदिष्ट करके ब्राह्मकर्ता 'स्वदितम्' बोले, सामृहिक श्राद्ध के समय 'सृश्चितम्' कहे, मंगल-कर्म में 'सम्पन्नम्' और देवकर्म में 'सेक्तिम्' कहे।

विकृत्य द्वाहाणान् तान्यै विदुष्ट्यंतु वाग्यतः। दक्षिणान्दिप्तपाद्धांसन्यानेतेमान्यसन् विदृष्ण५९॥

पहले पितरों का विसर्वन करके पश्चात् द्वाहाजों को विदा करे फिर वाणी को संयमित करके दक्षिण दिशा की और पितरों की आकांक्षा करते हुए कचना करें। दक्षारों नोऽफिक्ट्रनों वेद्या सक्तिरेव च।

बद्धा च नो मा विगमह्तुदेषञ्च नोऽस्विता।६०॥

हमारे दाताओं वेदों और सन्तान की अभिवृद्धि हो। हमारे भीतर से श्रद्धा न जाये। हमारे पास बहुत देव सामग्री हो पिण्डांसुगोऽजविग्रेम्पो दश्यदमी जलेऽपि था। पद्धमन्तु तत पिण्डमहात्मको सुतार्किनी॥ ६१॥

दान किये हुए पिण्हों को गाय, बकरी, ब्राह्मण को दे दें अथवा अग्नि या जल में डाल दें। पुत्र चाहने वाली पत्नों को मध्यम पिण्ड स्वयं व्रहण करना चाहिए

प्रकारण हस्तातात्तम्य झाँतं होषेण तोषयेत्। सूपज्ञाळफलानोक्षुन् ययो दक्षि इतं प्रदु॥६२॥

फिर दोनों हाथ छेकर आचमन करे और बचे हुए अल से बन्धुओं को तुस करे। सूप, साग, फल, ईख, दूध, घी और मधु ब्राह्मणों को खिलाये।

अप्रश्रेय यसाकामं विकितं भोज्यपेयकम्। यहादिष्टं द्विनेनामां तसार्थं जिनिवेदयेत्॥६३॥

बाह्यणों को वर्षष्ठ अत्र और विविध प्रकार के मोज्य और पेय पदार्थ देने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें जो इह हो, वह सब कुछ देना चाहिए

धान्यांसिलांस विविधान् सर्वता विविधासाता। उप्पमत्रं द्वित्राविषयो दासव्यं अंच इत्हरता। अन्वत्र फलमूलेम्बो दानकेम्बस्तर्वेव च॥६४॥

विविध प्रकार के धान्य, तिल और विविध मिल्लक्ष (सर्करा) देने चाहिए और कल्यान चाहते हुए ब्राह्मणों को गरम भोजन कराना चाहिए, परन्तु अन्य फल-मूल और पेय पदार्थ शीतल ही देने चाहिए

न भूमी बातवेश्वानुं च कुप्येक्सन्तं चदेत्। या पादेन स्पृत्तेदत्रं न **धेव्यवधू**नयेत्॥६५॥ उत्तरमागे हर्विज्ञोऽध्यावः

उस समय धुटनों को भूमि पर न टिकापे, क्रोथ न करे और असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, पैरों से अन्न को चूना नहीं चाहिए और पैरों को हिसाना नहीं चाहिए

क्रोबेनैव च वर्षुक्तं स्ट्युक्तं स्वयवाविधि। वातुवानां विलुम्बन्ति कल्पता चोपपदिकम्॥६६॥

यानुवाना किलुम्बान्त अल्बता चोपपादिकम्।१६६॥ ऋोषपूर्वक जो खावा जाता है, या अविधिपूर्वक-अल्बन्त

व्यस्तता के साथ और वातें करते हुए वो खाया वाता है, उसे राक्षस हर लेते हैं।

स रक्षस हर लेते हैं। स्वित्रगाओं न तिष्ठेत समित्रों च हिजोतमाः

न च पश्यते व्यवस्थीन् पक्षिणः प्रतिलोजनान्। तद्याः वितरस्तप्र समापानि कुपुश्चः ॥६७॥

तदूषा' फिरस्तत्र समापानि कुपुसकः ॥६७॥ शरीर पसीने से युक्त हो, तो ब्राह्मणों के समीप खड़ा नहीं होना चाहिए और ब्राह्म के समय आने वाले कौए बाज आदि पश्चिमों की ओर न तो देखना चाहिए और न ही उन्हें

भगा देना चाहिए, क्योंकि भोजन की हच्छा से पितर उसी रूप में वहीं आते हैं। न दहाएत हस्तेन प्रस्कृत लवण तका।

श्रद्धा के भी किसी को नहीं देना चाहिए।

न चावसेन पात्रेक न चैवाश्रद्धया पुनः॥६८॥

सीधे ही हाय में लेकर नमक को नहीं देना चाहिए उसे लांडे के पात में रखकर भी नहीं परोसना चाहिए और बिना

काञ्चनेन तु पात्रेण राजतोदुष्यरेण वा। दसपक्षका। याति खड्डेन च विशेषतः ॥६९॥

यदि वह सोने चाँदी और उदुम्बर (गुलर) से निर्मित पात्र में दिया जाय तो अक्षय फल देने वाला होता है और यदि उसे खड़ के उपर रखकर दिया जाय, तो विशेषरूप से

अक्षय फल देता है यात्रे हु मृष्मचे वो वै मान्ने वै मोजवेद्विजान्। स वाति नरकं घोरं घोका सैच पुरोससः॥७०॥ ऋद्व के समय जो कोई बाह्यकों को पिट्टी के यात्र में

भाजन कराता है, तो दाता, पुरोहित और भोजन करने बाल्क्स— ये तीनों जोर भरक में जाते हैं

बात्य— ये तीनों चोर नरक में जाते हैं न पंकरणं विषये दवात्र खबेत न दाववेत्। बाधिता दाणिता दाता नरकान्यांति पोषणाना।७१॥

एक पॅक्ति में बैठकर भोजन करने वाले ब्राइएणी की भोजन परोसने में भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को चाहिए। क्यों कि मांगने वाला, देने वाला और दिलाने वाला— ये तोनों भोर भरक में जाते हैं

मौगना नहीं चाहिए तथा किसी को भोचन दिलाना भी नहीं

भुद्धीरक्षवतः श्रेतं न बृद्धः प्राकृतान् मुणान्। तत्त्वद्धि पितरोऽश्नन्ति वायञ्जेका स्विर्मुणाः॥७२॥

सभी शिष्टजर्नों को मोज्य पदायाँ के प्राकृत गुणों का गान किए बिना मौन होकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि पितर

तथी तक भोजन करते हैं, जब तक हवि का गुणगान नहीं किया जाता।

नामासनोपविद्यस्तु पुरुषीत इत्यमं द्विषः। शहूनां पश्चतां सोऽन्यः पंत्तसा हरति किल्कियम्॥७३॥ को कोर्य काराव पहले से हो सामन पर साविष्य होका

जो कोई ब्राह्मण पहले से हो आसन पर उपविष्ट होकर सबसे पहले भोजन फ्रास्थ्य कर लेख है, वह अकेला बहुत लोगों के देखते हुए उस पंक्ति के सभी लोगों के पापों को प्रहण कर लेता है

न विजिह्ययेच्याने नियुक्तस्तु द्वियोत्तमः। न प्रस्तस्य निवेदेन न चान्यस्यान्नप्रीक्षयेत्॥७४॥

ब्राह्यकर्म में नियुक्त ब्राह्मण को कुछ भी छोड़ना नहीं

चहिए मांस का निषेध करके इसरे के अन को भी नहीं

दिखाना चाहिए यो नाहनाति द्विजो मांसं नियुक्तः विद्वकर्मीक।

स प्रेत्य यहातां बहत सम्मवानेकविक्ततिम्॥७५॥ जो बाहाण (मांसाहारी हो, और)शाहकर्म में नियुक्त होकर मांस भक्षण नहीं खाता, यह इक्तीस जन्मी तक पशुओं

की योनि में जन्म लेता है स्वास्थ्यपञ्च्यावनेदेखं सर्मज्ञात्माणि चैव हि। इतिहासपुराणानि श्राद्धकर्म्यक्ष ज्ञोमनान्॥७६॥

(श्राह्मकर्म में नियुक्त विद्वान्) श्राह्मणों की धर्मसास्त्र, इतिहास, पृश्चन, और उत्तम श्राह्मकरूप बन्धों को स्वाध्याय हेतु सुनाना चाहिए।

ततोऽत्रपुतस्वेद्धेतस्य सामके विकितन्युवि। पृष्टा स्वदितमित्येवं वतानावामयेसतः॥७७॥

तत्पश्चात्— अत्र उत्सर्ग कर भोजन किए हुए खहाजों के सामने भूमि पर उस अन्न को फैलाने के बाद 'स्वदित' (चया आपने भोजन अच्छी प्रकार किया?) यह वाक्य

पूछकर तृप्त ब्राह्मणों को आधनन कराना चाहिए।

आचानान्त्र्यानीयाद्रपितो रम्पतापिति।

स्थ्वास्थिति च तं युवर्षाद्वणास्तद्कनरम्॥७८॥

आसमन के पश्चान शुद्ध हुए बाह्मणों को 'अभिरम्यताम् अर्थात् अब आए जा सकते हैं' ऐसा कहका अनुमति जिलने

पर ब्राह्मणगण श्राद्धकर्ता यंज्ञमान को स्वधास्त् अर्थात्

तुम्हारं पितर हम्र हों' ऐसा कहें।

क्तो पुरस्कता वेवायप्रशेषं निवेदपेत्। यक्त बुयुरुवा कुर्वादनुष्ठावस्तु वैद्धितै:॥७९॥

इसके बाद भोजन कर लेने पर वहां शेष अन्न को बाह्यणों

को निवेदित करे, फिर उनकी आज़ा से वे जो कुछ करने के

लिए कहें. बैसी व्यवस्था करनी चाहिए फिल्ले स्वद्धित इत्येव बाठवं गोहेव सुक्रिम्।

संफर्सनत्यान्द्रवे देवे रोवत इत्यपि॥८०॥

इस प्रकार यजमान को पितुश्राद्ध में 'स्वदितं' (ठीक सं भोजन किया है?). गांष्ठ में जाकर 'स्रवितम्' , अच्छी व्यवस्था है?) आध्युद्धिक कर्प में 'सम्पन्नम्' (अन्छी प्रकार पूर्ण हुआ ?) और दंवश्राद्ध में 'रोचते' र अच्छी प्रकार

पसंद आया ?) ऐसा कहना चाहिए विसुज्य बाह्यपान् स्तृत्वा वितुपूर्वं तु वास्यतः। दक्षिणां दिलपाकांक्षन्याचेतेपान् वसन्पितना। ८ १॥

दातारी नोषिवर्द्धना वेटा संततिरेव छ। अञ्चा च से माञ्चगमञ्जूदेवं च नंगितविधा८२॥ (भोजनाननार) मौन रहकर पितृपृत्वक ग्राह्मणीं को स्तृति।

करके उन्हें किटाई देने बाद दक्षिण दिशा की आकांक्षा करते हुए फितरों को सम्बोधित कर वह वह माँगना चाहिए-

हमारे सभी दाता, वेद और सन्तान को अभिवृद्धि हो, हमारी ब्रह्म वली न जाय, हमारे पास दान देने के लिए प्रभूत

सम्पत्ति हो। पिडांस्त बोजविद्रेष्यो दहादानी जलेऽपि वा। मध्यमं तु ततः विष्ठमद्यात्यस्त्री सुतार्विनी॥८३॥

ब्राह से बचे हुए पिण्डों को गाय, ककरी तक ब्राह्मण को देना चाहिए अधका जल में या अग्नि में हालना चाहिए

परन्तु एक मध्यम पिण्ड पुत्र को कामना करने वाली पत्नी को हो सेवन करना चाहिए। इक्स्प इस्तावत्ताम ज्ञातीन् ज्ञेवेण भोजयेत्।

ज्ञातिकापि क्लुर्वेषु स्वार् छुत्वान् पोजवेततः ॥८४॥ नत्पश्चात दोनों हाथ धोखर, आचमन करके शेव भोजन सामग्री से अपने सम्बन्धियों को खिलाकर संतृष्ट करना

चाहिए। संगे संगन्धियाँ में भी चौथी पीढ़ि तक सन को संतृष्ट कर और अन्त में अपने सेक्कों को भोजन कराना

चाहिए। पहालववञ्च फर्नाभिः शेषमधं समाचरेत्।

नोहासबेत् स्ट्रव्हिष्टं वायशस्त्रक्षो रवि: #८५ # इन सब के बाद बचा हुआ अर पत्नी के साथ बैठकर स्वयं खाना चाहिए और जब तक सूर्यास्त न हो जागं तब तक जूटे अन्न को उद्वासित नहीं करना चाहिए

ब्रह्मचारी भवेतानु दप्यती रजनीनु ताम्। दत्वा ब्राद्धं तवा भूक्त्वा सेवते यस्तु मैथुनम्#८६॥

महारीखबासाहा कीटवेरीने इजेत्पून ११८७॥ ब्राह्न की रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचारी रहना चाहिए।

क्योंकि ब्राह्म करके तथा ब्राह्म का अल खाकर जो व्यक्ति मैयुन सेवन करता है, वह महारौरव नरक भोगकर पुन: कोटयोनि को प्रश्न करता है

त्रचिरऋषियः शान्तः सस्पनादो समाहितः स्ताव्यायञ्च तवाळानं कर्ता चोत्का च कर्जबेत्॥८८॥ तस श्राद्धकर्ता को और श्राद्ध में भोजन करने कले को

पवित्र, क्रांधरहित, ज्ञान्त और सत्यकदी होना चाहिए तथा एकाग्रवित होकर स्वाध्क्य और यात्रा का भी त्याग करना चाहिए। श्रार्द्ध भक्ता परबाद्धे मुझते ये द्विअतयः।

यहापातकिषिद्धाल्या यान्ति ते नरकान् वहन्॥८९॥ जो ब्राह्मण एक श्राद्ध में भोजन करने के बाद दूसरे के ब्राद्ध में जाकर भोजन करते हैं. से ब्राह्मण महापापी के तुल्य अनेक नरकों को प्राप्त करते हैं

अनेन बर्द्धवित्रस्य ब्राह्मणोऽव्यसगन्धित ॥९०॥ इस प्रकार यह समस्त ब्राद्धकरूप भैंने संक्षेप में बता दिया। इसके द्वारा ब्राह्मण व्यसनरहित होकर नित्य वृद्धि प्राप्त

एव वो विद्वितः सम्पक् श्राद्धकल्पः समासतः।

करता है। आमभाद्धे यदा कुर्वादिख्यः सद्धवन्तितः। हेनाम्मैकाणं कुर्वात्पण्डांस्हेनैव निर्वपेश्॥९१॥

विधि विधान को जानने वाला श्रद्धायुक्त होकर जब "आमश्रद्ध" करता है, उसे उसी प्रकार के आमान (कर्च अब ) से अग्निहोम और पिण्डदान भी करना चाहिए

योऽनेन विधिना स्मर्क कुर्योष्टे शान्तमानसः। व्यक्तिकस्पन्ने नित्यं वतीनां वर्तवेत्यसम्॥१२॥

जो व्यक्ति सान्तमन से इसी विधि के सनुसार त्राह्य करक है, वह भी समस्त पापों से रहित होकर संन्यासियों हुए। प्राप्त करने योग्य, नित्व पद को प्राप्त कर लेता है।

तस्यात्सर्वप्रयत्नेन श्राहं कुर्यादिहयोत्तमः । आरक्षितो मयेदोशस्तेन सम्बक् सनहत-॥९३॥

इसलिए सभी प्रकार से यमपूर्वक उत्तम खाहरण को ऋढ़ करना चाहिए। ऐसा करने से सनातन ईका की ही सम्वक् आराधना हो जाती है।

अपि मृतैः कतैर्वापि प्रकृषीत्रिर्वनो हिनः। तिलोदकैतर्पेषित्वा पितृन् सात्वा समहितः॥९४॥

निधन ब्राह्मण को भी स्मान करके, एकाग्रवित्त होकर तिलोदक से पितरों का नर्पण करके फल मूल से अवस्य खाद करना चाहिए

न जीवत्पितृको दशस्त्रोमानां वा विवीयते। येषां वापि पिता दशक्तेषाञ्चेके प्रचयके॥९५॥

पिता के जीवित रहने पर व्यक्ति को उस प्रकार आह. पिण्डदान या तर्पण नहीं करना चाहिए। अथवा, वह होसकर्स कर सकता है। कुछ लोग ऐसा कहने हैं कि पिता जिनका अगद्ध करता हो, पुत्र भी उनका आह कर सकता है।

षितां फितामहक्षेत्र तथैव प्रक्तिपहः।

यो यस्य प्रीयते तस्मै देवं नान्यस्य वेन तुत्त१६॥

पिता, पितामह और प्रपितामह इनमें से जिनकी मृत्यु हो जाय, केवल उन्हों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, दूसरे किसी को उद्देश्य करके नहीं करना चाहिए।

भोजयेशूपि बीवर्त काकामनु मन्तिः। न जीवनामतिकम्ब ददादि प्रयतः भृदिः॥९७॥

यदि ये पिता आदि जीवित हों, तो इन्हें इच्छानुस्तर भक्तिपृत्वेक पवित्र होकर भोजन कराना चाहिए। जीवित को छोड़कर केवल मृत व्यक्ति को उद्देश्य कर भोजन नहीं करना स्मितिए।

इक्षापृथ्वार्याणको दछाद्वीजिक्षेत्रिकवोः समप् अधिकारी भवेत्सोऽक निवेश्गेत्यादिवो सदि॥९८॥

्रह्मामुच्याणिक (दूसरे पाई से दत्तकरूप में गृहीत दावधरण का अधिकारी) पुत्र भी अपने समें पिता और क्षेत्रिक में समानरूप से खाड़ादि ऑफ्त कर सकता है। यदि वह नियोग विधि से उत्पन्न हुआ हो तो वह भी अधिकारी होता है।

अनियुक्तास्पुको यस मुक्तको आप्तोत्यिह। प्रद्रवाद्वीयिने विषये क्षेत्रिणे तु सतोऽन्यवा॥९९॥ द्वौ विषकी निर्वयनाच्या क्षेत्रिणे वीयिने सथा। कीर्तथेदधवैवास्थिन् वीयिनं क्षेत्रिणं सत:। पृताद्वनि तु कर्तथ्यपेकोद्वि विष्यानत:॥१००॥

परन्तु जो पुत्र नियोगियिधि से रहित (उसके जीवनकाल में अपने स्त्री में व्यधिवार से) उत्पन हुआ हो, वह केवल बीजी (मुख्य पिता) को ही एक पिण्डदान कर सफता है और यदि नियोगोत्पादित पुत्र हो, तो वह क्षेत्री को भी पिण्डदान कर सकता है। वह पहले बीजी और वाद में क्षेत्री का नामांवारण करके दो दो पिण्डों का दान करेगा। मृत्यु की तिथि में तो विथि के अनुसार एकोविष्ट श्राद्ध करना चाहिए।

अरहीचे स्ते परिक्षीचे काम्यं वै कामतः पुन:।
पूर्वाहे येव कर्धव्यं श्वाद्धसम्पुदमार्थिना॥१०१॥
अपना मरण-सृतकं पूरा हो जाने के बाद अपनी
हच्छानुसार पुन: काम्पश्राद्ध करना चाहिए अपनी उन्नति
चाहने वाले व्यक्ति को पूर्वाह में ही श्राद्ध करना चाहिए

देवकसर्वपेय स्थाप्रैय कार्याक्रिके किया:। दर्शाश ऋजवः कार्या पुग्मानी भोजवेद्द्विजान्॥ १०२॥ देवश्रद्ध की तरह ही इस श्राद्ध में सब कार्य होते हैं। इसमें तिलों से किया नहीं करनी चाहिए और दर्भ भी सीधे रखने चाहिए तथा दो ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराना चाहिए।

नान्दीमुखास्तु पितरः प्रीवन्तापिति वाधवेत्ः महत्त्वाद्धन्तु पूर्वं स्वात्पितृषां सदस्तरम्॥१०३॥ ततो मावापहानानु वृद्धी ब्राद्धश्रयं स्मृतम्। देवपूर्वं प्रदानद्वे न कुर्वोद्यस्तिकम्॥१०४॥

'नान्दोमुख्य पितर प्रसन्न हों' ऐसा ब्राह्मणों को कहन चाहिए। नान्दोमुख श्राद्ध में पहले मातृश्राद्ध और फिर पितृश्राद्ध होता है इसके अनन्तर मातामहों को श्राद्ध होता है ये तीन प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए इन तीनों श्राद्धों से पहले देवश्राद्ध करना चाहिए और प्रदक्षिणा किए बिना श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्राह्मुखो निर्वपेदिहानुपर्वातो समाहितः। पूर्व तु मातरः पुज्या घरत्या वै सगलेशसः॥ १०५॥ विद्वान परुष को एकाप्रचित्त हाकर यज्ञोपबीत धारण

करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके पिण्डदान करना चाहिए सर्वप्रयम गणेवरॉ सहित चोटरा मातकाओं की भक्तिभाव से पूजा करना चाहिए।

स्वविडलेषु विकिन्नेषु प्रतिपासु हिवासिष्।

पुन्धेर्वृतिहा नैवहीर्ज्वजीराणि पुज्रवेत्।) १०६ ॥ पुजवितवा मातृगर्ज कुर्याकाञ्चलये हिंजः।

थह पुत्रन अनेक प्रकार के स्वपिडलों में, प्रतिमाओं में और द्विजातियों में करना चाहिए। उसमें पृष्य, चृप्, नैवेद्य

और अस्पूषणों से पूजा करने चहिए। इस प्रकार मातुकाओं की पूजा करके ब्राह्मण को तीनों ब्राद्ध सम्पन्न करने चाहिए। अकृत्वा पाइयोकतु यः ब्राह्यतु निवेशकेत्।

तस्य क्रोक्सपाविष्टा हिंसां गच्छन्ति पातर-॥१०७॥ ओ ब्राह्मण इन पोड़स मानुकाओं की पूजा किए बिना

आद्ध करता है. तो पातुकाएँ उन पर कोधित होकर हिंसा करती हैं इति श्रीकृर्पपृत्ये उत्तराई व्यासगीतासु श्राज्ञकरयो नाम

श्रुविकोऽप्रक्रयः॥ २२॥

त्रयोविंशोऽध्याय**ः** 

(अशौषविषि कवन)

ध्वास उठाव

दशाहे प्राहुसशौर्य सपिण्डेव क्वियते। मृतेषु वापि जातेषु ब्राह्मणानां द्विजासमा ॥ श।

व्यास कोले- हे ब्राह्मणश्रेष्ठो! मृनियों का कहना है कि किसी समोत्रीय का जन्म हो वा मृत्यु हो, तो आहाणों को दस दिन तक का सुवक कहा है।

नित्यानि सैव कर्याणि काम्यानि स विशेषतः। न कुर्योद्रीति किञ्चित्स्वक्रमधं मनग्रामि च्या २॥ इस सुतकावस्था में नित्यकर्म, काप्यकर्म और अन्य कोई

शास्त्रोक्त कर्म भी नहीं करने चाहिए तथा स्वध्यव हो मन से भी नहीं करना चाहिए। शृजीनकोधनान् भूम्यान् अस्ताम्नौ भासकेद्द्विजान्।

शुक्तक्षेत्र फलैर्वापि वैतानान् बुहुपतत्वा॥३॥ ऐसी अवस्था में सालागि में (प्रतिदिन) हवन के लिए

पवित्र, क्रोधहोन और शान्तस्वभाव करने ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। उन माह्मचाँ को सुखे अब और फलों से

वैतान अग्नि में होश करना चाहिए। न स्पृतेदरिकानम् न व तेष्वः समाहरेत्।

चतुर्वे पंचपे चाह्रि संस्पर्तः कवितो भूषैः॥४॥ अन्य लोग, सुतकी ऋद्याणों का न तो स्पर्श करेंगे और

नहीं उनके पास से कोई चीज मंगवार्येंगे। विद्वार्ग का मत है कि चौथे वा पाँचवें दिन उनका स्पर्श किया जा सकता है।

सतके ह सपिण्डानां संस्पर्शो नैक द्रश्वति। सुतकं सुतिकां चैव कर्जाफिया नृष्मां पुनः॥५॥ अञ्जीन काल में समोबीय जनों के स्पर्श से कोई दोष नहीं

लगता है, केवल जिन्हें सतक लगा हो, वा जो सतिका (जन्म देवे वाली भारा) हो, उन लोगों को स्परा करना वर्जित है।

अवीपानस्त्या बेदान् बेदविष पिता भवेत्।

संस्पृष्याः सर्व एकैते स्वानान्याता दशाहतः ॥६॥ वेदाध्ययन करने वाले तथा केटी को जानने वाला पिता.

ये सब लोग स्नान के बाद स्पर्श करने योग्व हो जाते हैं. परन्तु दसर्थी दिन बीत जाने पर माता स्थान के बाद ही

एकडितिनुगोर्युक्तसनुर्क्षेकरिनैः शृचिः॥७॥ गुणहीन अथवा अतिनिर्मृत होने पर उस (चिता) के

दशाई निर्पूर्ण प्रोक्तपालीलं वातिनिर्पूर्ण।

स्पृश्य होती है

लिए दस दिन का ही सुतक कहा गया है। परन्तु यदि बह एक गुण, द्विगुण वा त्रिगुण युक्त हो, तो ऋपतः चार दिन,

तीन दिन और एक दिन बीत जाने पर शुद्धि पानी गयी है। दलकादपरं सम्पन्तीबीत बहोति च।

चतुर्वे तस्य संस्पर्तं मनुः प्रक् प्रवासितः॥८॥ प्रजापति मन् ने कहा है— दसवे दिन के बाद वेदाय्ययन और हवनदि सम्यग् रूप से कर सकता है तथा (ऐसा

गुणयुक्त होने पर) उसका चौथे दिन स्पर्त किया ज सकता

किवाहीनस्य युर्खस्य महारोगिक एव छ।

क्षेत्रावरणस्येष्ट मरणान्तमशीलकम्॥ १॥

परन्तु जो काई सास्त्रीय कियाओं से रहित, मुर्छ, महारोगी और अपनी इच्छानुसार आवरण करने दाले की जीवनभर सुरुक रहता है।

त्रिगत्रं दशस्त्रं क बाह्यजानसम्बोधकम्। प्रकारस्कारम् त्रिगतं वै दशस्त्रमयः वरम्॥ १०॥

अन्द्राणों का सूतक तीन या दस एक का होता है। परन्तु हिजातीय संस्कारों से पूर्व तीन एक का और बाद में तो दस यत का सूतक होता है।

कर्नाहुवार्षिके देते भागापित्रोस्ताहरूले। (त्रिरात्रेण शुचिस्त्वन्त) बदि हत्यन्तनिर्गुण । अटन्तवातमरणे विश्वीरेकाहम्ब्लिः)

जातदन्ते विराधं स्वाहादि स्वातान्तु निर्मुजी॥११॥ दो चर्च से कम आयु के बालक की मृत्यु हो जाने पर

दरके माना-पिता को वैसा हो सुनक लगता है। (उनसे अतिरिक्त दूसरे को अत्थन्त निर्मुण होने पर मो खेन यति में शुद्धि हो जाती है और जो कलक के दौत न निकले हों और मृत्यु हो आय, तो माता-पिता को एक दिन का सुनक होता है) दौत निकलन के कद बालक की मृत्यु हो अने पर अत्यना निर्मुण माता-पिता को तीन यत का मृतक होता है

आदनवनस्तरम् आवृद्धदेवस्त्रवस्। विस्तरमीपनवनास्त्रिय्वानाम्ब्रीचकम्॥१२॥

दौत निकलने तक ही भासक की मृत्यु हो जाय तां सर्गापीय ततकाल स्नान करने से शुद्ध हो जाते हैं चूड़ाकर्म संस्कार होने से पूर्व (मृत्यु हो जाने से) एक रहा का और डपनयन से पूर्व मृत्यु हो जाने से तीन रात का सूतक सर्गादियों को लगता है।

जातपात्रस्य बालस्य बदि स्थान्यरणं पितुः। मातुश्च सृतकं ततस्यातिकास्यतस्यत्य एव सा। १३॥ सब इत्रैयं सर्विकानो कर्तव्यं सोदरस्य तु। क्यां दलाहादेकाई सोदरो यदि निर्मुणः॥ १४॥

जिस चलक की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है. तो पिता-माता को सृतक लगता है। अववा (स्मान के बाद) केवल पिता को स्पर्श काया जा सकता है। स्विपेक्टों और सहोदर्ग की सद्य: मृद्धि हो जाती है, परन्तु सहोदर यदि निर्मुण (उत्तम मूर्जा से एहित) हो तो दस दिन के बाद भी

कोर्च्य द्वायनगरप्रविद्यानस्थाने वक्ष्य

एक दिन का सुतक होता है।

एकरादं निर्युणानां चौडादूष्वीनिराजकम्॥ १५॥

जिस बालक की दाँग निकलने के बाद मृत्यु हो जाती है. तो एक राम का और जूड़ाकर्म के बाद मृत्यु होने पर तीन राम का निगुंज संगोतियों को सुराक लगता है।

अदनामात्रपणं सम्पवेषादि सत्तराः। एकरातं सपिपदानां बदि केऽत्वनानिर्मुणसः॥ १६॥

हे बहाणश्रेष्ठां । जिस बालक की दौत निकलने से पूर्व ही मृत्यु हो जाय, तो अत्यन्त निर्मुण सम्प्रेत्रियों के लिए एक रात का सृतक माना गया है।

कादेशात्सविष्यानी पर्वस्मवास्वयाताः। (सर्वेषायेव गुणिनापूर्वानु विषयः पुनः। अर्वाक् राज्यासतः स्त्रीणां वदि स्पादनर्वयंकवः। तदा माससमैस्तामामशीवं दिवसैः स्पृतम्।

तत कर्वन्तु पतने स्त्रीपतं द्वादशराधिकम्। सद्यः शीचं सविष्णानं कर्मस्राचान बातुतः।)

नर्पच्युतादहोसत्रं सपिप्येऽन्यन्तनिर्गुण। क्षेष्टाचरणे ज्ञातौ विसर्व्यपति निश्चवः॥ १७॥

स्वयं गर्भपात हो जाने पर सभी सगोतियों की व्रतादि करने में सुद्धि हो जाती है। यदि छ: मास से पूर्व खियों का गर्भकाव हो जाय, तो डन महोनों के बराबर के दिनों का

स्तर लगेगा। यदि छ: मास से अधिक समय के बाद पतन हो तो लियों को बारह रात तक स्तक लगता है। किसी धातु विशेष के कारण गर्भसाव होता है, तो सिएण्डों की सद्य: सुद्धि हो जातो है गर्भस्तव होने पर अत्यन्त निर्मुण सर्वपण्डों को एक दिन और एक रात का सुतक लगता है. परंतु कुलाचाररहित आचरण करने वाले जातिबन्धु को तो

बदि स्पारसूतके सूर्विमंत्रके वा पूर्विपंकेत्। शेवेजैव प्रवेच्युद्धिरहःशेवे विशवकम्॥१८॥

तीन रात का सुतक निश्चित हुआ है।

यदि एक मरणातीय (या जन्मसूतक) के धलते दूसरा मरणातीय (या जननातीय) आ नाव, तो धहल से चल रहे सूतक के जितने दिन त्रेष हों उतने ही दिनों में दोनों अत्तीच पूरे हो जाते हैं। परन्तु पहले कले सूतक का एक ही दिन रोष हो और फिर कोई नया अतीच ज्ञारम्म हो जाय, ती उसकी पुनः तीन राति में जुद्धि होती है

मरणोत्प्रतियोगेन मरणेन समान्यते। आर्व वृद्धिपदानौयं नदा पूर्वेण सुद्धप्रति॥१९॥ अरण्येऽनुदके राज्ञी चौरव्याद्माकुले पश्चिः। कृत्वा मुत्रं पुरीवं वा त्रव्यहस्तो च दुष्पति ॥ ३६ ॥

निधाय दक्षिणे कर्णे बहासूत्रमुदद्युखः। अहि कुर्याच्छकुन्मृत्रं रात्री चेद् दक्षिणायुखः॥ ३४॥

अन्तर्धास भहीं काष्ट्रैः यत्रैस्प्रैष्ठतृष्टेन जा। प्राकृत्य स्न शिष्ट कुर्याट् विष्णूतस्य विसर्जनम् ॥ ३६ ॥ स्राक्षकृषनदीकोष्ट्रचैत्यास्थःपश्चि अस्मस् । अप्री चैव प्रमहाने च विष्णुप्रे न समाचरेत् ॥ ३९ ॥

म गोमये न कुष्टे वा महाकृते न साङ्कले । म तिष्ठम् म निर्वासा म च पर्वतपस्तके ॥ ३७॥

न जीर्णदेवायतने न वस्पीके कदाचन। न ससस्वेद गर्देषु न गच्छन् वा समाबरेत्॥ ३८॥

तुषरङ्गारकपालेषु राजमार्गे तत्रीय थ। म क्षेत्रे न विले कापि म तीर्थे न चतुष्पये॥३९॥

नोद्यानोदसमीये वा चोक्ट न पराशुक्षी। न सोपानस्पादुको वा छक्री था नान्त्रीरहके ॥ ४०॥

न सैवाभिमुखे स्वीर्णा गुरुवाद्याणयोर्गकम्। १ देवदेवालययोरपामपि कदाचन॥ ४१॥

च ज्येतीवि निरीक्षण् वा २ संख्याधिमुखोऽपि वा । प्रत्यादित्यं प्रत्यानसं प्रतिसोधां तथैवः च ॥ ४२ ॥

ठसका स्पर्त होनेचर आष्मम करना चाहिये। ठीचक दरममें बस्त्रका स्पर्त होनेचर आपमन इसं बस्त्रका प्रोधण करना चाहिये। बंगलमें, जलहीन स्थानमें, प्रतिमें और चोर क्या ज्यान आदिसे आकार्य मार्गमें मल-मूत्र करनेपर भी क्यकि आका्म, प्रोधण आदि सुद्धिके अध्यवमें भी दूपिक नहीं होता, साथ ही उसके हाथमें रहा हुआ द्रष्य भी अनुचि नहीं होता (पर सुद्धिणा अवसार मिल अनेपर यथासाम्य सुद्धि आवस्थल है।) ॥ ३३ ॥

दाहिने कारपर यहीपबीठ चढ़ाकर दिनमें उत्तरकी और मुख करके तथा स्तिमें दक्षिण्यभिमुख डोकर मल-मूत्रका त्यंग करना चाहिये। यूक्वीको एकडी, पत्तों, देलों अथवा माससे सककर तथा शिरको पस्त्रसे आवृतकर मल-मूत्रका त्यान करना चाहिये॥ २४-३५ ॥

आवृतकार मल-मूजका त्यान करना चाहिये ॥ ३४-३५ ॥ क्रायमें, कृपमें या उसके अठि असीए, नदीमें, गीराता, पैत्य (गाँवके सीमाकः वृक्षसमूह, प्राप्य देवताका स्थान-दौला, श्रीह आदिपर), कल, मार्ग, भस्म, अग्नि तथा रमस्यनमें मल-मूत्र नहीं करना काहिये। गोबरमें, जुती हुई भूमिमें, महान् कुशके नीचे, हरी खससे युक्त पैदानमें और पर्यतकी बोटोपर रूप साई होकर एवं नत्र होकर मल-मूत्रका त्यान नहीं करना चाहिने। १ जोर्ज देवपन्दिरमें, १ दीमककी कॉबोमें, न जीवोंसे युक्त ग्रहेमें और न चसड़े हुए यल- मुत्रका त्याच करना चाहिये। धार इत्यादिकी भूखी, जलडे हुए अंगार, कपाल<sup>3</sup>, राजमार्ग, खेठ, गड़े, कीर्य, चैरहे, उदान, जलके समीप, इसर धूमि और आवधिक अपवित्र स्वापमें मल-मूत्रकः लाग र भरे। जुता क छहाकै पहने, सता लिपे, अन्तरिक्षमें (भूमि-आकारुके मध्यमें), स्त्री, गुर, ब्रह्मण, गीके स्वमने, देवविद्रह तवा देवमन्दिर और जलके समीपमें के कभी भी मल-मुत्रका विसर्जन न करेश ३६—४१॥

नश्चलें देखते हुए, संभ्याकारस्का समय आनेपर, सूर्य, अस्पि एका चन्द्रमाकी ओर मुख धरके मस-मूलका स्थाग नहीं करना चाहिये॥४२॥

१-कपालके ने अर्थ है—बिरकी अस्ति, करके दोनी आर्थभाग, विहीका विश्वाबाद,वर्डीय पुरोबाहको एकलेके सिर्ध विहीका बना ६४६ पानियोगः

मुद्धपेश्वेते दशाहेन हादलाहेन पूजिपः। वैश्वः पहादलहेन सुद्धे पासेन सुद्धाति॥२९॥

(जन्म मृत्यु के स्तक काल में) ब्राह्मण दस दिनों में तुद्ध हो जाता है। अप्रिय की बारह, वैस्थ की पन्द्रह और सुद्ध की एक भास में सुद्धि होती है।

सामिद्रमुद्रदाबादा वै स्युर्विषस्य कानवाः। तेकामश्रोते विप्रस्य दश्यहान्त्रुद्धिरिष्यवेत ६०॥

जो क्षत्रिय, वैश्य, सुद्ध और विश्व के कुटुम्बोजन हों, उनके यहाँ सूतक हो जाने यर ब्राह्मण की सुद्धि दस दिन में हो अभीष्ट बताई गई है।

राजन्यवैहवायजेतं हीनवर्णासु खेलिहा तमेव शीर्ष कुर्याता विज्ञुदुर्स्वपसंज्ञयम्॥ ३१॥

यदि हीनवर्ण की जाति में क्षत्रिय और वेश्यों का सम्बन्ध हो। उनको मृत्यु हो आय, तो अपने वर्ण के नियमानुसार ही सुतक लगेगा, इसी में उनकी शुद्धि निहित है।

सर्वे तृतस्वर्णान्यमशीर्थं कूर्युराह्ताः। तद्वर्णीविविवृष्टेन स्वनुक्तीर्थं स्वयोनिष्।।३२॥

सभी वर्णों के लोगों को अपने अपने उत्तर वर्ण वालों से सम्बन्ध होने पर, उनके अशीच काल को आदरपूर्वक उनके नियमों के अनुसार हो पालन करना चाहिए और अपने वर्ण के समिण्डों के अशीच में अपने वर्ण के अनुकूल ही पालन करना योग्य है।

पहात्रं तु त्रिरात्रं स्थादेकरात्रं क्रमेण तु। वैक्ट्यहिट्यविज्ञाणां सुदेखालीयमेण मध ३३॥

भूद के महीं सुतक लगने पर वैश्यों को छः सत का समिमों को तीन रात का और ब्राह्मणों को एक सत का सुतक लगता है।

अर्जुमासोऽध प्रश्नातं जिसलं द्विजपुंचकाः। सुद्धक्षत्रियविद्याणां जैस्वस्वासीययेव चा।३४॥

है आह्मणक्षेत्रों। वैश्व के यहीं सूतक लगने से सूदों को आधे महीने (१५ दिन) का क्षत्रियों को छ सत और ब्राह्मणों को तीन यत का भुतक होता है।

वहार्व वै दलाहस्र विज्ञाणो वैत्रवशुर्वोः।

क्षातीयं समिवे प्रोक्तं प्राप्तने द्वितामुङ्गकाः॥३५॥

अजिम के यहाँ सूतक लगने पर ब्राह्मणों को छ: यह का तथा वैश्पों और शुद्धों को दस दिन का सूतक लगना कहा गया है। सुद्रविद्शविद्याणान्तु ब्राह्मणस्य त्रवैद च। दसरात्रेण सुद्धिः स्यादित्याह कपनापतिः॥३६॥

बैसे हो यदि ब्राह्मण को किसी सुद, दैश्य अथवा सर्वत्रय का सुराक लगता है. तो दस राष्ट्रियों के बाद उसकी सुद्धि होती है. ऐसा स्वर्थ कमलापित ने कहा है।

असपिष्ट हिने प्रेतं किसे निर्दृत्व बन्युक्त्।

अस्क्रिया च सहोक्त्या दशरात्रेण शुद्धवति॥ १७॥ चदि किसी असपिण्ड हिंज की मृत्यु हो जाय, और उसके शब को लेकर कोई ब्राह्मण, मित्रवर्ष् अग्निसंस्कार करता है शया उसके असपिण्डों के साथ भोजन ब्रहण करके उसी घर में निवास करता है. तो उस ब्राह्मण को जुद्धि दस संतियों के बाद होती है

यक्तपति तेवानु तिरात्रेण ततः श्रुविः। कप्रदेशकान्याः तु न च वस्मिन् गृहे वसेत्॥३८॥।

यदि वह बाह्मण, असपिण्ड द्विन के घर का केवल अन्न ग्रहण करता है, तो तीन रात के बाद नुद्धि होती है यदि न अन्न ग्रहण करे और न इसके घर में निवास करे, तो उसी एक दिन में शुद्धि हो जाती है।

सोदकेऽच हदेव स्थान्यसुरसंषु बसुषु। दश्यदेन स्थानसभी समिपकक्षेत्र सुन्द्रवति॥३९४

यदि समानंदर्ध और माता के आतवन्युओं की मृत्यु होने पर जो अग्निसंस्कार करता है, हो उसकी होन सित्रयों के बाद शुद्धि होती है और शब का स्पर्श करने खले सिपण्डों की दस दिनों के बाद शुद्धि होती है

यदि निहंति देतं लोगादाकारतमानसः। दशाहेन हिनः सुद्व्येद्हादस्प्रहेन मूमिपः॥४०॥ सर्द्वेभासेन वैश्यस्य भुद्रो भासेन सुद्यति। यहात्रेणावना सर्वे तिसत्रेणावना मुनः॥४१॥

यदि कोई द्विजवर्ण मन में लोभ-लालव करके किसी का प्रेतकमें करता है, तो ऐसा ब्राह्मण दस दिन के बाद शुरू होता है, श्रित्रय सरह दिन, वैश्य आधी महीने और शुरू एक महीने में शुरू होते हैं अथवा ये सभी द्विज प्रेतकर्म करने से छ-या तीन सम्नियों के बाद भी शुरू हो जाते हैं।

अनसम्बेद निहंत्य बाह्यणं मनवर्जितम्।

स्तात्वा सम्राह्म च पूर्व शुम्यन्ति झाहाणादय:॥४२॥ किसी अनाम और निर्मन खाहाण का अग्निसंस्कार करने पर स्तान करके भी का सेवन कर तेने पर सभी द्विज शुद्ध हो जाते हैं। अपरक्षेत् वरं वर्णमवरक्षावरे वदि कलीचे बंद्यकेरनेकरवदालीचेन सुद्ध्यति॥ ४३॥ पदि निम्न वर्ण बाला अपने से दच्च वर्ण के सब का अग्निसंस्कार करता है. अच्छा वह अपने से निम्न वर्ण के सरक में केक्स में साथ देना है का वर्णन कम्म में उसका

अभिसंस्कार करता है. अक्या वह अपने से निप्न बर्ण के मरण में प्रेतकर्प में साथ देता है, वा अजीव काल में उसका स्पर्श करता है, जो भी वह स्तेष्ठ के कारण (स्तान के कर) शुद्ध हो जाता है।

वेतीपूर्व हिन्नं विज्ञो इनुबन्धेत कास्तः स्मारक सर्वेलं स्वरूपिन पूर्व व्यक्त विकृष्यति॥४४॥

किसी द्विजवर्ष की मृत्यु पर जो आहाम अपनी प्रचंका से अग्निसंस्कार में उसके पांछे जाता है, वह क्लासहित स्नार

आग्निसंस्कार में उसके पाछ जाता है, वह क्लासीहत स्ना के बाद अग्नि को स्पर्श करके और मी पीकर सुद्ध होता है

एकाहास्त्रतिने शुद्धिर्वेशने स्थात प्रवहेन हु। सुद्दे दिन्ताने लेकं जाजामण्डलं पुनः॥४५॥

स्रव का अनुगमन कारे पर) क्षत्रिय एक दिन, बैरम दो दिन और सुद्र तीन दिन के बाद सुद्ध होते हैं. और उन सब के लिए सौ बार प्राणायाम करना भी कहा गया है

अनस्विमहिते सुद्दे रौति चेद्द्राह्मणः स्वकैः। वित्तत्रं स्थानवा सौंचमेकाई त्वन्यवा स्कृतम्॥४६॥

यदि ब्राह्मण, जूद के यहाँ अस्थिसंख्य से पूर्व विलाय करता है, तो उसे तीन रात का सृतक होता है. जन्यया (अस्थिसंख्य के बाद) एक दिन का सुतक होता है।

अभिमञ्चनादवनिकादः अध्वेश्ययो ।

अन्त्रमा चैव सज्वोतिर्माक्षणे स्वारपेव तुमा४७॥

अस्पिसंचय से पूर्व कोई शिव्रप यह वैत्य, तुद के पर जाकर तदन करें, तो एक दिन का और अस्थिसंचय के बाद सज्योति अशीच होता है। बाह्मण के अस्थिसंचय से पहले यदि वैत्य और तुद इस प्रकार ग्रेए तो केवल स्नान कर लेने पर हो तुद्धि हो जातो है

अनिकसम्बर्ध वित्रो इरहको सैति जेनदा। स्वानेनैव प्रवेदहृद्धिः सर्वलेनात्र संस्रधः॥४८॥

बाह्यण के अस्थिसंचय से पहले वदि कोई दूसरा बाह्यण उसके घर जाकर रोहा है तो वस्त पहलकर स्वान करने से हो

उसकी सुद्धि को जाती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वस्ते व्हानक् कुमांच्यवनादीनि वैद हि।

मानको बावरो बावि स दशकेन सुव्यति॥४९॥ ओ पनुष्य अशीको व्यक्तियों के साथ बैठका भोजन और तयनादि कार्य करता है, वह चाहे सम्बन्धों से खान हो, उसकी दस दिन के बाद ही हांदि होती है।

वसोवां सम्पष्ट्यति सङ्गदेखपि कापरः। सदानीचे निकृतेऽसी स्तर्भ कृत्वा विज्ञवस्ति॥५०॥

भो स्वर्कत अपनी इच्छा से मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों के साथ एक कार भी भोजन कर मेता है, वह अजीव की

स्वथं एक कर भी भाजन कर सन्ता है, यह असाच निवृत्ति होने के बाद स्नान करके ही सुद्ध होता है।

नाकारप्रमञ्ज्ञाति दुर्विद्धापिइयो नरः। तत्करव्यान्त्रज्ञीयं स्वकार्यकृतं क्रम्बुरेत्॥५१॥

वरि दुर्विश्व से पीड़ित कोई मनुष्य जितने दिनों तक किसो अहाँची का जब खाता है, उसे उतने दिनों का अहाँच होगा और उसके कद उसे जबकित में करना पढ़ेगा।

राह्मसतीयं कर्तव्यं क्रियानामन्त्रिक्रियाम्। सरिव्यानाम् गरमे मरणदिवरेषु या।५२॥

अग्निहांत्री ब्राह्मणीं की मृत्यु होने पर उनके अग्निसंस्कार होने तक ही स्तृतक रहता है। समिण्डों के सा अन्यों के जन्म और मृत्यु पर सुरुक का पालन करता पहला है।

सपिण्डला च पुरुषे सतमे विनिवर्तते। समानेदकामवस्यु जन्मनाप्योरवेदने॥५३॥

सातवीं पीढ़ि के पुरुष के बाद स्विप्कता समात हो जाते है तथा जब किसी पुरुष के जन्म का जम को जनकारी न हो, तो समानंदकता (जस्तवर्पणकिया) रुक जाती है।

पिता पितायहरीय तथैय प्रपितयहः। लेपमानसायो होता । सर्विष्यार्थं सातपीरमध्।। ५ ४॥

पिता, पितासक और प्रपितासक ये तीनों को लेखनेजी (पिण्ड प्रकल करने काले) जानना चाहिए और तीनों की

आकानां तथा स्त्रीणां साविषकां सक्तवीस्वव्। तासान्तु पर्वसाविष्यकां आह देव: विस्तवन्तः॥५५॥

सरिण्डता सार पीडि तक होती है

पोढियों तक की होती है

जो स्वियां अविकाहिता हों, उनको सपिण्डता सात पीड़ियों तक की है और विवाहिता कन्या की सपिण्डता पति के कुल में होती है, ऐसा दब फितामह ने कहा है।

वे कैकबाता बहुतो भित्तकोनव एव व। भित्रवणास्तु वाधिवातां क्वेतेचां त्रिपुरववृत्त ५६॥

जो एक हो व्यक्ति से अनेक पित्र वर्ष को पाताओं से उत्पन्न हैं, उन फिन्नवर्ष बाले पुत्रों की स्विण्डला तीन कारव किल्पिनो बैहा दासीदासासमैव च। दातारो नियमावैव इहाविद्वहत्तारियौ। सक्तिको इतिनसाकसम्दर्शीवपुदाहतम्।।५७॥ सता वैवाधिकस्य अञ्चलिक एव व।

कारीगर, शिल्पी, बैरा, दासी, दास, नियमपूर्वक दान करने वाले, बहाब, बहाबारी, यज्ञादि चलाने वाले और अंतधारियों की. जो राजा हो, जिसका समिवेक किया गया हो, जो अञ्चसन्न चलाने हों, उनकी शुद्धि सद्य: कही गयी है।

यज्ञे विवादकाले स देवयाने त्येव छ। सर्वः जीवं समाख्यातं हर्षिके चारवणलयेत५८॥

अयवा यद्य में, विकाहकाल में, और देवपूजादि निर्मित यद्य में, दुर्भिक के समय तथा किसी प्रकार के उपद्रव के

समय सद्यःशीच कहा गया है।

हिम्बहमहतालाङ्क सर्पदिमरणेऽपि चः सद्यः लीचं समाख्यस्यं स्वज्ञतिमरणे सव्या।५९॥

भूणहत्या होने पर, युद्ध में अथवा सर्पाद के काटने से (विजली से, ब्राह्मण से, राजा से और पक्षी से मृत्यु हो जाने पर) अपने बन्धुजनों की मृत्यु होने पर सद्य: शीच कहा गया है।

अग्निमहरुद्धाराने जीराव्यन्यव्यवस्थाते। मोद्याह्यजार्वे संन्यस्ते सद्यःशीर्यं विवीयते॥६०॥

अग्नि या बायु के कारण मृत्यु होने पर, दुर्गम मार्ग में जाते हुए या अनशन करते हुए, गाय और ब्राह्मण के लिए मृत्यु होने पर और संन्यास धारण करने के बाद मृत्यु हो जाने से सद्य-शौच होता है।

नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीतो इक्कचारिणाप्। नाजीयं कोर्त्यते सन्तिः पतिते च तदा पृते॥६१॥

जो जीवनपर्यन्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे हीं, खनप्रस्थी तथा संन्यासी हों अथवा जो ब्रह्मचर्च अवस्था में हीं, उनकी और पतित की मृत्यु हो जाने पर अशीच के नियम को सक्षानों ने नहीं ब्रह्मचा है।

पतितानां न दाहः स्वात्तान्येष्टिनीस्विसस्ययः। नम्बुपातो न पिण्डो वा कार्यं ब्राह्मद्रिकं स्वचित्॥६२॥

पतियां की मृत्यु हो जाने पर दाहसंस्कार, अन्त्येष्टि और अस्थिसंस्थ्य आदि कार्य नहीं किए जाते। इसके अतिरिक्त उसको मृत्यु पर रोना, पिण्डदान और श्रद्धादि भी नहीं करने चाहिए व्यापादयेतवात्मानं स्वयं बोऽन्मिर्ववर्षादिषिः। विहितं तस्य सङ्गीयं चन्त्रिनांष्प्रकादिकम्॥६६॥

जो पुरुष स्वयं को अग्नि में जनाकर या दिव खाकर अपने को नष्ट करता है, उसके लिए अजीव, अग्निसंस्कार या जलतर्पण आदि कार्यों का विधान नहीं है।

अव किञ्चित्रपादेन प्रियतेऽमिनिषादिमिः। तस्यात्रीचे विवासकां कार्यञ्जेबोटकादिकम्॥६४॥

बदि प्रभादवश, किस्रो की मृत्यु अगि या विष के द्वारा हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए तका ऐसे मृतकों के लिए अभीच का विधान भी है।

क्रवे कुमारे तदहः कामं कुम्पंकतित्रहम्। हिरण्यसम्बन्धेवासस्तिलांक्षः गुरुसर्पिवास६५॥ फलानि पुण्यं शास्त्रक्षः स्वरणं काहमेव च। तक्रं दक्षि धृतं तैलमीक्ष्यं श्रीरमेव च! अशोक्षिनो मृहाद् बाह्यं शुष्काशकेव नित्यशं ॥६६॥

पुत्र उत्पन्न होने पर (सूतक काल में), उस दिन सोना, वरद, गाय, घान्य, तिल, अन. गुरू और भी, इन सभी वस्तुओं का दान इच्छानुसार ले सकता है। उसी प्रकार सूतकी व्यक्ति के घर से प्रतिदिन फल, फूल, साय, नमक, लकड़ी, जल, दही, घी, तेल, औषधि, दूस और सूखा अब लिया जा सकता है

काहिताम्बर्यश्रान्यस्यं दश्यव्यक्तिस्परिनिधिः। कनहिताम्बर्गुद्दोपा लौकिकेनेतरो जनः॥६७॥

अग्निहोत्री ब्राह्मण का दाहसंस्कार, सालों के अनुसार, तीन प्रकार की अग्नि से करना चाहिए और जो अग्निहोत्रों नहीं हैं. उनका गृह्मसूर्यक (अग्नि) नियमों से तथा दूसरों को लीकिक विधान से दाहसंस्कार करना चाहिए।

देहाभावात्परनाशैस्तु कृत्वा प्रतिकृति पुनः। दाहः कार्यो क्वान्वाये संपिण्डः सद्धवान्वितैः॥६८॥

यदि किसी मृत व्यक्ति का देह न मिले, तो पत्थरा से इसकी प्रतिमूर्ति चनाकर ब्रद्धायुक्त आस्तिक जनों के द्वारा शास्त्रोक्तिविधि से पिण्डदान सहित दाहसंस्कार होना चाहिए।

सक्त्रप्रसिद्धेदुदकं नामगोत्रेण वाष्यतः। दल्लाहं बान्यवाः श्वाहं सर्वे चैवाईवाससः॥६९॥

सभी सम्बन्धियनों को निरन्तर दस दिनों तक, संयभित वाणी से (मृतक के) नाम और गोत्र का उद्यारण करते हुए गीले देख में, एक बार तर्पण करना चाहिए। किएडं प्रतिदिनं दश्चः सार्व प्रावर्धकाविक्वः। प्रेताय च पृष्ठद्वारि चतुर्थे भोजयेदिङ्गान्॥७०॥ द्वितीयेऽहति कर्तव्यं क्षुरकर्पं सवासर्थः। चतुर्थे चानवः सर्वेरकता सम्रायनं पर्यत्। पूर्वात्त्रयुक्तयेद्वितान् गुण्यान् सुक्रद्वपा सुचीन्॥७१॥ पंच्ये नवपे चैन तर्थवैकादशेऽहति। मुण्यांश्च भोजयेदिशास्त्रक्षाद्वत् वदिङ्गाः॥७२॥

प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल घर के द्वार घर प्रंत के लिए पिण्डदान करना चाहिए। चौथे दिन झहाण को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन सगे सम्बन्धियों के साथ श्रीरकर्म और चौथे दिन अस्चिसंख्य करना चाहिए दो पवित्र झाएणों को पूर्वोभिमुख बैठाकर श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए मृत्यु के पाँचवें, नौवें और ग्वारहवें दिन उसी प्रकार दो बाह्यब को भोजन कराना चाहिए झाह्यण लोग इसो को नवश्रद्ध कहते हैं।

एकादरोऽद्धि कुर्लीत प्रेतमृद्धिस्य भावतः हादशे वाह्यि कर्तव्यं नवयेऽप्यववहरिः एकं पवित्रमेकोऽर्षः पिडपात्रं तथैव स्वतक्ष्णः।

प्रेत को उद्देश्य करके ग्यारहर्वे, बारहर्वे वा वर्वे दिन श्राह करना चाहिए। इस श्राह में एक पवित्री, एक अर्घ्यं और एक पिण्डफाद होना चाहिए।

एवं मृताहि कर्तव्यं प्रतिमासन्दु बतस्यम्। सपिपडीकरणं प्रोक्तं पूर्वे संबत्सरे पुनः॥७४॥

इस प्रकार प्रतिमास और प्रतिवर्ध, मृत्यु के दिन आऊ करना चाहिए तथा इस प्रकार एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर इसे समिण्डोकरण कहा जाता है।

कुर्याक्त्वारि यात्राणि त्रेतादीमां द्विजीतमाः। त्रेतार्वे पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेततः॥७५॥

ब्राह्मणों को प्रेवादि के (मृतक, पितामह, प्रिपेतामह और सृद्धपितामह) सार पात्रों को तैयार करना चाहिए इसके साद पितरों के पात्रों में प्रेतार्थ अन्य रखकर उस पात्र को बल से सिचित करें.

ये समाना इति द्वाप्यां विषद्धानव्येययेव हि। सरिवसीकरणबाद्धं देववूर्वं विमोयते॥७६॥

ये समानाः इन दो मन्त्रीं का उद्यारण कर पात्र में पिण्ड अर्पित किये जाते हैं। इस सपिण्डीकरण खाद्ध से पूर्व देवश्राद्ध करना चाडिए पितृनावाहयंक्तः पुनः क्षेतं विनिर्दिक्तं। ये सपित्रवीकृताः क्षेतः च तेषां स्युः प्रतिक्रियाः। यस्तु कुर्वात्पृथक् पिरवं पितृहा सोऽपित्रवसो।(७७॥) प्रत्यवात् पितरों का आहान करना चाविए। इसके बाद

सरपद्वात् पितरों का आह्मन करना चाहिए। इसके बाद प्रेत का विशेष निर्देश करें। परन्तु जिन प्रेतों का सर्पिण्डीकरण बाद्ध हो चुका हो, उनके निमित्त कोई भी अलग कार्य नहीं करना चाहिए और यदि कोई उनके लिए पृथक पिण्डदान करता है, तो वह अपने पितरों की हत्या करने वाला होता है।

मृते पितरि वै पुत्रः विवसन्तदे सम्प्रवरेत्। दशासन्ते सोदकुर्मा अपर्ह प्रेतपर्मतः॥७८॥

पिक्ष को मृत्यु हो जाने पर पुत्र को एक वर्ष तक पिण्डदान करना चाहिए और पूरे वर्ष प्रेतधर्म का अनुसरण करते हुए प्रतिदिन चल के घड़े के साथ अन देना चाहिए।

पार्वशेन विद्यानेन सांक्स्परिकमिष्यते। प्रतिसंक्ष्यरं कुर्बोडियरेष सनकनः॥७९॥

सांबत्सरिक साह भी पार्वणश्राह की विधि के अनुसार होता है और वह प्रतिवर्ष करना चाहिए, वही सनतान विधि है

यातापित्रोः सुतैः कार्यभिष्णव्यानादिकं च क्त्। एकी कुर्यात्मुताभावे पत्त्वभावे तु स्पेदरः ४८०॥

मृत माता पिता के पिण्डदानादि सारे कार्य पुत्र द्वारा होने चाहिए। यदि पुत्र प हों तो (पित के निमित्त) पत्नी को करना चाहिए और पत्नी के अभाव में स्ट्रो भाई को ये कार्य करने चाहिए

अनेनैस विधानेन बीव: श्राद्धं समाधरेत्। कृत्या दानादिकं सर्वं श्रद्धायुक्तः समाहित:॥८१॥

उपयुक्त विधि के अनुसार जीवित मनुष्य भी एकाग्रवित होनर, ऋद्वापूर्वक दानादि करके श्राद्ध कर सकता है।

एम वः कवितः सम्बग्गहस्थानां क्रियाविविः। स्त्रीणां भर्तृषु सुश्रुषा वर्षो नान्य इहोच्यते॥८२॥

इस प्रकार गृहस्थों की कियाविधि मैंने सम्यक रूप से आप लोगों को कह दी है। परन्तु खियों के लिए तो प्रतिसेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं कहा गवा है।

स्वार्गतस्या नित्यमीश्वरार्णिवमानसाः। प्राप्नुवन्ति परं स्थानं बहुकं वेदवादिमिः॥८३॥ इस प्रकार जो अपने धर्म में तत्था होका सदैव ईश्वर्सित मन वाले होते हैं, वे वेदझ विद्वानों द्वारा बताए गए होड स्थार को प्रकारको हैं।

> इति श्रीकृमंपुराचे स्वराखें व्यासगीतासु श्राहकरचे प्रयोजिहोऽस्वराः ॥ २३॥

> > चतुर्विशोऽध्यावः (द्विजो के अभिहोत्रादि कर्म)

## रुपस उलाव

अनिहोत्रजु जुहुयास्सवस्त्रातर्यवादिदि। दर्शे चैव हि तस्यादे नवसस्ये त्रदेव च।) १॥ दृष्टा चैव क्यान्यायमृद्यत्वे च हिवोऽध्वरः। पञ्जन स्ववनस्याने समानं सोऽन्निकैर्मखै ॥ २॥

स्यास बोले— प्रत्येक ब्राह्मण को सायंकाल और प्रातः काल विधिपूर्वेक अग्निहोत्र करना चाहिए। कृष्णपक्ष के अन्त में (अमावस्य में) दर्शयाग और शुक्लपक्ष के अन्त में (पूर्णिमा में) पौर्णियास याग करना चाहिए। नृतन व्यन के पक्ते पर 'नवहास्या याग के साथ बाह्मण को प्रत्येक ऋतु के अन्त में अग्निहोत्र करना चाहिए उपस्यवण या दक्षिणायन में होने वाले सथा संवत्सर के अन्त में सोमयहाँ के साथ अग्निहोत्र करना चाहिए

नान्द्रिः स्वस्थेष्टकः पशुना वास्त्रिमान्द्रियः द शाह्रमान्त्रासं वा दीर्घमायुर्विजीविषुः॥ ३॥

दोषांयु प्राप्त करनं की इच्छा वाले अग्निहतेत्री द्वाह्मण की नवशस्त्रंति और पशु वाग किए बिना अत्र या पांस प्रश्नण नहीं करना चाहिए

-स्वेनान्नेन चानिहा पशुहच्चेन चान्त्य । ब्राणनिकनुषिच्छन्ति नवान्नामियगृर्द्धिन ॥४॥

जो अग्निहोत्री ब्राह्मण नृतन धान्य द्वारा नवसस्येष्टि तथा पशुयाग न करके अन्त वा मांस भक्षण करते हैं तो उस अग्निहोत्री की अग्नियाँ उस के प्राणों को ही खाने की इच्छा करती हैं।

सावित्रान्त्रानिहोयोस्य कुर्यात्वर्वसु नित्पतः। पितृश्चेवाष्टकाः सर्वे नित्यमन्तरस्कासु च॥५॥

वह अग्निहोत्री प्रत्येक पर्व पर सावित और शान्ति गिपित होम करना वाहिए और सभी को 'अष्टका' ब्राइ में, पितरों को सदा नुस करना चाहिए एव वर्षः वरो निरचमणवर्षोऽन्य उच्छो।

जवाणामिह वर्णानी गृहस्थात्रमवासिनाम्।।६॥ यही तपर्युक्त धर्म सदा श्रेष्ठ हैं. इसके अतिरिक्त अन्य अपधर्म' कहा जाता है। यह ब्राह्मणादि ठीनों वर्गों के

गृहस्थाँ के लिए कहा है। नास्तिकवाद्यवालस्थानेऽपनीप्रास्कृषिकाति।

क्रमेत वा न क्ष्मेन स पाति नरकान् बहुन्॥७॥

जो नास्तिकता अथवा आसस्य के कारण अभिहोत्र करने को रच्छा नहीं करता या यह द्वारा उनके देवों का पूजन नहीं करता उसे अनेकी नरक भोगने पहते हैं!

(वापिसम्बद्धपिसं पहारीरवरीरवी। कुम्भीपाकं कैतरणीमसिपप्रवर्ग क्यार

अन्यांग्र नरकान् योरान् सम्बन्धित सुदुर्गतः। अरुपजानं कुले विद्याः सुदुर्योगौ च जावतेः) तस्मात् सर्वप्रसम्बन्धः।

आधावाम्नि विज्ञुद्धात्मा कोत एरक्सरम्॥८॥

हे विद्रो। यह दुष्टबृद्धि व्यक्ति तामिस, अन्धतामिस, महारोरव, कुम्भीपाक, वैतरणी, असिपत्रवन क्या अन्य भीर नरकों को प्राप्त करता है और बाद में चाण्डालीं के कुल में एवं सूद्रयानि में उत्पन्न होता है।) इसीलिए ब्राह्मण को सब प्रकार से कापूर्वक विद्युद्धात्मा डोकर अन्न्याधान करके,

अम्बिक्षेत्रास्परो धर्मी क्रिकानां नेह विकते। तस्यादाराज्येकित्यमन्त्रिक्षेत्रण क्रम्सतम्॥ ९ ॥

परमेश्वर की पत्र करनी चाहिए।

इस लोक में ब्राह्मणों के लिए अग्निहोत्र से बढ़कर दूसरा कोई ब्रेष्ठ धर्म नहीं है. बत: उन्हें निरन्तर अग्निहोत्र के द्वारर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए

यस्त्वस्थावानिमाधः स्यात्र यष्ट्रं देवपिन्छति। स संभवो न सम्पास्यः कि मुनर्गस्तिको जनः॥ १०॥

जो पुरुष अग्निहोत्रो होकर भी आलस्यक्त देव का यंजन नहीं करना चाहता, वह अतिशय मूद व्यक्ति वार्तालाय के योग्य नहीं होता। फिर जो भास्तिक हो उसके विषय में तो कहना ही क्या / अर्थात् वह तो सदा हो सम्भावन के योग्य नहीं रहता।

वस्य वैद्यपिकं मकं पर्यासं मृत्यवृत्तवेः अस्टिकं का भवेदास्य स सोनं पातुमईति॥११॥ वाहिए।

जिस व्यक्ति के पास तीन साल तक अपने आश्रितों का पेट भरने की सामग्री हो अथवा इससे अधिक हो, वही सोमणन के लिए योग्य होता है अर्थात् उस उस शत्य से सोमयाग करना चाहिए

एव वै सर्वयञ्चानां सोमः प्रवम इस्वते। सोमनसम्बद्धेतं सोमलोकपहेशसम्॥१२॥

सभी यहाँ में वह स्तेमखण प्रचम-प्रधान अर्थात् अत्यन्त वैष्ठ जाना जाता है। इस स्त्रेमयज्ञ द्वारा सोम्प्लोक (चन्द्रलोक) में स्वित महंकर देव को आयक्षना करनी

न सोमधापद्विको महेलाकानकाः।

न सोमो विक्रते तस्मात्सोमेन्द्रम्बर्धक्षेत्रसम्॥१६॥ महेन्द्र ज्ञित को आराधना के लिए सोमयङ में अधिक

श्रेष्ठ या उसके समान कोई दूसरा यज्ञ नहीं होता, इसलिए इस स्रोमधाण द्वारा उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए

फितामहेन विद्राणायादाथ विहितः यतुः। धर्मो वियुक्तवे सहस्रात्त्रमैतः स्यार्त्ते धवेत्पुनः॥१४॥

अदिकाल में पितामह (ब्रह्मा) ने, ब्रह्मणों की साक्षात् मिक्त के लिए जिस ब्रेड धर्म का वर्षन किया था, घह पुनः

मुक्ति के लिए जिस श्रेष्ठ धर्म का वर्षन किया था, घह पुनः श्रीत और स्पार्त भेद से दो प्रकार का हुआ है

श्रौतस्त्रेतान्यिम<del>णकात्</del> स्मार्तः पूर्वं मयोद्धितः।

श्रेयस्करतमः श्रीतस्तरसम्बद्धीतं समावरेत्॥१५॥

(उसमें प्रयम) श्रीतधर्म त्रेसानि से (दिश्वणानि गाईपत्प तथा आहणनीय) सम्बन्धित रहा है और दूसरे सम्प्रत धर्म का वर्णन मैंने पहले हो कर दिया है। (उन दोनों में) श्रीत धर्म अधिक कल्यानकारी है, अतः उसका पालन अवस्य करना चारिए।

रुपावरि हिती वर्षी वेदवेदविनि: सृती। हिन्दाचारस्कृतीय: स्व्यव्हतिसमृत्योस्पायत: n १६ n

ये दोनों, ही धर्म केंद्र सें ही उत्पन्न हुए हैं , (अत:) हितकारी है ज़ुति और स्मृति के अभाव में शिष्टजर्ना के द्वारा किया गया आवरण (जिष्टाचार) तृतीय है।

वर्षेणाविकतो यैस्तु वेदः सपरिवृहणः। ते ज्ञिष्टा ब्राह्मणः बोक्ताः निरम्भकानुणान्तिताः॥ १७॥

जिनके-द्वारा धर्मानुसार, विस्तृत बेदों को अत्यसात किया गया हो, ऐसे आत्मगुणों से युक्त ब्राह्मणों को शिष्ट कहा गया है। देवामविक्तो यः स्थावेतका क्लिकेव हि। य वर्षः कक्षितः सद्धिर्कन्वेवामिति धारणाध १८॥

ऐसे हिट ब्राह्मणों द्वारा अभिमत नित्य चित्त से भी स्वीकार किया गया है, सञ्जनों में वही लिछाचर धर्म कहा है दूसरों के द्वारा किया गया आचल धर्म नहीं है, यही हास्त्र

नियम है। पुराणे धर्मज्ञास्त्राणि वेदानामुण्यंद्रणम्। एकस्मादब्रह्मविज्ञाने वर्षज्ञाने तवेदतः॥१९॥

पुराण और वर्षतास्त्र वेदां का विस्तार करन वाले हैं। इनमें से एक (पुराण) से ब्रह्म या परमेश्वर का झन होता है, तथा और इसरे से धर्म झन होता है।

धर्म विज्ञासमान्त्रमां क्लमाणवरं स्मृतम्। धर्मशास्त्रं पुराणानि बद्धश्रानेतराश्रमम्॥२०॥ इसलिए धर्म के जिज्ञासा करने वालों के लिए उत्कृष्ट

इसलिए यम के जिज्ञासा करने वालों के लिए पुराण श्रेष्ट प्रमाणस्पर है और ब्रह्मजनपरायणों के लिए पुराण श्रेष्ट प्रमाण हैं। अन्यतो सामने धर्मों काली विद्या स वैदिखी।

्तस्याद्धमै पुराजं च श्रद्धातकां पनीविभिः॥२१॥ इन दोनों से भित्र किसी अन्य मार्ग से, धर्म और वैदिक सर्वातक को नाम सकी नहीं को सम्बन्धि अधिनिय जिल्हानें

इन दाना सामन्न किसा अन्य माग स, धम आर बादक अर्थियता की जान प्रकी नहीं हो सकती, इसीलिए विद्वानी को धर्मताल और पुराण के प्रति त्रद्धालु होना चाहिए।

इति श्रीकृतंपुराचे उत्तरार्दे व्यावनीतामु द्विजानामभिक्षेत्रादिकृत्यनिकायनं जाम चतुर्विकोऽध्यावः॥२४॥

> पञ्चवित्रोऽध्यायः (द्विजातियों की दक्ति)

व्यास उकार

एव बोऽनिहितः कृत्यनो गृहस्थात्रमञ्जसिनः। हिजानेः परमो यम्बे वर्तनानि नियोकता।।।।।

क्यास बोले— इस प्रकार मैंने गृहस्थालम में रहने वाले हिजातियों के परम धर्म का पूर्णतः वर्णन कर दिया है, अब उनके आवरण के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो।

. मनीवी तथा बुद्धिपान् पुरुषों को वर्षशास्त्र और पुरुषों में शब्द रखनी चकिए द्विक्यस्तु गृही होयः सामकशाप्यसस्यकः। अञ्चापनं वाजनं च पूर्वस्याहुः प्रतिप्रहृप्। कुसोदकृष्टिवाणिननं प्रकृतिनः स्वयं कृतप्॥२॥

गृष्ठस्य साधक और असायक दो प्रकार के होते हैं। हनमें से प्रथम साधक गृष्ठस्य के कर्म अध्यापन, यह और दान लेना कहा गया है। ये व्याजकर्म, कृषि और व्यापार भी कर सकते हैं अथवा दूसरों द्वारा करा सकते हैं। कृषेरक्षते वाणिन्यं नदमाने कसोदकम्।

कार्यकल्यस्वयं हेयः पूर्वोक्तो मुख्य इच्चेता ३॥

कृषि के अभाव में रुपपार और रुपपार के अभाव में स्थान लेने का कार्य किया जाना चाहिए। यह (स्थाजकर्म) आफ्रकाल में ही मान्य हैं मूर्वोक्त (अध्यापन, याजन और रान) साधनों को ही प्रमुख्य जानना चाहिए।

स्वर्व वा कर्वणाकुर्याद्वाणिको वा कुसीदकम्।

कष्टा पापीयमी वृत्ति कुसीदं तद्विकर्जयेत्॥४॥ अधवा स्वयं कृति, व्यापार या सुदखोरो का काम स्वयं

करना चाहिए। ब्याजकर्म को जोतिका अतिकाप पापजनक होतो है, इसीनिए सदा हो अवश्य त्याग करना चाहिए।

क्षात्रवृत्ति परा त्रातुर्न स्वयं कर्वणं द्विजै..। तस्मानक्षत्रेण वर्तेत वर्ततेऽनार्यद द्विजः॥५॥

बिहानों ने ब्राह्मणों के लिए स्वयं कृषि कर्म करने की अपेक्षा, क्षत्रिय वृत्ति अपनाने को तेन्न माना है। इसलिए

आफन्काल में. ब्राह्मण यदि श्राप्तिय युक्ति को अपनाता है तो यह पतित नहीं होता।

तेन चावाप्यजीवंस्तु वैश्ववृत्तिः, कृषि इचेत्। न क्ष्वंचन कुर्वीत झाहागः कर्म कर्रणाम्॥६॥

यदि ब्रम्हाण क्षत्रिय वृत्ति नहीं ग्रहण कर पाता तो वैश्य ग्रहण कर लेना चाहिए, परजु स्वयं कृषि कार्य नहीं करना चाहिए।

सब्दलाधः फित्देवत् ब्राह्मणांश्चापि पूचवेत्। ते वृक्षास्तम्ब ते दोचं अभयति न संशवः॥७॥

लाभ होने से पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करना चाहिए इसमें कोई संखय नहीं कि वे लोग तुह होकर

करना चाहर, इसम काइ संसव नहां कि व लाग तुह हा (कृषि कर्म के कारण उत्पन्न) सारे दोश नष्ट कर देते हैं

देवेभ्यस पिक्ष्यस देवास्त्रपन्तु विशवस्य। विशवसम् साराणानां द्वापे कुर्वत्र दुव्यति॥८॥ उपार्जित चस्तु के बीसवें भाग से देवताओं और पितर्धें को एक भाग तथा चीसवें भाग से ब्राह्मणों को एक भाग देने से, कृषि कर्म में दोष नहीं तमता।

वाणिको दिगुणं दछत् कुसीदी त्रिनुगं पुरः। कुविपालात्र दोवेण युज्यते नात्र संस्वरः॥९॥

कृषिपालात्र होवेण युज्यते नाथ संस्तय:॥९॥ 'कृषि की तुलना में, व्यापार से हुए लाभ में हुनुना और सुदखोरी में तिगुना देना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि इस

प्रकार भाग देने से इन करवों में क्षेत्र नहीं लगता। फिलोडडे वाष्पाददीत गुहस्त. सावक: पुन:।

विद्याशिल्पादयस्यन्ये बहुको वृत्तिहेतवः॥ १०॥

साधक गृहस्थ तिलोच्छ कृति भी प्ररूप कर सकता है उसके लिए विचा किल्पादि अन्य और भी बहुत से जीवकोपार्जन के साधन है।

असावकरतु यः प्रोक्तो पृहस्वात्रमसंस्थितः। शिलोको तस्य कविते हे कृती परमर्विपः॥११॥॥

असाधक गृहस्थों के लिए, ऋषियों ने, जिल और उन्छ जीविकार्ये बनाई हैं।

जीविका निर्वाह कर सकते हैं। पिना मौगी हुई वस्तु अमृत

अमृतेनाञ्चा जीवेन्यृतेनाप्यक्षवा यदि।

अवाधितं स्वादमृतं पृतं भैक्षन्तु वर्षधतप्॥१२॥ अथवा अपन्त के द्वारा या आपन्काल में पृत के द्वारा

और भिक्षा में प्राप्त वस्तु मृत होती है कुञ्चलक्षान्यको सा स्वाकुम्भीसान्यक एव चा

कुशुल्यान्यको ता स्वात्कुन्धीसान्यक एव च। व्यक्तिको वापि च यतेदश्चलनिक एव च॥ १३॥

कुत्रूल्यधान्यक (संचित अन्न से तीन साल तक या उससे अधिक जोविका निर्वाह करने वाला) कुम्भीधान्यक (संचित अन्न से एक साल तक जीविका निर्वाह करने वाला) अकवा व्यक्तिक (संचित अन्न से तीन दिन तक सपरिधार पेट धरने वाला) अथवा अश्वरतनिक । आने वाले कल को पेट धरने

के लिए जिसके पास अंशमात भी अन संचित न हो। होना

चतुर्णापपि वै तेषां द्विजानां गृहपेविनाप्। श्रेकन्यरः परो त्रेषो वर्षतो सोक्किनमः॥१४॥

कुशुलबान्यादि तीन प्रकार, संचयी और असंचयी एक प्रकार, ऐसे बार प्रकार के गृहस्य क्राह्मणों में, उत्तरोक्तर को बेध जाने क्योंकि धर्मानुसार ये परालोक में बेह लोकजयी

होते हैं।

चाहिए

**पटकर्मको अवेत्सक्ष त्रिभिर-य**ः प्रवर्तते।

द्याध्यापेकस्पर्यस्य ब्रह्मसत्रेक जीवति॥ १५॥

(बड़े परिवार बाले) गृहस्थ ब्राह्मण, छः जीविकाओं

ऋत, अयाचित, भिक्षा, कृषि, व्यापार और सुद्रखोरी) के

द्वारा, दूसरे (उससे खोटे परिवार व्यले) ऋद्यण तीन

जीविकाओं (याजन, अध्यापन और दान) के द्वार, तीसरे

(उनसे भी ओटे परिवार वाले ऋहाण) प्रकार के बाहाण दो

कर्मों ,अध्यापन और याजन) से तथा चौथे प्रकार के

द्वाह्मण केवल एक (अध्यापन) जोविका के द्वारा अपने

वर्षवेस्तु शिक्षोउद्याप्यापनिहोत्रपरावणः।

परिवार का पालन पोषण करेंगे

डहिः पार्वापकान्या माः केक्स्य न निर्वपस्पदास १६॥ शिल और उञ्च वृत्ति के द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले

शाह्मण, यदि घर से सम्पन्न होने वाले पुत्र्यकर्मी को करने में अक्षम हों. तो उसे केवल अग्तिहोत्र पराजय होना चाहिए

और पर्व तथा अयन के अन्त से सम्पन्न होने वाले यहाँ को करना चाहिए।

न लोकवृत्तं वर्ततं वार्ताने कृतिहेतवेः

स्वित्त्रभक्षकां सुद्धां जीवेद्द्राह्मक्वेविकाम्॥ १७॥

करना चाहिए। जीविका का जो साधन अहंकार और छल से शुन्य हो, सर हों, जिसमें लेशमात्र भी कुटिलक्ष न हो और

अधिकोपार्जन के लिए लोकवृति का अनुसरण नहीं

जो अस्पन्त सुद्ध हो गृहस्य हाहरण को वही जीविका

अपनानी चाहिए। याचित्व वार्षसद्भ्योऽस्र पितृन्देवस्ति तोववेत्।

बाचयेद्धा ऋषीन्दान्तान् वेश वृष्येत् स्वयं ववः॥ १८॥

रिष्टजनों से अन मॉगर, पितर्पे को तुस करना चाहिए या पवित्र संन्यासियों को दान देना चाहिए, परन्तु उससे स्वयं अपना पेट नहीं भरना चाहिए

वस्तु इत्यार्म्यने कृत्वा गृहस्वस्तोववेत्र तु। देवान्बितंस्तु विविना शूनां वोनि इक्स्वयः॥ १९॥

जो व्यक्ति दुव्य कमाकर परिवारजनीं, देवताओं और पितरों को विधिपूर्वक सन्तुष्ट नहीं करता, वह कुकुरबोनि प्राप्त करता है

वर्षसर्वेस काम्स हेयो पोक्सल्यपः। वर्षाद्विरुद्धः कामः स्वादुक्तकृष्णनानु नेतरः॥२०॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में चारों जेयरकर हैं। धर्म के अविरोधी काम का आश्रव लिखा जा सकता है परन्तु धर्म विरोधी काम कभी भी परनक्यों नहीं होता।

षोऽवीं वर्षाय शत्महाँ सोऽवींशर्वस्त्रवेतरः।

तस्मादर्वं समासाव दहाहै बुदुव्यदिह्य ॥ २ १॥

केवल धर्म के लिए संचित अर्थ ही अर्थ है और जो अर्थ अपने लिए संग्रह किया जाता है, वह अर्थ नहीं होता। अत: इस्हण को अर्थ संचित कर सुपात को दान देना चाहिए या

इति ख्रीकुर्यपुरामे काराई व्यासमीतासु क्रिजातीनां वृत्तिनिसपण नाथ प्रश्नविज्ञोऽभ्यायत् १५॥

> षड्विशोऽध्यायः (शनवर्ष कथन)

व्यासः स्वाव

कहँगा।

यत्र करना चाहिए।

अक्षतः सम्बद्धयामि दानवर्ममनुचपम्। **३३०**णाचिहितं पूर्वपृत्तीमां **३३३का**दिनस्य १॥

व्यास बोले-- पहले स्वयं भ्रष्टा ने ब्रह्मवादी ऋषियों के जिस अतिबंह राजधर्म को बताया या, अब मैं उसीको

अर्वानामृचिते पत्ने ऋहवा प्रतिपादनम्।

दार्नापत्पप्रिनिर्देष्टं भुक्तिपुक्तिफलप्रदम्॥ २॥ सुपात्र में श्रद्धापूर्वक धन का प्रतिपादन हो 'दान' नाम से

अभिहित है। यह भ्रोग और मोध— दोनों प्रकार का फल देने वाला है।

बहराति विशिष्टेश्यः शिष्टेश्यः श्रद्धवा युतः। तद्विवत्रपढं प्रन्ये जेवं कस्यापि रक्षति५३॥

जो कोई अपने धन का विशिष्ट सध्यजनों को श्रद्धापूर्वक दान करता है. वही सच्चा धन मैं मानता है शेम धन को

तो दसरे किसी के लिए रक्षा करता है। नित्वं नैपित्तिकं काम्यं त्रिक्वं दानमुख्यते।

चतुर्वं विपर्ल प्रोक्तं सर्वदानोत्तमोत्तमम्॥ ४॥

दित्य, नैमितिक और काम्य भेद से दान तीन प्रकार का कहा गया है। चीथे प्रकार का दान, निर्मल दान कहा जाता है जो समस्त दानों की तुलना में श्रेष्ठ होता है।

अहन्यहिन विकिश्चिद्दीयतेऽनुपव्यक्तिमे। अनुदिश्य कले तस्माद्वाह्यणस्य तु क्षियकम्॥६॥ फल की इच्छा न रखकर, प्रतिदिन किसी अनुपकारी , उपकार करने में असमर्थ) साधारण ब्राह्मण को दिया जाने काला दान निल्प' दान कहसाता है।

यतु पापोपज्ञानस्यवै दीयते विदुष्यं करे। नैपितियन्तदुर्विष्टं दानं स्वस्तिनुक्तितम्।।६॥

अपने भाग का शमन करने के लिए जो दान पण्डितों के हाचों में दिया जाता है, वह नैमितिक दान कहा गया है और यह सज्जनों द्वारा अनुष्ठित भी है.

अफ्यांकजर्वश्चर्यस्वर्गार्वं चलदीयते। सन् तत्काय्यपायसमृतिकवर्षिकनके:॥७॥

सन्तान, विजय, ऐसर्थ या स्वर्गादि की कायना से जो दान दिया ज्वता है, वह धर्मचिन्तक ऋषियों द्वारा 'कास्य' दान

कहा गया है।

यदोस्पर्धाणनार्वे स्रहाकिस् प्रदीयते। चेतसः कर्मवुक्तंत्र दानं तद्विपर्स सिवम्॥८॥

ईशर को प्रसन करने के लिए, धर्मपरायण होकर वेदन ग्राहाणों को जो वान दिया जाता है, वह मंगलकारी दान, विमल (निर्मल) दान के नाम से जान जाता है

दानवर्ष निवेदेत वक्षमास्त्रह इतस्तिः। जयस्यते हे तत्पात्रो कतारवति सर्वतः॥९॥

सुपात्र फिलने पर ही सामध्यांनुसार दानरूप धर्म की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पात्र कदाचित् ही उपस्थित हांता है, जो दाता को सभी इकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्च होता है।

कुटुम्बमस्तवसन्प्रदेवं यदतिरिष्यते।

अन्यया दीयते यद्धि न तक्षनं फलप्रदम्॥ to n

कुटुम्ब का पेट भरते के बाद, जो बचे, उसका दान करना चाहिए। अन्यया जो छन दिया जाता है, वह फलदायक नहीं होता।

श्रोत्रिवाय कुलीनाय विनीताय तपस्विने। इतस्याय दरिद्राय बहेर्य प्रस्तिपूर्वसम्॥ ११॥

वेदज ब्राह्मण, कुलीन, विनीत, तपस्त्री, ब्रह्मचारी और दरिहों को भक्तिभाव से दान देना वाडिए।

यस्तु द्शान्यक्षेत्र्यसम्ब प्राप्तमायक्षित्रमन्त्रे।

स बावि ११पं स्थानं वप्र सखा न झोचलि।:१२॥

जो व्यक्ति भक्तिभाव से अग्निहोत्री **ब्राह्मण को भूमि दान** करता है, वह उस परम स्थान पर पहुँचता है, जहाँ जाकर व्यक्ति किसी प्रकार का दु:ख नहीं भोगसा।

दृश्चितिः सन्तर्ता भूमि यदयोद्यप्तासिनीम्। ददाति वेदविदुषे वः स मूगो न जाक्ते॥१६॥

जो व्यक्ति गर्न से आच्छादित, जी और गेहूँ की फसलों से मुशोभित भूमि को बेदन ब्राह्मण के लिए दान करता है. वह सारे पामें से मुक्त हो जाता है!

गोचर्ममात्रामिय वा वो भूमि सम्बयक्ति। ब्राह्मणाय दरिवाप सर्वपापैः त्रमुख्योगः १४॥ भूमिदानप्रयो दाने विक्तो नेह किछन। अन्नदानकेन तुल्ये विकादाने क्लोऽस्किम्॥१५॥

जो व्यक्ति गोवर्म जितनी भी भूषि. नियंत्र बाह्यण को दान करता है, वह सारे पायों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि इस भूषिदान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दान नहीं है परन्तु अभ दान भी भूषि दान के समान होता है, तथापि विद्यादान उससे भी अधिक फलदायक होता है।

वो ब्राह्मकाथ श्रुषये वर्षतीलाय शीलिने। ददाति विद्यो विद्यमा ब्रह्मलोके पहीको॥ १६॥

जो व्यक्ति सान्त, पवित्र और धर्मशील ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्यादान करता है, यह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। द्यादहरहसक्त्रं अञ्चया ब्रह्मणीरियो।

सर्वपापविनिर्मुको साहाणे स्वानमानुषाद्॥ १७॥ जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक कहाचारी प्राद्धण को

अन्न दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर, ब्रह्मलोक

में जाता है।

पृहस्थायाप्रदानेन फलं नामोति मानवः। आगमे सास्य दासकां दस्तामोति को नितम्॥१८॥

गृहस्य को भी (कच्चा) अब दान करने से मनुष्य को फल मिलता है परन्तु उसके आने पर ही गृहस्थ को सन करना चाहिए। ऐसा दान देकर खता श्रेष्ट गति प्राप्त करता है।

वैज्ञास्त्रां वीर्णमस्त्रान्तु ब्राह्मणानस्त पद्म वा। उपोच्च विविचा क्रान्तान्तुवीस्त्रवत्तभानसाः॥१९॥ पुजिस्त्वा तिलै- कृषीर्भृता च विक्रेबतः।

नकादिपि: समध्यस्य वास्त्रपेष्टा स्वयं बदेत्॥२०॥ श्रीपतो धर्मराजेति यहा स्वर्गि वस्ति। यावञ्चीवं कुतस्यापं सञ्जूष्यादेव शर्वति॥२१॥

वैशाख मास की पूर्णिया के दिन उपकास रखकर शाना, पवित्र और एकाप्रविक्त से सात या पाँच बाहाणों को करते तिल और सभु से भागी भाँति पूजकर, गन्धादि द्रव्यों से आसती उतारकर, 'हे बर्भराज आप ब्रस्त हाँ,'' यह वाक्य स्वयं कहें और जो कुछ भी मन में कामना हो, वह भी कहें या उन बाह्यणों से खोलने को कहें ऐसा करने से जीवन भर किये हुए सभी खार कुण में नष्ट हो जाते हैं।

कृष्णाजिने तिलान् दत्त्वः हिरण्यं यसुसर्विषी। ददावि वस्तु विक्षायः सर्वे तसति दुव्युत्तम्॥२२॥

जो व्यक्ति काले मृगवर्ग में सोना, मधु और पी रखकर बाह्यण को दान देता है, वह सारे पाणें से मुक्त हो जाता है।

कृतावपुरकुष्पञ्च वैज्ञाखयञ्च विशेषतः। निर्दिश्य वर्षराज्ञाय विशेष्यो मुख्यते भयात्॥ २३॥

विशेषतः वैशाख मास में, धर्मग्रज को पका हुआ अन और जल से भरा हुआ घड़ा, बाह्यकों को दान देने से धव से मुक्ति मिलती है

सुवर्णतिलपुक्तेस्तु बाह्मणान् सम पद्ध वा। वर्षवेदुदपाशिण क्षेत्रहत्वां व्यपोहति॥ २४॥ सात या पाँच सुपात्र बाह्मणों को सोना और तिस के साथ जल भरे पात्र का दान करने से बहाहत्या के पाप से खूटकारा फिल जाता है।

(माधमासे तु विक्रस्तु हादस्यां सयुपोषितः।) मुक्तसम्बरधरः कृष्णैसिस्तैर्द्धला हुतासम्। प्रद्याद्वास्त्रेणेम्बस्तु विष्ठेष्यः सुसमाहितः। सम्पन्नपृति करणपं सर्वं तरति वै द्विजः॥२५॥ समस्यास्त्रमनुष्ठाण हाद्वाणाय तप्यस्ति। विक्षित्वदेवेशं दशाद्वोदिश्य स्मूरम्॥२६॥ प्रीयतापीत्वरः सोधोः महादेवः सनसनः। समजनवृत्तं प्रयं तस्त्रणादेव नश्वति॥२७॥

माध की कृष्ण द्वादशी में उपवास कर, सफेद वस धारण करके आग में काले तिल से हका करते हुए एकप्रधित से ब्राह्मणों की तिल दान करने से, जीवन भर के सारे पाएँ से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या के दिन, 'उमा सहित ईश्वर समतन महादेव प्रस्त्र हों' यह कहकर देवदेवज भगवान् शंकर के नाम से तपस्वी ब्राह्मण को को कुछ भी दान दिया जाता है, उसके द्वारा स्वत जन्मों में किए गए प्रम दसी क्षण नष्ट हो जाते हैं।

वस्तु कृत्याचतुर्दृश्यो स्थास्य देवं विश्ववित्तम्। आरावयेदिकुणमुखे २ वस्यास्ति दुतर्पवः॥२८॥ कृत्याष्ट्रप्यो विशेषेण वार्षिकस्य क्षित्रावये। स्थाप्याध्यस्यं स्थान्यस्यं सद्यक्षप्रस्पादिषिः॥२९॥ प्रीयतां मे महादेवो दशासूर्व्यं स्वस्थीयकम्। सर्वपापवित्तिर्युक्तः प्रानोति परमा गतिम्॥३०॥

जो व्यक्ति कृष्णचतुर्देशी के दिन सान करके, भगवान् शंकर की आराधना कर, ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्णाष्टमी के दिन, स्नान करके, धार्मिक ब्राह्मणों को नियमानुसार पादप्रश्रतन आदि द्वारा विशंष रूप से उनकी पूजा करके, महादेव हमारे प्रति ''प्रसन्न हों'' यह कहकर अपनी बस्तु दान करता है, यह सभी पापों से मुक्त होकर, परम गति को प्राप्त करता है।

हिनैः कृष्णस्तुर्दश्यां कृष्णाष्ट्रय्यं विशेषतः। अपाद्यास्त्रान्तु वै व्यक्तैः पृक्तिवस्त्रिलोचनः॥३९% एकादश्यां निराहारो द्वादश्यां पुरुषोत्तपम्। अर्द्यपेट्वाहाजमुखे स गळोत्यस्य पदम्॥३२॥

कृष्णद्वमी, कृष्णचतुदंशी और अमाकस्य के दिन, भक्त ब्रह्मणों को विशेष रूप से भगवान शिव को पूजा करने चाहिए। इसी प्रकार एकादशी की उपवास करके, द्वादशी में पुरुषोत्तम विष्णु को पूजा करके ब्राह्मणों को मोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने वाला परमगति को ग्राप्त होता है

एषां तिषिर्वेष्णनी स्वाद्झदशी सुस्लब्सके। गस्यामासम्बद्धेयं प्रयत्नेन जन्मईनम्॥३३॥

मुक्लपक्ष की द्वादशी तिथि ऐसे उपासकों की वैष्णवी तिथि होतो है, इसीलिए इस तिथि में जनार्दन विष्णु की यहपूर्वक पूजा करनी खहिए।

यत्तिश्चित्तवीक्षानपुर्दित्य सक्षणे सुधौ। दीपने विष्यये वापि सद्दनस्वास्त्रम्॥३४॥

इस तरह जिस किसो रूप में देव ईशान शंकर को उदिह करके अथवा भगवान विष्णु के नाम पर पवित्र बाह्यण को जो कुछ भी दान दिवा जाता है, वह अपना फल देने वाला होता है।

वो हि वो देवताभिन्छेनसभाराविसुत्ररः। ब्राह्मणान् पूजवेदिहरम् स तस्यास्त्रेगहेतुतः॥३५॥ जो मनुष्य अपने जिस इष्टदेव को आराधना करना चाहता है, वह बुद्धिमान् उसे उस देवता को सन्तृष्टि हेतु ब्राह्मणी को पूजा करे।

हिकानां वपुरास्ताय निर्म्य तिहन्ति देवता:। पूज्यन्ते बाह्यवालाचे प्रतिपादिव्यपि क्वचित्॥३६॥ तस्त्रात्वर्यप्रयत्नेन तत्त्वस्त्रयाधीयुव्यि:। हिजेषु देवता निर्म्य पुजनीया विजेषतः॥३७॥

प्राप्ताणों के जारेर का आश्रव लेकर सभी देवता नित्य वास करते है कभी-कभी ब्राह्मण उपलब्ध न होने पा प्रतिमा आदि में भी देवताओं की पूजा की जातो है। इसोलिए सब प्रकार से तनत् फल के इच्छुक व्यक्तियों को, सदा ब्राह्मण में ही विशेष रूप से देवता को पूजा करनो चाहिए विभूतिकामः सतर्त पूजयेष्टै पुरन्दरम्। इस्वर्यम्यस्वामस्त इसार्ण इसकरमुकः॥३८॥

्रेष्टर्य की कामना करने वाला सदा इन्द्र की पूजा करे और ब्रह्मसर्वस की काशना वाला या वेदश्राम की कामना वाला ब्रह्मा की पूजा करे।

आरोम्पकामाऽव रवि बेनुकामो हुतासनम्। कर्मणां सिद्धिकामस्य पूजवेदै विनायकम्॥३९॥

उसी प्रकार आग्रेग्य चाहने वाला सूर्य को, थेनु की कामना करने वाला अग्नि की और सभी कार्यों की सिद्धि चाहने वाला विनायक की एवा करे।

भोगकरपस्तु स्वरितं बलकामः समीरणम्। पुण्युः सर्वसंसाराजस्यत्तेनानसंयद्धरिम्।१४०॥

भोगों की इच्छम करने वाला चन्द्रमा की, बलकामी बायु की और सम्पूर्ण संसार से भुक्ति की इच्छम करने वाला प्रयत्नपूर्वक विष्णु की पूजा करे

यस्तु योगं तथा मोश्रामिक्केतद्ववनमैश्वरम्। सोऽर्थयोः विस्त्रमक्षे प्रयत्नेन महेश्वरम्॥ ४ शा

परन्तु जो कंग, मोश तथा ईश्वरीय ज्ञान की इच्छा करते हैं, उन्हें 'यजपूर्वक विरूपाश महेश्वर की पूजा करना चाहिए

ये वाक्छन्ति महत्कोगान् झनानि च महेश्वरम्।

ते पूजवनि भूनेलं केशवद्वावि मोरिन ॥४२॥

जो महाभोग समूह को तथा विविध ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं. वे भोगी पुरुष भूतेल महादेव और केशव (विच्यु) की पुजा करते हैं वरिदस्त्तिमाप्येति सुखम्सय्यमद्रदः।

नित्तप्रदः प्रमाणिक्यन्द्रीयद्वक्षसुरुत्तमम्॥४३॥ जलदान करने से (प्याउ लगाने से) तृति, अप्रदान से अक्षय सुख, विलदान से अभोठ प्रका (सन्तान) और

दीपदान से उत्तम चक्षु प्राप्त होते हैं।

पूर्णिदः सर्वभाग्नोति दोर्घमासुर्द्धरण्यदः । गृहदोऽध्याणि वेत्सानि स्टब्स्टो स्टब्स्सम्॥४४॥

भूमिदान करने वाला सब ख लेता है। स्वर्णदान करने से दीर्थावु, गृहदान करने से उत्तम गृह और चींदी का दान करने वाला उत्तम रूप की ग्राप्ति होती है।

वासोदसन्द्रसालोक्यमन्त्रिसालोक्य**पस**दः।

बनबुद्धः त्रियं पुष्टां नोदो क्रमस्य विष्टणम्॥४५॥

यस दान करने से चन्द्रलॉक में वास होता है। अबदान से श्रेष्ठ यान, बैलदान अतुल सम्पति और गोदान करने बाला बहालोक को प्राप्त करता है

बानसम्बाहरो पार्थापैश्वर्यमपपदः। सन्बदः शास्त्रं सीखं इस्तरो स्वसाल्पनाम्॥४६॥

वास्त्र या शब्दादान करने से सुन्दर स्त्रों की प्राप्ति होती

है। हरे हुए व्यक्ति को अधवदान देने से प्रभूत ऐसर्व मिलता है, धान का दान करने से शासत सुख तथा वेद का दान करने से बहातादालय की प्रशंत होती है।

बान्यान्यपि स्थार्म्सक विशेषु प्रतिपादपेश्ः वेदवितसु विजिन्नेषु प्रत्य स्वर्गं सपरनुते॥४७॥

जो व्यक्ति अपनी जाकि के अनुसार, बेदब विशिष्ट ब्राह्मणों को धान्य अर्पित करता है, वह मरणोपरान्त में स्वर्ग भोगता है।

गवां का संबद्धनेन सर्वनार्षे. प्रमुख्यते। इन्द्रनानां प्रदानेन दीसहिन्द्रायते नरः॥४८॥

गायों को दान करने से मनुष्य सभी पायों से मुक्त होता है इन्धन का दान करने से दोताग्नि उत्पन्न होती है (पाचनशक्ति बढ़ती है)।

फलमूलानि शाकानि मोज्यमि विविधानि च। प्रदेशसङ्खाद्वाणेष्यस्तु युदा भुकः स्वयव्यवेत्।।४९॥

जो बाह्मणों को फल, यूल, शास्त्र तथा विविध प्रकार के भोज्य पदार्च देता है, वह स्वयं प्रसन्नयुक्त रहता है।

औक्तं स्नेहमाझरं रोणियो रोगक्कन्तये। इदानो रोगरहितः सुख्ते दीर्घायुरेव चा।५०॥ आं व्यक्ति रांगी को रांग की शांति के लिए औषध, भृतादि युक्त आहार प्रदान करता है, वह निरांगी, सुख्ते और दीयांय होता है।

असिपक्कर्व मार्ग क्षुरवारस्यमन्त्रितम्। तीकरापद्य तस्ति क्षत्रोपानस्यत्रे दरः॥५१॥

तीकतापञ्च तरात क्षत्रांपानातादा दरः॥५२॥ चो नामि सम्बन्धाः

जो व्यक्ति छाता और जूस दान करता है, वह उस्तरे के समान तंत्र भारवाले असिपत्रवन नामक नरक से और वीव

ताप को पार कर लेता है। वहदिष्टतमं लोके क्यांबि दक्षितं गृहे।

वद्यादश्चम लाक वसाम दायत गृह। इस्ट् गुणवते देवनदेवास्त्रपणिकता।।५२॥

इस लोक में जो कुछ भी अति प्रिय हो और जो अपने घर में प्रिय वस्तु हो, (उसे परलोक में) अक्षवरूप से

चाहने वाला ये सब वस्तुएँ गुणवान् ब्राह्मण को दान करे। अवने विषुषे सैव बहुणे चन्द्रमूर्ययो.।

संख्यात्यादिषु कालेषु दक्तम्मति वाक्ययम्॥५३॥ अयनकाल और विपुवसंक्रान्ति काल (जिसमें दिन रात समझन होते हैं), सूर्य और चन्द्र के ग्रहण में दक्षा

सम्बन्द करा ६७, सूच आर चन्द्र के ग्रहण में द्वया संकानन्यादि समय में दान की गई बस्तुएँ अक्षय फल प्रदान करती हैं।

प्रयागादिषु तीर्वेषु पुरुषेध्वायतनेषु च।

द्रश्या चास्रपणानि नदीवु च वनेषु च±५४॥ प्रयागादि तीर्थं, पवित्र मन्दिर, नदो या तालाम के किनाने मुपात्र को दिया गया दान अक्षय फलोत्पदक होता है।

दानवर्गात्परो धर्मो भूतानाग्रेह विद्यते। तस्माद्विषय दातस्य श्रोतियाय द्विजातिथिः॥५५॥

इस लोक में प्राणियों के लिए दान धर्म से उत्तम दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसोलिए द्विजातियों को बेदत ब्राह्मणों को

दान देना चाहिए स्वर्गासु**र्गेनिका**येन तथा **पारो**पहान्तवे।

मुमुक्षुणा च दलको बाह्यगेन्यस्वतन्त्रसम्। ५६॥

स्वर्ग, आयु और ऐष्ठर्व की कारस्ता जाता और मुमुधु को पापों के उपरामन हेतु प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देता

चाहिए। दीवपानन्तु यो पोहादमोविष्यम्मिस्रेषु च।

निवारविक प्रयास्यः विर्ययवेक्षि व्यक्षेतु सः॥५७॥ भी, ब्राह्मण, अस्ति आदि देवों को दान देते समय जो व्यक्ति मोहवरा उसे (दान-कर्म को) सेकता है, वह पाफत्या मृत्यु के बाद पश्चियों की योनि में जन्म लेता है। यस्यु मुख्यकर्षनं कृत्या नार्ववेदवाञ्चणान् सुरान्।

सर्वस्वनपहर्त्वनं राष्ट्राद्वित्रतियासयत्॥५८॥ जो व्यक्ति द्रवय-संस्थ कर लेने पर उस से देवताओं और

ग्राहाणों का अर्चन नहीं करता, तो (गुआ) उससे सर्वस्य छोनकर, राज्य से निष्कासित कर दे ।

वस्तु दुर्गिक्रवेलापापप्रतयं न प्रथक्ति।

क्रियमाणेषु सन्तेषु झाहणः स तु गरितःस५९॥ तस्यात प्रतिगृद्धीयात्र वै देवस वस्य हि।

तस्यात्र प्रात्यम्भायात्र च दक्का वस्य १६। अपूर्वित्वा स्वकाद्रशृतं एवा विप्रवासयेत्।। ६०॥

जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय (भूखमरी से) मृत्यु को प्राप्त हो रहे लोगों को अञ्चादि दान नहीं करता, यह ब्राह्मण

निन्दित होता है। ऐसे व्यक्ति से दान ब्रहण करना और उसे दान देना वर्जित है। ऐसे व्यक्तियों को र पापसुचक विको

वस्तु सक्त्या ददातीह न प्रथ्यं वर्षसम्बदम्। स पूर्वाप्यविक: पापी तस्के क्व्यते नरः॥६१॥

से) चिहित कर राजा अपने राज्य से निर्वासित कर दे।

जो मनुष्य सज्जनों को धर्म प्राप्ति के साधनरूप दृख्य का दान नहीं करता, यह तो पूर्वोक्त पापियों से भी अधिक अपी

मृत्यु के पश्चत् नरकं में दुःख भोगता है। स्वक्रमक्क्तो ये विज्ञा विद्यावन्त्रो जिनेन्द्रियाः। सत्यवंत्रपसंयुक्तासोच्यो दवादियोत्तमाः॥३२॥

है द्विजोत्तम। जो स्नाहण क्षेत्रध्यायी हों, विद्यासन् और जितन्दिय हों, सत्व और संयम से युक्त हों, उन्हों को दान देना चाहिए।

सुयुक्तमपि विद्वासं वार्मिकम्मोजयेदिङ्काम्। २ तु पूर्खमञ्जासं दशरातमुगोषितम्॥६३॥

चिंद कोई सुभुक (सुसम्पन्न) झाहरण बिद्वान् और धार्मिक हो, तो उसे भी माजन कराना चाहिए। परन्तु अधार्मिक और मुर्ख ब्राह्मण यदि दस यत तक उपवासी हो, तो भी उसे मोजन नहीं कराना चाहिए।

सित्कृष्ट्यतिकम्य क्षोतियं यः अवस्त्रतिः स तेन कर्मणा पाणी दास्याससम् कुलम्॥६४॥

जो व्यक्ति निकटस्थ श्रीतिय ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान करता है, वह पापी इस पापकर्म से अपनी सात पीढ़ियों को भस्म करता है। यदि स्याद्मिको विष्ठः श्रीलविक्रदिधिः स्वयम्। त्तरमै मलेन दातव्यमतिकम्यानि सन्निधिम्॥६५॥ यदि दर स्थित ब्राह्मण निकटस्थ ब्राह्मण से विका-

जील गुणों से उससे अधिक हो तो समीपस्य बाह्मण की

श्रीहकर भी उसको वसपूर्वक दान देख चाहिए।

योऽर्वितं प्रति गुड्यति ददात्यर्वितयेव वा।

तालुको बच्छतः स्वर्थं रस्कलु विपर्ववेश ६६॥

इसलिए जो पुजित से दान लेता है अवका पुजित को दान

देता है, वे दोनों ही स्वर्ग में जाते हैं, उसके विपरीत होने पर

नरक की प्राप्ति होती है। न वार्यपि प्रयच्छेन नास्तिके हेतुकेऽपि च।

पास्पक्षेत्र स सर्वेषु नाबेदविदि वर्षविद्धा ६७॥ अत धर्मवेना को चाहिए कि वह नास्तिक, सिध्या, तार्किक, पाखण्डो और वेदों के जान से पहित व्यक्ति को

जल भी दान न करे।

अपुषक्क हिरण्यक्क गामक्षे पृथिवी तिसान्। असिद्धान्यतिगृह्यमो भस्पीधवति काक्षवत्॥६८॥

यदि कोई अविद्वान् व्यक्ति मालपुआ, सुवर्ण, गाव, घोड़ा, भूमि और तिल का दान लेता है, तो वह लकड़ी की भौति जलकर भस्म हो जाता है।

दिवारिक्यो कर्न लिप्सेक्षत्रस्तेच्यो दिवोत्तपः। अपि या आतिमानेष्यो न तु सुद्रात्कतञ्जन॥६९॥

ब्राह्मणश्रेष्ठ को योग्य दिजातियों से ही धन की इच्छा करनी चाहिए। अथवा क्षत्रिय और वैश्व से भी दान मौंगा

जा सकता है परन्तु शुद्र से कभी भी क्षत नहीं लेना चाहिए।

वृत्तिसङ्कोषपन्त्रिच्छेत् नेहेत धनविस्तरम्। धननोमे प्रसन्धस् ब्राह्मण्यादेव हीयते॥७०॥

प्रत्येक ब्राह्मण को अपनी आखोविका संकृषित करने की इच्छा करनी चाहिए। धन संचय की इच्छा न करे धन के

स्रोध में प्रसक्त होकर वह ब्राह्मण्डल से नष्ट हो जाता है। वैद्यानपीत्य सकलान् वज्ञांक्रावाच्य सर्वज्ञः।

न तो बतिपवापांति सङ्गेखाद्यापबाप्यवत्॥७१॥

संपूर्ण घेटों का अध्ययन करके और समस्त यह सम्पन्न करके भी मनुख्य उस यति को प्रष्ठ नहीं करता जो संकोचवृत्ति रखने वाले को प्राप्त होती है।

प्रतिप्रहरुचिनं स्थाह्मदार्थन्तु अनं हरेत्। रिक्टवर्यादिककं मृह्यून् इक्काको व्यत्यक्षोत्रविष्।।७२३

क्षत्र ग्रहण करने में रुचि नहीं होनी चाहिए, जीवन सन्ना के लिए ही धन संग्रह करना चाहिए आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने वाला ब्राह्मण अध्येपति की प्राप्त होता है :

यस्तु स्थाताचको नित्यं न स स्वर्णस्य भारतनम्। उद्देजवति भूतारि क्या चौरसादैव सः॥७३॥

सदा याचना करने वाला स्त्रमं का पात्र (अधिकारी) नहीं होता। वह तो चोर की तरह दूसरे प्राणियों की उद्विग्न करता रहता है

गुरुन् पुत्पक्षोक्तिक्षेत्र्वन् अर्क्तियन्देक्तात्त्वीन्। सर्वतः प्रतिवृद्धियात्र तु वृष्येतस्ययन्तवः॥७४॥

गुरुजनों और संक्षां के जीवन यापन हेतु अथवा देवता और अतिषियों की पूजा अवंता के हेतू सभी वर्णों से दान ग्रहण किया जाता है किन्तु उससे स्वयं तृत नहीं होना चाहिए।

एवं गृहस्यो कुत्तात्मा देवतातिविकृतकः। वर्तपानः संपतात्मा बाति तत्परमण्यद्श्वश्रक्षः।। इस प्रकार देवता और अतिथि की पूज्य करने वाले

संयतात्म गृहस्य सावधानचित से जीवन निर्वाह करता है वह परम पद की प्राप्त करता है। पुत्रे निवाय का सर्वं परवारण्यन्तु वर्त्वाविद्या

विचरण करे

एकाकी क्रियरेक्सियमुदासीनः समाहितः॥७६॥ अववा अपने पुत्र पर सब कुछ छोड़कर, तत्त्वज्ञ व्यक्ति, वन में जाकर, उदासीन और एकाव्रवित्त होकर, एकाकी

एवं वः कवितो वर्षो गृहस्क्रमा द्विजोत्तमः। इस्ला तु तिष्टेत्रियमं तदानुष्टाययेदिहुजान्॥७७×

हे द्विजोत्तम् । पैने अप लोगों को सम्पूर्ण गृहस्थधर्म कहा है। इसे जानकर नियमनित होकर इसका पालन करें और सभी बाहानों से ऐसा आचरण करने के लिए उपदेश करें।

इति देवपनहिंदेमेकमीत नृष्ट्यपॅक सम्बविद्यसम्।

तमतीत्व स सर्वपृक्षपोनि

प्रकृति वै स परे न याति अन्यमण्डला इस प्रकार गृहस्थधर्म के अनुसार जो जनादि देव, एक

इंशान को अध्यर्चना करता है, वह समस्त भूतों की

योनिरूप पराप्रकृति मामा को पार करके पुरु बन्ध ग्रहण नहीं करता।

> इति श्रीकूर्यपुराची इतराई व्यासमीताम् पर्वविद्योक्तयायः॥ २६॥

> > सप्तविशोऽध्यायः (बानप्रस्त वर्ग)

व्यस ज्वास

ঘারিত

्रवं वृहात्रमे स्थित्वा द्वितीयं मानमायुषः।

व्यवप्रस्थात्रारं गच्छेत्सदारः साम्बिरेव वाग १॥

व्यास वोले— इस प्रकार, आधु के द्वितीय भाग (२५ से ५० वर्ष) को गृहस्थाश्रम में स्थित करके अग्नि और पत्नी

को साथ रखकर (अग्रिम) कनप्रस्वाश्रम में जाना चाहिए निश्चित्व भार्या पुत्रेषु गत्केहुनम्बापि दा।

दुष्टुरुप्यवस्य स्वयस्यं अर्क्यरीकृतविष्ठहः॥२॥

(वृद्धावस्था से) शरीर वर्जर होने पर पुत्रों के समीप भायां को छोड़कर और अपने पुत्रों की सन्तान (नाती- पोते) को देखकर सनगमन करना चाहिए

शुक्लपक्षस्य पूर्वाहे प्रशस्ते कोतरावणे परवारणये नियमवीस्तपः कुर्वान्सप्तहित.॥३॥

उत्तरायण में शुक्तपक्ष में किसी जुध दिन के पूर्वाह में वन जाकर नियमनिष्ठ और समाहित चित्त होकर तप करना

फलमूलानि पूतानि कियमासरमाहोत्। स्वाहासे भवेतेन पूजवेत्पिदृदेवताः॥ ४॥

प्रतिदिन आहाररूप में पवित्र फल मूलों का संग्रह करें और पहले उन्हों फल एवं कन्दमूलों से देवताओं और फितरों की भी मूजा करे

पूजिक्क्षात्त्वीव्रित्वं स्थात्वः वाज्यव्येतसुरान्। नृहादादाव व्यक्तीयादशै शासान् भणादियः॥५॥

प्रतिदिन स्नान करके अतिथियों की सेवा करके देवताओं की पूजा करे तस्पक्षत् एकाग्रियत होकर घर से लाकर केवल आह कौर खाये।

उटा मै विष्याप्तिये नस्तरोपाणि नोत्सुजेत्। स्वाध्याये सर्वेदा कुर्याप्तियकोद्वाचनकाः.॥६॥ (ऐसे बानप्रस्य जीवन में) नित्य जटा धारण करे, दाही और न्यसून न काटे, सदा वेदाध्ययन की और अन्य विषय में मौन रहे

अन्तिहोश्य जुहुबारम्य यद्मन् समावरेत्। युन्यमैर्विविवेर्वन्येः सार्व्यपुलप्यतेन स्थाप्ताः इसे दोनों समय अभिहोत्र और पंचयत्र का स्थ्यादन

इस दाना समय आग्नहात्र कार पचवज्ञ का सम्मादन करना च्याहिए। वे यजादि मुनियों के अन्न और विविध बन्य— साग, भूल तथा फल से सम्पन्न करें।

चीरवासा मवेक्सियं स्मति त्रिक्वणं शृचि:। सर्वमृवानुकाणो स्यात् प्रतिप्रहविकर्तिनः॥८॥

सदा वल्कल धारण करे तीनों संघ्याओं में छान करके पवित्र रहे और दान या प्रतिप्रह स्वीकार न करते हुए सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे

स दर्भपीर्णपासेन कोत नियतं द्विजः।

ऋक्षेत्रावयणे चैव ऋतुर्मास्वानि चाहरेत्॥ १॥ वह द्विज नियमितरूप से दर्शयाग तथा पौर्णमास यज्ञ करे तथा नवज्ञस्मेष्टि (नृतन चान्य से होने जाला यज्ञ) और

चातुर्मास्य यागं भी सम्पादित करे। उत्तरायणञ्ज क्रमको दक्षस्यायनमेव स।

वासनैः ज्ञारदैर्पेस्यैर्पुच्यत्रैः स्वयमाहतैः॥ १०॥ वसन्त और ज्ञारद् ऋतु में उत्पन्न होने वाले अनों को स्वयं

प्यतित काके निवधानुसार उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ सम्पन्न करे पुरोडाकांग्रस्कीय दिक्तिं निविध्ययका

देववाष्ट्रक्ष सङ्घलत वन्त्र पेक्स्मार्ग इकि:॥११॥ पुरोहाल और चरु दोनों को प्रकाकर विधि अनुसार पृथक्-पृथक् सैयार करके, उस अतिराय पश्चित्र बनधान्य

को देवताओं को सर्वर्षित करने के पश्चात् स्वयं ग्रहण करे सेवें समुप्पुस्तीत लवजह स्वयं कृतम्। वर्षवेत्मयुषांसानि मौमानि कवचानि च॥१२॥ मुख्यमं क्रिमुक्कीय स्लेम्पातकफलानि च॥

न फालकृष्ट्मश्रनीयाहुत्पृष्टपपि केनकित्॥ १३॥

की त्यानी हुई वस्तु नहीं खानी पाहिए।

भोजन में स्वयं तैयार किया हुआ नमक प्रयोग करना चाहिए। बानप्रस्थी को शहद, मांस, भृष्टि से उगने माले कुकुरमुत्ते, भृस्तृष (नामक बास) और चकोतरा नहीं खाना चाहिए। इस से जोती हुई भृषि में उत्पन्न अनादि और किसी न वामकातान्यातींऽपि पुष्पाणि च कलानि च। स्रावधेनैव विविदा बह्नि परिचोत्सदः॥ १४॥

भृख से पीड़ित होने पर वह चौब में उत्पन्न फूल या फल ग्रहण न करे और श्रावणी विधि के अनुसार सदैव अग्नि की परिवर्ण करे।

न बुक्रेसर्वमृतानि निर्देशो निर्मयो बनेत्। न नक्तक्रेवमश्लोयात् रात्री व्यालपरो प्रवेत्॥ १५॥

सभी प्राणियों के साथ द्रोह नहीं रखना चाहिए। सदैव राग- द्वेवादि दुन्हों से मुक्त और निर्मय रहनः चाहिए। रात्रि को भोजन न करें और सख ख्यान तत्पर रहना चाहिए।

जितेन्द्रियो जितकोयस्तस्यज्ञानविधिनतवः। इक्कारी भवेत्रियं न एलीयवि संज्ञवेत्॥१६॥

जितेन्द्रिय, जितकोश और तत्त्वज्ञान में चिन्तर करते हुए नित्य ब्रह्मचर्य ब्रह्म का पालर करे तथा पत्नी के साथ भी सहवास न करे

यस्तु परन्या कर्न गत्ता पैतुनं कामक्क्षरेत्। तदकतं तस्य भुष्येत प्रायक्कितीयने द्विजः॥१७॥

जो व्यक्ति वंद में जाकर कामासक होकर पत्नी के साथ समागम करता है उसका वह भंग हो जाता है। ऐसे द्विज प्रायक्ति के खेण्य होता है

नत्र यो जायते वर्षो न संस्पृष्टवो भवेदिङ्काः। न च वेदेऽविकारोऽस्य तद्वंशऽप्येयमेय डि॥१८॥

उस वानप्रस्थाश्रम में जो उत्पन्न सन्तान हो, तो द्विज को उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, उस स्पत्नक का तथा उसके वंशजों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं रहता।

अव"प्रयोत नियदं साविजीवपदत्परः। अरज्यः सर्वमृतानं संविधानस्तः सद्धाः १९॥

नित्य भृषि पर सोना चाहिए। परवरी का जय करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। सभी प्राणियों को शरण देने का प्रयास करना चाहिए और सदैव (अतिथि आदि का) भाग देने में रत होना चाहिए

परिवादं मृतावादं निहालस्यं विकर्णवेत्। एकाम्निरनिकेतः स्थाओक्षितं मृपियात्रवेत्॥२०॥

किसी की निन्दा या वादनिवाद, असंस्य ध्वयण, निदा और आलस्य का त्याग करना चाहिए। एकाग्नि होना, घर के बिना रहना और जलसिंचित स्वच्छ भूमि पर आश्रय लेना चाहिए। पृगैः सह चरेड्डा थसी: सहैव च संविज्ञेत्। जिल्लाको वा जर्कनायां ज्ञवीत सुसपादिवः॥११॥ व्हां अरण्य में मृगों के साथ सूमना, उनके साथ सोना और पत्थर या रेती पर एकाप्रवित्त होकर ज्ञयन करना चाहिए

सकः अवस्थितो वा स्थान्यसमञ्जयकोऽपि वा। पण्यासनिवयो वा स्यात् समानिवय एव यः। १२॥ तस्काल वस्त्र घोकर पहनना चाहिए एक मास तक खर्च करने योग्य फलादि संग्रह करे अथवा छः महीने या एक साल तक का नीवारादि अन्न संग्रह किया जा सकता है।

त्यजेदास्युजे पासि संपन्न पूर्वसिन्तितम्। जीर्णानि चैव वासंसि साकनुलफलानि चधरस्य।।

अर्श्वन मास में उत्पन्न तथा पूर्व संचित चीवारादि से बचे हुए अंतों, जीर्ण वस्त्र और ताक फल मूलादि का त्याग करना चाहिए।

इनोलुखलिको वा स्थातकायोती वृत्तिपश्चयेत्। अश्मकुट्टो प्रवेदापि कालपरवयुनेव च॥२४॥

दाँनों को ही ओखली बनाये अर्थात् अन्नादि सब दाँतों से ही चनाकर खाना चाहिए कपोत की तरह खुगकर खाना नहीं चाहिए अद्यवा पत्थर से चूर्ण बनाकर भोजन करना चाहिए समय पर पक्षी हुई बस्तु खानी चाहिए।

नकं चात्रे समहनीयादिया चाइत्य शक्तितः। चतुर्वकालिको या स्थानस्थाद्वा चाष्ट्रमध्यन्तिकः॥१५॥

दिन में अपने सामर्थ्यनुसार अत्यदि जुटाकर रात्रि को भोजन करना चाहिए अवका चौचे काल में अर्चात् एक दिन उपकास रहकर दूसरे दिन रात को अथवा तीन दिन उपकास रहकर चौचे दिन रात को भोजन करना चाहिए।

चानापणिवधानैयां सुकले कृष्णे च वर्तपेत्। एके एके समझ्तीवादिद्वजाधान् कवितान् सङ्ग्ता। २६॥ शुक्ल और कृष्ण पश्च में पृथक्-पृथक् चान्द्रायण सत की विधि के अनुसार मोजन करना चाहिए अथवा पूर्णिमा और अभावस्था के दिन उनाले हुए जी के पिण्ड को खाना चाहिए।

पुरुपुलक्षतेवीचि केवलैर्वनेवित्सदा। स्वापादिकैः स्वयं श्री**र्वित्स**ानस्पते स्वितः॥ २७॥

क्षपण वैखानस मुनियां के ब्रत को आजय करके स्वाधाविक रूप से एक कर भूमि पर गिर हुए याल, मूल पुरुषदि से ही केवल निर्वाह करना चाहिए। भूमौ वा परिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम्। स्वानासनाम्यां विष्ठरेत्र स्वविद्धैर्यमृतसुनेत्॥२८॥

भूमि पर लेटवे रहे अथवा पंची पर खड़े रहकर दिवस करतील करे। बोड़ी देर खड़े रहे और बोड़ी देर बैठे किसी भी समय धैयं का त्याग न करें।

विन्ये पंचतपास्तक्ष्यस्त्रभावकात्रकः।

आईकासास्तु हेमले ऋपज्ञो वर्म्यस्तपः॥२९॥

प्रीष्म ऋतु में पांच प्रकार की अभियों का सेवन करते हुए, कर्वाकाल में खुले आकाश में रहते हुए और हेमन्त (श्रीसकाम) में गीला बला पहनकर फ्रमशः तपस्मा में वृद्धि करनी खठिए

उपस्पृत्रव जिल्लाजं पितृदेवांक्षः तर्परेत्। एकपादेन तिक्षेत मरीचीन्या पिकेसदा॥३०॥

प्रतिदिन तीनों काल में स्नान करके पितरों और देवताओं को तर्पण करना चाहिए। एक पैर पर खड़ा रहे और सदा (सूर्य को) किरणों का मुख से सेवन करें।

पंचारिन्द्र्मको वा स्वादुक्यः सोमपोऽखवा। यव क्रिकेकुक्सको कृष्णको च गोपवम्॥ ३१॥

पंचानित तस होकर गर्म धुआँ पीना चाहिए ऊष्णपानी और सोम्हणानी होना चाहिए। जुक्लपक्ष में दूध और कृष्णपक्ष में गोकर का सेवन करना चाहिए

नोर्जपर्णाशनो वा स्वत्कृत्यूर्वा वर्तयेत्वद्वर योगध्याद्वरतश्चेत स्त्रुव्याची धकेत्वद्वा॥३२॥ अवर्विशिरसोऽध्येता वेदानास्वयतत्वरः। ययान् सेवेव सततं निषमांश्रायतन्त्रितः॥३३॥

पेड़ से गिरे सूखे पत्तें को खाकर रहना चाहिए अयवा सदैव प्राजापत्यादि तत, योगाध्यास, स्ट्राध्याय का पाट, अवर्तवेद के शिरोधाय का अध्ययन और बेदाना के अध्यास में लगा रहना चाहिए। सदा खंदमी होकर यम-नियमों का सेवन करना चाहिए।

कृष्णाजिनः सोनरीयः शुक्लपक्षेपवीतकान्। अस्य वाजीन् स्यारोज्य स्वारपनि स्थानकरपरः॥३४॥ अनम्पिरनिकेतः स्वान्मुनिर्मेक्षपरो प्रवेत्।

दत्तरोध, काला मृगचर्ष और हेत यहोपवीत कारण करना चाहिए अन्त में आत्मा में अपिन को आरोपित करके ध्यानतत्पर एइना चाहिए। इस प्रकार अपिन रहित तथा नियतस्थान रहित होकर मोश के प्रति तन्पर होना चाहिए तापसेष्येय विशेषु बाह्रिकं मैक्ष्यमाहरेत्॥ ३५॥ गृहपेखिषु चान्येषु द्वितेषु वनवासित्। बामासक्त्य चार्स्सेयादशै बासान्यने वसन्॥ ३६॥ प्रतिसृद्धा पुटेनैय पाणिना सकस्तेन व॥

अपनी जीवन यात्रा हेतु तपस्वी ब्राह्मणों के याहं से आवश्यक भिक्षा सानी चाईहए। अवता यदि अन्य वनकासी गृहस्य द्विजातियों से भी भिक्षा माँगी जा सकती है। यदि ऐसी भिक्षा भी न मिले तो किसी एक प्राम से परी के दोने, मिट्टी के बर्तन या औजलों में भिक्षा लाकर, वन में रहकर सिक्ष आठ कीर भोजन करना चाहिए

विविवाहोपनिवद् आस्पर्समञ्जूषे अपेत्। ३७॥ विद्याविहेपान् सावित्रीं स्त्राम्पर्पं त्येव चा पहात्रस्यानिके वासौ कुर्वादनहरूनु वा। अप्निप्रवेहमन्यद्व ब्रह्मपंत्रक्वितै स्वितः॥३८॥

आत्मसृद्धि के लिए विभिन्न उपनिषदों का पाठ करना चाहिए और विशेष विद्याएँ, सावित्री तथा रुद्राध्याय का पाठ भी करना चाहिए। उत्पक्षात् अन्त में शरीर को ईंडरापण करने को विधि में स्थित होकर अर्थात् ब्रह्मापण होकर अनुहान या अग्नि प्रवेशकप महमप्रस्थानिक कार्य (मृत्यु का उपाय) या अन्य उपाय करना चाहिए

येन सम्बर्गिमपासमं क्रिवं संस्थल्यस्थितपुश्चनास्त्रम्। ते विस्तति पदमेश्वरं पदं वानि यत्र गतमस्य संस्थित॥३९

जो लोग इस (वानप्रस्थ), आश्रम में पायों के समूह का नाश करने वाले भगवान सिन का आश्रम सम्यक् रूप से ग्रहण करते हैं वे उस ईश्वरीय पद को ग्राप्त कर स्वर्ग में जाकर स्थित हो जाते हैं।

इति श्रीकृर्मपुराणे व्यक्तिकाने व्यक्तिसम् व्यवसम्बद्धाः वाय कार्विकोऽस्थानः ॥ २७॥

> आष्ट्राविशोऽध्वाय: (संन्यासवर्ग कथन)

व्यास त्रवाच

एवं बचात्रमे स्थिता इतीर्व माम्मायुवः। खनुर्वमधुको भागे संन्यासेन नवेत् ऋगात्। १॥

कुछ पुस्तकों में यह इलोक नहीं मिलता है।

व्यासची ने कहा- वानप्रस्थात्रम में इस प्रकार रहते हुए, अपु का तीसरा भाग समाप्तकर श्रायु के चौमे भाग में संन्यास धर्म का पालन करना चाहिए।

अग्नीनात्पनि संस्थाम्य द्वित्रः प्रवृत्तितो मधेत्। योगान्वासरतः ज्ञान्तो इष्टविद्यापरावनः ॥ २॥

खेणभ्यास में संभाग्त रहने वाले ज्ञान्तवित्त, ब्रह्मविद्याः परापण ब्राह्मण को आत्मा में अग्नि की स्थापना कर प्रतज्या प्रहण करनी चाहिए।

भद्रा पर्नास सङ्गातं वैतृष्णपं सर्ववातुत्। तदा संन्यासनिकन्ति पतितः स्वाद्विपर्यये॥ ३॥

अब पन में सब बस्तओं के प्रति तथक समाप्त हो जाए. तथी संन्यास लेना चाहिए। अन्वधा इसके विपरीत होने पर पतित होना पडता है।

प्रसापत्याविक्षयेष्ट्रियानेयीपववा पुनः। दान्तः परवक्षवायोऽसौ ब्रह्मश्रम्भुपात्रयेत्॥४॥

सर्वप्रथम इन्द्रियों को वक्त में करके, प्राज्यपत्व या आग्नेय यञ्च करना चाहिए फिर कषाय- राग द्वेबादि मस रहित

होकर संन्यासाध्रम में प्रवेश करना चाहिए। अन्यन्याधिनः केचिटेटसंन्याधिनः परे।

कर्पसन्यासिनस्वन्ये विक्तिः यरिकोर्जिताः॥६॥

ज्ञान संन्यासी, सेट संन्यासी और कर्म संन्यासी के भेट से संन्यासी तीन प्रकार के कहे गये हैं।

व सर्वसङ्गिर्भको निर्देशको निर्मय । प्रोच्यते प्रान्सन्यासी स्थात्यन्येयं व्यवस्थित ॥६॥

निनको किसी विषय में आसकि न हो, इन्हों से मक

भयरहित और आत्म्ब के प्रति चिन्तनस्प्रेस हो, से जनसंन्यसी कहलाते हैं।

वेदमेवाष्यसंत्रित्यं निर्द्रन्द्वे निव्यरिष्ठः। श्रीष्ट्रके बंदसंन्यासी मुमुसुर्विजितेन्द्रियः ॥७॥

जो इन्द्र और दान से मुक्त रहकर नित्य बेदाभ्यास करते हैं, मोशाभिलापी और इन्द्रियों को जीतने वाले वे लोग वेदसंन्यासे सहलाते हैं।

यस्वजीनात्मसात्कृत्वा ब्रह्मार्यज्ञपरो द्विजः। स होयः कर्मसंन्यासी महाराजपरावणः ८॥

जो ऋहाण सभी अग्नियों को आत्मसात् करके ब्रह्म को सर्वस्य अर्पित कर देते हैं. महायश्च में परायण दे

त्रयाणापपि चैतेवां ज्ञानी त्वप्यविको मतः।

न तस्य विद्यते कार्यं न लिई वा विपश्चितः॥९॥

इन तीन प्रकार के संन्यासियों में जो ज्ञानसंस्करी करे जाते हैं वे ही श्रेष्टचम होते हैं। ऐसे संन्यासियों का कोई कर्म, चिक्र और परिचय नहीं होता।

निर्पेक्षे निर्पेष: शस्त्रो निर्देन्द्रो निष्परिष्ठह:।

जीर्पकीपीनवासाः स्वासम्यो का कामस्त्यरः॥ १०॥ इन्हें ममता रहित, निर्भव, ज्ञान्त, हुन्हु और दल से मुक्त

रहकर जीर्ज कौपीन या वस्त्र धारण करके अथवा नान होकर ध्यान में लोन होना चहिए।

रक्षयारी विकासी जायस्वयं सपाहरेत। अध्यक्तवतिहासीत निरुपेको निरुपिव स ११॥

बहासारी को सीमित भोजन ग्रहण करना चाहिए और गाँव से अप्त संग्रह करके लागः चाहिए। सदैव ब्रह्मचिन्ता भें

लीन रहना, नि:स्पृष्ट होकर यन में किसी विषय की इच्छा

नहीं रखनी चाहिए।

आत्मनैव सहाबेन सुखाली विवरेदिहा गफ्लिट्ड परणं गफ्लिट्ड जीवितम्॥१२॥

इस संसार में अक्ष्मा की ही खहायता से (अर्थात् एकार्का) मोक्ष की इच्छा करते हुए क्षिपरना चाहिए। न तो मृत्यु से प्रसन्न होना चहिए और न उन्म प्राप्त करने से

कालमेव प्रतिक्षेय निदेशम्प्रतको यदा। नम्बेतच्यं न बनाव्यं श्रोतव्यं न कदाचन॥ १३॥

एवं ज्ञात्वा परो योगी ब्रह्मपुराय अल्पते। जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है.

उसी प्रकार केवल काल वा मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए वेदों का अध्ययन, उपदेश और श्रवण नहीं करना चाहिए—

ऐसा जान रखकर तत्पर रहने वाले संन्यासी, ब्रह्मस्व प्राप करते हैं अर्चात् उन्हें मुक्ति पिल जाती है

एकवासम्बद्धाः विद्वान् कीफीनाच्छादनस्रवा।। १४॥ पण्डी शिखी बाब भवेकिदण्डी निव्यस्तिहः।

काबायवासाः सततन्त्र्यानयोगपरावद्याः ॥ १६ ॥ गामान्त वृक्षपुले वा वसेदेवालवेऽपि वा।

समः प्रश्नौ च विदे च तदा मानायमानदोः॥१६॥

विद्वान संन्यासी एकाकी रहे या एकवरती अथवा कौपीन धारण करे। मस्तक में भंडन कराकर एक किसा रखे। गृहत्यामी होकर प्रिदण्ड (साक्, मन और कामरूपी दण्ड)

कर्मसंन्यासी के नाम से जाने जाते हैं।

भारण करें। कावाब करा पहनकर, गाँव की सीमा पर किसी पेड़ के नीचे वा मन्दिर में बैठकर, ध्यान या योग की साधना करें राष्ट्र और मित्र, मान और अपनात में समभाव रखें।

पैक्ष्येण वर्त्तरीष्ट्रयशैकात्रादी प्रवेत्ववित्। यस्तु भोहेन वान्यस्मादेकात्रादी भवेष्टति-॥१७॥ न तस्य निष्कृतिः काविक्दर्यकात्रोषु कल्लो।

जो संन्थासी मोहबक्त या किसी अन्य कारण से प्रतिदिन एक ही व्यक्ति से अन्न मौंपकर भीजन करता है, उसके इस खप का प्रायक्ति धर्मशास्त्र में कहीं नहीं है।

रागद्वेषविषुक्तस्याः समलोहाश्यकस्यानः॥१८॥ प्राणिहिसानिकृतश्च यौनी स्वास्पर्वनिःसपृहः। श्चेष्टिपृतं न्यसेत्पादं कस्तपृतं कलं विवेत्। हास्यपृतां कदेश्वणीं मन-पृतं समाचरेत्॥१९॥

संन्यासी को रागद्वेष से विस्ख खेकर पत्थर के टुकड़े और स्वर्ण को एक समान समझना चाहिए। प्राणि हिस्स से निवृत और नि-स्पृह होकर, मौन धारण बर लेना चाहिए। मार्ग को देख देखकर पैर रखना और कपड़े से इमनकर, जल पोना चाहिए। ज्ञालों से पवित्र की गई बाणो बोलना और मन को पवित्र करने वाले कार्यों को करना चाहिए

वैकत्र विवसेदेशे वर्षाध्योऽन्यत्र विद्युकः। स्नानशीचरतो नित्यं कमण्डलुकरः शुचिः॥२०॥

बरसात की छोड़ अन्य ऋतुओं में भिक्षुक को एक ही स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए मात्र कमण्डल धारण करके, पश्चिम रहकर सदैव साम और शुद्धता में प्रवृत्त रहना चाहिए.

श्रक्तवर्वरतो नित्यं जनकासरतो भवेत्। भोक्षशास्त्रेषु निरक्षे ग्रह्मकारी जितेन्द्रिय:॥२१॥ दम्माह्यपुरनिर्मृत्को निन्दार्पशृत्यकर्तितः। आत्मकानगुणोपेतो यदिगोक्षमकामुख्यत्॥२२॥

सदा ब्रह्मचारी होकर बनवार्सः होना चाहिए। मोक्षकाल में रत, ब्रह्मचारी इन्द्रियजित, दम्भ तथा अहंकार से मुक्त, निन्दा और कुटिलता से परे, आत्मज्ञान के गुणों से युक्त संन्यासी मोक्ष ब्राह्म करते हैं

अञ्चानेत्सातं वेदं प्रणकात्मं समाजनम्। स्वास्तावम्य विधानेन शृष्टिदेवल्यवर्धित्। २६॥ विधिवत् स्नान और आचमन करके, पवित्र संकर, देवलयादि में निरन्तर जनरूपी समाजन प्रणव का जप करना चाहिए।

वज्ञोपवीती जानसत्ता कुरुपाणिः समाहितः। शैतकाबावयसनो भस्मकास्त्रन्त्रः॥२४॥ अध्यक्षे बह्न जपेदामिदैविकनेव वा। अस्मानिपकं च सतत्तं वेदन्कामिहितं च पत्।।२५॥ यज्ञोपवीत धारण करके, कुरा साथ में लेकर, आत्मा को ज्ञान करके, धुला हुआ मगतः वस्त पहनकर और देह के सारे रोमों को भस्म से वैंककर एकाध्रचित्त से, यह सम्बन्धी और देवता विषयक तथा अध्यात्म सम्बन्धित वेदानतास्त्र

पुत्रेषु चाद निवसन् ब्रह्मचारी चतिर्मृतिः। देदमेवाम्बसेक्सि स कवि परमञ्जूतिम्॥१६॥

कवित श्रुतिः समृहां का निरन्तर पाठ करना चाहिए

जो ब्रह्मचारी और घीनव्रताबस्यकी संन्यासी पर्णशाला में रहकर प्रतिदिन वेदमन्त्रों का अभ्यास करता है, वह उत्कृष्ट गति प्राप्त करता है।

अहिंसा सत्यमध्येषं बहुत्वयं तपः वरम्। क्षमा दया च सन्तोषो ह्यान्यस्य विशेषतः॥२७॥

अहिंसा, सत्थ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, समा. दया और सन्तांबादि वर्तों का विशेषरूप से पासन करना सेन्यासी की कर्तव्य है।

वेदानसार्वन्छो या पञ्चनार् सम्पक्षिः। ज्ञानसामयुक्ती पिस्त्याँ नैय तेन हि॥२८॥

संत्यासी को बेदालसास्त्र का झता होना चाहिए अथवा भिक्षा में क्रप्त अन के हारा, आन और ध्यान युक्त होकर एकाव्र मन से पंचमहायज्ञ सम्पन्न करना चाहिए।

होममन्त्रज्ञपेत्रित्यं काले काले समाहितः। स्वाच्यापञ्चान्वहं कुर्यात्सावित्री सन्वयोजीयेत्॥२९॥

तीनों काल में एकाग्रचित से हवन के मन्त्रों का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन वेदों का अध्ययन तथा दोनों संध्या में गायत्रों का जप करना चाहिए।

ततो ध्यायीत ते देवमेकाने परमेशरम्। एकाने कर्जयेत्रित्यं काम कोचे परिषड्ग्त ३०॥ तदनन्तर एकान्त में परमेश्वर का ध्यान करना चाडिए तथा कार, क्रोध और दान का पूर्णरूपेण त्याग करना चाडिए।

एकवासा दिवासा वा जिस्की वहीपकीतवान्। कमण्डलुकरो विद्यान् प्रिट्यडी बाति तत्परम्॥३१॥ कारपासे इकोनप्रिजोधकायः

...

एक या दो वलधारो, तिखा और यजोपनोतधारी. कमण्डल और ब्रिटण्ड भारण करने वाला विद्वाद संन्यासी ही परम पद प्राप्त करता है।

> हति बोक्न्पंपराणे उत्तराई व्यासपीनास् यक्रिपेंडलविजोडमायः॥ १८॥

> > एकोनर्त्रिओऽध्याय: (परिवर्ष कथन)

एवं स्कारपनिकानां क्योगो निकासमायः मैक्षेण वर्तने प्रोक्तं फलपूलैस्कवि वा।। १॥

व्यासजी बोले— इस प्रकार अपने अवतम के प्रति निष्ठाबान् और एकाग्रचित यतियों का जीवन निर्वाह भिक्षा में प्राप्त अन्य या फल- फूल से कहा गया है।

एन: संन्यासी वर्ष एककालं चरेकैशं २ असल्येत विस्तरे।

भैक्षयप्रसन्धे हि वतिर्विषयेष्यपि सञ्जति॥२॥

भिक्षा के लिए भी संन्यासी को एक समय गृहस्थ के यहाँ जाना चाहिए और अधिक लोगों के प्रसान जाय, वर्योंकि भिक्षा के प्रति अधिक आसक्ति होने से विषय

वस्तुओं के प्रति भी आसक्ति हो जाती है।

प्रशाल्य पात्रे मुझीव अद्भिः प्रशालकेतुनः॥३॥ अञ्चलक्ष्मादाय पात्रे भुद्धीत निर्यशः।

समागारक्षरेकैक्षमलाभे हु पुनक्करेत्।

भुक्तवा क्रसंपृकेत्यात्रं यात्रापात्रपत्नोसूवः॥४॥

केवल सात वर्षे से ही भिक्षा मौगनी चाडिय। ऐसा करने पर भी बदि पूरी भिक्ष न मिले तो पुनः एक बार भिक्षा माँगो जा सकती है पात्र को श्लेकर, उसमें भोजन करना

चाहिए और भोजन के बाद पुनः वो लेना चाहिए अथवा नया पात्र लेकर उसमें भाजन करना चाहिए। परन्तु पात्र को घोकर काम चलाना हो तो स्रोभ किए बिना भाजन करता

विष्के स्तानसले स्वकारे मुक्तमञ्जने। कृते ज्ञराधसम्पाते विक्रां निर्धं विक्रशेत्।।५॥

चाहिए।

मुसल का काम समाप्त हो जाए, अग्नि शांत हो जाए, घर के सारे लाग भोजन कर चके हीं. तब संन्यासी गोल सराव में भिक्षा लेने भूमना चाहिए।

गोदोहपार्व विहेत कालन्मिक्सपोपुसाः। विद्येखुक्त्वा सक्त्रुक्षीयश्रीवाद्यायतः जुविः॥६॥

'पिश्वा दो' इतना कहकर भिश्वक गाय दुहने में लगने बाले समय तक, सिर झुका कर खड़ा रहे और मीन रहकर

पवित्र मान से एक बार भोजन करके सन्तुष्ट हो। प्रशास्त्र पाणी पादौ च समायस्य स्वर्धविमा

आदित्ये दर्शक्तिससं मुझीत महसूख: सुवि॥७॥ हाथ पैर खेकर, नियमानुस्हर आचपन करके सुर्य को

अत्र दिखाकर, पूर्वाभिमुख और पवित्र होकर भीजन करना चहिए।

हुत्का प्राप्ताहुतीः पद्म प्रासानष्टी समाहितः। अवस्य देवं ब्रह्माणं ध्यातीत गरफेश्वरम्।।८॥ पहले 'प्राणाय स्वाहा' मन्त्र का उद्यारण करके, पंच

प्रामाहतियाँ देकर, एकाग्रचित से आठ ग्रास भोजन करें और

बाद में आचमन करके, सर्वस्थापक देव परमेश्वर की ध्यान करना चाहिए।

अलाबुं दारुवातं च पृथ्यवं वैगवं त्वः। क्कार्वेत्रानि क्षत्राकि सनुसह प्रवापति ॥ ९॥

प्रज्ञपति यन ने, संन्यासियों के लिए लौकी, लकड़ी, मिट्टी और बाँस से बने चार प्रकार के पात्र बतलाए हैं।

प्रकारे परराहे च मध्यराहे तथैव चा

सन्ध्यस्यन्तिविञ्जेषेण चिन्तवेत्रित्वभीस्ररम्॥ १०॥ यति के प्रथम, मध्यम और अन्तिम प्रहर तथा संध्वा

समय अपि विशेष के द्वारा ईश्वर का चिन्तन करना चाहिए। कृत्वा इत्यद्वनिलये विद्यस्थवं विद्यसम्भवत्।

आत्यानं सर्वपृतानां एरस्तातपसः स्थितपृष्ट१श सर्वस्वादारम्तानामान्दं क्योतिराज्ययम्।

क्यानपुरुपातीतमाकाशकुद्धरं शिवम्॥ १२॥

विश्ररूप फिर भी विश्व के कारण स्वरूप सर्वभूतात्मा. तमोगुण में विद्यमन फिर भी तमातुवादीत, सभी प्रणियों के आधार, अध्यक्त, आनन्दमय, अनश्रर, प्रकृति पुरुष से परे,

आकाशरूप, मंगलमय ज्योति का पहले हृदयकपश में ध्यान करना चाहिए।

गृहस्य की रसोई से धुओं बन्द हो जाए, ओखली और

तदनः सर्वपावानायीशारं बृह्यस्त्रपणम्। ध्यावेदकदिषध्यानायानन्ददिगुणालयम्॥ १३ ॥ महत्त्वं पुरुषं वृद्धा दृह्याणं सत्वमञ्जयम्।

तरुणादित्वसंकालं पढेलं तिल्हरूविणम्॥१४॥ तत्पश्चात उस ज्योति के बीज सर्वलोकेषर ब्रह्मस्वरूप

आदि, मध्य, अन्त रहित, आनन्दादि गुणों के आलयरूप, महापुरुष अनुबर, सत्यस्वरूप, सर्वव्यापी, परम ब्रह्म, खलसूर्य के सम्पन विश्वरूपी भगवान महेश का ध्यान करना

चाहिए

ओक्सरेणाव वात्पानं संस्थाप्य परमात्पनि।

आकारे देवपीशानं ध्यावीताकाश्रमध्यगम्॥ १५॥ आकाशरूप परमात्मा में ऑकार के द्वारा आत्मा को स्थापित करके आकाश के यथ्य स्थित देव शिल (अर्थात

शंकर भगवान्) का व्यान करना चाहिए। कारणे सर्वभावानामान-देकसमाश्रयम्। पुराण पुरुषं शुद्धं व्यायन्युच्येत वयन्त्रत्। १६॥

सभी भाक्यदायों के कारण, आनन्दैकरूप, मुप्र, पुराण पुरुष का ध्यान करने से, सांसारिक वन्धनों से मुक्त हो जाता

बद्दा गुहाबां प्रकृतं जगत्संमोहनालवे।

विचित्त्व परमं व्योग सर्वभूतैककारणम् ॥ १७॥ जीवनं सर्वपुरानां यत्र लोकः प्रतीयते।

वन्कवे निविधं बाह्य केवलं हानलक्षणप्। अन्तरं सत्वयीज्ञानं विकित्यासीत संवदः॥ १९॥

आनन्दं बहुकः, सुक्षं बत्यस्वति पुपुक्षवः॥१८॥

अथवा संस्वर सम्मोहन के आलयरूपी पूलप्रकृतिरूप गृहा के मध्य स्थित, सभी प्राणियों के एकपात्र कारण, उनका जीवन, उनका लयस्कान- ब्रह्मानन्दस्थरूप और

जिसे मोक्ष की कामना करने वाले लोग सुक्ष्मरूप से देख सकते हैं, ऐसे परम ब्योमाकार का चिन्तन करके, उसके (व्योमासार के) बीच स्थित केवल ज्ञानरूप, अनन्त, सन्य

और सर्वेचर परबद्धा का चिन्तन करते हुए एकाप्रयित होकर स्थित रहना चाहिए।

गुक्रास्युक्तमे हानं क्वीनामेतदीरितम्। बोऽनुस्क्रिन्यहेकेन सोऽश्नुते पोगमैश्वरम्॥२०॥ मैंने, संन्यासियों के लिए, अत्यन्त गृप्ततम ज्ञान की बातें बताई। जो व्यक्ति सदा इसका पालन करेगा वह ऐसर्व योग प्राप्त करेगा

ज्ञने समाधयेद**नाइं** येन मुख्येत **मन्य**नात्॥ २१॥

य्यान करना चाहिए

देवता इंग्रर हैं।

मनुष्य बन्धनमुक्त हो जाता है

तस्माद्ध्यानग्रते निवमात्पविद्यापरावणः।

इसलिए ध्वानमन्न और सदा आत्मिष्ट्या परायण होकर

अपनी आत्या को सब पदार्थों से भिन्न जानकर उसे

अद्वितोय, आनन्दस्यरूप, जगरहित और ब्रेप्ट्रजनरूप में

जिनसे ये भूत उत्पन्न होते हैं जिसे पाकर लॉक फून-

जिसके अन्तःकरण में वह प्रसिद्ध आकाश स्थित है. वह

भिक्षुओं के लिए जो भी व्रत का उपव्रत करणीय हैं, इनमें

संन्यासी होने पर भी काम के वशीभूत होकर जो खी

समागम करता है, वो एकाग्रवितता से सुद्ध होकर (पुन:

पाप न हो, इसलिए) 'सान्तपन' नामक त्रत प्रायश्चित्तरूप में

करना चाहिए। तत्पक्षत् एकात्र मन से नियमानुसार कृष्यु

व्रत भी करना चाहिए और पुनः अप्रथम में प्रवेश कर भिक्षुक

से किसका पालन द करने से कौन सा प्रायक्षित करना है.

क्षका शिव कल्याणकारी कहे गये हैं और जो उससे परे

जन्म नहीं लेते, उनसे परे जो विद्यमान है, बह्ये देवताओं के

ब्रह्मसम्बन्धी जान का साम्रय करना चाहिए। ऐसा करने से

गरदा प्रशंक स्वपारमानं सर्वस्मादेव केवलम्।

यस्याद्धवन्ति मृतानि पद्भत्वा नेह जायते।

यदनारे तहपने शासतं शिवमुख्यते।

कहा गया है, वही देव महेश्वर हैं।

इस विषय में बतावा जा रहा है।

इतानि थानि विश्वणां त्वैवोपञ्चानि च।

उपेत्व तु लियं कलालुज्ञूनांकतमानसः

तत्क्रोत निवपात् कृष्यं संकाणनसः।

को स्तवषानी से विचरण करना चाहिए।

पुनराञ्जयमाणस्य चरेद्रिस्युरतन्त्रितः॥ २७॥

प्रणायमसमाक्तः कर्यात्सन्तरनं शृचिः॥२६॥

एकैकारिक में तेयां प्राथिति विश्वीपरे॥ २५॥

स तस्मादोष्टरो देव परस्माठोऽचितिष्टति॥२३॥

यदाहुरतत्परो यः, स्थास्य देवस्तु महेश्वरः॥२४॥

अनन्द्ष्यारं ज्ञानं स्थायीत च पुन: परप्॥२२॥

न नर्मयुक्तमन्त्रं हिनसोति मनोविणः। त्रवापि च न कर्तव्यं प्रसंगे हेव टास्टाः॥२८॥

स्थाप च न कत्या असमा प्रथ दारूणः॥२८॥ परिहास में कहा गया असस्य पनस्य का पण्य

परिहास में कहा गया असत्य मनुष्य का पुण्य नष्ट नहीं करता, ऐसा मनोषियों ने कहा है। किन्तु संन्यासी के लिए

ऐसा असस्य भी वर्षित है, क्योंकि ऐसा मिय्या प्रसंग परिजाम में दारुष कह देता है।

एकरात्रीयवासम्ब प्राण्ययामञ्जलं तथा।

कर्तव्यं यतिना वर्गलिप्युना वरमव्यपम्॥२९॥

धर्मलोभी संन्यहिस्यों को असत्य बोलने पर प्रायक्षित्तरूप में एक रात का उपवास और सी बार प्राणायाम करना

में एक रात का उपवास और सो बार प्राणायाम करन चाहिए।

मतेनापि न कार्वने न कार्य सोपक्यतः।

स्तेबादम्बव्यिकः खम्भिजास्त्यवर्ग इति स्मृति ॥३०॥ अत्यन्त आपत्काल आ जाने पर संन्यासी दूसरे की वस्तु

नहीं चुरायें शाखां में चोरी से बदकर अधर्म दूसरा और कोई नहीं है।३०

ीर्हसा चैवा परा दिष्टा वा धात्मक्षतस्याणिकाः यदेतप्रविकं नाम प्राणा होते बहिससः॥३१॥

चंद्रो उत्कट हिंसा है, जो आत्मज्ञान की नासक भी है

नारी उत्कट हिसा है, जो आत्मज्ञान की नाशक भी है जो वस्तु धन के नाम से प्रख्यात है. वह यनुष्यों का साह्य प्राण है।

स तस्य हरति प्राणान्यो यस्य हरते वनम्। एवं कृत्वा सुदुष्टास्मा भिन्नवृत्तो इताहतः। भूगो निर्वेदमापत्रक्षरेयान्द्रायणकतम्॥३२॥

विधिना ज्ञास्त्रदृष्टेन संबत्सरमिति श्रुति ।

भूगो निर्वेदपापच्छाब्दिरेश्वरतन्द्रित ॥ ३३॥

को जिसका धन चुरातः है, वह मानों उसका प्राण हरण करता है। ऐसा करके वह दुशस्या विद्वित आचार और इत से पतित हो जाता है। ऐसा कार्य करने के बाद पशाचाप

स पातत है जाता है एसं कार्य करने के बाद पश्चाता है होने से संन्यासी शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार वर्षपर्यन्त चान्द्रायण वृत करें पहाताए होने के बाद भिश्चक को सावधानी पूर्वक विचरण करना चाहिए।

अकस्यादेव हिसानु यदि पिश्वः समावरेत्। कुर्यान्त्रस्कृतिकृष्कृतु चांग्रस्थपस्यपि वा॥ ३४॥

यदि संन्यासी अकस्मात् (अज्ञानतावस) हिंसा कर बैठे तो उसे कृच्छातिकृच्छ या चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। स्क्रप्रामिद्रियदीर्वान्यात् स्त्रियं दृष्टा वनिर्यदि। तेन वारच्यितव्या वै बाजास्ममस्यु पोडला। ३५॥ जिल्लाको जिल्ला

दिता स्कन्ने त्रिरत्नं स्थाखाणायभाततं स्था। इन्द्रिय को दुर्वलता के कारण ली को देखकर यदि

संन्यासी का वीर्यपात हो जाए तो उसे सोलह बार प्राणायाम करना होगा। यदि बीर्यपात दिन में हो, तो तीन रात तक उपवास और सौ बार प्राणायाम करना चाहिए

एकांते मयुगांसे च नवजाने तथैव च।

प्रत्यक्षलकाने प्रोक्तं प्रत्यापत्यं विशोधनम्। ३६॥

एकान्त में सुपकर मधु (शराब) और माँस स्क्राने से तथा नवश्राद्ध में प्रत्यक्ष रूप से नमक खाने से शुद्धि के लिए प्राजापत्य व्रत करना चाहिए।

ब्बाननिष्ठस्य सततं नज्ञ्यते सर्वपातकम्। तस्मान्यदेशस्य ज्ञात्वा तद्भणनपरमो भवेत्॥३७॥।

ं निरन्तर ध्याननिष्ठ संन्यासी के सारे खप अष्ट हो जाते हैं, इसलिए महेश्वर की जानकर उनके ध्यान में मण्य रहना चाहिए

थद्बद्धः एरमं क्योतिः प्रतिष्ठाक्षरमञ्चवम्। योऽन्तरा परमं वृह्णं स विद्वेयो महेश्वरः॥३८॥

जो ब्रह्म परम ज्योति के मध्य स्थित, अक्षर और अस्यय है, जो परम ब्रह्म के मध्य विद्यमान है उन्हें महंबर जानो। एव देवो महादेव: केक्स- परम- हिन्द:।

तदेवाक्षरमहैतं कदादित्यांवरं परम्॥३९॥

ये देव यहादेव केवल (अर्थात् अहितीय) श्रेष्ट और कल्याणकारी है प्रकाशमय परम ब्रह्म भी अक्षर, अहितीय और श्रेष्ट है, इसलिए भहादेव और परब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है

वस्यान्यहाँवसो देव स्वयाणि ज्ञानसंस्थिते।

आत्मयोगाङ्क्षये तत्त्वे भहादेवस्ततः स्मृतः ॥४०॥ ज्ञान में स्थित होकर अपने ध्यम में आत्मयोगार्थ तत्त्वं से पूजे जाने के कारण वह भगवान महादेव कहे जाते हैं।

नान्यं देवं महादेवाद्यविरिक्तं प्रयञ्जति।

तमेवात्यानमात्मेति य स बाति पर्स् भद्रम्॥४१॥

जो महादेव से अतिरिक्त किसी अन्य देव को नहीं देखता है. वही स्वयं आत्मरूप है. ऐसा जानकर परम पद को प्राप्त कर लेता है मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विधिन्नं परमेग्नस्त्। न ते पश्चित्त तं देवं कृषा तेवां परिक्रम् ॥४२॥ जो व्यक्ति अपनी आत्मा को परमेश्वर से पृथक् समझता है, यह उस परम देवता को नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्तियों का सारा परिवर्भ व्ययं हो आता है।

एकं इहा परं इहा जेर्च तत्त्व्वमव्ययम्।

स देवस्तु महादेवो नैतद्विज्ञाय वस्त्र्यते॥४३ अविन्यत्रो, तत्त्वस्वरूप, परम ब्रह्म ही एकमात्र जानने

योग्य है और वहीं देव (बहा) महादेव हैं जो यह जान स्तेता है, उसे पुन: संसार के बन्धन में नहीं बैंधता।

तस्याकवेत निक्तं वति संकामानसः। ज्ञानयोगस्तः शान्तो महादेवपस्यणः॥४४॥

अतः संन्यासी को निरन्तर एकाप्रचित्त होकर द्वानयोग का अभ्यास करते हुए शान्त और महादेव परायण होकर यह

करना चाहिए ए॰ वः कथितो वित्रा यतीनामध्यम शृभः।

णितायहेन विभुत्त मुनोनां पूर्वपीरितम्॥४५॥ हे ब्राह्मणो संन्यासियों का तुभ आश्रमधर्म, आप लोगों

रू ब्राह्मणा सन्यासया का तुम आध्रमधम, आप लागा को बताया गया। भगवान् पितायह ब्रह्मा ने पहले यह मुनियाँ को बताया था।

ज्ञानं स्वयंयुन्त प्रोक्तं यतिश्रमांश्चयं शिवाप्॥४६॥ ज्ञह्या द्वारा बताए गए संन्यासी का शुभ आश्रमधर्म

नात्र शिष्यस्य योगिष्यो द्वादिदयुन्तपम्।

त्रह्मा द्वारा बताए गए सन्यासा का शुभ आश्रमध्य स्थलम इस कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश पुत्र शिष्य और योगियों को छोड़कर किसी और को नहीं देना चाहिए इति यतिनिवमानामेतदुक्तं विधिनं

पशुपतिपरिकोषे स्कावेदकहेतुः। न भवति पुनरेवायुक्तको वा विनाशः, प्रणिहितयनमाये नित्वयेवासरिते॥१७॥

संन्यासियों का नियम विधान कहा गया। इन नियमों का पालन करने वाले पर पशुपति महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लोग एकाग्रचित्त से प्रतिदिन इन नियमों का पालन करते

इति श्रीकूर्यपुराणे उत्तराई व्यासगीतासु चतिवर्षे समैकोनविज्ञोऽध्यायना २९॥

हैं, उनका पुनर्जन्म और मृत्यु नहीं होता।

त्रिंशोऽध्याय: (प्रायक्षित्तविधि)

अतः एवं **प्रवक्ष्यामि प्रावश्चित्वविद्यं शुक्तम्।** हिन्नय सर्वविद्राणी दोषाणामपनुत्तये॥ १॥

व्यासनी बोले— अब मैं सुभ प्रायक्षित विधि को कहूँगा, जो ब्राह्मणों के हितकारी और पाप नाश का हेतु है

अकृत्या विहितं कर्षं कृत्वा निन्दितपेथ छ। दोषमाजोति पुश्चः प्रायक्षितं विश्लेखनम्॥२॥

शाखों के बताए गए धमों का पालन ने करने और शाख निविद्ध कर्मों का पालन करने से मनुष्यों को पाप लगता है।

प्रायक्षित्त करने से उसकी शुद्धि हो जाती है प्रायक्षितपकृत्वा हु न तिष्ठेद्द्धाहरण क्वचित् बद्दवर्षाहरणाः साना विद्वासस्तसमाचरेतु॥ ३॥

प्रायद्वित करने वाले ब्राह्मण को प्रायद्वित किए बिना क्षणमात्र भी नहीं बैठना चाहिए ज्ञान्त और विद्वान् ब्राह्मण जैसा कड़े वैसा हो करना चाहिए

वेदार्थवितमः शानो शर्मकामाऽन्निमान्द्रितः।

स एव स्थालको धर्मो यमे कोऽपि व्यवस्थित॥४॥ संष्ठ, बेदार्थविद्, शान्त, धर्म-कर्मानुसणी और अग्निहोत्री एक शाह्यण भी जिस कर्म का विधान कर दें, बहो कर्म,

अनाहितस्मयो वित्रास्त्रयो वेदार्थपारगाः। यद्वुवर्धर्पकायास्य त्रद्धारं धर्मसाधनम्॥५॥

श्रेष्ठ थर्म होता है

यानो ।

यदि ब्राह्मण बेदार्थ का ज्ञाता किन्तु निरम्बे (अर्थात् जिसने अपने चयन न किया हो) हो तो तीन ब्राह्मण धरांथी होकर जिस कर्म को धर्म कहें, उसी कर्म को धर्म का साथन

अनेकबर्मशास्त्रका उत्तापोहस्त्रिशास्ता । बेदाव्ययनसम्पन्नाः सस्ते परिकीर्तिताः ॥६॥:

अनेको घर्मशाखों का द्धाता, कहापाइविशारद (अर्थात् तर्क सिद्धान्त में पारंगत्) वेदाध्ययन करने वाले सात झाह्यणीं का बाक्य भी धर्म कार्यों में माना जाता है। भीमांसज्ञानतत्त्वज्ञा वेदान्तकृतस्या दिया।

एकवित्ततिविख्याता प्रावश्चित्तं वद्ति वै॥७॥

मांमांसा और न्याय दर्शन के जाता और वेदान्त में पारंगत. इसीस ब्राह्मण फ्रयहित के विषय में उपदेश देंगे

ब्रह्महा मस्त्रपः स्तेनी गुरुतस्यमं एव सा महापातकिनस्त्वेते स्कुतैः सह संविद्योत्। ८॥

ब्रह्महत्या करने थाल, प्रश्नपन करने वाले, ब्राह्मण का सीना चुराने वाले और गुरुपत्नी के साथ सम्प्रणम करने वाले महापापा होते हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाले भी महापापी होते हैं।

संबद्धरन्तु पतितैः संसर्गं कुस्ते तु यः यानशस्यासर्नर्नित्वं जानन्ते पतितो प्रवेता। १॥

ऐसे पितनों के साथ जो लोग वर्ष भर रहते हैं, वे भी महापापी होते हैं तथा जो लोग जानबृद्धकर सदैद ऐसे पापियों के साथ एक वाहन पर चढ़ते हैं, एक अय्या पर सांते और एक ही आसन पर बैठते हैं, वे भी पतित होते हैं।

माजने योजिसम्बन्धं तथेयाच्यावने द्विजःह सद्यः कृत्या फत्तयेय २८६ भोजनमेय च। १०॥

जानबृहकर पतित कन्या से विवाह करना, पतित व्यक्ति का चैरोडित्य करना, पतित को पढ़ाना और उसके साथ एक ही पात्र में पोजन करने से ब्राहाण तत्काल पतित हो जाता

अधिज्ञाबाव यो मोहात्कुर्याकवापनं द्विजः। संवत्सरेण पतित सहाव्ययनमेव या। ११॥

अनजानं में अथवा मोहबल जो पतित व्यक्ति को पहाता है अथवा उसके साथ पढता है। वह एक वर्ष में पतित हो जाता है

कहारा हादशाब्दानि कुर्दि कृत्वा यने वसेत्। गैक्षमात्मविशुद्धधेर्वे कृत्वा शर्वशिरोर्क्कम्।। १२॥

ब्रहाहत्या करने बाला आत्मशुद्धि के लिए वन में कृटिया बनाकर बारह वर्ष तक निवास करे और हाथ में चिह्न स्वरूप मृत ब्राह्मण या किसी दूसरे मृतक को छोपड़ी लेकर पिक्षा माँगे।

बद्धणायस्यान् सर्वान् देवागाराणि वर्ज्ययेत्। विक्रिन्दन् स्वययास्मानं ब्रह्मणं तक्क संस्यरन्॥१३॥ असङ्कृत्यितयोग्यानि सप्तागाराणि संविद्रोत्।

मन्दिर या बाह्यण का घर त्याग कर मृत ब्राह्मण को स्मरण करते हुए और मन हो मन आत्माप्तानि करते हुए पहले से असंकल्पित सात योग्य वर्षे में भिक्षा माँगने के लिए प्रवेह करना चाहिए।

् प्रवटः चारण चाहर्। वियूषे शनकैर्नित्यं व्यद्गरे पुक्तकक्रने॥ १६॥ एककानं चरेद्रीक्षं दोषं विख्यापवद्गणाम्। बन्यपुलफर्नेर्बाणि क्त्रीयेडै समाश्रितः॥ १५॥

अब गृहस्य को रसोई से धुँआ निकलना बन्द हो आए रसोई की अग्नि बुझ आए और जूठन पॉछ देने के बाद लोगों को अपना दोष बतलाकर एक समय श्विश्व मॉॅंग्नो चाहिए

अथवा भैर्य धारण कर जंगली फल- मूल से जीविका निर्वाह करना चाहिए।

कपालपाणिः खद्वाही इत्रचर्यपरायणः। पूर्वे तु द्वादते वर्वे इत्रहत्वां व्यवेहति॥ १६॥

(वह महापापी भिक्षा के समय) हाय में 'कपाल' नामकें भिक्षापात्र और खट्वाङ्ग (महाइतियों के कन्यों पर रखा ध्वज) धारण कर ब्रह्मचर्य का पालन करने में तत्पर रहे। इस प्रकार बारह वर्ष पूरा हो जाने के बाद ब्रह्महत्या के भाग से मुक्ति मिलती है

अकामतः कृते पापे प्राथक्तितियदं लुमम्। कामतो मरणाच्छुद्धिर्प्तेषा नान्येन केलचित्।। १७॥

अनजाने में ब्रह्महत्यास्य पाप हो जाने पर यह प्रायश्चित्त शुभ होता है। परन्तु जानवृष्ट कर सहाहत्या करने से प्राप त्यापने के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है। कर्यादनहाने वाथ भूगों: परानभेव वा।

ज्यलन्तं वा विश्लेदर्गित जलं वा प्रविश्लेखवसम्॥१८॥

जानबृहकर ब्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति अनशन करे या पर्वतादि ऊँचे स्थान से गिरे अथवा जलते हुए अग्नि या जल में प्रदेश करे।

ब्राह्मण्यस्ये मबार्वे चा सम्यक् प्राणान् गरित्यनंत्। इक्कहत्वापनोदार्वपनारा वा मृतस्य तु॥ १९॥ दीर्घापयाविनं विष्टं कृत्यानामयमेव वा। दत्त्वा साप्तं सुविदुषे ब्रह्महत्यां व्ययोहति॥ २०॥

यदि श्रह्महत्यारा इस पाप से मुक्ति के लिए ब्राह्मण दी गाय को बचाने के लिए प्राण त्याग करे, अत्यन्त गेगाफान्त ब्राह्मण को रोग से मुक्ति दिलाए अथवा विद्वान् ब्राह्मण को अत्रदान करे तो ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलती है

असमेबायपृष्ठके स्तत्वा वै तुम्पते द्वितः। सर्वस्ते वा वेदविदे सहणाय प्रदाय सा।२१॥

अश्रमेण यज्ञ में अवभूध कान (यज्ञ बड़े समाप्ति पर किया जाने वाला स्नान) करने या वेदन ब्राह्मण को सब कुछ दान कर देने से ब्रह्म्याती ब्राह्मण पाप से मुक्त होता है।

सगस्यत्यास्त्यस्माचा सङ्ग्रेभे लोकविञ्चते। क्षुव्येत्रियवणसानविषक्रोपोषित्रो हिन ॥२२॥

हरकोई महापापी तीन रात तक उपवास करके सरस्वती

और अरुणा नदी के लोकविख्यात संगम में तीनों खाल जान करता है. हो वह ब्रह्महत्या के पाप से मृक्त हो सकता है।

गत्वा रायेश्वरं पुण्यं स्नात्वा यैव महोदवी।

ब्रह्मसर्यादिभिर्युको दृष्टा स्द्रं विपोस्येत्॥२३॥

अथवा पवित्र रामेश्वर तीचं में जाकर वहां महासपुद में स्नान करके बहाचर्य आदि व्रतीं का पालन करते हुए महेन्द्रर

का दर्शन करता है, तो पाप से मुक्त हो जाता है कपालमोचन नाय तीर्यं देवस्य जुलिनः

स्मात्वाध्यस्य पितृन् देवान् ब्रह्महत्वा व्वपोहति॥२४॥ भगवान महादेव के कपाल मोचन नामक तीर्थ में आकर.

स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करने पर भ्रह्महत्या का पाप दूर होता है।

यत्र देवाधिदेवेन पैरवेणापितीलमा।

कपालं स्वापितं पूर्वं ब्रह्मणः परमेश्विनः॥ २५॥

समन्पर्क महादेवं तक धैरवरुपिणपः

तर्पक्तिया फित्न् स्नात्वा भुज्यते इ.स.हत्वया। २६॥ प्राचीन काल में अभित तेजस्वी देवाधिदेव भैरव के द्वारा जिस स्थान पर परमेश्वर बहुता का कपाल स्थापित किया

गया है, उस स्थान में स्नानकर भैरवरूपों महादंव की पजा करके तथा पितरों का तर्पण करने से ब्रह्महत्या के पाप से भुक्ति मिलती है।

इति श्रीकुर्पपुराणे उत्तराई बहाहत्यात्रायक्षितकर्णने नाम विमोध्याय: ■ ३ ० ■

एकविशोऽध्यायः

(कपालपोचन तीर्व का माहाल्य)

अध्य अनु

कवं देवेन स्ट्रंण स्ट्रूपेणातितेजसा। कपालं ब्रह्मणः पूर्व स्वर्णतं देहमं मृति॥ १॥

ऋषियों ने कहा— हे भगवन्! अतितेजस्वी रुद्रदेव शंकर ने सर्वप्रथम इस भूमण्डल में बहुत जी के ज़रीर से उत्पन्न कपाल को कैसे स्वापित किया था ?

नुष्डवपुरुवः पुण्यां रुखां पापप्रणाशिनीम्। पाहात्म्यं देवदेवस्य महादेवस्य श्रीपतः॥२॥ पुरा पितामहे देखे मेरुपुट्टे महर्षवः।

प्रोप्टः प्रणम्य लोकादि किपेके तत्वमध्ययम्॥ ३॥

ब्यासबी बोले- हे ऋषिगण! पापों को नह करने वाली इस परम पुण्यमवी कचा को आप ब्रवण करें इस कथा में देवों के भी देव परम वृद्धिपान महादेव का माहात्म्य वर्णित है। प्राचीन काल में महर्षियों ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर प्राणियों के आदि पितामह ब्रह्मा को नमस्कार करके पूछा धा

अविज्ञाय परम्पावे स्वहमानं प्राप्त वर्षिणम्॥४॥ अहं धाना जगत्तोतिः स्वयम्पुरेक ईश्वरः। अर्थाद् प्रत्याः इत्र पायध्यन्यं विमुच्यते॥५॥

स भाववा भडेनस्य पोडितो लोकसञ्बदः।

वे लोकों के उत्पादक बहुत, महेश्वर की माया से मोहित हो गये थे और परम भाव को न जरनते हुए ऋषियों से

अपने ही स्वरूप को अरुपय तत्त्व बताकर कहने लगे कि-में ही विधाता है, जगद्योनि, स्वयर्भ और ईक्स हैं, मैं ही अन्त्रदि, आदित्य, परमब्रहा हैं। पेरी अर्चना करके सभी मुक्त

अहं हि सर्वेदेवानां प्रवर्तकनिवर्तकः।

हो जाते हैं।

कि यह अविनाशी तत्व क्या है

न सिहते खाष्यणिको मत्तो लेकियु कक्षनः ६॥ में ही समस्त देवों का प्रवर्तक और निवर्तक हैं। इस

लोक में कोई भी मुझसे अधिक ( ब्रेष्ठ) नहीं है तस्वैदं मन्द्रमानस्य जन्ने नारायणांऋजः। प्रोकाच प्रहमन्द्राक्यं रोषितोऽयं प्रिलोचनः॥७॥

किं कारणियं इहस्तति तव साम्प्रतम्। अज्ञानयोगयुक्तस्य न खेतत्त्ववि विद्यते॥८॥

ब्रह्मा जी के द्वारा अपने को ऐसा मधनने पर नारायण के

अंश से उत्पन्न त्रिनेत्रधारी शंकर कुद्ध होकर हैंसते हुए बोले- हे ब्रह्मन्। इस समय क्या बात है कि आपके अन्दर ऐसी भावना उत्पन्न हो गयो है। सम्भवत: आप अज्ञान से आवृत हैं। आपका ऐसा कहना क्षक नहीं है

श्रद्धं कर्तादिलांकानां जन्ने नारायणात्रमोः। न मामृतेऽस्य जगतो जीवनं सर्वया क्वकित्।। ९॥ मैं इन लोकों का कर्ता हूँ और नारायण प्रभु से मेरा जन्म हुआ है। मेरे बिना इस संस्तर का जीवन कर्ड़ों भी नहीं है। श्रद्धमेश परं क्योतिरहमेश परा गति।। मन्नेरितेन मयता सूहं सुयनमण्डलम्।। १०॥ एवं विकरतोर्मोहात्परस्मात्मपेषिणोः। साजन्मुर्वत्र ती देवी वेद्शहत्वार एव हि॥ ११॥

मैं ही परज्योति हूँ और परागति हूँ मेरे द्वारा प्रेरित होकर हो आपने इस समस्त भूमंडल को रचना को है इस प्रकार मोहक्श दोनों परस्पर निवाद कर रहे थे. और एक दूसरे पर विजय पाने को इच्छा कर रहे थे वे दोनों उस स्थान एर पहुँच गये जहाँ चारों केंद्र उपस्थित थे।

अन्त्रीक्ष्य देवं बह्मणं यज्ञात्मानक्क संस्कितम्। प्रोचुः संविधनहृदया याधातस्य परभेष्ठितः॥१२॥ उस समय ब्रह्मदेव और यज्ञस्वरूप विष्णु को वहाँ

उस समय ब्रह्मदेव और यज्ञस्वरूप विष्णु को वहा वपस्थित देखकर ये चार्ग येद उस्कण्टित इदय होकर परमंश्वर के यशर्थ स्वरूप के विषय में बोले

## ऋग्वेद उद्यास

यस्थानः स्थानि भूतरि बस्मासर्वं प्रवस्ति। यदानुस्तत्वरकार्वं स देवः स्थान्यहेसरः॥१३॥

यो यज्ञैरिकलैरोशो योगेन च समस्ति।

चंनेदव्याप्यते विशं यदाकालान्तरं किवम्।

ऋग्वेद ने कहा। जिसके अन्दर समस्त प्राणी समूह विद्यमान है तथा जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है और जिसे मुनिगण ब्रेष्ठ तस्त्र कहते हैं वे थहां देव महेश्वर हैं

यजुर्वेद उदाख

यमाहुरीसरं देवं स देवः स्यास्थिताकयुक्॥१४॥ यजुर्वेद ने कहा- जो सभी यज्ञां द्वारा और योग द्वारा पूजित हैं और जिन्हें मुनिराण इंसर कहते हैं से ही विनाकपाणि देश हैं

सामवेद उवाच

योगिषिवेंग्रते तस्त्वं महादेव स शहुर ॥१५॥ सामवेद ने कहा जो इस संस्वर में भ्रमण करते हैं, आकाश के मध्य स्वित हैं, जो शिवस्वरूप है, जिसे योगी करवरूप में जानते हैं वे हो महादेव शंकर हैं अवर्ववेद खाव

यम्प्रपत्न्वति देवेशं कजने यतयः एरम्। पदेशं पुरुषे रुद्रे स देवो भगवान् पदः॥१६॥

अथर्ववेद ने कहा— बितगण जिस हद्दूरूपी एरमपुरुष महेश का प्रकार करके दर्शन प्राप्त करते हैं ये ही देव मगबान् शिव हैं।

एवं स भगवान् ब्रह्मा वेदानामीरितं शुधम्। श्रृत्वा विद्वस्व विश्वारमा स्तरहाह विमोहितः ॥ १७॥ इस प्रकार वेदीं के सुभ-वचन सुनकर भगवान् ब्रह्मा हैस

पडं और उससे मॉहित होकर विश्वासमा ने कहा-कवं सत्परमं इ.स. सर्वसहर्किवर्जितम् रमते भार्यया सार्द्धं प्रमधैसातिगर्विते ॥ १८॥ इतीरिकेटच भगवान् प्रणवास्या सनमानः।

अपूर्वो पूर्वियान् भूषा क्षः प्राह फिरायहम्। १९॥ व परब्रहा कैसं हो सकते हैं जो सर्वसंगविवर्जित हैं और अपनी भाषां के साथ हो रमण किया करते हैं और जिनके साथ गणयुक्त प्रमथगण भी रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर ऑकारस्वरूप सनातन भगवान् मूर्तस्थ होने पर भी अमूर्तरूप अप्रत्यक्ष रहकर फिरायह ब्रह्मा से इस प्रकार केले।

न क्रेष भगवानील स्वात्मनी स्वतिरिक्तवा। कर्वाविद्रम्ले स्हणस्वाद्दशो हि महेश्वरः। अयं स भववानीलः स्वयंत्र्योतिः सनावनः॥२०॥ स्वानन्द्रभूता कविता देवी आगजुका क्रिया॥२१॥

प्रणव ऑकार ने कहा— वह भगवान् इस किसी भी समय अपनी आत्मा से भिन्न किसी के साम रमण नहीं किया करते। हे प्रभु महेश्वर स्वर्य भगवान् ईस ज्योतिस्वरूप और सनातन हैं। ज़िया पार्वती कोई लीकिक स्वो नहीं हैं. दे तो उनको स्वयं की आनन्दभूता देवी कही गयो है।

इत्येवमुकेऽपि तदा यज्ञमूर्तरज्ञस्य च। नाज्ञानमगमज्ञालपीक्ष्यस्यैव मादया॥२२॥ तदन्तरे महाज्योतिर्विरिक्षो विद्यमावनः। प्रादर्शदकुतं दिव्यं पूरवन् गगनन्तरम्॥२३॥ तन्त्रव्यसंख्यिकज्ञ्योतिर्गण्डलं तेजसोक्ष्यलम्। व्योगमञ्ज्ञानं दिव्यं प्रादुशसीदिक्ष्योत्तमः॥२४॥ स दृष्टा क्दनं दिव्यपूर्धि लोक्षप्तापहः। वैज्ञसं मण्डलं घोरमलोकं यदनिदितम्॥२५॥

इस प्रकार कहने पर भी यहमूर्ति अजन्मा इंबर की मावा के कारण ब्रह्म का अज्ञान दूर नहीं हुआ था। इसी समय विश्वसहा ब्रह्मा ने एक महान् ज्यांति को देखा जो अन्द्रत, दिज्य और आकाश के मध्य में सुशोभित यी है ब्राह्मणे उस ज्योति का तेज अत्यन्त उज्ज्वल और व्याम के मध्य में रहने वाला अति दिव्य था। जो पहले वाले ज्यांति-पुँज के बीच रहकर भी आकाश के मध्य विद्यमान थो। लोक पितामह ने अपने मुख को उलकर उस दिव्य तेजस्वी मंडल को देखा जो बोर भयानक होने पर भी अनिस्तित था

प्रश्रव्यालातिकोपेन ब्रह्मणः पद्धमं शिरः सणादपश्यत्स महान् युक्ता नीललोहितः॥२६॥ त्रिशूलपिङ्गलो देशो नागयशोपवीतवान्। तं प्राह भगवान् ब्रह्मः शङ्कूरं नीललोहितम्॥२७॥ सानाव पूर्व भवतो ललाटादद्य शंकरम्। प्रादुर्भृते महेशानं मामतः श्रदर्ण स्रजा २८॥

तन प्रहाजी का पाँचवा शिर अत्यन्त ऋष्य से प्रक्रविति हो उठा था उस पहान् पुरुष गौललांहित ने क्षणभर में उसे देखा वे जिशूलभारी थे, पिङ्गल नागों का यजीपवीत भारण किया हुआ था। भगवान् ब्रह्मा ने नीललांहित महेशान शंकर को कहा- तुम प्रथम ज्ञान के लिये मेरे ललाट से उत्पन्न हुए हो आप मेरी सरण में आ जाओ।

श्रुत्वा समर्थवसनं बद्धयोनेरहेश्वरः। भादिगोत्पुरुषं कालं भैरवं लोकदाहरूम्॥ २९॥ स कृत्वा सुमहसुद्धं स्वस्त्रणा कालभैरवनः। प्रवकर्तास्य बदनं विविद्धस्यात्र पश्चपम्॥ ३०॥ निकृतवदन्ते देवो स्वता देवन शृष्युना। समार चेशो योगन जीवितं प्राप विक्युक्॥ ३१॥

इसके अनन्तर गर्वयुक्त ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर इंश्वर ने लोकदाहक कालभैरव पुरुष को भेजा वा उस काल भैरव पुरुष ने ब्रह्मा के साथ महान् युद्ध किया और उसने ब्रह्मा के पाँचवें शिर को काट ठाला था। परन्तु ईंग्वर देव शप्भु ने उनको योग द्वारा पुन- जीवित किया था, जिससे विश्व को धारण करने कले ब्रह्मा जीवन प्राप्त किया था

अशास्त्रपश्चदीक्षानं मण्डालात्तरसंस्थितम्। समासीनं महादेखा महादेवं सनातनम्॥३२॥ पुंजकुशाजवसयं सन्त्राययसपृषणम्। कोटिसूर्यप्रतीकाशस्त्रास्टाजूर्यवराजिताम्॥ ३ ६ सार्द्द्रस्वर्गवसनं दिव्यामासासम्बिन्तम्। प्रिशुलपाणि दुबेश्ये बोगिने भृतिपृषणम्॥ ३ ४॥ यसनार बोगनिष्ठाः प्रपञ्चनि हर्दाभारम्। तमादिमेकं ब्रह्माणं महादेवं ददर्श ह॥ ३५॥

इसके अनन्तर बहा। ने मण्डल के भीतर संस्थित, समामीन पहादेशों के साथ सनातन इंशान महादेव को देखा वह देव भूजबूशाज का दलय धारण करने वाले और चन्द्रकला के अवयव के आमूषणों से विभूषित थे। ये कराड़ों सूर्यों के मदश तंज से बुक्त तथा जटाओं से विराजमान परम सुन्दर स्वरूप दाले थे वे महादेव व्याग्रचर्म का यस्त्र धारण किये हुए तथा दिव्य मालाओं से समन्त्रित थे वे भस्म से विभूषित, परम दुर्धस्य योगीराज और त्रिशुलपाणि थे, जिस इदोश्वर को योगसंत्रिष्ठ पुरुष अपने भीतर दंखते हैं, ऐसे उन सबके आदि एकखहा महादेव का दर्शन उस समय ब्रह्माजी ने किया का

यस्य सा परम्ब देवी इक्तिसकाशसँकिया। सोऽनकेसर्ययोगात्मा महेशोः दृश्यते किला। ३६॥ यस्याक्षेत्रगाद्वीयं किलयं याति मोहनम्। सक्त्रणापमात्रेण स छहः खलु दृश्यते॥३७॥

आकाश नाम वाली परमा देवी उनकी ज़िक्त भी वहीं थीं। ऐसे अनन्त, ऐसर्प सम्पन्न, योगात्मा महेल उन्हें दिखाई देने लगे थे जिन्हें एक दार प्रणाम भरके सम्पूर्ण जगत् का बीज— मोहस्वरूप मायाकर्ग लय की प्राप्त हो जाता है, बही कह सचमुख दिखाई देने लगे थे।

येऽध नासार्यनस्तासन्द्रकाश्चैव केवलप्। विषोसयति लोकातम् नायको दृश्यते किला।३८॥

अवचारिनेष्ठ केवल भक्तिपरायण लोग ही जिनका दर्शन प्राप्त करते हैं. वहां जगदस्मा लोकनावक महादेव, ब्रह्म को दिखाई देने लगे।

वस्य इहादयो देवा ऋषयो ब्रह्मवादिन । अर्जयनि सदा लिङ्गं स शिवः छल् दृश्यते॥३९॥ वस्याशेषजगन्यृतिर्विद्यानतनुरीकृरः

न पुत्रति सदा पार्श्व शंकरोऽमौ च दृश्वते॥४०॥

ब्रह्मादि देवता और ब्रह्मवादी भूनिगण सदैव विसके लिए की पूजा करते हैं. वही शिव वहीं (तेजोसंडल में) दिखाई इतरायमे पुरुष्टिकोशस्यायः

देने लगे थे। सारे संसार की जन्मदात्री प्रकृति ने कदापि जिनका साथ नहीं छोड़ा ऐसे विज्ञानरूप शरीरधारी इंसर, वे शंकर ब्रह्मा को दिखाई देने लगे।

विद्या सहायो पगवान्यस्वासी मण्डलानाम्। हिरणवर्गार्यपुत्रोऽस्यै ईसरो दुल्को परः ५ ४ १५

पुत्रं वा पदि का पत्रं बत्पादयुगले जलप्।

दत्त्वा तरति संसारं रहोऽसौ दृश्यते किल। ४२॥

जिसके मण्डल के बीच विद्यारूप सहाय वाले भगवान

हिल्ल्यमधं एप्र रुद्र विद्यमान हैं वे हो परमेश्वर दिखाई देने लगे जिनके चरण कमलों में पृथ्य, पत्र या जल दान करने

सं मनुष्य संसार से तर जाता है, वहां रुद्र घरतृत दिखाई ਵੇਜੋ ਜਾਂਦੇ ਬੈ

तरसंख्यानं सकलं निक्छति सनवनः

कालं किल निवागात्मा कालः कालो हि दृश्यते॥४३॥ उसके सान्तिष्य में हो वह सनातन सब कुछ प्रदान करता

हैं। वहां नियामध्या काल है। वहीं काल कालरूप में दिखाई देता है

जीवनं सर्वलोकानां त्रिलोकस्यैत पूषणम्।

सामः स दश्यतं देवः सोपो यस्य विप्रवणप्।। ४४॥ ये समस्त लोकों के जोवनरूप और त्रैलोक्य का अभूवण

है। जिसका आमुषण स्वयं सोम है. वह सोमदंव दिखाई दे रहं हैं.

देखा सह सदा सक्षाक्रस्य योगस्वधायत । क्रियते वरमा पुनिवर्षहादेवः स दृश्यते॥४५॥

सदा देवी के साथ साक्षात् यांग के स्वभाव के कारण

परमा मिक का गान होता है। वे महादेव दिखाई दे रहे हैं।

योगिनो योजल्लक्का वियोगाधिपखोइनिशम्। योगं व्यायन्ति देव्यासौ स योगी दृश्वते किला ४६॥

खेंग के तत्व के जाता योगीजन निरन्तर वियोग से अभिमुख है और योग का ध्यान करते हैं देवी के साथ वे यांगी दिखाई दे रहे हैं।

सोऽनुवीक्ष्य महादेवं महादेव्या सनसनम्। सरासने समासीनमञ्जूष एरमा स्मृतिम्॥ ४७॥

सम्बद्धा याहेश्वरी दिव्या संस्कृति मगवानजः

तोषयापास वरदं सोपं सोमार्द्धपुषणम्॥४८॥

महादेवी के साथ सनातन महादेव की देखकर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान परम स्मृति को प्राप्त कर मगवान अज ने परम दिव्य माहंबरी स्मृति को प्राप्त करके सीम के अर्थभाग के आभूषण वाले वरदाता सोम को प्रसन्न किया

व्यक्तीवाच

नमो देखाय महते महादेखी नयो नम:।

नवः जिलाय ज्ञानाय ज्ञिवापै सतर्त नवः॥४९॥ ओं नमी ब्रह्मणे तुष्यं विद्यापे ते नमी नमः।

यहेलाय नमस्तुर्भ मृतप्रकृतये नयः॥५०॥

ब्रह्माओं ने कहा: महान देख के लिये नमस्कार है।

महादेशों के लिये बारम्बार नमस्कार है। परम शहरत शिव को

नमस्त्रार दया शिवा की भी सक्त मेरा नमस्कार है। ऑकारस्वरूप सद्ध आपके लिये प्रणाय है। विद्यास्वरूपिणी

आपको बारम्बार नमस्कार है महान् इंडर को नमभ्यार. तथा मृलप्रकृति के लिये नमस्कार है।

नमो विज्ञानदहाव चिन्तायै हे नमो नम । नमोऽस्तु कालकालाय ईक्सपै नमो नमः॥५३॥

नमी नमोऽस्तु स्ट्राय स्ट्रापये हे नमी भगः।

नवी नवस्ते कालाव पावारी ते तथी नम-॥५२॥ विज्ञानकर करोर वाले के लिये नमन है। चिन्तारूपियी

देवी को बारम्यार नमस्कार है। काल के भी काल के लिये

प्रणाम है तथा इंशरी देवी के लिये नमस्वश्र है। सद और

रुदाणी को चारम्बार नमस्कार कालस्वरूप आपको नमस्कार तथा मायारूपिणी देवी को बार बार नमस्कार है।

नियन्त्रे सर्वकार्याणां श्लोक्स्कापै नम्रे नमः। नपोऽस्तु ते प्रकृतचे नपो नासमणाय चा।५३॥

वांगदाय नपस्तुष्यं घोषिनां गुरवे नपः। नम्, संसारकासस्य संसाधितकाये नम्,॥५४॥

समस्त कार्यों के नियन्ता. प्रभु तथा श्राभ देने वाली देवी

को नमस्कार है। प्रकृतिरूप आपको नपरकार तथा नारायण प्रभू को मेरा नमस्कार हो। योगप्रदाता आपको प्रणाम है योगियों के गुरु के लिये प्रष्युप है। संसार में वास करने

बाले तथा इस संसार को समुख्यत करने बाले को नमस्कार

åг नियानदाय विषवे नगोऽस्वानदपूर्तपे।

नम कार्यविहीनाव विसप्तकृतये नम् ॥५५॥ ओंकारपूर्वये तृष्यं तदन संस्थिताय चः

नपस्ते व्योगसंस्थाय व्योगज्ञक्यै नमी नम् ॥५६॥

सिंहब्यामं च मार्जीरं स्वानं शुकरयेव च। श्रुगाल मर्कट जैब गर्दर्भ च न भक्षयेत्॥ ३३॥ न भश्चयेत् सर्वपृगान् पश्चिणोऽन्यान् वनेन्सान् । जलेचरान् स्थलचरान् प्राणिनश्चेति धारणा ॥ ३४ ॥ गोधा कुर्म: शशः श्वातिच्छल्यकष्ट्रवेति सत्तवः । भक्ष्याः पञ्चनखाः नित्यं मनुराहः प्रजापतिः ॥ ३५ ॥ मत्स्यान् सशस्कान् भुञ्जीयान्यांसं रीरवर्मक च । निवेश देवताभ्यस्तु ब्राह्मणेभ्यस्तु नान्यक्षः ॥ ३६ ॥ मयूरं तिसिरं चैव कपोतं च कपिञ्जलम्। बाधीणसं बक्ते भक्ष्यं मीन्द्रंसपराजिताः॥ ३७ ॥ शफरं सिंहतुण्डं स तथा पाठीनरोहितौ। मत्स्वरश्चेते समृदिष्टा भञ्चणाय द्विजोत्तमाः ॥ ३८ ॥ प्रोक्षितं भक्षयेदेशं मासं च द्विजकाम्यया। मदाविधि नियुक्तं च प्राणानामपि चात्पये ॥ ३९॥ भक्षयेनीय मांसानि शेवभोजी म लिप्यते। औषधार्थमञ्जूषा वा नियोगाद् यञ्जकारणात्॥ ४० ॥ आयन्त्रितस्तु यः श्राद्धे दैवे वा मांसमुन्सृजेत्। यावन्ति पशुरोमाणि तावतो नरकान् युजेत् ॥ ४१ ॥ अदेयं चाप्यपेयं च तरीवास्पृष्ट्यमेव च। द्विज्यतीनामनालोक्यं नित्यं मद्यमिति स्थिति: ॥ ४२ ॥ तस्मात् सर्वप्रकारेण मद्यं नित्यं विवर्जयेत्। पीला पतित कर्मभ्यस्वसम्भाव्यो भवेद द्विज: ॥ ४३ ॥ भश्चयित्वा द्वाभश्च्याणिः पीत्वाऽयेयान्वपि द्विजः । नाधिकारी भवेत् तावद् यावद् तप्र जग्नात्यथः ॥ ४४ ॥ तस्मात् परिहरेत्रित्यमभश्च्याणि प्रयत्नतः। अप्रेयानि च विद्रो वै तथा चेत् याति रीरवम्॥ ४५॥ । उसे ग्रंडच नरकमें जाना पड़ता 🕏 ॥ ४२—४५॥

द्विजोंके लिये मद्य न दान देने योग्य है, न पीने योग्य है, न स्पर्स करने घोग्य है और न ही देखने भोग्य ई-ऐसी हमेशांके लिये भर्यादा बनी है। इसलिये संब प्रकारसे मध्यका नित्य ही परित्याग करना चाहिये। यस पीनेले हिष कमौसे परित और बातचीत ऋरनेके अयोग्य हो जाता है। अध्ययका पश्चय करने और अपेय पदान्डेंका पन करनेसे द्विज तनवक अपने कर्मका अधिकारी वहीं होता, जनतक उसका पाप दूर महीं हो जाता। प्रयक्षपूर्वक नित्य ही विप्र (द्विक)-को अभस्य एवं अरेव पदार्योका परित्याग करना ऋहिये। यदि द्विज ऐसा करता है अर्थात् इन्हें ग्रहण करता है तो

इति अनिवृत्तेपुराने वद्शवहतार्था संदितासापुनरिकिन्यने सान्द्रतोऽध्यायः॥ १७॥ १४ प्रकार कः इन्यर स्टोकॉक्स बीकुर्वपुरानस्तिहरूके उपितिधानमें सम्बर्ध अध्यय समात हुआ। १७३

mark the more

दलधिपति भगवान् अंकर के वचन सुनकर विशाल्या कालभैरव कपाल हाथ में लेकर तीनों लोकों में ध्रमण करने लगे। विकृतवेष को धारण करने पर भी वे अपने तेज से

प्रकासित थे। वे अत्यन्त सुन्दर तीन नेत्रों से युक्त और पवित्र सहस्रसूर्यप्रतिमं सिर्द्धः प्रमचपुक्रुवैः भासि कालान्तिनयनो महादेवः समादृतः॥७३॥

पौरवा रुद्धातं दिव्यकानन्द्रव्यस्पेष्ठिनः। लीलाविनासबहुलो लोकानामकतीसुरः॥७४॥

कालाग्नि के समान नेत्र वाले भंधादेव सिद्ध प्रमधगणों सं समावृत होकर हजारों सूर्यों के समान प्रतीत हो रहे थे।

परमंहां के अमृतमय इस दिव्य आनन्द का पान ऋरके क्रीडा में निरत रहने वाले भगवानु संसार के समक्ष उपस्थित हुए

तान्द्रष्टा कालयदनं ऋदूरं कालमेरवम्। रूपलावण्यसम्पन्नं नारीकुलमगाद्वृह्म७५॥

गायनि गोतैर्विक्विर्नृत्यनि पुरतः प्रमो,। संस्थितं हेश्य वदनञ्जवुर्त्यूषद्भवेव च॥७६॥

कालपुरा, कालपैरव शंकर को रूपलावण्य से सम्पन देखकर न्यरियों के समृह उनके पीछे- पीछे अनुगमन करने लगा वे सभी प्रभु के समक्ष अनेक प्रकार के गीत गाकर

नाचने लगीं और भंगवान् के मन्दहास्य युक्त मुख मण्डल को देखकर भौहे सिकड़ने लगी।

स देवदानबादीनां देशानध्येत्व शुलगुक्। बगाम विष्णोर्मुखन् चत्रास्ते पुस्त्रोत्तम ॥७७॥

वे जिसलधारी महादेव देवताओं और राक्षसों के देश में भ्रमण करते हुए अन्त में विष्णु के मुबन को गये जहाँ

पुरुषांतम विराजमान वे

सम्प्राप्य दिव्यपकां ज़कूरो लोकशंकर ।

सहैव मृतप्रवर्रे प्रवेष्ट्रमुप्यक्रमे॥७८॥ अविज्ञाय परं भावं दिव्यं तत्पारपेष्ठरपा

न्यवास्यत्रिशृलांकं द्वारपाली महाबल ॥७९॥ शहुःचक्रमदापाणिः योजवासा महामुखः।

विष्यक्षेत्र इति ख्यातो विष्णोरंशप्रपद्भवः॥८०॥

उस दिल्य भवन में जाकर लोक का कल्याण करने वाले भगवान् शंकर अपने भूतगर्जं के साथ ही प्रवेश करने लगे इस परमेश्वर के दिव्य परम भाव को जानकर महाबलो

द्वारपाल ने त्रिशुलधारी शिव को प्रवेश करने से रोक दिया

या यह द्वारपास अपने हाथों में शंख चक्र गदा घारच की थी, वह पीताप्वरधारी और बड़ी-बड़ी भूजाओं से युक्त था,

विष्णु के अंश से उत्पन्न वह विश्वक्सेन नाम से विख्यात था। (अथ तं जंकरगणं वृत्ये विष्णुसंभवः।

पीषणो पेरवादेशात्कालवेग अति स्पृतः।) वसके अनन्तर विष्णुसंभव उस विष्यक्सेन ने भीवण

कालदेग नामक शंकर के गण से युद्ध किया था। वह कालभैरव की आजा से आया चा। विक्रित्य तं कालवेगं ऋष्यसंरक्तलोचनः।

दुहावाधियुखं रह्नं चिक्षेप च सुदर्शनम्॥८१॥ क्रीय से एकदम लाल नेत्रों वाले द्वारपाल ने उस कालवेग को भी जीत लिया था। फिर सदस्वरूप कालभैएव के सामने दौड़ पड़ा और ठन पर सुदर्शन चक्र गिराया।

अय देवो महादेवस्त्रिपुरारिक्तिशुलभृत्। तमापतन्तं सार्व्यमालोकस्द्रियत्रज्ञित्॥८२॥ तब त्रिपुरासुर के शत्रु त्रिशूलधारी देव महादेव ने जो

सभी शत्रुओं को जीत लेने वाले हैं अपनी ओर आने दाले **उस द्वारपाल को अवज्ञापर्वक देखा** तदन्तरे महन्द्रतं बुगान्तदहनोपमम्।

शुलेनोरसि निर्मिश्च पातवामाम तं पुलि॥८३॥ स जुलाभिहतोऽस्वर्धं त्यक्त्वा स्वप्परमे बलम्।

कत्याज जीवितं दृष्टुः मृत्युं स्थायिहता इदः। ८४॥ इसी बीच युगान्तकालीन अग्नि के सभान दिखाई देने वाले महानु अद्भुत चक्र को रोककर कालभैरव ने

वक्ष:स्थल पर शुल से प्रहार करके उसको भूमि में गिरा दिया था। इस प्रकार शुल से अत्यन्त अभिहत होकर उसने भी अपने परम श्रेष्ठ शरीरक्ल का त्याग करके मार्नी रोगाक्रान्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, वैसे ही अपने प्राप्ती

निहत्य विष्णुपुरुषं खार्द्धं प्रपत्रपुद्धन्ैः। विवेश चान्तरगृहं समादाव कलेकरम्॥८५॥ बीक्ष्य ते जनते हेतुमीक्षरं भगवान्हरिः।

का उसने त्याग दिया।

शियो ललादात्सिक रस्थारायपातध्या ८६॥

इस प्रकार विष्णुपुरुष द्वारपाल का वध करके महादेव ने उसके मृतक शरीर को उठाकर, अपन उत्तम प्रमधगर्जी के साथ किय्यु के अन्त:पुर में प्रवेश किया। भगवान किय्यु ने

जगत् के कारणस्यरूप ईश्वर को देखकर अपने ललाट से एक शिरा को भेदकर रुधिर को धारा प्रवाहित को

पृक्षण पिद्धो प्रस्थन् पदीवापितवृते न विकतंत्रन्या क्षांचता तब त्रिपुरपर्दन॥९७॥ न सम्पूर्णं कपालं तद्बद्धपाः परपेष्टिनः। दिक्षं वर्षसहस्रं तु सा य सारा प्रवाहिता॥८८॥

विष्णु बोले—हे अभितस्तुति भगवन् मेरी इस भिक्षा की स्वोकार करें हे त्रिपुरकर्दन्! इसके अतिरिक्त अन्य कोई भिक्षा आपके लिए उचित नहीं है। तत्प्रशात्, सहसी दिव्य वर्षों में भी परमेष्टी ब्रह्मा का कपाल, पूर्वरूप से मुक्त नहीं हुआ और वह रुधिर धारा सहस्ती दिव्य वर्षों तक बहती रही।

अधावनीत्कालक्द्रं हिर्तिग्रयणः प्रयुः। संस्तृयं विविधैर्भावेत्रंतुमानपुरःसरम्॥८९॥ किन्क्ष्रेताहदनं ब्रह्मणो प्रवता वृतम्। प्रोबाध वृत्तपरिद्धलं देवदेवो पहेएरः॥९०॥

सन्प्रकात प्रभु नारायण विच्यु ने अत्यन्त सम्मानसहित, विभिन्न प्रकार से स्तुति करके कालश्द से कहा— आपने किसलिए ब्रह्मा का मस्तक धारण किया है? यह सुनकर देवाधिदेव महेबर ने पूरा बृतान्त सुनावा।

समात्य इषीकेशां ब्रह्महत्यामदाच्युतः।

प्रार्थयामास भगवान्तिमुक्षति त्रिशुलिनम्॥९१॥

हवीकंत्र भगवान् अच्युत (विष्णुं, ने बहरहत्या को अपने समीप युलाकर उससे प्रायंता की कि वह त्रिशृलधारी भगवान् शंकर का न्याग कर दे।

च तत्त्वाजाय सा पार्श्वव्याद्वतारंप पुरारिणाः चित्रं व्यात्वा जगद्योनि सङ्कृरं प्राह् सर्ववित्। ९२॥ वृजस्य दिव्यां पगयन्पुरीं साराणसीं शृथाप्। सत्राव्यस्त्ववरहोषावित्रप्रप्रात्ववतीसर ॥९३॥

भगवान् मुतिर के द्वारा भर्तीः भाँति प्रार्थना करने पर भी उस ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। तब जिसकाल तक भ्यान करके सर्ववेत्ता प्रभु ने जगत् की योनि भगवान् शंकर से कहा— हे भगवन् 'अब आप परम शुभ एवं दिख्य बाराणसी पुरी में जाये जहाँ पर समस्त जगत् के दोगों को शीध ही ईश्वर नह कर देते हैं।

ततः सर्वाणि भूतानि तीर्थान्यायतमनि च। जगाम लीलया देवी लांकानां हितकाम्यया॥९५॥ संस्तृतकानः प्राप्तेर्महायोगैरितस्ततः। नृत्यमानो महायोगी इसान्यस्तकलेवरः ३९५॥

इसके पश्चात् समस्त भूतमात्र के हित की इच्छा से सभी ग्रहण करने योग्य तोथीं और आयतनों में लीला करने के

लिए गये तथ महान् योगधारी प्रमध्याणों द्वारा चारों और से संस्तृबमान होते हुए कालभैदा अपने हाथ में (द्वारपाल के)

मृत-कलेवर को ग्रहण करते हुए नृत्य कर रहे थे। समय्यक्षकक्षमकान्त्रिनीस्थणः प्रयुः।

समास्थाय पर्र रूपं उत्पदर्शनलालसः॥९६॥

निरीक्षमाणां नोविन्दं बृधेन्त्रकितशासनः। सम्मयोऽनन्तवोगातमा गृत्यति स्म पुनः गुनः॥ १७॥।

उस समय इरि प्रभु नारायण भी तृत्य देखने की इच्छा से उनके खेळे-पीछे दौड़ पड़े। वृषेन्द्र से अङ्कित बाहन वाले अनन्त मोगान्या भगवान् जिब स्वयं साक्षात् गांविन्द की वहीं पर देखकर बहुत विस्मित हाते हुए बारम्बार अपना तृत्व करने लगे थे।

अनुं चानुचरो स्त्रं स हरिर्द्धर्मवाहनः। भेजे महादेवपुरीं बाराणसीति विश्वताम्॥ ९८॥ प्रविद्यमात्रे विश्वेत्रे ब्रह्महत्या कर्पाहित। हाहेत्युक्तवा सम्बद्धं वै पात्रालं प्राप तु विकास। ९९॥

अन्त में घर्मवाहन बाले रूद्र ने अपने अनुचरों के साथ बाराणसी के नाम से प्रसिद्ध महादेव की नगरी में प्रदेश किया विशेदर कपदी शंकर के बाराणसी में प्रदेश करते ही ब्रह्महत्या हाहाकार करती हुई दुखी होकन पाताल में चली गई।

प्रविष्ण्य पर्य स्वानं कपालं ब्रह्मणो हरः. गणानामयतो देव: स्वापप्रमास शंकरः॥ १००॥ स्वापयित्वा महादेवो ददौ तब कलेवरम्। उक्त्वा सजीवमस्त्विति विष्णवंऽसौ धृणानियैः: १०१॥

महादेव शंकर ने अपना परम धाम में प्रवेश करके ब्रह्मा के कथाल को अपने गणों के सामने रख दिया दखनिधि धणवान् महादेव ने उस कलंबर को स्थापित करके कहा यह जोवित हो फिर विष्णु को विष्यवसेन का शरीर सौंप दिखा।

ये स्परन्ति मपाजसं कापाले वेषमुखपम्। तेषां विनस्यति श्वित्रमिद्दापुत्र स पातकम्॥ १० २॥ आगम्य तीर्वप्रवरे स्नानं कृत्वा विद्यानतः। तर्षियत्वा पितु-देवा-पुच्यते इहाइत्यवा॥१०३॥ जो मेरे इस उत्तर कपालिक स्वरूप को सदा ध्यानपूर्वक स्मरण करते हैं उनके इस लोक के और परलोक के सारे

स्मरण करते हैं उनके इस लोक के और परलोक के मारे पाप सीच ही नष्ट हो जाते हैं जो कोई इस ब्रेड तीथंस्थान में आकर विधिपूर्वक स्नान करके फितरों और देखताओं का तर्पण करता है तो यह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है

अलाश्चर्तं जगकात्वा कजन्तं वरमां पुरीम्। देहाने कवर्र हानं ददाति परमण्दम्॥१०४॥

जो व्यक्ति इस जगत् को उद्दीत्य समझ कर इस श्रेष्ट पुरी में निवास करता है तो मृत्यु के समय मैं उसे परमझन और परमपद को प्रदान करता हूँ

इतिद्वपुक्तका भगवान् समालिङ्गण जनार्नेनप्। सहैत प्रप्येक्षानै क्षणादनारवीयना। १०५॥ स लक्ष्या भगवान्कृत्या विकारसेने विश्वलितः। स्वन्देशमगमनुर्णी गृहीत्वा परमं कृषः॥ १०६॥

ऐसा कहकर महादेव ने जनार्दन का आलिंगन किया और शीघ हो प्रमधनणों के साथ अदृश्य हो गये परम बुद्धिमान् मगवान् विष्णु भी त्रिज्ञूली से विष्वयसेन की पाकर शीघ ही अपने स्थान को चले गये।

एतइ. कवितं पुण्यं महापातकनाञ्चनम्। कपालमोचननीर्वं स्वाणोः प्रियकरं शुप्पम्॥ १०७॥ व हमं पठतेऽज्यायं द्वाह्मणानां समीपतः। मानसैर्वाचिकैः पापैः काविकेस प्रमुख्यते॥ १०८॥

इस प्रकार महापातक का नाश करने वाला महादेव का अतिप्रिय, पवित्र इस कपालमोचन नामक तीर्थ के विषय में आपको कहा गया है जो मनुष्य जाराण के पास रहकर इस अध्याय का पाठ करता है. वह मानसिक, वाधिक और कार्यिक सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है।

> इति श्रीकृषेपुराणे उत्तराई कपालगोधनगरास्यः नामैकर्त्रिज्ञोऽञ्चावः ॥ ३ शः

द्वात्रिशोऽध्याच. (प्रायक्षित नियम)

व्यार स्वाच

सुरायस्तु सुरो तसःमन्तिवर्णा पिवेतदः। निर्देश्यकामः स तवा मुख्यते च द्विज्ञोत्तमः॥१॥ ग्रेमुत्रमन्तिकर्णं वा नोलकुतसमेव च। प्यो युतं कलं वाव मुख्यते बलकानतः॥२॥

ष्यासको बोले— सुरापान करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान लाल वर्ण की उष्ण सुरा का पान करंगा उससे शरीर दग्ध हो जाने पर वह पाप से भुक्त हो जायेगा अग्निवणं का गोमृत्र अथवा गोवर का रस, गाय का दूध, गाय का भी या जल को पीने से उसका शरीर शुलसने से वह पाप मुक्त हो जाता है

जलाईवासाः प्रयक्तो व्यात्वा नाराषणं हरिन्। इत्त्रहत्पाद्वतं चान चरेत्यतपत्रश्वनत्ये॥३॥ सुवर्णस्तेयकृद्वित्रो राजानपष्मिगस्य तु। स्वकर्म स्वापयन्यूवान्मा धवाननुशास्त्रिकति॥४॥

पाप की शान्ति के लिये खनी में मीले बस्त्र पहन कर पवित्र होकर और नारायण हरि का ध्यान करते हुए ब्रह्महत्स्य बन का पालन करें। सोना चुराने वाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपनी चोरी को कबूल करते हुए कहें कि है राजन्! मुझे दण्ड दोजिए।

गृहोत्वा पुषलं शज्ज सक्द्रद्वत्यानु ने स्वयम्। वयं तु शृद्ध्यतं स्तेनो बाह्मणस्त्रपसान्यसा।।।।

राजा स्वयं मुसल लेका उस ब्राह्मण को एकवम भारेगा जिससे उसकी भृत्यु हो जाने पर अथवा अपनी तपस्या के द्वारा भी वह चोर ब्राह्मण पाप से मुक्त हो सकता है।

स्कचेनादाय मुसलं लगुडं खपि खादिरम्। शक्तिश्चादाय दीव्रमाध्यभायसं दग्डमेव वा॥६॥ राजा तेन स गनत्वो मुस्तवेशेन बादताः आवश्चाणेन सत्यायमेतत्कर्णात्म साथि माम्॥७॥

अथवा वह स्वयं अपने कैंधे पर मुसल, या खदिर से निर्मित दण्ड अथवा नुकीले भाग वाली सक्ति और लोहे की छड धारणकर, खुले बाल रखकर तोत्र गति से राजा के पास जाना चाहिए और राजा से कहना चाहिये कि मैंने यह पाप किया है मुझे दण्ड के

स्त्रसनाहः विशेष्यम् स्तेनः स्तेवर्णह्युव्यतेः असामित्वा तु तं राजा स्तेनस्वाजीति विक्रिक्वम्॥८॥ स्रमापनोतृपित्त्वंस्तु दुवर्णस्तेकः मस्त्रम्। स्रीरवासा द्विजोऽराज्ये चनेद्वसहजो वत्रम्॥९॥ स्तात्वास्त्रमेवासमुद्धे पृतः स्वात्यक्वा हितः प्रदेशाक्तव विप्रेष्यः स्वात्यकुरूवं हिरमणकप्॥१०॥ स्रोहा कसारं कृष्ट्यं बहाचर्यपरावणः। स्राह्मण स्टर्णहारी तु सत्यापस्त्रपपुत्तवं॥१९॥

राजा के द्वारा दण्ड देने पर अथवा उसे छांड़ देने पर वह चौर चांसी के पाप से मुक्त हो जाता है। परन्तु राजा उसे दण्ड न दे तो राजा स्वयं उस पाप का भागों हो जाता है सुवणे को चोरों करने वाले पाप करे दूर करने की इच्छा से बाह्मण को कोपीन पहनकर जंगल में रहते हुए ब्रह्महत्या का व्रत करना चाहिये या खह्मण को अश्वमेध में अवभूध स्नान करके पवित्र होना चाहिये अथवा अपने बजन के मरायर सोने का दान ब्राह्मणों को करना चाहिये। सुवणं की चोरी करने वाले ब्राह्मण को पाप से मुक्त होने के लिये ब्रह्मचर्य परायण डोकर एक वर्ष तक करोर ब्रत का पालन करना चाहिये

गुरोभीयाँ समास्त्रव ब्राह्मणः काममोहितः। अवगृहेत्स्त्रियं तसां दीसां काममंत्रवीं कृताम्॥ १२॥

यदि ब्राह्मण कामासक होकर गुरुपत्नी के माथ सहजास करें तो राजा उसे चमकती हुई लोहे की संतभ मूर्ति से आलिङ्गन करने को कहा।

स्वयं वा शिश्यवृषणानुकृत्वायाय प्राञ्चलीः अभिगन्छेद्क्षिणानामानिपातादिकतृतः॥१३॥

अथवा तो उसे स्वयं पाप के प्रावश्चित के लिए अपना लिङ्ग और दोनों वृषण काटकर अञ्चलि में रखकर दक्षिण दिशा को ओर जाना चाहिए, जब तक वह नीचे की ओर लिश न पड़े।

गुर्वद्गरागमः शृद्ध्ये चरंद्द्रहरूयो काम्। शाखां वा कण्टकोपेशां परिष्यज्यात वरसरम्॥ १४॥ अवः शयीत नियतो मुच्यते गुरुतल्यमः। कृष्णुं वाध्दं चरेद्विकोरवासः समाहितः॥ १५ अथवा गुरुभार्यों के साथ समायम को सुद्धि के लिए वह पापी कॉटेदार वृक्ष को शाखा को आलिक्सन कर एक वर्ष तक नेचे जमोन पर कुछ भी बिछापे बिना शयन करना बाहिए। ऐसा करने से वह व्यभिचारी पाप से मुक्त हो जाता है। अथवा विग्न चौर (फटे-पुराने) वस्त्र पहनकर एकाग्र चिन्न से एक वर्ष तक कुच्छ बन कर आचरण करे।

त्त से एक वर्ष तक कृष्ण् व्रत का आवश्य करे। अञ्चन्धावण्यके स्तत्वा वा शुर्व्यते हितः। कालेऽष्टमे वा पुजानो हक्त्यारी सदा वृती॥१६॥ स्तानासनाम्बां विहरंसियहोऽम्युपबस्सतः। अयःशत्वी जिमियेर्वेसस्थ्यपोहति पातकम्॥१७॥

बान्द्रायणानि वा कुर्यात्पञ्च सत्वारि वा पुन.।
अथवा वह द्विज अधमेध यह का अवभूध स्मान करके
गुढ़ हो जाया करता है। अथवा आठवें काल में (दो दिन के
उपवास के बाद तीसरे दिन) भोजन करता हुआ बहाचारी
एवं सदा व्रतपरायण रहे और एक ही स्थान पर स्थिति
रखकर तथा भोजन लेकर विहार करता हुआ वीन वर्ष तक
नीचे जमीन पर शयन करने वाला पुरुष उस पूप को दूर
करने में समर्थ होता है। उस व्रत के अन्त में भी उस पापी
को पाँच या चार चान्द्रायण व्रत करने चाहिए

पतितेन तु संसर्गे यो चेन कुरते हिन्। स तत्वापापनोदार्वे तस्वैव इतमाचरेत्॥१९॥ जो पतित धर्मध्रष्ट लोगों के साथ अच्छी प्रकार संपूक्त है,

पतितै संप्रयुक्तातमा अथ व्यक्षामि निष्कृतिम्॥ १८॥

अब उसकी निष्कृति के बिषय में कहता हूँ जो हिज जिस पतित के साथ संसर्ग रखता है, उस पाप को दूर करने के लिए वह उसी के ब्रह्म का आचरण करेगा

तसकृष्युन्धरंद्वाय संवरसरमतन्त्रितः। वाण्यासिके तु संसर्वे प्रायक्तिज्ञार्कमाचरेत्॥२०॥ एषिर्वतैरपोहन्ति महापातकिनो मलभ्। पुण्यवीर्वाभिगमनात्पृथिक्यो वाथ निकृति ॥२१॥

तन्द्रा से रहित होकर उस द्विज को तमकृष्क उत का समाचरण करना चाहिए। वह उत भी पूरे एक वर्ष तक करे यदि पतित के साथ संसर्ग केवल छ मास तक ही रहा हो तो उसका प्रायश्वित भी आधा ही करना चाहिए। इन्हीं द्वतों के द्वारा महापातकी भी पापरूपी मल को दूर कर लेते हैं अधवा पृथिवो में जो परम पुष्य तोर्थ हैं उनमें वह परिश्रमण करे तो भी ऐसे पातको की निष्कृति हुआ करती है द्वहरूषा भुगवानं सोयं गुर्वहुनागमम्। कृत्वा तैक्षापि संसर्वं द्वाहणः कामवारतः॥२२॥ कुर्वादनञ्जनं विद्रः पुनस्तीर्थे समाहितः। उक्तानं वा विज्ञेदनि ध्यात्वा देवं कपर्हितम्॥२३॥ व कृत्या निक्कृतिर्दृष्टा मुनिधिर्द्धर्मवादिभिः। वस्मान्युणवेशु नीर्वेषु दहन्वापि स्वदेहकम्॥२४॥

वस्मान्युपवयु तावषु दहन्याप स्वदहकम्॥ २४॥
बहाहत्या, मंदिसपान. स्तेय (चोरो) वा गुरुपत्री के साथ
गमनरूप पाप करता है, तो उन्हें भी पूर्वोक्त संसर्ध का
प्रायित्त करके शुद्ध होना चाहिए। यदि वह बाह्मण हो तो
उसे अपनी इच्छा से प्रायिहत कर लेना चाहिए यदि
उपपुंक्त कोई महापाप किया हो नो ब्राह्मण को किसो पवित्र
तीर्थ में जाकर समाहितिषठ होकर अनतन करना चाहिए।
अथवा देव कपदी का घ्यान करते हुए प्रज्वलित अग्नि में
प्रवेश कर लेना चाहिए। क्योंकि धमंबादो मुनियों ने इसके
अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय महा पातकियों की शुद्धि के
लिये नहीं देखा है इसलिये पुण्य तीर्यों में अपने देह को
दग्ध करते हुए भी अपनी शुद्धि अवस्य हो करना चाहिए।
इति श्रीकृषेपुगणे उत्तराई धार्षित्रशेष्ट्याम ॥३९॥

प्रयस्त्रिंशोऽध्यायः (प्रायक्षित्त-निवम)

व्यास उद्याच

गर्या दृष्टितरे वित्र स्वसारे वा स्नुवापरि। प्रतिक्षेत्रस्यनन्दीतं प्रतिपूर्वेपिति स्थितिः ॥ १॥

यदि कोई झाहाण अपनी पुत्री, बहन या पुत्रवधू के साध व्यभिचार करता है तो उसे बुद्धिपूर्वक जलती हुई अग्नि में प्रवह कर जाना चाहिए

मातृष्यस्तं पानुलानीं तबैव छ वितृष्यसाम्। भागिनेयीं समारुद्ध कुर्योत्कृत्कृतिकृत्कृती॥ २॥ बाद्धायणञ्च कुर्वोत्त तस्य पापस्य शास्त्रये। ध्यायन्देवं जगद्योनिषनादिनियनं हरिस्॥ ३॥

इसी प्रकार अपनी मौसी, मामी या बुआ अथवा भाँजी के साथ व्यभिचार करता है, तो उसे प्रायक्षितकप में कृष्ण्यशिक्षकष्ट्र ब्रत करना चाहिए अथवा उस पाय की सान्ति हेतु जगत के योनिकप, आदि और अन्त से रहित देव विष्णु का ध्यान करते हुए चान्द्रायण द्वत करना चाहिए। ब्राहमार्यं समास्त्रः कुर्यासरपायस्त्रनत्ये। चान्द्रायणानि कवारि पञ्च वः सुसमाहितः॥४॥

यदि कोई पुरुष भाई को पत्नी के साथ गयन करे तो उस पाप को शान्ति के लिए अच्छी प्रकार सावधान होकर चार या चौंय चान्द्रायण यह कहने चाहिए

वितृष्यसेवीं गत्का वु स्वस्तीयां मातुरेत चः मातुरनस्य सुतां वर्गम कत्स छान्त्रावरां चरेत्॥५॥

इसी प्रकार मुजा की लहकी, यहन की लहकी, मौसी की लड़की या मामा की लड़की के साथ समागम करके प्रायहितकप में (पुन: पाप न करने की प्रतिज्ञा करके) चान्द्रायण सत करे।

सर्विभावी समारक गत्वा ज्यासी तर्वेव स। अहोरात्रीकितो मूला का: कृष्णुं समावरेत्॥ व ध

अपने भित्र को पत्नी अथवा साली के साथ समागन्य करने पर एक दिन रात का उपचास करके तक्षकृत्वकु नामक वृत का आवरण करे

उदक्या यपने विश्वतिहरात्रेण विशुव्यतिः चाण्डालीगमने चैव सप्तक्ष्युत्रवं विदुः॥७॥ मृद्धिः सप्तरपनेन स्थाधान्यथा विष्कृतिः स्पृता।

यदि कोई बाहाण रजस्वला के साथ यमन करता है, तो तीन रात्रि के बाद शुद्धि होती है। चाण्डाली के साथ मैचून करने पर तीन बार तसकृष्ट और सान्तपन बत करने पर ही शुद्धि कही गई है, अन्यथा निष्कृति नहीं है

मातृगोर्वा समास्त्र समास्त्रवरा वदा॥८॥ चानुग्रयणेन शुक्रवेत प्रकारमा समाहितः। बाह्मणो ब्राह्मणीङ्गत्वा कुरसूमेके समाचरेत्॥२॥ कन्यकान्द्रविस्त्रा हु सरेज्ञान्त्रापणवतम्।

माता के गोत्र में उत्पन्न तथा समान गोत्र काली स्त्री के साम समागम करने पर एकाप्रमित्त से चान्द्रायण महावृत से ही शुद्धि होती है। ब्राह्मण यदि किसी भी ब्राह्मणों के साम मैथुन करे तो उसे फिर पाप के अपनोदन के लिये एक ही कृच्छ जत का आचरण पर्याप्त होता है 'यदि किसी कृत्या का त्रील भन्न करके दृषित करे तो उसको भी चान्द्रायण महावृत का ही आयरण करना चाहिए।

अमानुबोषु पुरुष उदस्यायामधोनिषु॥ १०॥ रेतः सिक्त्वा अने धैक कृष्णुं सालपर्न चरेत्। बार्क्टिकोगमने वित्रस्त्रिरादेण विशुद्ध्यति॥ १॥॥ गवि पैकुनपासेस्य चरेचान्द्रावणततम् बेञ्चार्था पैकुनं कृत्वा प्राजायस्य चरेदिह्यः॥ १२॥

कोई पुरुष अमानुषी, रजस्वला और अयोनि में तथा जल मैं अपना वीर्यपात करता है, तो उसे सुद्धि के लिये कृष्ट्य सान्तपन बत का पालन करना चाहिए पदि बाईकी (व्यभिचारियों) स्त्री के साथ गमन करने पर विप्र तीन सिन्न में सुद्ध होता है भी में मैथुन का अस्तेवन करके चान्द्रायण बन को ही करना चाहिए बेश्या में मैथुन करके द्वित सुद्धि

पतिनां च स्तियङ्गचा विभिः कृष्कृष्विशृद्धाति। पुरक्तसीगमने येव कृष्कृ चान्द्रायणं चरेत्॥१६॥ नर्धं सैल्वकी सैव रचकी वेजुजीविनीम्॥ गत्वा चान्द्रायकपुर्यास्त्वा चर्णोयजीविनीम्॥१४॥ बक्तयारी स्त्रियङ्गच्छन्विक्वयममेहितः॥ ससागारं चरेकेशं वस्तिया गर्दपाविनम्॥१५॥ उपापुत्रोत्तिपवणं स्वपापं परिकीर्तयन्॥१५॥ प्रवस्तरेण सैकेन वस्तासापात्रमुख्यते॥१६॥

के लियं पाजाफ्रय वह करे

पतित स्त्री सं समागम कर तीन कृष्णुं से विसुद्ध हुआ करता है। पुल्कसी के गमन में कृष्णुं और चान्द्रावण वत करना चाहिए। मंद्रो, नर्तकी, पांचिन, बाँस बेचने वालों और चमड़े का काम करने वालों स्वी के साथ सहवास करने से चान्द्रायण वत करना चाहिए यदि कोई भी ब्रह्मचर्च ब्रत के धागण करने वाला द्विज कामदेव से मोहित हांकर किसी भी तरह किसी स्त्रों का गमन करे तो उसकी विशुद्धि का विधान यही है कि उस गधे का चर्म धागणकर सात चरों में धिक्षा मांगनी चाहिए। वह जिववच में अवात् तीनों कालों में स्तान कर उपस्पत्रन करता रहे और अपने पाप को सब के समझ कहते हुए निरन्तर एक वर्ष पर्यन्त वताचरण करे तो उस पाप से उसकी मुक्ति होती है।

वहाहत्पावतकापि बण्मासान्त्रिवरण्यमी।
मुच्यते हावकीवर्षे तु वाह्मणानुमते स्थितः ॥ १७
सप्तरावकृत्वा तु केश्ययांग्निपूर्वनम्।
रेतस्का समुन्तर्गं प्रावकितं समाचरेत्॥ १८॥
ऑकारपूर्विकापिस्तु प्रकृत्वाहतिभिः सदा
संवस्तरन् भुक्कानो नक्तं भिक्षात्रानः जुन्नि ॥ १९॥
स्मित्रीत्रेष्ठ जर्मेत्रत्यं सत्वर कोमविकीतः।
नदीतीरेषु तोर्वेषु तस्मातमावाहिसुन्यते॥ २०॥

यदि यमी । संन्यासी ) है तो बहाइत्या के उत को छ: मास तक करने से पापमुक्त हो जाया करता है, ऐसा माहाणों का कहना है। यदि कोई बहास्तरी स्वत दिन तक भैक्षचर्या और अग्निदेव का पूजन नहीं करता, और वीयंस्खानन करने पर प्रायक्षित करना चाहिए अवना एक वर्ष तक ऑकारपूर्वक महाज्याइतियों से सदा राति में पर्वत्र होकर मिक्षा द्वारा भोजन करके गायत्री का नित्य जय करें नथा शीच ही क्रांध को त्यांग दे और नदी के तटों पर या तीयों में नित्य बास करें नो इस पाप से छुटकारा प्राप्त कर लेता है।

हत्वा नु इतियं विष्टः कुर्याद्वहरूको वृतम्। अकामतो वै वण्यासान्दद्यात्पस्त्रकात्रवाम्॥२१॥ अब्दं चरेद्व्यानयुको सनकासी समाहितः प्राचापत्यं सन्तपनं तसकुत्वकृत् वा स्वयम्॥२२॥

विष्र यदि किसी क्षत्रिय का बध कर दे तो उसे भी ग्रहाहत्या का ही ब्रत करना चाहिए और यदि बिना इच्छा के ब्राह्मण द्वारा ऐसा हो जाय, तो छः मास तक पाँच सौ गौओं का दान करना चाहिए। अयवा ध्यानयुक्त संकर एक वर्ष पर्यन्त बन में निवास करते हुए एकाप्रवित्त से प्राजापत्य इत, सान्तपन व्रत अथवा ततकृष्यु व्रत ही करे।

प्रभादान्त्रामता वैश्यं कुर्यातसंबत्धरत्रयम् गोसहस्रनु पादनु प्रदश्चाद् ब्रह्मणो वतम्। २३॥ कृष्यातिकृष्युगै वा कुर्यासान्द्रमणमञ्जापि वा।

प्रमादवर या अपनी इच्छा से किसी वैश्य का हनन करने भर तीन वर्ष पर्यन्त एक हजार गायों का दान करना चाहिए और एक चतुर्थारा महाहत्या का ब्रह भी करना चाहिए अथवा उसे कृच्छ और अतिकृच्छ दोनों ब्रह दया चान्द्रायण कर करना चाहिए।

संकासरं वर्त कुर्योच्छ्रः इत्वा प्रणदतः॥२४॥ गोसहस्रार्त्वपदञ्च तदानस्य/पत्रान्ववे।

यदि प्रभादवश या अनिच्छा से किसी सूद्र का यथ कर देता है, तो उसे पाप को शांति के लिए पाँच सौ गायों का दान करना चाहिए

आही वर्षाणि क्षा श्रीणि कुर्बाद् ब्रह्महणी व्रतम्। हत्वा तु क्षत्रियं वैत्रर्थं भूतं चैव च्याक्तमम्॥२५॥ निहत्य ब्राह्मणी वित्रस्त्वहत्वर्षं क्षतक्षरेत्। सक्त्वा वर्षच्द्कं तु वैत्र्यां संकासस्त्रयम्॥२६॥ बन्सरेण विश्वद्भारत सुद्री हत्या द्विजीतम ।

जिस किसी ब्राह्मण ने श्वतिय, वैश्य या शृद्ध का वध किया हो, उसे क्रमशः आठ वर्ष, छ वर्ष तथा तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या वृद्ध का पालन करना चाहिए विश्व यदि किसी ब्राह्मणी की हत्या कर डाले तो आठ वर्ष तक उसे

किसी ब्राह्मणी को हत्या कर डाले तो आठ वर्ष तक उसे ब्रत करना चाहिए। क्षत्रिय स्त्री के वध पर छ वर्ष और

बैज्य स्त्री के बध में तीन वर्ष तक वत करना घाँहए। यदि वित्र किसी शुद्र स्त्री का वध कर डाले तो उसे विशुद्धि के

लिये एक वयं पर्यन्त व्रत करना चाहिए सैश्यां इत्या द्विजातिस्तु किङ्कित्वादिङ्कातये॥२७॥ अनवजानां को सैव कुर्यातस्त्रायणं द्वसम्।

पराकेणस्वका शृद्धिरित्याह भगवानवः॥ १८॥

विशेष यह भी है कि यदि द्विजाति किसी वैश्य का वध करे तो उसे ब्रह्मणादि के लिये कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। अन्त्यजों के वध में भी चान्द्रायण तत करके ही विशुद्धि का विधान है। भगवान् अब ने यह भी कहा है कि पराक रामक तत से भी शुद्धि हो जाती है।

मण्डूकं बकुलङ्काकं विद्वालं खरमूषकौ सानं इत्या द्वित्र कुर्यात्वोद्दशोशं महाद्वतम्॥२९॥ पप: पिवेलिसकत् सानं इत्या क्वतिद्वतः।

मार्जारं बाह्य नकुलं योजनसम्बद्धनो सुनेत्त ३०॥

यदि कोई द्विजयर्ग मेंडक, नेवला, कीआ, विडाल, खर और मूचक तथा कृतं की इत्या करता है, तो पाप से विशुद्ध हान के लिये महास्रत का सोलहवा भाग अवस्य हो करना उपंचेत है। किसी शान को हत्या करके तीन सबि तक अवन्दित होकर दूध का पार करें। माजीर अथवा नकृत का वध करके माग से एक योजन तक गमन करें।

कृष्ण्ं हादशरात्रम् कुर्यादश्यक्ये हिनः। अर्धां काकारयसीं दद्यासम्य हत्वा हिजोतम् ॥३१॥ प्रसासन्यारकं पण्डे सीसकडीकमायकम्। धृतकुम्भं सराहे तु तिसदोजम् तितिरे॥३२॥

अश का वध करने पर द्विज को बारह राजि तक कृष्णु तत करना चाहिए द्विजात्तम को सर्प का वध करने पर काले लोहें की समंमूर्ति बनवाकर दान करना चाहिए वण्ड अधवा नपंसक के वध में एक पत्मलभारक (आट हजार तोला) और एक माधक शीशा का दान करना चाहिए। वसह के बध में घृतपूर्ण कुम्भ और तीतर के बध में एक द्रोण तिलों का दान करना चाहिए

सुशुं द्विहायने बन्सं ऋषे इत्या जिहापनम्। इत्या इंसे बलाकाम् रुकं वहिंगमेत सा। ३३॥ यानरं स्वेनपासम्ब स्पष्टंबेद्दाह्मकाम गाम्।

कत्वादांस्तु मृयान्हत्या येनुन्दयात्पयस्विनीम्॥३४॥ ज्ञुक को भारते पर दो दर्व के बछड़े का और औड़ पक्षी

का वध करने पर तीन साल के वछड़े का दान करना चाहिए हंस बलाका वक मोर वानर बाज या भास पक्षी का वध करने पर बाह्मण को गौ का स्पर्श करावे अर्चात् उसका दान करे, इसी प्रकार मांसाहारी पशुपक्षियों का या मुगों का वध करके छोटे बकड़े का दान देना चाहिए।

किसिदेयनु विप्राय दशादस्विमतां क्ये॥ ३५॥

अफ्रम्यादान्वस्पतरीपृष्टं इत्या तु कृष्णलम्।

अमांसाहारी पशुः पश्चियों का यथ करने पर छोटी बळड़ी का दान दें और उष्ट्र की हत्या करने पर ब्राह्मण को एक रही सूत्रण आदि किसी धातु का दान देना चाहिए। अस्थियुक्त पशु आदि का यथ करने से ब्रह्मण की कुछ दान अवस्य हो देना चाहिए।

अनस्काक्षेत्र हिसायां प्राणायाधन शुस्पति। फलादानानु युक्षाणां छेदने जय्यपृष्ठसम्।। ३६॥ जिनके अस्थियाँ नहीं होती हैं, ऐसे प्राणियों के सथ में तो

केवल प्राणायाभ करने से ही द्विज को पाप से शुद्धि हो जाया करती है परन्तु फल प्रदान करने वाले वृक्षीं को काटने पर ऋरवेद की सी ऋचाओं का जप करना चाहिए। गुल्मकल्लोलकानानु पुष्पितानाञ्च वीक्याम्।

अण्डवानां च सर्वेगां स्वेदजानां च सर्वशः ॥३७॥ फलपुष्पोद्धवानाञ्च शृतक्षशो विशोधनम्।

युक्त, बाही, सता और पृथ्मी बाले वृक्षादि का छेदन करने में तथा सभी अण्डल प्राणियों के एवं स्वेदन जीवों के

वध में तथा फल एवं पुष्पों के उद्भव करने वालों के छंदन में चृत का प्रारा कर लेने से ही विशुद्धि होती है इस्तिनक्ष को दुष्ट वसकुक्ष विशोधनम्॥३८

चान्द्रायणं पराके वा गां हत्वा हु प्रमादत । मतिपूर्ववये चास्या प्रायक्तितं न विद्यते॥३९॥

हाथियों के वध में तो तसकृष्ट हो विशेष शोधन करने वाला देखा गया है प्रमादवश में का वध हो जाने पर चान्द्रायण महातत या पराक तत करे। परन्तु जानवृश भृद्धिपूर्वक गीवधरूपी पाप होने पर उसकी शृद्धि के लिए प्रायक्ति हो नहीं है।

> इति मोकूर्यपुराणे स्तराई प्रायक्तित्तिसम्बर्णे त्रवस्त्रिक्तिसम्बर्णः। ३३॥

> > चतुस्त्रिशोऽध्याय: (प्रावश्चित नियम कवन)

व्यास स्वास

मनुष्याजान्तु हरणे कृत्वा स्त्रीणां मृहस्य चः वारीकृषकलानास् सुद्धक्षेयांक्रयजेन हु॥ १॥

क्यासजी बोले— पुरुष, स्त्री और गृष्ट का अपहरण तथा वापी (यावली), कृप (कृषें) के जल का हरण करने वाले मनुष्यों की शुद्धि चान्द्रायण द्वत से होती है।

हुव्याणायस्यसाराणां स्तेयं कृतवाउन्यवेश्यनः। स्रोत्सांतपनं कृष्कुं तन्त्रिर्यात्मसृद्धये॥२॥

दूसरं के घर से कम मृत्य की वस्तुएँ घुराने वालों की शुद्धि सान्तपन वर्त करना चाहिए इस प्रकार वह (खप) सम्मूणंक्ष्य से दूर होता है.

यान्यात्रवनधौर्यन्तु कृत्वा कामध्दिङ्कोत्तमः। स्कातीयगृहादेव कृत्वार्द्धन विश्ववस्ति।:३॥

यदि साहाण लोभ के कारण साजीतय के घर से धान्य, अत्र एवं धन को चुराता है तो एक खला तक प्राजाधन्य इत करने से उसकी शुद्धि होती है

भक्ष्यभोन्योगहरणे यानशस्यासनस्य छ। पुष्पमूलफलानाङ्ग पंचगर्या विज्ञोगनम्॥ ४॥

खाने फीने कोग्य भोज्य पदार्थ, वाहन, रूप्या, आसन, पुष्प, मूल और फल चुराने से पंचगव्य (गोसूत्र, गोबर गाय का दुध, दही और घो। के द्वारा सुद्धि करनी चाहिए।

दुणकाहबुमाणो स शुक्कात्रस्य गुडस्य चः चैलवर्मामियाणां च त्रिरात्रे स्यादमोजनम्॥५॥

तृण काह, वृक्ष, सूखा अत्र, गुड़, बस्त, चमड़ा या मांस— इनर्म से कुछ भी चुराया हो तो, तीन रात तक उपवास करना चाहिए।

मणिपुक्तप्रवालानां ताप्रस्य रक्तस्य च।

श्चयकांतोपलानाझ झदशाहं कपाशनय्॥६॥ कार्यासस्येव हरणे हिशफैकशफस्य स। प्रवागनीक्ष्मीनास फिरोगैव प्रसं पयः ७॥

मिंग, मुक्ता, प्रवाल, तीवा, चाँदी, लोहा, काँख और पत्थर में से कोई भी चीज चुराने से (प्रायक्तिरूप में) बारह दिन अनाज के कुछ कण खाकर रहना चाहिए। कपास या उससे निर्मित तस्त्र, दो खुर बाले या एक खुर बाले पत्नु, फूल, इत और औषधि को चुराने से तीन दिनों तक दुष पोकर रहना चाहिए।

नरमांसरक्षमं कृत्या चान्द्रायणम्यावरेत्। काक्क्षेत्र क्या सानसम्बद्धाः हस्तिनमेव वा॥८॥ वराहं कुळकुटं वास समकृत्यूण सुद्धर्यतः।

मनुष्य का मौस खाने से चान्द्रायण इस करना चाहिए। कौआ, कुत्ता, हाथो, ग्राम्यशुकर और ग्राम्यपुर्गा— इनमें से किसो का मांस खाने से तसकृच्छे दत के द्वारा शुद्धि होती है।

क्रस्यदानाञ्च मांसानि पुरीषे भूत्रमेव वाः ६॥ गोगोमामुकपीनां च तदेव ध्रतमाचरेत्। शिमुपारनवा चाषं भत्स्यमासं तवैव चाः १०॥ टपोब्य द्वादलाहञ्च कुम्भाय्वैर्तृहुयाद पृतप्। नकुलोलुकपार्क्षसञ्ज्ञकवा सानापनं चरेत्॥ ११॥

पांसाहारी पशु-पश्चिमें का माँस, मल मूत्र साँड, सियार और बन्दर का माँस, शिशुपार (जनजन्तु बिशेष) नीलकण्ठ तथा अन्य मछलियों को खाने से भी तसकृच्छ् तत करना चाहिए अथवा खरह दिन उपनास रहकर, कूष्माण्ड के साथ अग्नि में भी की आहुति देनी चाहिए। नेवला, उह्नू और हिन्नी का माँस खाने से सान्तपन वृत करना चाहिए

शापदोष्ट्रखराञ्चन्या काकृत्कृण सुद्धपति। प्रकृषीयेव संस्कारं पूर्वेण विक्रिनेट तृ॥१२॥

कृते के पैरों जैसे पैरवाल पशु, कींट और गधा का मांस खाने लेने पर तककृष्ण क्रत से शुद्धि होतो है तका पूर्वोक्तें विधि से (शुद्धि के लिए) संस्कार भी करना चाहिए

हर्क चैव दलाकाम् हंस्सूनग्ण्डवांस्क्यः। चक्रवाक्षणले जनवा इस्ट्रमहममोजनम्॥१३॥

यदि कोई चपुला, कलका, इंस, कारण्डव (इंस विशेष) और चक्रवाक का मॉस खा ले, तो उसे बारह दिनों तक उपवास रखना चाहिए। कपोर्नाटीहभोड़ीय मुखं सारसपेय च। स्तूकं जालपादछ जन्मवयोतद्वतछरेत्॥१४॥ सिन्नुपारं तथा चार्च पत्स्वपासे त्वैव च। जन्मा चैव कटाहारमेतदेव छतं चरेत्॥१५॥

कप्तर, टिट्टिंभ, तांता, सारस, सब्धू और बसख पश्नी को मौस खाने से बारह दिन उपवास करना चाहिए त्रिशुमार नामक जलचर प्राची, चाव पक्षी और मछलो का मांस खाने से, या बिन्ध शींग वाले छोटे भैसे का मांस जिसने खाया हो, उसे भी वहीं इत करना चाहिए।

कोकिलं चैव मस्यादान्यप्यूकं भुजननकाः गोपूत्रयानकाहारे मासेनैकेन शुद्धपति॥१६॥ अलेखरांक्र जलजान्त्रपुदानतः विकितान्। रक्तपादांस्तवा जनका सप्ताहं कैतदाचरेत्॥१७॥

कोयत, ऊदिबताब, मेढक और साँप छाने पर एक महीने तक पोमृत में भी उसाल कर खाने से शुद्धि होती हैं। जल में रहने घाले, जल में उत्पन्न होने वाले (शंखादि) कठफोड़वा जैसे खाँच मारने वाले पक्षी, पिंछरे हुए दानों को घुगने वाले तीतर जैसे पक्षी और रक्षपाद (तोता) का माँस खाने से एक सप्ताह तक गोमृत में भी उमालकर खाना चाहिए।

शुनो मांसं शुन्कमांसमस्त्यार्थं च तथा कृतम् भुक्तमा मांसं चरेदेतनत्त्वायस्यापनुत्रवे॥ १८॥ कृताकं मृत्सूणे शिशुं कुटके घटकं तथा। प्राजापत्यं चरेज्यस्या सङ्गं कुम्मीकमेव च॥ १९॥

कृतं का माँस तथा सूखा माँस अपने खाने के लिए तैयार किया हो, तो उसे पाप का नात करने के लिए एक महाने तक गोमूत्र में पकाया गया औं खाना चाहिए सैंगन, अभीन के तीचे उगने वाले कन्द्र मूल, सहिजन, खुम्भी , पशरूम) गौरैया, शंख और कुम्भीक (जलबर या वनस्पति) खाने से प्राजापत्य व्रत करना चाहिए।

पताण्डुं लशुनं चैव पुक्ता चान्त्रायणं चरेत्। मन्तिकां तण्डूलीयं च प्राचामधेन शुद्धपति॥१०॥ अष्टपनके तथा पोतं नमक्क्षेण शुद्धपति। प्राचामधेन सुद्धिः स्यास्कृसुष्यस्य च पक्षणे॥२१॥ प्याज या लहसून खाने से भी चान्द्रायण करे तथा खमल ताल और चौलाई खाने से प्राजापत्य वह करने से तुद्धि होती है अञ्चनतर्क' (कचनार) और पात नामक अधस्य खान से तमकृष्ण् और कुर्सुभ' खाने से प्राजापत्य बता से शुद्धि होती है

अलावृद्धितुष्पद्धैय मुक्त्वाप्केतद्वतस्थित्। एतेवास्य विकाराणि पीत्वा पोतेन वा पून ॥२२॥ गोपूत्रवावकाहार, समरात्रेण सुद्धाति। स्दुष्परस्य कामेन तमकृत्व्यूंण सुद्धाति। भुक्त्वा वैय नवसाद्धे एतके सूतके तथा॥२३॥ चान्त्रायणेन सुद्धोत ब्राह्मणः सुसमाहितः।

लोको और किशुक (पलाश) खाने से प्राजापन्य वत करना चाहिए अज्ञानतावश खग्नव हो गए दूध को पो लेने से, सहा रात्रिकों तक गोमूत्र में पकाया हुआ औ खाने से शुद्धि होती है। स्वेच्छा से गूलर वृक्ष खा लेने पर ततकृष्ट्य बल करने से शुद्धि होती है जो मुल्यु में नव दिन बाद होने बाले श्राद्ध में, और सुलक के अवसर पर भोजन करता है, वह आहम्म एकाग्रचित होकर चान्द्रायण बल करने पर शुद्ध होता है

यस्याची हुको नित्यस्त्रस्यात्रं र दोपते॥२४॥ चांद्रायणक्कोत्सम्यक् तस्यात्रप्राष्ट्रने द्वितः। संघोज्यात्रनु सर्वेषां भुकता चात्रमुपस्कृतम्॥२५॥ अन्तायसायिनाक्षेत्रं तसकृत्येत्रं जुद्धप्रतिः

जिस पृहस्य की अपने में नित्य अपितांत्र होता है. परन्तु अन्न का प्रथम भाग दान नहीं करता, ऐसे पुरुष का अन्न यदि बाह्मण खाता है. तो उसकी सुद्धि चान्द्रायण बन के द्वारा होती है। सभी जातियों से फ्रांस अम्बंज्य अन्न और निम्न जानि वालों का अन्न खाने से तसकृष्ण्य वत के द्वारा सुद्ध होना चाहिए।

सण्डालातं द्वित्रो मुक्ता सम्बद् दान्त्रायणहोत्॥२६॥ वृद्धिपूर्वनु कृष्णब्दं पुत्रः संस्कारमेव द। समुरायक्षणनेन कुर्याचान्त्रायणकृतम्॥२७॥

जो ब्राह्मण चाण्डाल का अब ह्या से. तो दसे विधिपूर्वक चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। परन्तु जो उस अब को जानमूझकर खाता है, तो एक साल तक प्राधापस्य करने के

<sup>)</sup> सोभाइनः शिपुस्तीस्थयन्यकार्धेवयोचकाः i Hyperantbera. Moringa.

<sup>2</sup> Bauhinia Veriegata Roxb.

<sup>3.</sup> कुसुम्भ वहितिस्यं वस्त्रस्त्रकमिरवपि (भावतकारा)

बाद पुनः उसका संस्कार करना चाहिए जिसने सुरा के अतिरिक्त दूसरा मद्यपान किया हो, उसे चान्द्रायण वत करना चाहिए।

अभोज्यासन्तु भुकत्वा च प्राजापत्येन शुद्धपति। विष्णुत्रप्राप्तने कृत्वा रेतसक्षेतदान्वरेत्॥ २८॥

अभोज्य अत्र खाकर प्राजापत्य वत से शुद्धि होती है मल मूत्र तथा बोर्च भक्षण कर लेने पर भी यही प्राजापत्य व्रत करना चिहिए।

अनादिष्टे तु चैकाहं सर्वत्र तु पदार्वतः। विह्वसाहरतसंष्ट्राणां गोमायोः कणिकाकयोः॥२९॥ प्राप्त्य पूत्रपुरीपाणि हिक्क्षान्त्रावर्णं चरेत्।

अविहित कार्य करने से उत्पन्न होने वाले पाप में नियमानुसार एक दिन का उपवास करना चाहिए। ग्राम्पश्**कर पथ्छ, जँट, सियार बन्दर या ठौए का मूत्र या** मेल खाने से, ब्राह्मण को चान्द्रायण कर करना चाहिए

अज्ञानातात्रय विष्पूर्व सुरासेस्पृष्ट्रयेव चः ३०॥ पुनः संस्कारपर्हन्ति त्रवो वर्णा द्विजानयः।

अनजाने में, मनुष्य के मल, मूत्र और सुरा से लुई हुई किसी वस्तु को छ। लेने से तीनी वर्जी का पुन: उपनयन संस्कार होता है

ऋत्यादो पक्षिणां चैव बाह्यपृत्रपुरीपकम्॥३१॥ महासांतपर्न मोहालवा कुर्वाहिजोत्तपः। भासमण्डूककुररे विकिरे कृद्धमायोत्॥३२॥

मांसाहाधै पशुओं या पश्चिमों का मल मृत्र अञ्चनतावश खा लेने से, छाद्धाण श्रंष्ट्रों को सान्तपत वत करना चाहिए। गिद्ध, मेड्क, कुरर और फैले हुए दानों को चुगने वाले तीतर

प्राजाभयेत शुद्धवेत हाह्यपोछिष्टमोजने श्राप्तिये वसकृष्ट्रं स्याद्वेत्रये वैद्याविकृष्ट्यकृतम्॥३३॥ जूद्रोखिष्टान्द्रियो भुकत्वा कृर्याचान्द्रायणकृतम्। सुराया भाण्डके अति पीत्वा चान्द्रायणकृतम्॥३४॥

बैसं पश्चियों का माँस खान से, कुच्छू व्रत करना चाहिए।

हुएवा माण्डक जार परवा चान्त्रवणहरूत्। स्टा हाहाण का जूझ भाजन खाने से प्राजापन्य, क्षत्रिय का खाने से तसकुच्छु और वैश्य का खाने सं आंतकृच्छु ब्रत

खान स ततकृष्ण् आर यहर्ष का छान स आतकृष्ण् कर करना चाहिए। शुद्र का जूत खाने से और सुरा- पात्र में पानी पोने से, ब्राह्मण चान्द्रायण सत करेगा।

समुख्यिष्टं दिजो भुकत्वा विरात्रेण विश्वव्यतिः गोमुष्यावकाहारः पीतलेकम् वा स्वाम्॥३५॥ मदि कोई बाह्यण किसी का झूटा खाता है, तो तीन एत उपनास करके शुद्ध होता है गाय के पी लेने के बाद बचा हुआ पानी पीने से गोसूत्र मिलित कण का आहार करने से शुद्धि होती है।

अयो पूजपुरीकावैद्वैषितः अध्ययेवदि। कदा साजवर्ग कृष्ण् वृतं पापविश्लोकनम्॥३६॥

यदि मसः मृतादि से दृष्ति जल को पी लेता हैं, तो सन्तिपन और कृष्णु व्रत से पाप की सुद्ध को जा सकतो है। धाण्डालकुषे भाण्डेषु यदि ज्ञानात्पिकेज्जलभ्

चरेत्सांतपनं कुळ् बाह्मणः पापशोधनम्॥३७॥ कोइं द्वित चाण्डात के कुएँ या पात्र से, जानवृङ्गकर पानी

पोता है, तो पाप को शोधन करने बाता सान्तपन या कृष्ट् वृत करना चाहिए। चापकलेन तु संस्पृष्ट पीत्वा जारि द्विजोत्तमः

त्रिगात्रक्षतमुख्येन पञ्चगव्येन शुष्यति॥३८॥ चाण्डाल के द्वारा स्पर्श किया हुआ जल पो लेने से,

ब्राह्मण श्रेष्ठ शुद्धि के लिये पंचगव्य पीकर हीन रात तक उपवास करे। पहापातिकसंस्पर्शे पुक्तवा स्नात्का द्विजो यदि।

बृद्धिपूर्वं यदा भोहातसकृष्युं समाचरेत्॥३९॥ यदि ब्राह्मण जानवृह्ध कर या अनजाने में. किसी महापापी का स्पन्नं करे या भोजन करे अथवा स्नान करे तो, उसे तमकृष्युः व्रव करना चाहिए

स्पृष्टा पद्मपातिकां साण्डालङ् रजस्कलाम्। प्रमादाद्भोजनं कृत्वा त्रिरातेण विश्वस्पति॥४०॥

यदि भहरपापी, भाण्डास और स्वस्कला स्त्री को श्कृतर प्रमादवञ्च (अपवित्र ही) भोजन कर लेता है, तो उसे तीन सह उपवास सहकर सुद्ध होना पड़ेगा।

स्ताताहाँ यदि भुझेल झरोरात्रंण सुव्यति। बुद्धिपूर्वे तु कुट्कृण मगवानाह पराजः॥४१॥

जो स्मान करने खोग्य हो, फिर भी खंदे स्नान कियं बिन्ह ही अज्ञानतावश भोजन कर लेता है, तो एक दिन-सर्व उपक्रम करके और जानबृक्षकर भोजन करने से कृष्ण्डत

करके शुद्ध हो सकता है. ऐसा भगवान् बहा ने कहा है। भुकत्वा पर्युविवादीनि गवादिप्रतिदृषिताः।

मुक्तवोच्यासङ्घरीत कृष्णुगदम्यापि वा॥४२॥

जो कोई बासी हुआ भोजन या गाय आदि पशुओं द्वारो दुषित किया हुआ अन्न खा लेता है, तो एक उपनास करे या एक चौंधाई कृच्छू जल करना चाहिए

संस्तरसरान्ते कृष्णुं तु बरेड्डिडः पुनः पुनः। अज्ञानमुक्त**मुद्धार्थं ज्ञा**तस्य तु विज्ञेषतः॥४३॥

पूरे वर्षभर यदि अञ्चानवज्ञ, अभक्ष्य वस्तु खाई हो और विषयतः जानवृहकर खाई हो तो मार-बार कृष्ण् दत करना चाहिये अधवा वर्ष के अन्त में कृष्णु व्रत कर लेना चाहिए। कारणमां यात्राने कुरक्ष परेखमन्यकर्ष चा

अभिवारमहोत्सः त्रिषिः **कुर्व्यविश्वय**क्ति। ४४॥

जो जात्यों ( समाज में व्यवहार के अवोग्य) तथा संस्कार रहित अधम लोगों के यहां यज्ञ कराये और दूसरों का अन्य कर्म, अभिचार (चशीकरण आदि) कर्म तथा अधमवर्ण से उत्तम कर्म कराता है, तो तीन कृष्क् व्रत करके शुद्ध हुआ जा सकता है।

ब्राह्मणादिहतानां तु कृत्वः दाह्मदिकं द्वितः। गोभूज्यावकाद्वरः प्राज्ञापस्येन शुध्यव्याः।४५॥ तैलाध्यक्तंऽश्य बान्तो या कुर्यान्यूपपुरीवके। अहारात्रेण शुद्धकेत श्मश्रुकर्मीण केवृते॥४६॥

जा कोई चाह्यणादि तीनों वर्षों के द्वारा मारे गये व्यक्ति का दाह-कमं करता है. तो उसकी शुद्धि योमूत्र मिश्रित अन्न का आहार करते हुए प्राजापत्य दत करने से होतो है। तेल की मालिश की हो, या उन्हों की हो, ता मल-मूत्र का त्याग करें। शार कमें कराने या मैथून कमें करने पर एक दिन-राह उपवास रहकर शुद्ध होना एडता है

एकाहेन विवाहास्त्रि परिहाय्य द्विक्षेत्रमः। त्रिरात्रंण विशुद्धकेन त्रिरात्रात्यद्वद्वः परम्॥४७॥ दशाहं द्वादशाहं वा परिहाय्य प्रमादतः। कृष्णुं चान्त्रावयं कुर्यात्तायस्वोपन्नांत्रये॥४८॥

यदि कोई अज्ञानवर एक दिन में ही विवाहारिन को त्याग दे, तो तोन सत तक उपवस्स सहकर शुद्ध होगा और तीन दिन के बाद छोड़ दे, तो छा दिन उपवस्स करने से शुद्धि होती है परन्तु जो प्रमादवत दस या बास्ड दिन तक अस्ति को त्याग दे तो उस पाप नाह के लिए चान्द्रायण वस करना पड़ता है।

पतिताद्ऽव्यावदाय तहत्त्वरीय सुध्यति। घरेम विधिना कृष्णुमित्याह धनसान्यनुः॥४९॥ पतित (धर्मभ्रष्ट) व्यक्ति से दृब्ध ब्रहण करने से, उसे त्यागने (दान करने) के बाद सुद्धि होती है, और विधिपूर्वक कच्छ् तत करना चाहिए, ऐसा भगवान् मनु कहती हैं।

अराशकांत्रिवृत्तालु प्रकरपावसिवासमा। चरेपुर्स्वाणि कृष्णुर्विण श्रीण चानुरम्णानि च॥५०॥

पुनक्ष जातकर्पीदसंस्कारै संस्कृता क्रियः शुक्कोयुक्तद्कां सम्बन्धरेयुकंग्दर्शिनः॥५१॥

जिस किसी ने अन्तन वत स्वीकार कर छोड दिया हो, या संस्थास (लेकर बाद में त्याग कर दिया हो, तो उस व्यक्ति को तीन कृष्ठ् और तीन चान्द्रायण व्रत करने चाहिए। तत्पश्चात् फिर से जातकमीटि संस्कारों से संस्कृत होकर हो ब्राह्मण मुद्ध होंगे और उन्हें पुन: धर्मदर्शी होकर भली-भौति क्हों का पालन करना होगा अनुपासितसम्ब्यस्त वदहर्यांक्के म्रतेत्।

अनस्मर् संबत्तमना राजो चेद्राजिमेव हिम५२॥ सन्ध्योपासना न करने पर, (ब्रह्मचारी को) उस दिन, विना भोजन किये एकाग्रवित्त होकर अप करना चाहिए। यदि सार्यकाल सन्ध्या न करे तो उस दिन रात को भोजन

सकृत्वा समिदाधार्न श्रुचिः स्त्रात्वा समाहितः। गायन्यप्रसहस्वस्य जन्ने कुर्वोद्दिशुद्धये॥ ५३॥ यदि कोई स्नान करके पवित्र होकर एकाग्रचित से स

किये बिना जप करना राहिये

यदि कोई स्नान करके पवित्र होकर एकाग्रवित से अधि में समिपादान नहीं करता तो. उसे अहट हजार बार गायत्री-मंत्र जपना चाहिये

उपवासी घोत्सक्यां मृहस्के हि प्रमादतः स्वास्ता विमृद्धको सद्यः परित्रांतक संकाः॥५४॥

प्रमादवल यदि (ब्रह्मचारी) संध्यापूजन करना भूल जाय. तो स्नान के बाद, उपवास रहकर संध्यापूजन कर लेना चाहिए यदि अत्यधिक परिवास्त होने से संख्या करने में असमर्थ हो, तो मात्र उपवास करके सुद्ध हो सकता है।

वेदोदितानि नित्यानि कर्पाणि च विलोप्य तु। स्त्रांको क्ष्तलोपं तु कृत्वा चोपवस्प्रीतम्॥५५॥

यदि स्नातक (जिसने ब्रह्मचर्य समाप्ति का स्नान कर लिया हो) ब्राह्मण, बंदोक्त नित्य कर्मों का लीप करता है और इस करना भी भूस जाय, तो वह एक दिन का उपवास करके शुद्ध होता है।

संवत्सरं चरेकृत्कृष-योत्सादी द्विजोत्तम

चानुत्रयणं चरेद्वात्यो गोप्रदानेन सुद्धपति॥५६॥

अग्नि का नाश करने वाले बाह्मण को एक साल तक कृच्छुवत करना चाहिये यदि कोई वात्य हुआ है तो

चान्द्रायण द्रत करने तथा गोदान करने से शुद्धि होती है। नास्तिक्यं यदि कुर्वीत प्राजापत्वं चरेदिह्यः।

देखरोई गुरुहोई तसकुच्हेण शुद्धपति॥५७॥

यदि कोई द्विज ब्राह्मण नास्तिकता करे तो प्राजापस्य बत करना चाहिये। देवदाह और गुरुदाह करने से तसकृष्ण वृत

करके तुद्ध होता है

उष्ट्रवानं समारुद्ध खरवानं च कामत ।

त्रिपत्रेण दिशुद्धीय नग्नो वा प्रविशेष्णलम्॥५८॥ करेंट गाड़ो या गधा-गाड़ी पर स्वेच्छापूर्वक आरोहण

करता है अथवा कन होकर जल में प्रवेश करने से तीन रात तक उपवास करने पर लुद्धि होती है।

पष्टाञकालना मासं संहिताजय एव छ।

होपश्च शाळला नित्यं अपानुकानां विज्ञोधनम्॥५९॥

नीलं एकं वसित्वा च ठाळको वस्त्रपेव हि। अक्षोराजोषितः स्नातः पंचगब्येन शुद्धधति॥६०॥

अयाज्य व्यक्ति द्वारा यागादि कराने पर तीसरे दिन सार्थकाल उपकास कर और एक महीने तक वेदसहिता का

जय करते हुए और किय लाकल होम करते रहना चाहिए यही प्रायक्षित है। यह ब्राह्मण नीले या लाल रंग का वस्त्र

पहेंने एक दिन रात उपवास रह कर पंचगव्य द्वारा स्नान

करने से शुद्धि हो जाती है।

बेदधर्मपुराणानां चण्डालस्य तु भाषणे। सांद्रायणेन भृद्धिः स्वाज कृत्या तस्य निकृति॥६ १॥

चाण्डाल को वंद, धर्मशास्त्र और पुराणों की स्थाख्या सुनाने से चान्द्रायण जल के द्वारा शुद्धि होती है इसके

अतिरिक्त अन्य कोई प्रायश्चित नहीं है।

उद्भागदि निहतं संस्पृत्व ब्राह्मणं ववचित् चंद्रायणेन शृद्धिः स्वाताजापनेन वा पुनः॥६२॥ फॉसी लगाकर आत्महत्वा किये हुए ब्राह्मण के जब को

स्पर्श करने से, चान्द्रायण या प्राजाएत्य व्रत करने पर जुद्धि होती है।

उच्छिष्टो यहनाचांतक्षावहालादीनु स्पृष्टेद द्विजः। प्रमादादै जपेरस्नात्वा गायध्यष्टसहस्रकम्॥६३॥

यदि ब्राह्मण प्रमादवस आचमन करने से पूर्व जुड़े मुँह किसी चाण्डाल को स्पन्न करता है तो उसे स्नान करके अत हजार बार गायत्री का जप करना चाहिये।

दुपदानां ऋतं वहींप ब्रह्मचारी समाहितः। त्रिरात्रोपोष्टितः, सम्यक् पञ्चगव्यन शुद्धप्रति॥६४॥

उस ब्रह्मधारी को एकप्राचित होकर, सौ बार दूपदा मन्त्र का जब करना चाहिये और तीन रात उपवास रहकर

पंचनव्य से स्नान करके उसकी शुद्धि होगी। चाण्डालपतितादीस्तु कामाचः संस्पृत्तेदिङ्गे ।

इच्छिष्ट्रस्तत्र कुर्जीत प्रामापत्ये विशुद्धपे॥६५॥ चाण्डालसूतकि शवांसत्त्वा नारी रजस्वलाम्।

स्पृष्टा स्नायाद्विशृक्कव्यै कलपृष्टपरितोस्स्या।। ६६॥

जो ब्राह्मण जानमृद्रकर जूटे मुँह चाण्डाल और पतितीं का रपशं करता है, उसे शुद्धि के लिये प्राजापत्य दल करना

चाहिए वैसे हो खाण्डाल, सूतको, जब और रजस्वला स्त्रो

का स्पर्श करने से, त्रुद्धि के लिये स्नान करना चाहिये। पतितों का स्पर्ध करने पर भी दैसा हो करना चाहिए।

चारकालमृतकिशवै संस्पृष्टे संस्पृत्तेछदि। ततः स्नात्काच आसम्य जपं कुर्यात्समाहितः॥६७॥

क्षस्यष्टस्पर्शिनं स्पृष्ट्या वृद्धिपूर्वं द्विजात्तमः।

स्तात्वाद्यार्थीद्वार्क्यकर्षं प्राप्त देव पितामहः ॥ ६८॥ चाण्डाल, सतको और शब को छूने वाले व्यक्ति का यदि

कोई स्पर्श कर लेता है, तो उसे (शुद्धि हेतु) स्नान करके, आध्यमन करने के बाद एकाग्रवित से जप करना चाहिए। चाण्डालादि व्यक्तियों को चुने क्षले को यदि कोई क्राराण

जानबृक्षका धुता है, तो उसे स्वान करके आचमन करना

चाहिये. यह पितामह ब्रह्मा ने कहा है

पृष्ठानस्य तु विष्ठस्य क्षदाक्षिसंस्पृशेवदि। कृत्वा होचे ततः स्नावादुपोष्य जुहुयाद्वतम्॥६९॥

भीजन करते हुए ब्राह्मण का यदि किसी दुषित (विशः) का स्पर्श ख साव हो जाय, तो शीच करके स्नान कर लंगा

चहिए और उपवास रखकर अग्नि में आहुति देनी चाहिये। चापडाले तु ऋतं स्पृष्टा कृष्युं कुर्योद्दिशुद्ध्यति।

स्यष्ट्वाऽप्यक्तस्वसंस्यस्य अहोरात्रेण सुद्धधनि॥७०॥

ब्राह्मण खंदि चाण्डाल के सब को स्पर्श कर से, तो कृष्य वत के द्वारा उसको सुद्धि होती है और (यस्त्र से) लिपटी हुई अवस्था में, स्पन्न किये विना, केवल देख लेने से, एक दिन और रात उपवास रहकर सुद्ध होना चाहिये

सुरो स्पृष्टा द्वियः कुर्यासामायामस्य सुचिः। पत्ताम्युं लसुनक्षेत्र सूर्व प्रास्य वतः सूचिः॥७१॥

यदि कोई ब्राह्मण सुरा का स्पर्श कर ले, तो वह तीन बार प्राणायम करके और प्याज दथा लहसून का स्पर्श करने से, मों पीकर सुद्ध होता है

शास्त्रणस्तु शुना दष्टसम्बद्धं सार्यं चयः विवेत्। नाभेरम्बर्यन्तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं प्रतेत्।।७२॥ स्पादंतत्तिगुणं बद्धोर्मृष्टिं च स्वायतुर्गृणय्। स्नात्वा जपेदा सरक्तिं समिदंशे विजोतपः॥७३॥

ब्राह्मण को कुता काट ले, तो तान दिन तक सार्यकाल दूध पाना चाहिये। नाभि के क्रपा काटने पर उससे दुसना-

स्र दिन, बाहु पर कारने से नौ दिन और भिर पर फाटने से बारह दिन तक सार्यकाल दूध पोकर रहना चाहिये अधवा कुले का काटा हुआ ब्राह्मण, स्नान करके गायत्री का अप करना चाहिए

श्चानिर्वर्त्व महायज्ञानके मुक्ते तु द्विजोत्तमः।

स्वयन्तरः सति सने कृद्धार्द्धेन स सुद्धप्रति॥७४॥ आहितानिसमस्वानं न कुर्याचस्त्र एवंकि। ऋतौ न मच्छेद्धार्वां वा सोऽपि कृद्धार्द्धमाचरेत्॥७५॥ जो संगरित और धन स्वते पर भी स्वयन्त प्रस्थान किर्

जो रोगरहित और धन रहने पर भी बाहाण पंचयज्ञ किये बिना भोजन करता है तो वह अर्ध-कृष्ण तत करके शुद्ध हो सकता है। और वदि कोई अग्निहोत्री बाहाण पर्व के दिन सूर्योपस्थापन नहीं करता और ऋतुकाल में भी गर्भधारण निमित्त पत्नी के साथ मैथन कमे नहीं करते, उनको शद्धि

ानसन्त पत्ना के साथ मधुन कम नहा करते, उनका शुद्ध अर्धप्राजापस्य व्रत करने से होती हैं विनाबिरपषु नाव्यार्त अनीर्र सम्बिष्ट्य सा सर्वेलो कलमाप्तुत्य कमालस्य विमुख्यति। ७६॥

बुद्धिपूर्वनवन्युद्धि अपेदनर्जले द्विष-।

-मायम्बहसहस्रं तु त्र्यहं चोपवतेदिहुत:॥७७॥ -अस्वस्य न होनं पर भी कोई मल-मृत्र त्वागने के बाद

पानी से शौच क्रिया न करे या पानी के अन्दर मल सूत्र त्याने, तो उसे व्यक्ति को, उन्हीं बस्त्रों को पहनकर स्नान करके, गाय का स्पर्श करके शुद्ध होना पड़ेफ ऐसा कर्म

करक, नाय का स्परा करक तुद्ध हाना पड़ना एसा कम जानबूझकर किया जाये तो, ब्राह्मण को सूर्योदय काल में पानी के अन्दर कुंबकी लगाकर आह हजार बार गायजी जप करना चाहिए और ब्रती होकर तीन दिन उपवास करना बोक

मा अनुमन्येच्यया सुद्रं क्रेतीभृतं द्विजोत्तमः।

गायव्यष्टसहस्रस्य जबे कुर्यासदीषु चा।७८॥ वदि कोई उक्तम बाह्यच मृत्यु को प्राप्त सुद्र के पीछे-पीछे

अपनी इच्छा से बाक्त हैं, तो उसे नदी किनार जाकर आठ हजार गावत्री जप करना चाहिए।

कृत्वा तु ज्ञपर्थं वित्रो वित्रस्यावविसंपुक्तम्। स चैव पायकावेन कुर्याचान्द्रायणं कृतम्॥७९॥

यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के समक्ष सावधि समयबद्ध प्रतिज्ञा करता है, और उसे पूरा नहीं करता नो उसे

पावक अत्र के द्वारा चान्द्रयण व्रत करना चाहिये। • **यहकी विश्वयदाननु कृत्या कृत्युंग शुक्**रवि।

ष्ठायां स्थाकस्थास्त्र स्थाता समाशयेद्शुगय्। ८०॥ जं: मनुष्य दान लेने वालों को पंक्ति में , किसी को कम या ज्यादा देकर । विषमता (भेद) करता है. उसकी शुद्धि

कृष्ण व्रत द्वारा होती है। यदि चाण्डाल की परफाई को उस पर चढ़कर जाता है। तो स्वान करके भी पीना चाहियं

ईक्षेदादित्यमसुचिद्ंद्वाम्न चन्द्रमेव वा। मानुवं चास्त्रि संस्कृत्य स्तानं कृत्या विश्वज्वपति॥८१॥ कृत्या तु विश्वपत्यको चरेडींक्षनु कसरम्। कृतको ब्राह्मणगृहे पंचर्यकस्यरहती॥८२॥

अपवित्र होने पर सूर्य दर्शन करना चाहिये। अववा अग्नि प्रत्वतित करे या चन्द्रदर्शन करना चाहिए। मनुष्य की अस्थि स्पर्श करने पर स्नान करके शुद्ध होता है। भिष्या अध्ययन करने पर (प्रायक्षित्तरूप में) एक साल तक भिक्षा माँगनी चाहिये और कृतव्य (उपकार का भाजक) व्यक्ति को

हुँकारं साह्यणस्योकस्या स्वकारं च नरीयसः। स्तरता नारमञ्जाःशयं प्रणिकत्व प्रसादयेत्॥८३॥

ब्राह्मण के पर रहकर, पाँच सरल तक व्रत करना खाहिए।

यदि कोई ब्राह्मण को हुंकार करके अपमानित करे या सम्मानित व्यक्ति को 'सू ता' करे तो उसे स्वयन करके रोग दिन में भोजन नहीं करना चाहिये और जिसका अपमान

किया हो, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिये। ताडवित्या तुर्वेचापि करते **बद्ध्याम वाससा**र

ताकाशस्य तृष्यनाय कान्ठ नद्ध्यान वाससाः विवादे वार्षि निर्मित प्रणिक्त प्रसादवेत्॥८४॥ ब्राह्मण को तृष्ण से मारने पर अथवा उसके यले को वस्त्र सं श्रीधने पर था वाक्युद्ध में परास्त करने से, उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहिये।

अतमूर्व सरकृष्ण्यतिकृष्ण् निपातने। कृष्ण्यतिकृष्ण्ये कुर्वीत विप्रस्योत्पाद स्प्रेणिनम्।१८५॥

यदि बाह्मण को मारने के लिये डंडा उत्तया जाय तो कृच्छूत्रत करें यदि बाह्मण को नीचे गिरा दिया जाय तो अतिकृच्छू बत खर्र और जो बाह्मण क्षेत्र कुछ मारकर उसका खून कहात्व है, तो उसे कृच्छ् और अतिकृच्छ् दोनों बत करने चाहियं।

गुरेसकोलपकृतं कुर्वात्कृत्वः विशोधनम्। एकसर्वे निसद्धरः अधापस्यपनुत्तये॥८६॥

मुर के आद्धोश करने पर जो उन्हें खराब शब्द कहता है, तो एसे प्रथ को पाप की निवृत्ति हेतु एक दिन का उपवास रखना चाहिये

देवर्षणामभिषुखं श्रीवनात्र्येशने कृते। अल्युकेन दहेरियहां दातलं स हिरण्यकम्॥८७॥

जो व्यक्ति देवों के ऋषिरूप ब्राह्मणों के सामने धृकता है, और उनके प्रति गुस्सा दिखाता है, उसे जलती लकड़ी से जीभ जला देनी चाहिये और सुवर्ण का दान करना चाहिये

देवोज्ञानम् यः कुर्यान्मुत्रोज्ञारं सकृदिङ्कः। क्रिन्ताव्किष्टने विशुख्यवे चरेपान्द्रायणं वृतम्॥८८॥

देवोद्यान में जो कोई द्विज एक बार भी मूत्र त्याग करता है, वह पाप की शुद्धि के लिये अपना लिङ्ग काटकर कान्द्रायण तत करना चाहिए

देक्तावतने सूत्रं कृत्वा मोहादिहुजीतमः जिञ्जस्योत्कर्तनं कृत्वा धान्त्रायणम्बाधरेत्॥८९॥ देक्तानामृषीणां च देखानां चैव कृत्सनम्। कृत्वा सम्यक् प्रकृतीत प्राजापत्यं हिजोत्तमः॥९०॥

जो उत्तम द्विजवणं का मनुष्य देवमन्दिर के अन्दर मृत्र स्पाग करता है, यह शिक्ष्म काटकर चान्द्रायणंत्रत करके पाप का प्रायश्चित करें। देवताओं, ऋषियों और देवता-समाद व्यक्तियों की निन्दा करने से, ब्राह्मण की शुद्धि, अच्छे प्रकार स प्राजापत्य वृत्त करने से होती है

तैस्तु सम्भावणं कृत्वा स्तात्वा देवं सम्पर्धित्। दुष्टा विद्वेत शास्त्रतं स्यूत्वा विद्वेश्वरं स्योत्॥९१॥ यः सर्वमूताविपति विद्वेशानं विकिदति। न तस्य निकृतिः शक्या कर्तुं वर्षश्रतेरांपा।९२॥ बान्द्रायमा चरेत्पूर्वं कृत्युं चैवातिकृष्णुकम्। प्रयत्रः श्ररणं देवं तस्मारपापाद्विभुष्यते॥९३॥

और ऐसे अदमी के साथ वातान्त्रंप करने से स्नान करके अपने इस्ट देव का पूजन करना चाहिये वाद दस निन्दक को देखता है, तो सूर्य दर्शन करना चाहिये तथा बाद करने से विश्वेदर शंकन का ध्यान करना चाहिये। परन्तु जो जानबूदकर समस्त प्राणियों के अधिपति विश्वदर को निन्दा करता है, उसको तो संकडों वर्षों में प्राथित करके मुक्ति नहीं होती। वैसे उसे पहले चान्द्रायण बहु, पशान कृत्यु और अतिकृत्यु ब्रह्म करना चाहिए तथा उन महादेव की शरण में जाने से उस प्राप से मुक्ति संघव है

सर्वस्वदानं विविधनसर्वपापविशोधनम्। चान्त्रपणं च विधिना कृत्यूं सैवासिकृत्यूकम्॥९४॥

इसके अंतरक नियमानुसार अपना सर्वस्य दान करना, नियमानुसार चान्द्रायण, कृच्छु और अंतिकृच्छ् क्यों को करना भी सभरत पापन्न को जुद्धि का कारण बत्नया गया है।

पुण्यक्षेत्राध्यमभने सर्वपायविक्षोधनम्। सम्बद्धस्यां तिथि प्राप्य यः समारक्षयेदस्यम्॥१५॥ इत्त्वणान् पुणविक्या तु सर्वपार्वः प्रमुख्यते॥१६॥ कृष्णाष्ट्रम्यां महादेवं तथा कृष्णधनुदेशीस्। सम्युक्त ब्राह्मणपुखे सर्वपारैः प्रमुख्यते॥१७॥

इसी प्रकार सब तीर्चों में जाने भी सारे प्राण का सुद्धि होती है। अध्यवास्या के दिन. ब्राह्मणों की पूजा करके जो भगवान् महादेव की व्यासभान करता है, वह भी समस्त प्रापों से मुक्त हो जाता है। कृष्णाष्ट्रमी वा कृष्णचतुरंशी के दिन, ब्राह्मण भाजन करवाकर महादेव की पूजा करने से, सभी पापों स मुक्ति मिनतों है।

त्रसोदश्यां तथा रात्री भोपहारे त्रिलोचनम्। दुष्टेशं प्रसंदे खपे पुच्यते सर्वपातकै:॥९८॥

उसी प्रकार जयांदशी की सिन्न के प्रवम प्रहर में, उपहार के साथ जिलांचन (भगवान् अंकर) की पूजा करने से, सब प्रया से मुक्ति मिसली है।

ठपेकिश्चतुरंश्यां कृष्णपश्चे समाहितः। यमाय वर्षराजाय कृत्यवे चान्तकाय चा। १९॥ वैवस्तकाय कालाय सर्वश्राभहराय च। इत्येक तिमसंयुक्तान्द्वास्प्रसादकाञ्चलीन्॥ १०० कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को, उपवास रखकर एकप्राचित्त से यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल और सर्दशाणहर हन सातों में प्रत्यक को उद्देश्य करके तिल मिश्रति जल चढ़ाना चाहिये।

स्तत्वा दशास पूर्वाह्ने मुख्यते सर्वपत्तकै:। इक्तचर्यक्यःशस्या उपवासी द्विजार्धनम्।।१०१॥ स्तिचेतेषु कुर्वात ज्ञानः संयत्तपानसः। अमानास्यायां ब्राह्मणं समुद्दिश्य पितामहम्। १०२॥ इस्तृणोस्त्रीन्समध्यन्यं मुख्यते सर्वपानकै:

पृथोह में स्नान करके, इस प्रकार जल समर्पण करने सं मनुष्य सब प्रपों से मुक हो जाता है ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, उपवास और ब्राह्मण की पूजा इन सब बर्ती में शान्त और एकाग्रचित होकर करनी चाहिये। अपावास्या के दिन पिनामह ब्रह्मा को उद्देश्य करके जो तीन ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा करता है. वह समस्त पापों से मुन्छ हो जाता है

पद्रधानुपोक्तिः देवं जुटलब्ध्ने समाहित:॥१०३॥ समम्यानद्येद्धानुं पुच्यते सर्वपातकै:। धरण्यो च चतुर्व्या च शनैक्षरदिने वयम्॥१०४॥ पूजपेत्सरजन्मार्व्येर्पयये पातकैर्नरः।

शुक्लपक्ष में बहा के दिन उपवास करके, सहमी में एकाग्रचित्त से स्पंदंव की जो पूजा करता है, वह सभी पापी से मुक्त होता है भरजी नक्षत्र में शनिवार के दिन चतुर्थी होन पर पम की पूजा करने वाला, स्वत जन्मों के खपों से मुक्त हो जाता है।

एकादश्यां निवाहारः समञ्चल्यं जनाईनम्॥ १०५॥ हादश्यां शुक्लपक्षस्य महापापैः प्रमुख्यते। तयो जपस्तीर्धसेया देवद्वाह्मणपूजनप्॥ १०६॥ प्रहणादिव् कालेषु महापातकशोधनम्॥

त्री सुक्लपंक्ष की एकादशी में उपवास रखकर द्वादशी के दिन भगवान किया को पूजा करता है, वह महापापी से मुक्त हो जाता है। ग्रहण काल में तप, जप, नीर्थ सेवा, देवताओं और साधाणों का पूजन, आदि कम्म महापाप को धोने वाले होते हैं।

यः सर्वपापवृक्तोऽपि पुण्यतीर्वेषु पानव ॥१०७॥ नियमेन त्यकंत्रकानमुच्यते सर्वपातकैः जो पुरुष सभी एकार के पापों से युक्त होते हुए भी पुण्य तोयों में नियमत: प्राण त्याग करता है, तो वह सभी पापों से मुक्ति पा जाता है।

क था जाता है। इक्कां वा कृतकों का यहापलकदृष्टितम्)! १०८॥ भर्तारमुद्धरेत्रारी प्रविद्धा सह पावकम्। एतदेव परं स्त्रीमां प्रायक्षित्रे तिदुर्बुधान्॥ १०९॥

यदि पति ब्रह्ममाती, कृतघन और महामापी हो तो भी बसके साथ (मरणोपसन्त, अग्नि में प्रविष्ट होती है, तो बह अपने पति को तार देती है। यही स्त्रियों का परम प्रायक्तित है, ऐसा विद्वानों का कहना है। पतिव्रता तु वा नारी भर्तकृत्ववणे रहा:

न तस्य विक्रते पापिस्ट्रलेके परप्र चाः ११०॥ जो नारी पतित्रतः है और पति की ही सेवा में संख्यान रहने वाली होती है, उसं इस लोक में और परलेक में भी पाप नहीं लगतः।

पातिस्तरसमायुक्ता धर्वभुगूषणोत्सुकाः न जातु पातकं तस्याधिहलोके परत्र खः) पविद्यवा धर्मस्ता ध्वाण्येव लघेत्सदा। नास्याः पराधवं कर्तुं सक्नोवीक् जनः क्वचित्॥ १११॥

(सर्वेषापविनिर्मेका भारित कार्या विचारणा।

त् जो नारी पितवताध्यमं से युक्त और पित सेवा में उत्सुक गइती है. वह सब पापों से मुक्त हो जाती है. इसमें विचार नहीं करना चाहिए इस लोक और परलोक में कभी उसे पातक नहीं खुता ) पितवता और धर्म में परायण रहने वाली स्त्री सभी प्रकार के कल्याणों को श्रप्त करती है तथा ऐसी स्त्री को इस संसार में कभी कोई परास्त नहीं कर सकता।

यथा रामस्य सुभगा सीता त्रैम्नोक्पविश्वता। फ्ली दालरथेर्देवी विजिग्ये राक्षसेश्वरम्॥१९२॥

जैसे तीनों लोकों में दिखवात, दशरय पुत्र राम की सौभाग्यज्ञालिनो पत्नो देवो सोता ने ,अपने सतीन्त्र के कारण) राक्षसेश्वर (राहण) को जीत निया था।

रायस्य भारते सुभगां रावणो राहस्थारः। सीतां विज्ञालनयमां चक्रये कामनोदितः॥११३॥ पृक्षिता मायवा वेषं चरनीं विजने वने। समाहतुं मति चक्रे तापसः किल कामिनीम्॥११४॥

एक बार राक्षसराज रावण ने, काल के द्वारा प्रेरित हांकर, राम की सीभाग्यशास्त्रिनी, विकासाक्षी पत्नी सीमा की कापना की थी। उसने अपनी माया से तपस्ती वेच घारण करके. एकान्त वन में विचरण करने वाली नारी (सीता) को हरण करने का मन बनस्या

विज्ञाय सा च बद्धावं स्फूला दाशरवि परिम्। अनाम अराजं ब्राह्मणवसक्यै कृषिस्मिता॥११५॥

पवित्र हास्ययुक्ता सीता, रावण के मनोभाव को जानकर अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण कर आवसस्य नामक मुद्यागि की शरण में चली गई।

उपतस्ये यहायोगं सर्वमोठिवदावकम्। कृतांजलौ रामपत्नी सक्षात्पविभिवाच्युतम्॥११६॥

महायोगस्थरूप, सारे संस्तर के दाहक अन्ति को, साक्षात् अपने पति विष्णु का स्वरूप मानकर रामपत्नी सीता दोनों हाच बोडकर खड़ी हो गयो।

नमस्यापि पहायोगं कुझानुं बहुरं परम्। दाइकं सर्वभुवानापीझानं कालक्रपिणम्॥ १९७॥

महाक्षेत्री, अतिशय श्रेष्ठ गुहारूप रस्पी प्राणियों के दाहरू सर्वभृतेश्वर और सभी के मंद्रास्क कालकर्षी अर्थन को नमस्कार है

ष्ट्रपते पायकं देवं इतश्चतं विश्वस्थिपाय्। योगिनं कृतिकसनं मृतेशं परपञ्चदम्॥१९८॥

शाबत, विश्वरूपी, योगी, मृगचर्मधारी सभी प्राणियों के ईश्वर परमपद स्वरूप, अनिदेव की शरण में जाती हैं।

स्नातमानं दीसवपूर्वं सर्वपूत्रहदि स्थितम्। तं प्रपष्टे जगन्यूर्ति प्रभवं सक्तिजसाम् महारोजोसरं विद्यादित्यं परमेकितम्॥ १९९॥

आत्मस्वरूप, प्रकाशमान शरीर वाले, सभी प्राणियों के इंदय में स्थित, जगत्मूर्ति सभी तेजों के उत्पत्ति स्थान, महान् योगयों के इंशर आदित्यरूप, प्रजापित स्वरूप, अग्निदेव की शरण में जाती हैं

प्रपत्ने शरणं रुद्रं महावासं त्रिलृतिनम्। कालान्ति योगिनामीशं भोगमोक्षफलसदम्॥ १२०॥

भयंकर महाग्रास (अर्थात् सर्वसंहारक) त्रिशृलवारी सर्वयोगोन्तर, भोग और मोक्षरूपो फल दने वाले कालारिन को शरण में जाती हूँ।

प्रपद्धे त्वां विरूपक्षं पूर्वुन:स्वन्स्वरूपिणम्। हिरण्यवे गुहे पुत्तं महानामीमतीवसम्॥१२१॥ हे अस्ति में आपकी शरण में नाती हूँ आप विरूपक्ष, भूर्युव स्व: इन तोन महाज्याद्वतियों का स्वरूप धारण करने बाले, सुवर्णमय प्रकाशमान गृह में गुमरूप से विद्यमान, महान् और अमित तेजस्वी हैं।

वैश्वानरं प्रपद्येऽहं सर्वभूतेष्यवस्थितम्। हस्यकस्थतहं देवं प्रपत्ने विद्वानीशस्य ॥१२२॥

सभी प्राणियों में (जठण्यिकप से) विद्यमान, वैकानर के शरण में जातो हूँ। में हव्य (देवों की आहुतियाँ) कव्य (पितरों की आहुतियाँ) को वहन करने वाले और इंडरस्वरूप वहिदेव की शरण में जाती हूँ।

त्रप**र्ध** तत्परं तत्त्वं यरेण्यं सर्वितुः शिवम्। स्कर्यवर्णित परं उद्योतिः स्क्षा प) हव्यवाहनः। १२३॥

में उस परम ब्रेष्ठ तत्त्व अग्नि की शरण में जाती हूँ, जो सूर्य के लिए भी कल्याणकारी, आकाश मण्डल में स्थित परम ज्योति स्वरूप है हे हञ्दबाहन अग्निदेव आप मेरी रक्षा करें

इति बङ्काष्ट्रकं अन्ता समक्ती यशस्त्रिनी। स्वावती मनसा तस्त्री सममुन्तीलितेश्चणा।१२४॥

इस प्रकार अग्निसम्थन्थी आठ श्लोकों वाले इस स्तोत्र का जप करके रामपत्नी यशस्विनी सीता, औंशें बन्दकर मन ही मन राम का ध्यान करती हुई स्थित हो गयी।

अवावसव्याद्भगकान्त्र्यवाही पहेशरः। आविरासेस्सुदोताला तेजसा निर्देहप्रियः। १२५॥ सृष्ट्रा बाद्यपर्धी सीतो स गावण्डवस्थवा। सीवापादाय रापेष्टा पावकोऽनासीयता। १२६॥

तत्पश्चात् उस आवसस्य घर की अग्नि से भगवान् इत्यवाह पहेशर प्रक्रांतित होकर उकट हुए। ऐसा लगता था मानो वे तेज से सब को जला रहे हों: भगवान् ने उस ग्रवण को मारने की इच्छा सं, एक प्रायामयी सोता को रचना करके, राम की (जस्तविक) प्रिया सोता को लेकर, अग्नि में ही अन्तर्धान हो गये।

तां सूद्रा ताद्शीं सीतां रावणो राजसेखरः समादाय यथौ लाहुने सायगन्तरमंखिताम्॥१२७॥

उस मायाची सीता को देखकर राशसंबर रावण, उसका हरण करके सागर के मध्य स्थित लंकापुरी में गया।

कृत्वा वृ शतणस्त्रं राषो सद्दमणसंबुधः। सपादायामबदसीतां शहाकुल्तितमानसः ॥१२८॥

तत्पश्चात् राम राष्ट्रण का वच करके लक्ष्मण के साथ उस (मायावी) सीता को ले उन्नये, परन्त उनका पन शंका से व्याकुल मा

सा प्रत्यवाय भूतानां सीता मावामवी प्रन विवेश पावकं वितां ददाह ज्वलगोऽवि ताम्॥ १२ ९ ॥ (सम को ऐसा देखकर) मायावी सीता ने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए पुन: अग्नि में प्रवेश किया वा और अपने ने भी उस सीता को शीघ जला डाला काः

दक्ता यायापयीं सीतो भगवानुष्णदीवितिः। रामाबादर्शयत्वीतां पावकोऽभूत्युरप्रियः॥ १३०॥

इस प्रकार पायाची सौता को जलाकर भगवान तेज अग्निदेव ने राम को जास्तविक सीता के दर्शन करवाए थे, इमलिए अग्निदंव देवों को अत्यन्त प्रिय हुए।

प्रगृह चर्तुश्चरणो कराप्यां स्त्र सुफ्जपा। बकार प्रणति भूमी रामाय जनकारमजा(। १३ १)।

तन समध्यमा जनकपुत्री स्त्रेता है, दोनों हाओं से राम का चरण स्पर्श किये और भूमि पर झुककर राम को प्रणाम किया।

दुश इष्ट्रमतः समो विस्मयाकुललोचनः। प्रणप्त बर्द्धि शिरसा तोषयामस रावव ॥१३२॥

इस प्रकार (सोता को) देखकर आसर्य चकित नेत्रों वाले

वे राम हर्षित मनवालं हुए रास्त्व ने सिर झुकाकर प्रणाम करके अग्निदेव को तप्त किया था

उदाद्य वर्द्धि मगवान् किमंश्र वरवर्णिनी।

दन्या भगवता पूर्व दृष्टा यत्पार्श्वमागतः॥ १३३॥

उस समय वे अग्निदेव से दोले, हं मगवन, आपने श्रेष्ट वर्ण वाली सोता को पहले क्यों जला दिखा था? और अब मैं अपने पार्श्वभाग में स्थित देख रहा हूँ (यह कैसे?)।

तपाइ देवो लोकानां दाहको इव्यक्तहरः क्वावृत्तं दासरवि पुनानापेव सम्ब्रिती।।१३४॥

तब संपूर्ण लोकों के दाहकर्ता हव्यवहरून अग्निदेव ने संभी लोगों के समक्ष दाशरयी राम को बैसा क्लान्त पा, कह सुनावा

डवं सा परमर साव्दी पार्वतीय प्रिया तव। आराज्य लक्का तपसा देव्यश्चात्यन्तवस्त्वमा। १३५॥

यह देवी सीता पावंती के समान दिव और परम स्वध्वी है। शंकरष्ट्रिया पार्वती की तपस्या के द्वारा आराधना करके, (राजा जनक ने) उसे प्राप्त किया था।

पर्तुः सुश्रुपगोपेता सुजीलेये पतिवता। भवानीवेसरे नहर माया सवणकाफिनात १३६॥

या नीता राक्षसेकेन सीता भक्तती हुता। पया पायामवी सृष्टा सवगस्य क्येच्छ्या।। १३७।।

यह सीताजी पति की संखा में परायण, पहित्रवा और सुशील हैं। परन्तु रावण ने सीता की कामना को, तब मैंने

इन्हें पार्वती के पास रख दिया था। राक्षसराज रावण जिस भगवती सीता को ले गया था, वह तो मैंने रावण का वध करने की इच्छा से पायाओं सोता की रचना को मी

कवर्षं भवता दश्चो रावण्डे सहस्रसंसर ।

मायोपसंहता सैव हतो लोकविनाशनः॥ १३८॥ जिसके लिए आपने राक्षसंबर राजण को देखा (और उसका वध किया), वह मावाबी सीता को मैंने समेट लिया हैं और संसार का विनाशकारी रावण भी मारा गया है। गृहाण चैता दियसा जानकी क्वनान्यमः।

पहच नारावर्षा देवं स्वात्मानं प्रमुखस्यवम्।।१३९॥ इसलिए आप मेरे कहन पर पवित्र आनको को स्वीकार करें और अपने स्वरूप को सब के उत्पत्ति कारण अविनाती

टेव - नारायण स्वरूप हो जानें

इत्यकत्वा भगवांक्षण्डो विद्याचिविश्वतामुख*ा* मानितो रत्यवेणानिर्मृतैश्चान्तस्थीयतः। १४०॥ यह कहकर संसार के ज्वालारूप, विवतीपुख भगवान्

चण्ड (अग्नि) अन्तर्धान हुए और भगवान राम भी मनुष्या के द्वारा सम्मानित होकर अन्तर्धन हो गए। एकपतिकतानां वै माहारूवं ककितं पया।

स्त्रीणां सर्वोधनपरं जवश्चित्रपिदं स्पृतम्॥ १४ १॥

अमेषपापसंयुक्तः पुरुषोऽपि सुसंबुतः। स्वदेहं पुण्यतीर्वेषु स्थकत्या भुष्येत किल्बियत्। १४२॥

इस प्रकार पतिन्ताओं का माहात्म्य मैंने कहा है यह स्वियां के समस्त पापों को दूर करने वाला प्रायक्षित क्ताया गया है। यदि कोई पुरुष अनेक पापों से युक्त भी हो, तो भी

मुसंबत होकर इन पुण्यतीयों में अपना देह त्याग करता है. तो सारे पार्च सं मुक्त हो जाता है।

पृथिको सर्वतिर्वेषु स्तात्वा पुण्येषु वा द्विजः। युच्यते पातकैः सर्वेः सिद्धावैरिष पुरुषः॥१४३॥ पृथिकी पर स्थित सभी पुण्य तीर्घौ में स्वान करके ब्राह्मण या कोई मनुष्य अपने हास स्वीचत सभी प्रकार के पाणें से मुक्त हो जाता है।

व्यास उवाच

इत्येव मानवी वर्षो वृष्यको कविनी मया। महेशारकवार्योय ज्ञानवीमक्ष सम्प्रतः।। १४४॥

 व्यास बोले— यहां मानव (मनु द्वारा कथित) धर्म है. जो मैंने आपको बत्त्रया है और महेनर की आराधना के लिए नित्य अन्योग भी बताया है

बोगंन विधिना युक्ते हानयोगं समाधरेत्। स पश्यति सहादेवं जन्यः कल्पशतैरिया १४५॥

च्ये मनुष्य योग की इस विधि के अनुसार जानयोग का आचरण करता है. वहीं महादेव का दर्शन पता है। अन्य व्यक्ति सौ करवों में भी नहीं देख पाता।

स्वापयेखः परं यमें ज्ञानं तत्पारमेश्वरम्। न तस्पादविको लोके स योगी वरमो मतः॥१४६॥

जो प्रमुख्य उस परमेक्षर सम्बन्धी झानरूप परम धर्म को स्टब्रपना करता है, उससे अधिक ब्रेष्ट इस संसार में कोई नहीं है और वहीं व्यक्ति ब्रेष्ट योगी भी माना गया है

थः संस्वार्णयतुं अन्तरं न कुर्यान्योहितो जनः। स नागयुक्तोऽपि पुनिर्नात्वर्यं धगनविषयः॥१४७॥ तस्मास्परेव दासर्थां व्याह्यजेव विशेषतः।

वर्षयुक्तंत्र ज्ञानीषु श्रद्धका सान्त्रितेषु वैध १४८॥

जो मनुष्य मोहबश समर्थ होते हुए भी धर्म की स्थापना नहीं करता, वह योगपुक भुनि होने पर भी भगवान् को प्रिय नहीं होता है इसलिए सदैय इस ज्ञान का दान करना चाहिए और विशेषरूप उन द्वाहाणों को जो धार्षिक, शान्त और प्रदायुक्त हों

यः पठेन्द्रवतां नित्वं संवादं पम वैव हि। सर्वपापविनिर्मुक्तो गच्छेन परमाहृतिम्॥१४९॥ श्राह्यं स्व दैतिके कार्ये दाख्यानां च संद्रियो। पठेत् नित्यं सुमनाः श्रोतव्यं च हिजातिमि ॥१५०॥

जो व्यक्ति आपका और मेरा यह संवाद नित्यप्रति पाठ : करता है, वह सभी भागों से मुक होकर श्रेष्ट गति को प्राप्त

करता है। श्राद्ध, दैविक कार्य या द्राहाणों के पास बैठकर प्रक्षन्न मन से, प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए और द्विजातियों को यह नित्य सुचना चाहिए।

पोऽखं विचार्व कुरुत्या शाययेष्टा द्विजान् जुद्यीन्। स दोवकंतुकं त्यवत्या याति देवं पहेचारम्॥ १५ १॥

ओ युक्तात्मा इसके अर्थ को विचार करके, पवित्र ब्राह्मणों को सुनाता है. वह दोषकपी आवरण को त्यागकर पहेंचर के पास जाता है.

एतावदुक्तवा भगवान्व्यासः सत्यवतीसृतः। समस्यास्य पुनीन्सृतं जगाम च क्यानवम्॥१५२॥

इस प्रकार कहकर सत्पवती पुत्र भगवान् व्यास ३३ सभी पुनियाँ तथा फौराणिक सूत को भली भाँति आश्वस्त करके

वृति ओकूर्पपुराणे उत्तराई शतुन्तिकोऽध्याय<sup>्</sup>। ३४॥

पञ्चत्रिशरेऽध्यायः (तीर्थः प्रकरण)

जनव उर्जु

जैसे आये थे, वैसे चले गये

तीर्वानि वर्धनं लोकेऽस्थिन्द्रमृतानि महानविषा सानि त्वं कथयास्थाके रोपरुषेण साम्बवम्॥ १॥

ऋषियों ने कहा—हे रायहर्षण इस लोक में जो तीर्थ महान और अंति प्रसिद्ध हैं, इस समय उन सबका वर्णन आप हमारे सामने करें

नृणुक्तं कक्तियधंऽहं तीर्वानि विकिशानि घ। कवितानि पुराणेषु पृतिभित्रंहात्वादिषिः॥२॥ यत्र स्वातस्त्रणे होयः श्राद्धदानादिकं कृतम्। एकैकाने पुनिश्रेष्टाः पुनात्वासममे कुलम्॥३॥

रोपहर्षण ने कहा—है ऋषिवृन्द। आप सुनें। मैं आपके समक्ष में अब अनेक लेथों के विषय में कहूँगा जिनको ब्रह्मवादी मुनियों ने पुराणों में बताया है। हे मुनिलेखों वे ऐसे महान् महिम्ममय कीर्य हैं, जहाँ पर स्नाम जप-होम-ब्राह्म और दानादिक शास्त्रोक्त सत्कर्म एककार करने पर मनस्य अपने सात कर्लों को पवित्र कर देता है।

र्यस्योजनन्दिरतीणै ब्रह्मणः परमेश्चिनः। प्रयागं प्रक्षितं तीर्थं यस्य माहात्म्यर्थमेरितय्॥४॥ भन्यच तीर्वप्रवरं कुरुमां देववन्दितम्। अधीजायात्रपेर्नुष्टं सर्वपार्यवज्ञोबनम्॥५॥ तब स्मान्या विशुद्धास्या दम्मनास्पर्यवर्ष्णितः। ददाति प्रक्रिश्चिदपि पुनासुपपतः कुलम्॥६॥

दशास पालक्ष्मदाय पुनास्पुष्पपकः कुलस्। ६॥
परमेष्टी बहाजो का प्रसिद्ध प्रयाग तीर्थ पाँच योजन के
विस्तार वाला है जिसका कि माहत्त्व्य कहा गया है। अन्य
भो तीर्थ प्रवर हैं, जो कुरुआं के हैं और दंगें द्वारा बन्दित है
ये ख्रियों के आश्रमों से सेवित तथा सभी प्रकार के पापों
के विशोधक हैं। उस तीर्थ में स्नान करके विशुद्ध आल्या बाला तथा दम्म और मत्सरता जैसे दुर्गुणों से वर्जित पुरुष वहाँ पर जो कुछ भो यथाशकि दान किया करता है कर अपने माता पिता सम्बन्धी दोनों कुलों को पविश्व कर देता

परं मुद्रां वयातीलं वितृष्यासाविदुर्लयम्। कृत्या विषयप्रदानन्तु न मुपो वायते नरः॥७॥

गया तीर्थ तो परम गांपनीय तीर्थ है जो पितृगणों को अत्यन्त हो दुर्लभ होता है। वहाँ पर फितृगण के लिये पिण्डों को प्रदान करने वाला पुरुष पुनः संस्कर में जन्म प्रहण नहीं करता है।

सङ्ग्रद्भयाभिगमनं कृत्वा विणां ददाति यः कारिताः फितरकोन वास्यन्ति परफादुकीम्॥८॥ तत्र लोळहिताळीच स्ट्रेश परमात्मना। जिलावले पदं न्यस्तं तत्र फित्नुससादयेत्॥९॥

जो एक बार गया में जाकर पिण्डदान करता है, वह अपने समस्त पितरों को तहर देता है। के सब परमपति को प्राप्त हो जायेंगे वहाँ पर लोकों के हित को सम्पादन करने के लिये परमान्या रुट्टेब ने शिला तस पर पाँच रखा वा वहीं पर पितरों को प्रसन्न करना चाहिए (तपन देना चाहिए)।

यवाधिगमनं कर्तुं यः इत्कोः स्रांबनकाति। शोचन्ति पितरस्तं वै कृषा तस्य परित्रमः॥१०॥ भायन्ति पितरो भाषाः कीर्त्तपन्ति महर्षयः भवां यास्यति यः कक्षित्सोऽस्मानसन्तरपित्यति॥११॥

जो गया जाने में समर्थ होता है, फिर भी नहीं जाता उसके पितृगण उसके विषय में चिन्ता किया करते हैं उसका परिश्रम क्यर्च हो जाता है। पितर लोग यही गाया गाते हैं और महर्षिणण कीर्तन किया करते हैं कि जो कोई भी हम्तरे वंश में गया तीर्च जायेगा वही हमको तह देगा। यदि स्वत्यप्तकांपतः स्वयर्थपरिवर्जितः। गयां कस्वति यः कक्षित् सोऽस्थान्सनारविष्यवि॥ १२ एष्ट्रच्या वहवः पुत्राः स्तिलवनो वृज्ञान्तिताः। तेवां तु समवेताना पष्ठेकोऽपि गवां क्षेत्। १३॥ वस्पान्यवंत्रक्षेत्र काकृष्यस्तु विज्ञेवतः।

प्रदश्चित्रियत्विष्टान् गर्या गत्वा समाहितः॥१४॥ यदि कोई पातको हुआ और अपने धर्म से परिवर्षित हुआ तो गया जायेगा और हम सबका उद्धार कर देगा। अतप्य बहुत से शोलवान् और गुणवान् पुत्रों की ही इच्छा करनी वातिष्। हो सकता है उनमें से कोई एक गया तीर्थ में

पमन करं। इसीलियं सभी प्रकार के प्रयव से विशेषरूप से बाह्मण को भी गया में आकर विधिपूर्वक समाहित होकर रंपण्डों का दान अवश्य ही करना चाहिए: अन्यास्त्र खसू ते पर्त्या ग्रह्मायां पिण्डदाबिन ।

कुलान्बुधयतः सत्त समुद्धत्यापृषु परम्॥१५॥ अन्यस्य तीर्कप्रदर्शं सिद्धायामपुदाइतम्। प्रधार्मापितं विद्धयतं यत्रास्ते मस्यानस्य ॥१६॥

वे लांग धन्य हैं जो अर्चात् महान् भाग्यज्ञाली हैं जो गया में पिण्डदान करने वाले हाते हैं। वे क्तंमान और आगे होने बाले सात सात कुलों को दोनों ही और से तार कर स्वयं भी परम पद की प्राप्ति किया करते हैं। अन्य भी श्रेष्ठ तीचे हैं बहाँ सिद्ध पुरुषों को हो जास बत्तवा गया है वह प्रभास—इस सुभ नाम से संसार में विख्यात है जहाँ पर भगवान् भव विराज्ञामन रहा करते हैं।

तत्र सानं ततः श्राद्धं ब्राह्मणानाङ्कः पूजनम्। कृत्वा लोकपवाजीति ब्राह्मणोऽक्षस्थभुत्तमम्॥ १७॥

वहाँ पर स्थानका और इसके अनन्तर ऋद्ध तथा बाह्यकों का अध्यानंत्र करके मनुष्य ब्रह्मा के अक्षय और उत्तय लोक प्रकारता है

तीर्थ त्रैयप्यकं नाम सर्वदेवनपस्काम्। पूजियता तत्र छ्दं स्योतिष्टोपपत्नं लमेत्॥१८॥ एक परम श्रष्ठ त्रैयम्बकं नामकं तीर्य है जिसे सभी देव गण नमस्कार करते हैं। वहां दिराजमान स्ट्रंट का पूजन

करके ज्यांतिष्टांम यज्ञ का फल भनुष्य को मिल जाता है। सुवर्णास महादेवे समस्पर्यय कर्राईनम्।

ब्राह्मणान् पूर्वायस्य च गाजपत्यं सभेत सः॥ १९॥

्वहाँ पर सुवर्णाक्ष कपदी महादेव को सम्बक् अर्चना करके और वहाँ पर स्थित ब्राह्मणों का पूजन करके मनुष्य पालपत्य लांक को प्राप्त कर लेता है सोपेश्वरं तोबंबरं उद्रस्य परपेष्ठिन:। सर्वय्याचिहरं पुण्यं स्द्रमालोक्य कारणम्॥२०॥

एक परमंद्री रुद्देव का महान् सामेश्वर तीर्थ है। यह तीर्थ समस्त व्याधियों को हरने वाला, परम युण्यमय और रुद्देव के साक्षात् दर्शन कराने वाला है।

तीर्थानो परमं तीर्थं किजयं नाम शोसनम्। तत्र लिहुहं पहेलस्य विजयं नाम किञ्चतम्॥ २१॥

समस्त तीथीं में घरम श्रेष्टतम तीर्थ विजय नाम काला अतीव शोभन तींचे हैं। वहीं पर भगवान् महेशर का 'विजय' नामक विख्यात लिङ्ग स्थापित है।

पण्यासनिवताहरम् ब्राह्मसारी समाहितः। उक्तिया तत्र विदेन्द्रा वस्मिनि परमण्यदम्॥२२॥

छः भास तक नियत आहार लेने वाला ब्रह्मवारी अत्यन्त समाहित होकर वहा निवास कर तो है विप्रेन्ट्रीं! वह निवितरूप से गरमपद को या लेता है।

अन्यव तीर्थप्रवर्ष पूर्वदेशम् जीयनम्। एकानो देवदेवस्य गामप्रश्वसम्प्रदम्॥२३॥

दूसरा परम श्रेष्ठ तोर्थ पूर्व देश में सुशोपित है, जो देवीं के भी देव शिव के गाणपत्त लोक का एकाल पद प्रदान करने वास्त्र होता है

दत्त्वात्र शिवयक्तानो विश्विक्तश्चनाही शुभाग्। सार्वभौगो भवेद्राचा मुमुक्षर्गक्षमानुकत्॥२४॥

यहाँ पर जो शिवधक द्वाडाणों को धोड़ी-सी भूमि का दाः देख है, वह निश्चित ही आगले जन्म में सार्वभौभ चक्रवर्ती राजा हुआ करता है और मुमुखु को मोझ लाभ होता है।

महानदीजलं पुण्यं सर्वपापविनाञ्चनम्। प्रहणे तदुपस्यस्य पुच्यते सर्वपानकैः॥२५॥

महानदी का जल परम पुण्यमय एवं सभी तरह के पापों का विनाश करने वाला है ग्रहण के समय उस जल में उपस्पर्शन करके सभी पातकों से मनुष्य सदा के लिये मुक्ट हो जाता है

अन्या स विरजा जम नदी हैसोक्यविश्वता। तस्यां स्नात्वा नरी विद्रो इक्कलोके महोक्तो।२६॥ इसके अविरिक्त एक अन्य विरजा नाम की नदी है, जो प्रैलोक्य में परम प्रसिद्ध है। ब्राह्मण मनुष्य उसमें स्नान करके ब्रह्मलोक में पूजित होता है।

तीर्थे नारायणस्यान्यक्रप्ता तु पुरमोत्तपम्। तत्र नारायणः श्रीयानास्ते परमपुरमः॥२७॥ पूर्वायस्या पर्ग विष्णुं स्नास्या तत्र हिजोत्तमः।

ब्राह्मणान्यूववित्वा तु विज्युलोकमवाजुवाह्।। २८॥

मगदान् नारायण का एक अन्य तीर्थ है जिसका नाम पुरुषोत्तम है। कहाँ पर साक्षात् सक्ष्मीवान्, प्रमु, परम पुरुष नारायण विराजमान रहा करते हैं वहाँ पहले परम विष्णु का पुजन करके तथा स्नान करके हिजोत्तम ब्राह्मणों का यूजन करे तो यह विष्णुलोक में जाता है।

तीर्जनां परमं तीर्वक्षोकर्णं नाम विश्वतम्। सर्वपापष्ठरं राज्योनिवासः परमेडिनः॥२९॥

सभी तीर्थों: में एक परम ब्रेष्ट गोकन नाम से विख्यात वीर्थ है, वह परमेश्री भगवान सम्भु का निवास स्थल है और यह सभी पापों का हरन करने वाला है।

दृष्टा लिङ्गं तु देवस्य गोकणं परमुक्तमय्। ईप्सितॉल्लम्बे कामानुदस्य द्वितो भवेत्। ३०॥ इतरं चर्तप गोकणं लिङ्गं देवस्य मुलियः। महादेवं चार्चपित्वा शिवसायुज्यमाजुवात्॥ ३१॥

कहीं पर महादेव के परमोसम गांकन लिक्क की दर्शन करके मनुष्य अपने सभी अभीष्ट मनोस्कों को फ्रांत कर लेख है तथा वह रुद्धेव का अतीब प्रिय भक्त हो जाता है। उसी तरह उत्तर की ओर भी मोकर्च नाम का तीर्च है, वहां त्रिशृतभारी तंकर का लिक्क है। वहां भी मनुष्य महादेव की पूजा करके जिब के सायुज्य की प्राप्त करता है

तत्र देशो पहादेशः स्थापुरित्यभिक्श्रितः। ते दृष्टा सर्वपारेभ्यस्तरक्षणान्यस्ते नरः॥६२॥

उस तीर्य में जो देख महादेख है वे स्थाणु नाम से विश्वत हैं। उन प्रमु का दर्शन करके मनुष्य उसी क्षण सभी पाणें से मुक्त हो जाता है

अञ्चलुक्यात्रमम्पुण्यं स्थानं विष्णोर्महरूपनः। संपृत्यं पुरुषं विष्णुं श्रेतद्वीपे पहीयते॥३३॥

इसके अतिरिक्त एक अन्य परम पुण्यमय कुष्वाश्रम है जो महात्मा भगवान् विष्णु का स्थान है वहाँ पर महापुरुष श्रीविष्णु का पूजन करके मनुष्य केतहीय में महिमान्वित हो जाता है। यत्र नारावणो देवो स्ट्रेण त्रिपुरारिणा। कृत्वा यत्तस्य मधनं दक्षस्य तु विसर्जितः॥३४॥ समनाजेजनं क्षेत्रं सिद्धविनवामेख्तम्। पुण्यमायतने विष्णोस्तत्रास्ते पुरुषोत्तयः॥३५॥ अहाँ पर देव श्रोनसम्बन्धः ने त्रिपुरारि स्टु के स्तव प्र

अहाँ पर देव श्रीनारायण ने त्रिपुरारि स्टू के साथ प्रजापति दक्ष के यञ्ज की मधकर नष्ट कर दिया था। उसके चारीं और एक योजन का क्षेत्र जो बड़े-बड़े सिद्ध और ऋषिगणों के

एक याजन का क्षत्र जा बड़-बड़ उसद्ध आर ऋष्यणा के द्वारा सेवित है यह भगवान् विष्णु का परम पुण्यमय आश्रय स्थल है और वहाँ पर साक्षात् पुरुषत्वम प्रमु विराजमान

अन्यत्कोकामुखे विष्णोरतीर्धपद्भतकर्मणः। मुक्तोऽत्र पातकैर्परमाँ विष्णुसासम्बनान्युपात्॥६६॥

एक अन्य कोकामुख में अद्भुत कमी वाले भगवान् विच्यु का तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ में (स्नानादि से) पापों से मुक कुआ मानव विच्यु की स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है सालिवाये यहातीर्व कियो। बोतिविवर्द्धनम्।

प्राणांस्तप्र नरस्त्वक्ता ह्योकेलं प्रपञ्चति॥३७॥

एक शालिप्राम नामक महातीर्थ है जो भगवान् विष्णु की प्रीति को बढ़ाने वाला है इस परम पवित्र स्थल पर मनुष्य अपने प्राणों को स्थान कर साक्षाद् भगवान् इपीकेश के दर्शन प्राप्त करता है।

असतीर्विपिति ख्वानं सिद्धावासं सुशोपरम्। आस्ते इयशिस नित्यं तत्र नारावणः स्वयम्॥३८॥

एक अस्तीचं नाम से प्रसिद्ध महान् तीर्थ है। यह सिद्धों का आवास स्थल और अतीव शोभासम्पन्न है। वहीं पर हय के समान शिर वाले भगवान् नारायण स्वयं नित्व दिराजमान रहते हैं।

तीर्थं त्रैलाक्यविख्यातं सिद्धावासं सुशोपनम्। तत्रास्ति पुण्यदं तीर्थं ब्रह्मणः परमेष्टिनः॥३९॥

एक तीर्थ त्रैलोक्य नाम से विख्यत है यह भी परमहोभन सिद्ध पुरुषों का निवास स्थल है। वहाँ पर एक पुष्य प्रदान करने वाला परमेश्चे ब्रह्माच्ये का तीर्थ है पुष्करं सर्वपापनं पृतानं ब्रह्मलोकदम्। मनसा संस्मरेशस्तु पुष्करं वै द्विजोत्तमः॥४०॥

मुच्यते पातकैः सर्वे शक्तेण सह मोदते।

पुष्कर तीर्थ समस्त पापों का हमन करने वाला तथा मृत होने वालों को बहालोक प्रदान कराने वाला है। जो कोई भी द्विजश्रेष्ठ मन से भी मुष्कर तीर्थ का स्मरण कर लेता है वह सभी प्रकार के पातकों से मुक्त होकर इन्द्रदेव के साथ अग्रनन्दानुभव प्रप्त किया करता है।

तत्र देवा सगसर्वाः स्वस्तोरगराहासाः॥४१॥ उपासने सिद्धसङ्ग बृह्माणं पद्मसम्बद्धम्।

तत्र स्वतःचा क्रजेक्युद्धो स्वद्धाणं परमेष्टितम्॥४२॥ पूजवित्ता द्विजवरं साहाणं सम्बग्ध्यति।

वहाँ पर मन्यवीं के साथ सभी देवराण तथा यक्ष-उरण और ग्रक्षस, सभी सिद्धों के संघ, पद्मयोति पितामह बहा। की उपासना किया करते हैं वहाँ पर विधिपूर्वक स्तान करके मनुष्य शुद्ध होकर परमेश्च ब्रह्मा का सक्षिधान प्राप्त करता है। वो कोई वहां उत्तम ब्राह्मण का पूजन करता है. वह ब्रह्मा का दशन कर लेता है क्यांबिगम्य देवेशं पुरस्तुमरिनिद्दतम्॥४३॥

सही देवों के स्वामी अनिर्देदत पुरुष्ट्य (इन्द्र) भी रहते हैं। उनके समीप जाकर (दर्शन कर) मनुष्य उसी के समानरूप वाला हो जावा करता है और अपनी सभी कामनाओं की पानि कर लेता है.

सप्तसारस्वतन्तीयं इताचे सेवितं परम्॥४४॥ पूजिस्ता तत्र स्त्रमध्येष फलं भवेत्। यहाँ सत्त सारस्वत नाम का भी तीयं है जो अध्या आदि देवगर्गों के द्वारा परम संवित है। वहाँ पर रुद्देव का पूजन करके अश्येष यह के फल की प्रति होती है।

तरुपो काको फर्चः सर्वान् कामानवाजुयात्।

वत्र मङ्कणको रहे प्रयत्ने परमेश्वरम्॥४५॥ आराधयायास स्थितं तपसा मोद्यक्कणम्।

जहाँ मङ्कुणक ने परमेक्षा भगवान् रुद्ध की सरणागति खर की थो। उस मङ्कुणक ने अपनी तपत्रवर्ष से गोवृपध्यज प्रभु शिव को आराधना की थी

चन्तं हवेबेगेन झात्वा रहे समायतम्। तं ब्राह मणवानुदः किमदौ नर्जितं त्वया।।४७॥

प्रजन्मालास्य तपसा मुनिर्मकणकातदाः॥ ४६॥

क प्राप्त सम्बद्धार । कम्ब नावत स्वयात २००० स्ट्रापि देवधीशानं नृत्यति स्म पुनः पुनः। तम मङ्गणक मृनि तप से प्रज्यतित हो उठे थे। भगवान्

रह के आगमन को जानकर वह पुनि हवर्तिरेक के साथ बड़े वेग से नृत्य करने लग गये थे। धगवान् रुट्टेंब ने

उससे कहा— आपने यह दृत्य किस प्रयोजन से किया था ?

परन्तु वे ईशान देव को अपने समक्ष देखका भी बारम्यार नृत्य हो करते रहे

सोऽन्त्रीक्ष्य धगवानीकः सगर्व गर्वकान्त्रये॥४८॥ स्तर्क देई विदार्वास्य धस्यराज्ञिषदर्भवत्।

यह देखकर मणवान् र्राप्त ने मृति के गर्व की हाति के लिये ही अपने सरीर को चीरका गर्व के सहित इस मङ्कणक मृति को भस्मराहि दिखाई थी।

पस्थेनं मक्कतिरोत्तं अस्मराप्ति द्विजातमः ४९॥ माहरूवपेनतवसस्वादशांऽन्योऽपि लिहते। यरसगर्वं हि भवता नर्तितं मुनिपुट्टवा।५०॥

('वे बोले') हे द्विजोत्तम! मेरे सरीर में दवी हुई इस भस्य की गति को तुम देखो। 'यह इस तपड्यां का माहारम्य हो है और तुम्हारे समान हो अन्य भी विद्यमान हैं हे मुनिपुङ्गव! आपको अपनी की हुई इस तपस्या का गर्द हो रहा है कि आप बारम्बार कृत्य ही करते चले जा रहे हैं।

न वृक्तं वापसस्यैकत्वतोऽपाध्यक्षिको ह्वहम्। इत्याधास्य पुनित्रेष्टं स स्त्रोऽष्टिस्तिक्षदृक्॥५१॥ आस्त्रयम स्पर्धं भावं ननते जगतो हरः। सहस्रक्षीर्यं भूत्वा स सहस्रक्षः सहस्रप्रात्॥५२॥ देशकरासकदेशे कालामाली मधकरः।

एक नापस को एसा नृत्य में हो विद्वल हो जाना वस्तृत: उचित नहीं है, तुम से भी अधिक तो मैं हो क्रय करने वाला हैं। अखिल विश्व के दृष्टा उन रुद्रदेव ने इस मृतिश्रेष्ट से ऐसा कहकर अपने ब्रेष्ट भाव को प्रकट करते हुए जगत् संहारक ताण्डव नृत्य आरम्भ कर दिया था। इस समय भगवान शिव का स्वरूप सहस्र शिर्रा वाला. सहस्र नेत्र और सहस्र चरणों बाला. दंशओं से विकास मुख बाला तथा ज्वालाओं को माला से यक हुआ भयद्वर लग रहा था। ऐसा जिस्ती ईरा के लमीप में स्थित होकर उस मूनि ने स्वरूप देखा था वहीं पर उन्हों के समाप में परम विद्याल लांचनी वाली चार्यक्लासिनी देवी का भी दर्शन किया था जो दश सहस्र सूर्यों के समान तेजाकार वाली की तथा प्रसन्न पृक्ष से वृक्ताः जगरम्बा साक्षात् शिवा थी। विशेश प्रभू को स्मित के साथ अमित चुति बाने और सामने स्थित देखकर वह मुनोसर संबस्त इदय वाले होकर कम्पायमान हो रहे थे। वहाँ मुनीबर ने रुट्टाच्याप का जाप करते हुए शिर से धगवान रुट्ट को प्रणाम किया चा।

सोऽन्वपश्यद्धेशस्य **पर्ने तस्य त्रिश्**लिनः ॥५३॥ विशासनावनायेकां देवीसास्त्रिमासिनीप्। सुर्यापुतसमाकारां प्रसन्नवदनां शिवाप्॥५४॥ सरिपतं वेश्व विशेशनिक्तप्रमिदद्वतिष्।

उस समय मुनि ने त्रिज्ञालकारो भगवान् इंज्ञ के पार्शमान में विज्ञाल नेत्रों से युक्त नथा सुन्दर विलासों से युक्त देवी को भी दंखा था। वे शिक्त दंबी इजार्त सूर्य के समान तेन युक्त और प्रसन्नवदना थीं अमित कान्तिसम्मन्न वे देवी शंकर की और मन्द्र हास्य के साथ देखती हुई खड़ी थीं

द्धाः संत्रातद्वदयो वेपमानो मुनेस्पर ॥५५॥ नन्तम जिस्सा ऋं स्क्रम्यमञ्जयन्त्रो।

इस प्रकार संकर के रूप को देखकर मुनीवर का इदय प्रस्त होकर कौपने लगा। यह किसी प्रकार इन्द्रियों को वस में करके स्ट्राय्याय का जप करने लगे और उन्हों सिर बुकाकर प्रणाम किया।

त्रसक्तो जनवानीशेस्त्रमध्यको भक्तवस्सलः॥५६॥ पूर्ववेषं स जन्नाह देवी चान्तर्हिकमध्यक्। आलिह्नुस मर्क प्रणतं देवदेवः स्वयं सिवः॥५७॥

तंत्र प्रसन्न हाकर तीन नेत्रधारी भगवान् शिव ने मक्तवासल हाने से पुन अपना पूर्व वेष ग्रहण कर सिया और वह देवी वहा से अन्तर्हित हो गर्यों शिव ने स्वयं ही अपने चरणों में प्रणव भक्त का आलिक्नन किया।

न भेतव्यं त्वचा काम ब्राइ किन्ते द्दाप्यस्य। ब्राम्य पूर्व्य गिरिष्टां हरे त्रिपुरसूदनम्॥६८॥ विज्ञापयामास तदा इष्ट. प्रष्टुचना मुनिः। जमोऽस्तु वे महादेव महेस्टर नमोऽस्तु ते॥६९॥ किमेतदस्यवदूर्य सुधोरं विद्यतोमुख्यम्। स्त्र च सा मगवत्याम् सर्विमच्छानि वेदितम्।

और कहा— हे बत्स अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए बताओ, मैं तुमको क्या प्रदान करूँ तब पुनि ने मस्तक से त्रिपुरासुर का नाम करने वाले गिरीश हर को प्रधाम किया और परमहर्षित होका पूछने की इच्छा से प्रभु से कहा— हे महादेव! हे महेश्वर' आपको नमस्कार हो। हे भगवन् आपका यह परम घोर विश्वतामुख्यू प्रभा था और आपके पार्श्वभाग में विराजमान होकर व्यवस्थित देवी कौन थी ? वह अन्तनक अदृश्य हो गई, मैं यह सभी जानने की इच्छा कर रहा हूँ।

इत्युक्ते व्यावहारेशस्त्रदा मेकसके हरः॥६ १॥ महेश स्वात्म्ये थोगं देवीं च त्रिपुरानलः अहं सहस्रवयनः सर्वत्म्य सर्वतम् छः॥६ १॥ दाहकः सर्वपाशानां कालः कालकते हरः॥ प्रयेव देवी कृत्स्नं चेतनायेतनात्मकम्॥६ ३॥

ऐसा पूछने पर त्रिपुर को जलाने वाले अग्निक्य महंशहर हर ने उस समय मङ्गण पुनि से अपने योग के प्रमान तथा देवी के विषय में कहा। में सहस्रनयन, सवांत्मा, सर्वतोमुख, समस्त पासों का दाहक, कालरूप और कालनिमाता हर हूँ मेरे द्वारा ही सम्पूर्ण चेतन और अचेतन जगत ग्रेरित किया जाता है।

सोऽकर्यामी स पुरुषो हाई वै पुरुषोत्तमः। तस्य सा परमा मावा प्रकृतिस्त्रियुणान्मिका।।६४॥

मैं हो सबका अन्तयांमी पुरुष होने से पुरुषोत्तम हूँ। वह देवी (जिसे तुमने देखा था) त्रिगुणात्मिका स्वरूप वाली मूलप्रकृति मंग्री माया है

प्रोच्यतं मृतिभिः शक्तिर्जगतोनिः सगतनी। स एव मायदा क्षित्रं स्वामोहयति क्षिप्रकृत्॥६५॥ नासवण वरोऽव्यक्तो सावारूप इति श्रुतिः। एवमेतरुकगरसर्वं सर्वदा स्वापपाम्यहन्॥६६॥

यही मुनियों के द्वारा इस अगत् की पोनिस्करूप सनातनी शक्ति कहा गया है यह विश्व की स्वना करने वाला प्रभु अपनी इस माया के द्वारा इस सम्मूर्ण विश्व को भोहित किया करते हैं। वह नारायण पर, अञ्चल और पायारूप हैं-ऐसा श्रुति कहतो है इसी प्रकार मैं इस सम्पूर्ण जगत् को सर्वदा स्वापित किया करता हैं।

योजयापि प्रकृत्याई पुरुषं पंचविशकम् तया वै संगतो देवः कृटस्य सर्वगोऽमलः॥६७॥ सुक्रचलेवपेवेदं स्वपूर्ते प्रकृतेरुकः। स देवो वगवान्त्रका विस्तरूप पितामह ॥६८॥

इस न्निपुणात्मिका प्रकृति के साथ मैं पच्चीसर्वे बस्व पुरुष को योजित करता हूँ। इस प्रकार प्रकृति के साथ संगत तथा स्वयं कृटस्य निर्विकार, सर्वत्र गमन करने वाली विशुद्ध वही अब अपनो ही मूर्तिकृषा प्रकृति में इस सम्पूर्ण विश्व का सूजन किया करता है। वही देव भगवान् ब्रह्मा विश्वरूप और पितामह हैं।

तदैतत्कवितं सम्बक् स्रकृत्वं परमात्मनः। एकोऽङ्गं मगरवान्कालो झनादिशतकृष्टिपुः॥६९॥ समास्वाय पर्र भावं प्रोक्तो कृतं भनीपिमिः पर्यव स्त्र परा सक्तिदेवो विद्येति किन्नुताः॥७०॥

मैंने परमातमा का स्जन करने का यह समस्त विधान तुम्हें बता दिया है। एक मैं हो भगवान कालरूप हूँ जो असादि और विभु होने से सबका अन्त करने वाल्ड हूँ जन मैं परम भाव में समास्थित होकर मनीषियों द्वारा रुद्ध कहा गया हूँ वह देवो विधा नाम से प्रसिद्ध है मेरी ही एक परा मिक्त है

दृष्टी हि भवता पूर्व विद्यादेहं स्वयं स्तः। एवमेतानि क्त्वानि प्रमानपुरुषेष्ठरः॥७१॥ विक्युर्देह्या च भगव्यक्त्यः कालः इति कुतिः। प्रयं मे तदनाद्यनं चहुप्येव व्यवस्थितम्॥७२॥

तुमने तो स्वयं हो उस विद्यारूप देह को देख लिया है। इस प्रकार प्रधान, पुरुष, ईश्वर, विष्णु, ब्रह्म और भएवान् रुद्र, तथर काल ये ही मुख्य तत्त्व हैं यही श्रुति का सबन है। यह तीनों हो आदि और अन्त से रहित हैं तथा ब्रह्मस्वरूप हैं

तदात्मकं तदस्यकं तदश्चरमिति श्रुतिः शहराजन्दपरं तत्त्वं चिन्यत्त्रं परम्पदम्॥७३॥ आकाशं निकलं दृष्ट्यं तस्मादन्यत्र विद्यते। एवं विज्ञाव भक्ता भक्तिकेगश्चमेण तु॥७४॥ सम्पुत्र्यो कन्दनीयोऽहं ततस्ते पश्चसीश्चरम्।

श्रुप्ति कहतो है—वह उसो के स्वरूप वाला, अस्यक्त और अक्षर (अविवासी) है। आत्मानन्दरूप परम तत्व आनमात्र है और वही परम पद है। वही आकाररूप निष्यत्न सहा है उससे अन्य कुछ नहीं है इसी प्रकार विशेषरूप से प्यानकर मक्तियोग का आश्रय लेकर आपके लिए मैं भली भौति पूजन तथा वन्दन के योग्य हूँ इससे तुम ईवर की देख सकीये

एताबदुक्त्वा चगवाश्चमामादर्शनं इर ॥७६॥ तत्रैव पक्तियोगेन स्त्रमारकयन्युनिः। एतस्परित्रमतुसं तीर्थं स्कृषिसेवितम्। संसेक्य साकृषो विद्यानुष्यते सर्वपातकैः॥७६॥ इतना कहकर भगवान् शंकर वहीं अदृश्य हो गये वहीं भक्तियोग से मुनि ने रुट्देव को आराधना करते रहते थे यह परम पवित्र असुलगीय तीचे ब्रह्मियों के द्वारा संवित है इसे विद्वान् ब्राह्मण सेवन करके समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है

इति श्रीकृषंपुराणे उत्तराई पद्मविजोऽध्यायः॥३५॥

# षट्त्रिक्षोऽस्थाय:

(तीर्थ-प्रकरण)

### सूत उवाच

अन्यत्पवित्रं विपुत्तं तीर्थं त्रैस्तोकवस्थितम्। स्त्रुकोटिरिति स्थानं स्त्रुस्य एरपेहिनः॥ १॥

सूतजो बोले-- त्रैलोक्स में प्रसिद्ध एक अन्य पवित्र विशाल तीर्च हैं परमेद्वी रुद्र का होने से यह रुद्रकोटि नाम से विख्यात है।

पुना पुण्यतमे काले देवदर्शनतत्पराः कोटिबक्सपेयो दात्तास्तं देशभगपन्यरम्॥२॥ आहं द्रक्ष्यासि गिरिक्सं पूर्वपेक पिनाकिनम्। अन्योऽन्यं पत्तियुक्तानां विवादोऽभून्यक्षान् किला ३॥

किसी विशेष पुण्यतम पुरातन काल में कभी करोड़ों जितेन्द्रिय महर्षिगण, महादेव के दशन को इच्छा से तस तीथं में गये थे। वहां जाने पर भक्तियुक्त हुए उन महर्षियों में, 'भै पहल पिनाकी गिरीश का दशन करूँगा' इस प्रकार परस्पर महान विवाद हो उद्या।

तेवा भक्ति तदा दृष्टा गिरिजो योगिनां मुकः। कोटिकगोऽभक्तुरो स्तृकोटिस्ततोऽभवत्॥४॥

तव उनकी भक्ति देखकर योगियों के गुरू भगवान् महादेव ने करोड़ों रूप धारण कर लिए तब से यह तीर्थ स्ट्रकोटि के नाम से प्रसिद्ध हुआ

ते स्म सर्वे महादेवं हरं गिरिगुहाशयम्। अपश्यन् पार्वतीनायं इष्ट्रमृष्टवियोऽपयन्॥५॥

पक्त की युप्त में रहने वाले, पार्ववीपित संकर के (एक साथ दर्शन किये अत: वे सभी ऋष्मिण अत्यन्त परिपक्त बुद्धि वाले हो गये

अनाकतं यहादेवं पूर्वयेवाहमीसरम्।

दृष्टकानिति भक्त्या वे रुद्रन्यस्तवियोऽभवन्।। ६ ॥

आरंद और अन्त रहित ईश्वर, महादेव को मैंने ही पहले देखा, यह सोचकर, ब्रह्मर्च लोग भक्ति के खारण रुद्रमय बुद्धिवाले हो गये

अधानिको विमलम्बस्यन्ति स्म महत्तरम्। स्योतिकाप्रैय ते सर्वेऽमिलकतः परम्यदम्॥७॥ यतः स देवोऽस्युवितस्तिर्थं गुण्यतमं शुमम्।

का: स द्वाञ्ज्यावतस्त्रव पुरस्तामीय्यमाजुवु:१४८॥ तस्प्रज्ञात उन्होंने अत्रकाश में एक विमल महान् ज्योति को

देखा और उसी में लीन होकर हो, वे सब परम पद को प्राप्त हो गये: यही कारण है कि वे रुद्रदेव वहां रहते वे, इसलिए यह तीर्थ पुण्यमय और जुभ है। वहां रुद्र का दर्शन तथा पुजन करके मनुष्य रुद्र का सामीय्य प्राप्त कर लेता है।

अन्यय तीर्थप्रवरं नाम्ना म्युवनं शुधम्। तत्र गत्वा नियमकानिन्द्रस्यार्द्धासनं लघेत्॥९॥

अद्यान्या पदानयसे देशः पुण्यतमः सुप्रः।

सत्र गत्या विद्युष्य कुलानां सारवेच्छतम्॥ १०॥ एक दूसरा मधुवन नामक श्रेष्ठ यवित्र तीयं है वहां जाकर नियमनिष्ठ होकर रहने वाला इन्द्र के अर्धासन को ब्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त पदानगरी नामक शुभ और

पुण्यतम प्रदेश है वहाँ जाकर पितरों की पूजा करने से

अपने वंश के सौ फ्तिरों का ठद्धार होता है। कालक्षरं पहातीर्थं स्ट्रलोके पहेसरः। कालक्षरं फजन्देवं तत्र फलप्रियो इरः॥ ११॥

सेनो नाम सिथे पन्हो सर्विष्ठवरः पुरा। तदाशीस्त्रापस्कारैः पुजवामास शुलिनम्॥१२॥

संस्थाप्य विधिना रुद्रं मित्तयोगपुर:सर:। जनाय स्ट्रार्थनेत्रं तत्र संन्यस्तमानस:॥१३॥

रुद्रलोक में कालंबर नामक एक महातीय है। वहाँ भक्तप्रिय महादेव महेकर कालंबर नामक रुद्रदेव का भजन करते हैं प्राचीन काल में बेत नामक एक शिवभक्त राजर्षि यहाँ शिवजी के आशीर्वाद प्राप्तकर नामकाशदि से

त्रिशृलधारी शिव का पूजन किया करता था। उसने वहाँ मक्तियोगपूर्वक विधिवत् शिवलिङ्ग स्थापित किया और फिर उसी शिव में चित्त लगाकर निरन्तर रुद मन्त्र का जप किया

सितं कार्थापिनं दीतं शूलपादाय भीषणय्। नेतुमस्यागतो देशं स राजा यत्र तिष्ठति॥१४॥ तत्पश्चात्, वे राजा जहाँ घर थे, (उनकी मृत्यु का समय आने घर) उनकी वहाँ से कालदेश अपने यमलोक में ले जाने के लिए दीतिमान् काले मृग्चर्म को धारणकर और हाथ में भोषण दिश्लुल धारण करके वहाँ आ पहुँचे बीह्य राजा भवाविष्ट: श्रूलहरूते समानतम्। कालं कालकरे घोरं भीषणं कव्यदीपितम्।। १५॥ जमान्यास्य हस्ताच्यां स्पृष्टासौ सिद्भुन्तमम्। ननाम शिरसा स्ट्रं जजाय शतस्त्रियम्॥ १६॥

तब राजा शेत सारे संसार के प्रलयकर्ता, भयंकर, योररूप प्रयाद्ध दीविवाले, काल को त्रिशुल इतथ में लेकर उपस्थित देखकर भयभीत हो गये। तब वह राजा ने दोनों हाथों से अत्युत्तम शिवलिङ्ग का स्पन्न करके खिर शुकाकर रूद को नमस्कार किया तथा शतरुद्धिय स्तोत्र का जप करने सरी।

एक्केब्रेति पुरः स्थित्वा कृतस्तः प्रदूसक्रिया। १७॥ तमुबाय भयविष्टो राजा स्त्रुपराच्याः। एकमोमार्थनस्तं विद्वायान्यात्रिषुद्या। १८॥

अपनामह राजानं नमन्ते मनसा भवप्।

इस प्रकार जए करते हुए तथा मन से भव को नमन करने वाले राजा के आगे कृतान्त यम ने हैंस्त हुए से कहा यहां आओ, यहां आओ। स्टूपरायण राजा भयभीत होकर

थमराज से बोले कि महादेव की पूजा में निरत मुझ एक को छोड़कर, अन्य लोगों का विनाश करो

इत्युक्तवनां भगवानक्रवीदरीतमानसम्। स्थापंत्रपतो वान्यो महानं को न सिर्वताः १९॥

तम ऐसा कहने वाले भयभीत मन वाले राजा को यमराज ने कहा कि चाहे रुद्र की पूजा में निस्ता हो या दूसस कोई, कीन मेरे बहांभूत नहीं होता

एवपुक्त्व स राजाने कालो लोकप्रकालनः कस्त्य पात्रै राजापि जवाप कृतर्सर्वृद्धपृत्र २०॥

ऐसा कहकर सारे लोकों के प्रलयकर्ता, काल मृत्युदेव ने राजा को पात से बाँध दिया, परन्तु राजा तब भी सतसदिय

का जप करते रहे। सम्बंतिको विपुलं दीम्पमन

वेजोराज्ञ मृतमर्चुः पुरायम्। स्वालामालासंवृतं व्याच्य विसं प्रावृर्णुवं संस्थितं सन्दर्शः॥२१॥ तभी राजा क्षेत्र ने भूतर्पत, महादेव के दीध्यमन, ज्वालाओं की मालाओं से युक्त, अनादि, विपुल तेज सभूह को देखा जो विश्व को स्मान्त करके प्रादुर्भूत हुआ था।

त-मध्यत्रसी पुरुषं सम्बद्धाः देवमा देवं चन्द्रलेखोरमञ्जलाङ्गस्य

देव्या देवं चन्द्रलेखोज्ययलाङ्गम् तेवोस्पं पञ्चति स्पतिहरो

मेने सात्पानमप्यायक्तीति॥१२॥

राजा ने उस तेजसमूह के बीच महादेखी के साथ विद्यमान, सुनहरे वर्ण और चन्द्रलेखा से सुरमेभित अंग वाले, तेजोमय पुरुष को देखा। राजा अल्यन्त प्रस्त्र होकर उसे देखने लग्ने और समझ गंधे कि मेरे नाथ आ समे हैं।

इस दक्षन लग्न आर समझ गय कि भर गय आ स्थ है। आनकानं नातिदुरित दङ्का करने छहं देवदेव्या स्हेलम्। व्यक्तियीरसित्नेहैकनम् राजर्थिस्तोतुमम्परमणमा। रेहे।

बोड़ो दूर पर महादेवी के स्त्रथ रुद्रदेव को आते देखकर भी काम निभंग ही रहा और समस्त विश्व के नाथ महादेव के समक्ष हो राजर्षि को ले जाने के लिये उच्चत हुआ।

अप्रलोक्यामी भगवानुबद्धर्मा देवो स्त्रो मृतमर्ता पुराणः।

एवं मर्क सत्वरं मां स्मरनं देहीतीयं कालस्यं ममेतिह २४॥

यह देखकर, प्राणियों के नाव, पुराणपुरुष भगवान् उग्रकर्मा देव रुद ने, कालरूप मृत्यु से कहा— ऐसे मुझे बार बार स्मरण करने वाले मेरे भक्त को शीग्र हो मुझे दें दो।

श्रृत्वा वाक्यं नोपते स्त्रमायः

कल्क्स्यार्थं पन्यपानः स्वत्रायम्। बद्धाः भक्तं पनरेवायः पात्रे

स्त्रो रोहं व्यक्तिद्वाव वेपात्॥२५॥

वृष्धपति महादेव का ऐसा वचन सुनकर भी काल ने अपने स्वभाव को मुख्य मानते हुए उग्रभाव से शिवभक्त को पाशों से बाँध दिया और फ्रोधिस होकर वेग से रुद्र की और दौड़ पड़े।

प्रेक्ष्यायानां शैलपुत्रीपयेशः

संद्रज्वेद्ध्याने विस्तागवविभिन्नः।

सावज्ञं वै वामपादेन कालं स्वेतस्यीनं पत्रश्रतो व्याप्तव्याना। २६॥

को आने नेसका श्रीमा के मांची

काल को आते देखकर संसार के प्रपंची के अता, महादेव ने पार्वती की ओर कटाक से देखकर, उसकी अबहेलना करते हुए सर्जांच के सामने काल को बायें पैर से मारा।

ममार सोऽतिभीमणो महेशपादवातितः।

विराजने सहोपया म्हेश्वरः पिनाकपृक्॥२७॥ महंश्वर के पाद प्रहार से ही अत्यन्त भयंकर कालदेव

मारा गया और पिनाक धनुषधारी महेनर, उमा के साथ सुजाधित होने लगे

निरीष्ट्रय देवमीसरं प्रदृष्टमानसो हरम्। ननाम वै तमस्ययं स राज्युद्धचस्तदात्र २८॥

्देवसर शंकर को देखकर राजश्रेष्ठ क्षेत्र प्रसन्नमन होकर

अविनाशो पुरुष को नन्सकार एवं स्तुति करने लगे। नमो भवाब हेतवे हराव विस्तरान्मके।

नमः शिवास धीमते नमोऽपवर्गदायिने॥२९॥ नमो नमो नमो भमो महाविभूतये नमः।

विभायहीयस्थियो समो यस्थियाय ते॥३०॥

नमोऽस्तु ते गणेशन प्रयत्रदु:खाहासनः अनादिनित्यभूतये चराहण्डुहमारिणे॥ ३ १॥

नमा दृष्टवजाय ते कपालमालिने नम् ।

नमो महानगाथ ते शिवाय स्टूरुसय वेस ३२॥

नियत् के इंतुरूप भव को नमस्कार है, हररूप, विश्व के लिए कल्याणरूप को नमस्कार है। ज्ञानी शिव को नमस्कार

लिए कल्याणरूप को नमस्कार है। ज्ञानी शिव को नमस्कार मोक्षप्रदाता को नमस्कार। महान् विभृति या ऐश्वयंयुक्त (महा

विभृति-भस्मधारी) आपको बार बार नमस्कार। विभाग

रहित स्वरूप दाल तथा मनुष्यों के स्वामी आपको नमस्कार है है प्राणियों के स्वामी है शरणागत दु:खहारी। आपको

नमस्कार अत्य आदि रहित, नित्य, सौभाग्य सम्यत्र और वराह का शुङ्ग भारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार खबध्वज ! आपको नमस्कार है हे कपालमाली आपको

नमस्कार हं महानगः। आपको नमस्कार कल्याणकारी शंकर को नमस्कार।

अवानुमृद्धः समूदः प्रणामतत्परं नृपम्।

स्वयाणपत्यपस्ययं स्वरूपताम्यते दृदी॥३३॥ तत्पश्चात्, प्रणाम करने में तत्पर राजा पर महादेव ने कृपा

की और अपना गाणपत्य पद और अविनाशो स्थलप प्रदान किया।

सहोपया सपार्यदः सराजपुंचयो हरः। पुनीसस्टिबन्दितः क्षणाददृश्यसामगरत्॥३४॥ ्रतत्पद्धात् उमा देवी तया पाधदाँ के साथ खेत भामक राजा को भी साथ लेकर महर्षियों और सिद्धों के द्वारा स्तुत्प होते हुए, वे महंखर क्षणभर में अदृश्य हो गये।

काले महेशनिहते लोकनामः पितामहः। अयाचत वर्ष ५% सजीवोऽवं भवत्विवित। ३५ ॥

महेश के द्वारा काल को मार दिये जाने पर, लोकनाय पितामह ने रुद्र से वर माँगा था कि 'यह काल जीवित हो

न्यस्ति कश्चिवयोज्ञान दोषलेको दुष्णक्षनः। कृतानस्यैव पविद्या अस्त्रार्वे विनियोजितः।(३६॥

(उन्होंने कहा) है ईशान! वृष्यध्यन! यमग्रज का नग्र भो दोव नहीं, क्योंकि इसे आपने ही इस कार्य में नियुक्त हैं स देवदेवक्सनोहेक्द्रेक्सने हरः

त्यास्तिकताह विशाला सोऽपि वाद्यविद्योऽघवद्या ३७॥ देवाधिदेव प्रदा के चचन सुनकर, देवाधिदेवेबर विश्व की

आत्मा महेशर ने 'तकास्तु' कहा और वह भी वैसा ही हो गया अर्थात् पुतः जेकित हो गया इत्येतस्परमं तीर्यं कालकार्रामंति श्रुतम्।

गान्तान्यन्यं प्रहादेवं गाणपतं स विन्दति॥३८॥

इसीलिए यह श्रेष्ठ कालंबर (जहाँ काल का श्रप्त किया या) तीर्च माना गया है। वहाँ जरूर महादेव की पूजा करने से गर्णों के अधिपति पद की प्राप्त होती हैं

इति श्रीकूर्मपुराको उत्तराई कालको क्ट्विहोऽस्याय ॥ ३६॥

## सप्तत्रिशोऽध्यायः (तीर्थ-प्रकरण)

सुत उवाच

वाय

इदमन्यत्यरं स्थानं युद्धाद्युद्धारं पहत्। महादेवस्य देवस्य महालय इति श्रुतम्॥ १॥ तत्र देवादिदेवेन स्त्रेण त्रिपुत्तिणाः जिलावले यदं न्यसं वास्तिकानं निदर्शनम्॥ २॥ तत्र पाशुक्ताः सम्ता भस्योद्धृतिववित्रहाः। अपासते महादेवं वेदाव्यवस्तरतः॥ ३॥ स्नात्वा तत्र यदं शार्वं दृष्टां मक्तिपुरस्तरम्। नमस्कृत्वाधं शिरसा स्त्रसापीय्यमानुसन्धाः॥ सृतवी ने कहा—यह एक अन्य गुद्धा से भी गुद्धांतर ब्रेष्ट स्थान है। यह पहादेव देव का महात्य है—ऐसा सुना है वहां सित्यातल पर देवाधिदेव त्रिपुर्खर रुद्ध ने पदन्यस्त किया था जो नास्तिकों के लिए अदृष्ट है। वहाँ पर पात्रुपद लोग परम शान्तावस्था में भस्म से घूसरिव करीर वाले तथा वेदों के अध्ययन में तत्पर महादेव की उपासना किया करते हैं वहाँ रनान करने पर भत्तिपूर्वक भगवान् क्षवं के इस स्थान का दर्शन करके तथा शिर नमन कर प्रणाम करने से रुद्ध का सामीच्य प्रक्ष होता है

अन्यय देवदेवस्य स्वानं शम्मार्महातमन । केदार्समिति विख्यातं सिद्धानामालयं शुप्पम्। ५ ॥ तत्र स्मात्वा पहादेवपम्यर्थ्य वृवकेतनम्। पीत्वा सैबोहकं शुद्धं गाणपत्वपथापुपात्॥ ६॥ श्राद्धं दानादिकं कृत्वा हृक्षयं लफ्ते फलम्। द्विजातिक्रवरैर्जुष्टं योगिधिर्कितमानमै ॥७॥

देवों के भी देव महात्मा शम्भु का एक अन्य स्वाद है यह केदार नाम से विख्यात है जो सिद्धों का शुभ आश्रय स्थल है। कहीं पर स्नान करके और वृषकेतन महादेव की पूजा करके तथा परभ शुद्ध जल का पान करके माजपन्य पर प्राप्त होता है वहां श्राद्ध तथा दान आदि करके अक्षय

फल की प्राप्ति होती है। यह जितेन्द्रिय योगियाँ तथा श्रेष्ट

तीर्थं एरक्षकारणं सर्वधारिकाकृतम् तत्राध्यक्यं श्रीनिवासं विष्णुलोकं महीक्वे॥८॥

द्विजातियाँ द्वारा संवित है।

अन्यम यक्यारण्यं सर्वलोकनतिप्रदम्।

अक्षयं विन्दते स्वर्णं तद फुब्धं द्विजोत्तमः॥९॥ वहा एक फ्लक्षावसरण नामक तोर्थं है जो सभी प्रकार के

पापों का नास करने वाला है वहाँ पर भगवान श्रीनिकास को अर्चना करने पर मनुष्य विष्णुलोक में पूजित होता है। एक अन्य मगधारण्य नामक तीर्थ है जो सभी लोकों में गति प्रदान करने काला है वहाँ पर पहुँचकर द्विजीतम अरह्य स्वणं की प्राप्ति किया करते हैं

तीर्यं कनखलं पुण्यं म्ह्यपातकतालनम्। यत्र देवेन रहेण यहो दक्षस्य नाशितः॥१०॥ तत्र यंगापुपस्पृश्य ज्ञुविर्धावसमञ्जितः।

मुच्यते सर्ववापेस्तु ब्रह्मलोके वसेश्वरः॥ ११॥

कनस्त्रस्य काम का तीर्थ परम पुण्यपय है जो महान् पातकों का विनाजक है, जहाँ पर भगवान् स्ट्रदेव ने प्रजापति दक्ष के यत का नात किया था। वहाँ पर गङ्गा में उपस्पर्शन करके परम पवित्र होकर मक्तिभावना से युक्त होकर तीर्थ का सेवन करने पर मनुष्य सब प्रकार के पाणें से मुक्त हो जाता है और फिर ब्रहालोक में निवास किया करता है

महातीर्विभिति स्वातं पुण्यं नारावणविषम्। बतान्यक्यं इवीकेलं सेतद्वीपं स नव्यति॥१२॥

एक महातीर्थ नाम से विख्यात तीर्थ है जो परम पुण्यामय है और भगवान नासवण को अत्यन्त प्रिय है। वहाँ पर भगवान इस्रोकेश की अर्चना करके मनुष्य खेतद्वीप में जाता है।

क्षन्यक विश्वंत्रवरं नाम्ना सीपर्वतं शुक्तम्। अत्र प्राणान्यस्तिकम् स्द्रस्य द्वितते सर्वत् १३॥ तत्र स्वितिको रहो देख्या सह महेसरः। स्नानपिएहादिकं तत्र दसमझस्यमुत्तपम्॥ १४॥

एक दूसरा और तीथों में परम श्रेष्ठ शुभ तीयं है जो नाम से श्रोपर्वत कहा जाता है। इस तीथं में मनुष्य अपने प्रिय प्राणों का परित्याग करके भगवान कर का परम प्रिय हो जाता है। वहाँ पर कट्टंब देवी पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं इस तीर्थ में स्नान और पिण्ड आदि का कर्म तथा

दिया हुआ धन अक्षय एवं उत्तम हो जाता है। गोदावरी नदी पुण्या सर्वपायप्रणास्त्रिः तत्र स्मात्या पितृन्देशांस्तर्थीकत्या क्याविस्था। १५॥

सर्वपार्यवसुद्धात्या गोसङ्ख्यस्य लगेत्।

गोदावरी नामको परम पुण्यमधी नदी सभी पापों का नाक करने वाली है उस नदी में स्नान करके पितरों और देवों का तर्पण क्थाविधि करना चाहिए। वह सर्वपापों से विशुद्ध आत्मा वाला होकर एक सहस्र गौओं के दान का फल प्राप्त करता है।

वसित्रसस्तिता पुण्या कावेरी विवृक्षा नदी॥१६॥ तस्या स्नात्वोदकं कृत्वा पुण्यते सर्वप्यतकैः। त्रिराजोपोप्यतेनस्य प्रकराजोक्तिन याः।१७॥ द्विजतीयान्तु कवित्रां वीर्यानापिष्ट् सेवनम्।

पवित्र जलबाली कार्यरी नदी अतिशय पुण्यमयी है। उसमें स्थान करके तथा (पितर्से को) जल दान करके मनुष्य तौन प्रत्रि उपवास करता है, अथवा एक रात्रि तक उपवास करता है, वह समस्त्र पापों से मुक्त हो जाता है द्भिजातियों का यह कथन है कि यहाँ पर तीथों का सेवन करना चाहिए।

यस्य काङ्यनसी तुद्धे हस्तपादी च संस्थितै॥ १८॥ अलोलुके प्रक्रचारी सीर्वानां फलमानुवात्।

जिसका यन और वाणी जुद्ध हों और हाच-पैर भी संस्थित हों, उसे तीर्थ सेवन अवस्य करना कहिए। जो

मनुष्य लोलुप न हो, ब्रह्मचारी हो वही मनुष्य तीयों के शुप फल पान किया करता है

स्कपितीर्वं महातीर्थं त्रिषु लोकेषु विश्वतम्। १९॥ तक सम्रिद्धितो निर्त्यं स्कन्दोऽमरनमस्कृतः

स्कत्वा कुमारकसर्व कृत्व देवादितर्पणम्॥२०॥ आरक्य वण्युसं देवं स्कन्देन सङ्घ घोदते।

आरम्य बण्युखं देवं स्कन्देन सह घोदते। स्वामितीर्थं एक महान तीर्थं है और तीनों लोकों में यह

परम प्रसिद्ध है। वहाँ पर देवसण के द्वारा नमस्कृत भगवान् स्कन्द नित्य ही वास करते हैं। यहां कुमार खरा में स्नान करके पितृगण और देवों का तपंच करना चाहिए। जो छः

मुख वाले देव की अस्तियना करता है, वह भगवान् स्कन्द के ही साथ आनन्द का उपभोग करता है।

नदी बैलोक्सविख्याता ताप्रपर्णीति नापत् ॥२१॥ तत्र स्मात्वा पितृन्धक्त्या तर्पवित्वा यद्यवित्य। पापकर्तृनिप पितृस्तारयेत्रात्र संज्ञवः॥२२॥

ताप्रपर्णी नाम की नदी जैलोक्य में विख्यात है। उसमें स्त्रान करके वधाविधि पितरों का मिक्रमान से तर्गण करना

स्तान करके यथाविधि पितरों का पिक्तमाव से तर्पण करना चाहिए वह पापकर्ष वाले फितरों का भी ४५३१ कर देता है—इसमें जरा भी संशय नहीं है

चन्द्रतिर्वमिति ख्यातं कावेर्वाः प्रचवेऽक्षवम्। तीर्वे तत्र चवेर्त्तं भृतानां सहतिप्रदम्॥२३॥

विकासदे प्रपश्यकि देवदेव सदाशिवम्। मक्ता ये ते न पश्यकि यमस्य वदने द्विजाः॥२४॥

कावेरी नहीं के उत्पत्ति स्थान पर चन्द्रतीयं नाम से एक अक्षय तीर्थ विख्यात है इस तीर्थ में दिया हुआ दान भी मृत पुरुषों को संगति प्रदान कराने वाला है विक्यपहर में देवों के देव सदाशिस का जो दर्शन किया करते हैं और ओ शिव के पक्त होते हैं, वे हिज यमराज का मुख नहीं देखा

करते हैं अर्थात् मृत्यु मश्रात् किय के सम्बेप हो रहते हैं। देविकायां दुवं नाम तीर्थं सिद्धन्तिविकाम्।

तत्र स्मान्योदकं कृत्वा बोर्गामहित्स किन्द्रति॥२५॥

देविका क्षेत्र में वृष नाम वाला एक तीर्थ है जो सिद्धों के द्वारा निवेक्ति है। उस तीर्थ में स्नानकर देव-पितृगण का

तर्पण करके अनुष्य योग की सिद्धि को प्राप्त करता है। दलाग्रुपेकिक तीर्व सर्वपापिकालकम्।

दक्तनामसम्बद्धाः तक्षाणीति चलं नरः ह २६॥ पुण्डरीकं अथा तीर्वं बाह्यपैरुवज्रोधितम्।

पुण्डराक सवा ताद ब्राह्मणस्यक्राधसम्। स्त्राधिमध्य युक्तस्या पुण्डरीकवलं लग्नेत्।।२७३

दशासमेधिक नाम वाला तीर्थ सभी पापों का विनात करने कला है। वहाँ पर उस तीर्थ का स्नानादि करके मनुष्य दश असमेवों का फल प्राप्त कर लेता है। एक पुण्डरीक नामक वीर्थ है जो ब्राह्मणों के द्वारा उपशोधित है। वहाँ पर जाकर योगयुक्त मन वाला मनुष्य पुण्डरीक पड़ का फल

तीर्केच्यः परमे तीर्थं ब्रह्मतीर्विमिति स्मृतम्। ब्रह्माजमर्वेदिस्तात ब्रह्मलोके महीयते॥२८॥

प्राप्त करतः है

सम्परत तीयों में ब्रेड तीयं ब्रह्मतीर्थ नाम से कहा गया है। यहाँ पिकायह ब्रह्माको का अध्ययंत्र करके मानव अन्त में ब्रह्मलोक में जा कर प्रतिष्ठित होता है

सरस्कवा विनक्तर्व **प्तश्चासवर्ण भुषम्।** व्यासतीर्विमिति **स्वातं पैनावशः** नयोत्तमः॥२२॥ यपुनात्रभव**ो**ट सर्वणपदिनाशनः।

फित्जां दुहिता देवी क्यकारीति विश्वता। ३०॥ तस्यां स्नात्वा दिनं याति मृतो काविस्मरो पर्वत्।

इस प्रकार सरस्वती के किनारे विनशन, प्लक्ष प्रस्तवण तथा शुभ व्यास तीर्च प्रसिद्ध है और बहां मैनाक नाम से उत्तम पर्वत तीर्घ भी है क्युना का उद्भव स्थानरूप तीर्घ भी सम्पूर्ण पापों का विनाश करने काला है। वहां फितृगण की पुत्री देवी गन्धकाली - कम से प्रसिद्ध थीं उसमें स्नान करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है और मृत होकर जातिस्मर

कुवेरहुङ्गं पापव्यं सिद्धवारणसेवितम्॥ ३ १॥ प्राणांस्तव परित्वज्यं कुवेरश्चवरी पर्वत्। उपस्तुद्वपिति स्थातं यत्र सा स्ट्रक्सनवा॥ ३ २॥

(पूर्वजन्म की स्पृतिवाला) होता जाता है

वज्ञान्यस्यं महादेवीं ग्रेसहत्रपत्नं समेत्।

कुनेस्तुज्ञ नाम जाला तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला तथा सिद्धो और चारणों द्वारा सेवित है। वहाँ पर पाकस्पान करके प्राणी फिर कुनेर के अनुचर होने का अधिकारी हो जावा करता है। एक दमानुङ्ग तम्म से विख्यात वीर्थ है, वहाँ पर रुद्रदेव की प्रिया निवास किया करती है। यहाँ इस तीर्थ में महादेवी श्रीजगदम्बा का अभ्यर्थन करके एक सहस्र गौओं के दान का फल प्राप्त करता है।

भृगुतुङ्गे वयस्ततं श्राह्यं दानं तस्य कृतन्॥३२॥ कुरसन्युप्तमाः सत्त पुनावति पतिर्मन।

भृगुतुङ्ग भागक तीर्थ में किया हुआ तप और श्राह्म तथा दान आदि सत्कर्मों का स्रम्यदन दोनों माता-पिता के सातवंशों का उद्धार कर पवित्र कर देता है—ऐसी मेरी मति

कारवणस्य यहातीर्वं कालसर्विगति मुत्रम्। ३४॥ तत्र शाद्धानि देवानि नित्यं पाण्यस्यक्तमा। एक महामुनीन्द्र कारवण का महान् तीर्थ है, विसन्धा शुप

नाम कालसर्पि - ऐसा सुना गया है पापों के श्रव करने की इच्छा सं तस तीथ में श्राद्ध-दान नित्य करने काहिए।

दशार्णायां तथा दानं श्राद्धं होमं तथो अपः ॥३५॥ स्वक्षयन्त्रान्ययद्गीत कृतं भवति सर्वदा।

दक्तमां नामक सीर्थ में किये गये श्राद्ध दान-होम- अप-तप सभी सदा अक्षय और अधिनात्री हुआ करते हैं तीर्थ हिक्कतिभिनुष्ट नाम्ना वै कुरुवोगलम्॥३६॥

दत्त्वा तु दमं विविवद्वहालोके महीयते। एक द्विजातियों के द्वारा सेवित कुरुवाङ्गल नाम से प्रसिद्ध

तीर्य है। इसमें पहुँचकर दिया हुआ दान का महान् प्रभाव हुआ करता है। दान दाता जिसने विधिपृतंक दान किया है अन्त में वह बहालोक में पहुँच कर महिमान्वित हुआ करता 5

वैतरण्यां महासीर्वे स्वर्णवेद्यो स्वेष चा।३७॥ वर्षपृष्ठे च तिरसि इञ्चणः वरमे सुमे। भरतस्वातमे पुष्ये पृषये गुप्रको सुमे॥३८॥ महमहुदे च कौत्तिक्यां दन्तं भवति खक्षयम्।

इसां प्रकार जैतरणी नामक महातीर्थ में, स्वणंदेदी नामक विशाल तीर्थ में, बहााजी के परम शुभ धर्मपृष्ठ और ब्रह्मशीव तीर्थ में, भरत के पवित्र आश्रम में तथा परम पुण्यमय शुभ गृधवन नामक तीर्थ में और कौशिकी नदी के महाहद तीर्थ में किया हुआ दान अक्षय हुआ करता है।

पुण्डपृष्ठे पदं न्यस्तं पहादेवेन श्रीमता॥३९॥ हिताव सर्वभूवानो नास्तिकानो निदर्शनम्। अल्पेनपि तु कालेन नरो वर्षवरायम् ॥४०॥ पाप्पानपुरस्करपात् ग्रीको स्वयनियोगः।

धीयत् देवेशर महादेव ने मुण्डपृष्ट नामक तीर्य में अपना पादन्यास किया है। वह सभी लोकों के हिव को इच्छा से नास्तिकों के लिए दृष्टानारूप है, यहाँ पर सहुत थोड़े से

नास्तका के लिए दृष्टान्तरूप है. यहा पर सहुत याह स समय में हो मनुष्य धर्म में परायण हो जाया करता है जिस प्रकार से कोई सर्प अपनी कबूलो की त्याग कर दिया करता है टीक उसी प्रकार यहाँ पर अपने विहित पापों को भी मनुष्य शोध छोड़ देता देता है।

नाप्ना कलकन्देवि तीर्थं हैलोक्यविद्युवम्।४१॥ उदीध्यं च्रह्मपुष्टस्य ब्रह्मपिनमसेवितम्। तत्र स्तरुवा दिवं याचि समरोत्ता हिवालयः॥४२॥

दत्तं वाणि सदा श्राद्धमक्षय्यं समुदाहतम्। ऋजैस्थिपिनंरः स्माना मुच्यते श्रीणकल्पनः॥४३॥

कनकरन्दा नाम बाला एक महान् वीर्य है जो वोर्नो लोकों

में प्रसिद्ध है। उत्तर दिशा में ब्रह्मपृष्ठ नामक तीर्य ब्रह्मांवयों द्वारा सेवित है इस तीर्थ में जो भी द्विजाति स्नान कर लेते हैं वे सश्चरिर स्वर्ग को चले जाते हैं। इस तीर्थ में किया हुआ दान तका ब्राद्ध सबंदा अक्षय होता है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य तीनों देव-पितर और ब्रह्मियों के ऋण से मुक्त हो जापा करता है और उसके सम पाप भीण हो जाया करते

मानसे सर्राक्षं स्वत्वा सकस्याद्धीसनं लगेत्। उत्तरं मानसं कवा सिद्धं बाजोत्वनुचमान्॥४४॥ तस्याप्तिर्वर्तयेवकृद्धं काञात्व यदावलम्। स कामान् तस्यो दिव्यान्योक्षोपायक् विद्ति॥४५॥

इसी प्रकार मानसरोबर में स्नान करके मनुष्य इन्द्रदेव का आक्षा आसन ग्रहण कर लेता है। उत्तर मानस में जाकर भानव उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है इस्तेलिये जितनी भी जाकि और बल हो उसी के अनुसार ऋद अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा आद करने वाला व्यक्ति दिव्य कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा मोझ के उपाय भी उसे

ज्ञत हो आया करते हैं पर्वतो हिम्बाज्ञम नामानानुनिभूष्तिः। योजनानां सहस्राणि सामीतिस्तापको गिरिः॥४६॥ सिज्ञणरणसेकोणां रेचषिगणसेकितः।

्र एक हिमवान् ताम वाला परम विशाल पर्वत है जो अनेक प्रकार को महा मूल्यखन् खतुओं से विभूषित है। यह पर्वत अस्सो हजार योजन के विस्तार में फैला हुआ है। यह पर्वत सिद्धों और चारणों से संकीण है और देवर्षिगण भी इसका सेक्न किया फरते हैं।

तत्र वृच्छरिकी रम्य सुवृच्य नाम नामतः॥४७॥ तत्र करता दियो विद्यनाहाहरणं विमुद्धति। बार्य करति वाहर्य्यं तत्र दर्ते बहोदवम्॥४८॥ वारयेव कितृनाम्यम्दक्ष वृचौन्दकापसन्। सर्वत्र हिमदान् पुण्यो गंगा पुण्या सर्वतवः॥४९॥

वहाँ पर एक अतीव रमणीय पुष्करिणी है जिसका नाम तो मुकुमा है वहाँ पर विद्वान द्विज जाकर बहाइल्प के पाप से भी खुट जाता है। वहाँ पर किया हुआ शाद अक्षय होता है तथा दान देना महान् उन्नतिकारक होता है। वहाँ शाद करने वाला पुरुष अपने से पहले के दस और बाद के भी दस वंश्वजों को ताम देता है। जैसे हिमबान् गिरि सर्वज पहान् पुष्यशाली है उस तरह उसमें भागीरधी गंगा भी सभी और से पुष्यमानी है।

स्वाः सपुर्वाः पुण्वाः सपुष्रष्ठ विशेषतः सद्वीत्रममासाम् पुण्वते सर्वीकन्त्वितान्॥५०॥ तत्रः नारावणो देवो तरेणास्ते संनातनः। शक्षतं तत्रं दानं स्थाव्यव्यद्धानादिकम् वर्षः।५१॥ महादेवप्रियं तीर्वं पावनं तद्विशेषतः। तारवेष पितृन्ववीन्द्राचा श्राद्धं सम्बद्धितः॥५२॥

समृद्र की आर जान जाली सभी नदियाँ परम प्रण्यमधी है और समृद्र तो विरोधरूप से पुण्यमालों है। बद्दिकाश्रम में महुँचकर मनुष्य सभी प्रकार के खपा से मुक्त हो जाता है। दस भाम में साक्षान सकतन देव श्रीनारायण नर के साथ विराज्यान हैं। इस धाम में जो भी दान किया जाता है और श्राद्ध आदि किये जाते हैं वे सभी अक्षय फल देने वाला होता है। यह महादेव का अतिग्रिय तीर्थ विशेषरूप से प्रवन हैं। वहाँ पर परम समाजित होकर यदि कोई श्राद्ध देता है तो यह अपने सभी गितुगणों का उद्धार कर देवा है।

देवदास्त्रमं पृथ्यं पिद्धग्यावंभेवितम्। महता देवदेवेन वत्र दशं पहंदरम्॥५३॥ मोहिवत्वा मुनीन्सर्वान्समसौ सम्मवृज्तिः। त्रसत्तो मगवानीको पुनीन्द्रान् प्राह मावितन्॥५४॥ हृहश्राप्यदे स्थ्ये निवस्त्रियम् सर्वद्रा। महास्थानसम्बुक्तस्तरः सिद्धिमकाप्ययाः ५५॥ स्रा पामर्थकतीः लोके वर्षपरायकः तेकां ददापि एरपं गाणपत्यं हि शक्कतम्।१५६॥

देवदार नामक एक वन है जिसमें सिद्ध और गन्धवों के समुदाय रहा करते हैं सहाँ पर पहान् देवों के भी देव ने महंबर दिया है समस्त महामुनीन्द्रों के द्वारा भलों। भीति पूजन किये गये देव ने उन समस्त मुनिगणों को भीहित करके भगवान् परम प्रसम हुए थे तथा ईंग ने उन भाव भावित मुनिगणों से कहा था कि आप सब लोग इस परम ब्रेष्ट सुनम्ब आहम में सर्वदा निवास करोगे मेरी भावना सं समायुक्त होकर हो आप लोग सिद्धि को प्राप्त करेंगे। नहीं पर धमंपसम्बग्ध होकर जो मेरी पूजा किया करता हैं।

अत्र नित्यं विस्त्यासि सह नारायणेन नृ ज्ञाजानिह नास्त्रकस्या न मूखे अन्य घाणुवान्॥५७॥ संस्थानि च ये तीर्थं देजानारणता जनाः। तेषाञ्च सर्वेषायानि नाज्ञवायि द्विजोत्तया ॥५८॥ श्राद्धं दानं तयो होषः विव्हानिर्वपर्णं स्वयः। ध्यानं ज्ञाक्क नियमः सर्वम्हासस्यं कृतम्॥५९॥

में यहाँ सदा भगवान् नारायण के साथ वास करूँगा। जो पनुष्य यहाँ निवास करते हुए अपने भ्राणों को स्थान करते हैं वे फिर दूसरी बार इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करेंगा। जो अन्य दंशों में निकास करने ऋले भी पनुष्य इस तोर्य का संस्मरण किया करेंगे हैं, हे द्विजोत्तमों। उनके भी सारे पाणों क्ये में नह कर दंता हूँ। वहाँ पर किये भूए श्राद्ध-दरन तप होम तथा पिण्डदान, ज्यान-जाप नियम सभी कुछ अक्षय जाया करता है

तस्यात्सर्वप्रवत्नेन इष्ट्रव्यं हि हिआसिपिः। देवादास्त्वनं पुण्यं महोदेवनियेवितम्। ६०४ मत्रेश्वरो महोदेवो विष्णुर्वो पुस्त्योत्तमः। तत्र समिहित र्मना तीर्योन्वायतनानि च॥६१॥

हसांतियं सब प्रकार से प्रयवपूर्वक द्विजातियों को इस तीर्थं का दर्शन अवस्य ही करना चाहिए यह देव दरस्वन परम पुण्यानय है और महादेश के द्वारा निर्मावत है। वहाँ पर इंसर, महादेव अथवा मगवान् पुरुषानम विष्णु स्वयं विस्त्रामान हैं। वहीं पर गंगाओं अन्य तीर्थ नमा आयतन सभीप में स्थित हैं

> इति श्रीकृतंपुराणे उत्तराई श्रीवंपर्यातं नाम सस्त्रिकोऽस्थायः ॥ ३७ ॥

अप्रतिशोऽस्याय:

(देवदारुवन में प्रवेश)

श्रूषय अञ्च

कवं दास्त्रनस्प्रतो भगवान्गोद्यक्षवः मोहयामास विक्रेन्द्रान्युत बङ्क्कपईसिप्त १० ऋषियों ने कहा- सुतन्त्री। दारुवन में प्रवेश करते हुए

भगवान वृपभध्यक ने ब्राह्मणों को कैसे मोहित किया बा यह बताने को कृपा करें

सुत उकास

पुरा दरकाने रस्ये देशसिद्धन्तिवेविते। स पुत्रदारतनयास्तपक्षेत्रः सहस्रमः॥२॥ प्रवृत्तं विकितं कवं प्रकृतांका यकार्विक।

क्यन्ति विविवैर्धजैसापनि च महर्षमः॥३॥

सुतजी बाले— देवां तथा सिद्धां द्वारा सेवित स्वणीय दारुवन में हजारों मुनियों ने प्राचीन काल में अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहते हुए तपस्या की थी। वे भहर्षि प्रवृति मार्ग से पुक्त विविध प्रकार के कमों और अनेक प्रकार के यजा द्वारा परमात्मा का पूजन करते हो।

नेवां प्रवृत्तिविन्यस्तधंतसापत्र ज्ञुलपृत्। व्याख्यापयन्सदा दोषं वयौ दास्वनं हरः॥४॥

इस प्रकार उनका चित्त प्रवृत्तिमार्गीय कमी में विन्यस्त था, अतः उन मुनियों के दोषों को बताने के लिये शुलधारी

भगवान् संकर देवदारु दन में गये

कृत्वा विश्वगृहं विष्णुं कर्से देवो महेसरः। **ययौ** निवृत्तिविज्ञानस्वायना**र्वसः अनु**र॥५॥

विश्वपुर भगवान् विष्णु को अपने साथ लेकर देव महेशा

शंकर निवृत्तिमार्ग का ज्ञान करान के लिए वहाँ गये थे। आस्त्राच विषुलञ्जीव जनं विक्रतिकसरम्।

सीलक्ष्मसो पहावाहुः पीन्तंन्छारुलोचनः॥६॥ यामीकरवपुः श्रीभागुर्णकद्रनिधाननः।

मतमार्वयगमनो हिन्दासा जगदीश्वर:४७॥ जातकपपत्रीं मालो सर्वरत्वैरलंकृताम्।

द्यानो पगदानीलः समागदादि सस्मितः॥८॥

तब उन्होंने बीस वर्ष को आयु के पुरुष का भव्य वेश धारण किया था। अपनी लीला से सुन्दर, यहाबाह,

पुष्टशरीर सुन्दर नयनयुक्त, सुवर्ण के वर्ण जैसे शरीरधारी, श्रीमान्, पूर्णिमा के चन्द्र की भौति मुखमण्डल बाले, मत हायी की गति बाले, दिगम्बर थे वे सिविध रहाँ से जटित स्वर्णमाला को धारण करके मंद्र हास्य करते हुए भगवान महादेव वहाँ जा रहे थे।

योऽनन्तः पुरुषे योनिर्लोकानायव्यवी हरिः। स्त्रीवेषं विष्णुरास्थाय सोऽनुगच्छति ज्ञुलिनप्॥१॥ सम्पूर्णचन्द्रबद्दनं पीनोधनपयोखरम्। श्रुचिस्मितं सुप्रसन्तं रणनुपुरकद्ववम्॥१०॥

सुरीतससने दिव्य स्थामले चाहलोधनम्। उदारहंसगपनं विलासि सुमनोहरम्॥ ११॥

और जो अनन्त. लोकसहा अविनाशी पुरुष हरि दिच्यु थे, वे स्त्री का रूप धारण खरक महादेश के पीछे- खेंछ चल रहे ये स्त्रीवेशभारी विष्णु का मुखमण्डल पूर्णकद्धं के समान सुन्दर या। स्तनगुगल स्थूल और उन्नत थे। पवित्र भंद हास्क्युक्त होने से उनका मुख अति प्रसन्न था और पैसे में दंबे नुपुर से ध्वनि निकल रही वी वह पीत वस्त्र धारण किये हुए अलैकिक, श्यामल और सुन्दर नेत्रों वाली थी।

उनको चाल उत्तम हंस के समान थी। वह विलासपुक्त होने

एवं स भगवानीशी देवदारुवनं हरः। चचार हरिणा सार्द्धं मायया मोहयञ्जगत॥१२॥ रहा सप्तं विदेशं का वर्ष पिनविनम्।

सं अति भनोध्रय लग रहीं थीं।

माववः मोहिता नायों देवदेवं समन्तपुः॥१९॥

इस प्रकार महादेव अपनी माया से संसार को मोहित करके (स्वीरूपयारी) विष्णु के साथ देवदारु वन में भूपने लगे। उन विशेशर पिनाकी को जहाँ इधर उधर घुमते देख कर वहाँ की स्त्रियाँ भी माया सं माहित होकर देवाधिदेव के पीसं पीसं जन लगी।

विस्तरराज्यका अर्वास्थ्यस्य स्वत्रं परिवतः सहैव तेन कामार्चा विलासिन्दश्चरित हि॥ १४॥

उनमें कुछ पतिवृक्ष नार्वियों भी सर्व लख्न व्यासकर अपने वस्त्र तथा आसुषणों के अस्तः व्यस्त विखेरती कामार्त और विलामिनी होती हुई शिव के साथ घूमने लगी।

ऋषीणां पुत्रका ये स्युर्युवान्ते कितमानसाः। अन्वागमन्द्रवीकेशे सर्वे कामप्रपोड़िता ॥१५॥ ऋषियों के जो जिलेन्द्रिय युवा पुत्र थे. वे भी तत्काल कामाहुर होकर, स्त्रीरूपधारी भगवान् विष्णु के पीछे पीछे चलने लगे।

नायनि कृषित विस्त्रसपुत्ता नारीगणा नायकमेकमीक्रम्। दृष्ट्रा सप्पनीकमतिवक्तन-

पिष्टं तथासिद्वित्रणवास्त्रिता १६॥

इस प्रकार वे स्त्रियाँ किलासिनी होकर अद्वितीय नायक परमेश्वर का हो गान करने लगों और नाचने लगों। चाहने योग्य पश्चेसहित अति सुन्दर महादेव को देखकर कथी-कभी अलियन भी करती थीं

ते सांत्रकय स्मितमाचरन्ति गावन्ति गीतापि भूनीसमुद्राः।

आलोक्य पदार्थातमादिदेवं इपोगमन्ये विकरिते हेन॥ १७॥।

व मुनिपुत्र भी (स्त्रीरूपधारी) लक्ष्मीपति आरिदेव को देखकर (उन्हें सचमुच स्त्री व्यनकर) पाँव इगमापने लगे और मन्दहास्य करते हुए गीत गाने लगे कुछ अन्य मुनि पुत्र तो उनके स्त्रय भूविलास करने लगे और उनके साथ विचरण लगे।

आशामकेकायपि वासुदेखे भागी मुसरिर्मनसि प्रविष्टः।

करोति योगान्यनीस प्रवृत्ति

मायानुमृदन इतीव सम्पक्॥ १८॥

उन स्त्रियों तथा उन पुरुषों के मन में प्रतिष्ट होकर मायावी पुरारि भगवान उनके मन में भोगों के प्रति प्रकृति उपका करने लगे, जैसे वे भोग माया हुए। अच्छी प्रकार

अनुभव्न किये गये हों।

स्यावस्त्रीगणसन्त्रिवारः।

ब्रशेषशक्ता संधर्व निविद्यो

विकासि विकासिक्सनावः

व्यवैकलकता सह देवदेव ॥ १९॥

इस प्रकार संपूर्ण देवों के और विश्व के नाथ शंकर भगवान विष्णु के साथ स्त्रियों के समृह में स्त्रितिष्ट हो गये थे। सभग्र शक्ति के साथ वहाँ रहते दूए लंकर मानों अपनी अद्वितोय शक्तिस्वरूपा पार्वती के साथ देवेश्वर महादेव सुशोधित होते हैं। करोति निर्म परमं प्रवाने

ावा विस्मं पुनरेव पूपः।

ववी समास्त्र हरिः स्वधानं

वर्षाद्शं नाम तमदिदेवम्॥२०॥

उस समय महादेव (भ्रमणरूप) अतिशय प्रधान कार्यं कर रहे थे इस कारण ने अधिक प्रद्यात हो गये थे अपनी स्वभाव पर आरूढ़ होकर श्रीतिष्णु हरि आदिदेव शंकर का अनुसरण कर रहे थे

ट्टूग नारीकुलं रहं पुत्रानिष च केक्स्यम्। मोहयन्तं मुक्तिकेहा कोपं सन्दर्भिरे भूशम्॥२१॥

स्त्री समृह, रुद्र और अपने पुत्रों को तथा केशय विष्णु को परस्पर मोहित करता हुआ देखकर दन ब्रेष्ट मुनियों की अस्पना फ्रोध हो आया।

अवीवपस्थं वाक्यं प्रोचुर्दिवं कपर्दिनम्। श्रेपुक्ष व्यक्तिवर्वाक्यमायया तस्य मोहिताः॥२२॥

वक्षां भृतियाँ ने कपरीदिव संकर को बहुत कठोर वचन कड़े और चे उन्हीं की माया से मोहित होकर अनेक प्रकार से जाप भी देने लगे.

तर्धासि तेवां सर्वेषां स्त्याहन्यन्त शंकरे। स्वादित्यस्तिकारे तारका नपसि स्वितः॥२३॥

परन्तु दे सभी बचन वर्ष शाप संकर के आगे निस्तेज हो

एथं जैसे आकार में सूर्य के प्रकाशित होने पर तारागण निस्तेज हो जाते हैं

तं शस्यं तपसा विद्याः समेस्य वृषभव्यवम्। को मवानिति देवेशं पृच्छनि स्म विमोहिशः॥२४॥

मोऽव्रवीद्भगवानीशस्त्रप्रातृपिद्धाकाः।

इदानीं प्रार्थका देशं भवद्धिरिह सुबता ॥२६॥ इस प्रकार अपना तप तिरस्कृत देखकर मोहित हुए वे

इस प्रकार अपना तथ ।तरस्कृत दश्यकर माहत हुए व मुक्तिजन वृष्यप्रवाद देवेश के पास आकर उनके पूछने लगे— आप कौन हैं ? वब भगवान् ईस ने कहा— सुद्रतां । इस समय आप लोगों के इस स्थान में मैं प्रतीसहित तपस्या करने के लिये आया है।

तस्य ते वाक्यभक्षण्यं धृष्याता पुनिपुद्वशः। ऊयुर्गृहोत्स्य वसनं त्यकता मार्गा वपश्वराः २६॥

उनके उस साक्य को सुनकर उन भृगु आर्दि श्रेष्ठ मुनियाँ ने कहा— (यदि यहां रहना चाहते हो, तो) वस्य धारणकर, भार्या का परित्यान कर रुएस्ख करो क्तरमा अष्ट्रीज्ञोऽस्यवः

अधोवाच व्यहस्येजः पिनाको नीसलोहितः। सम्प्रेक्ष जनतं योनि पर्मास्यक्क जनर्दनम्॥२७॥ कवं मर्यादर्श्वतं स्वभार्याचीवजोत्सुकैः। स्वक्तव्या सम भारोति वर्षत्रैः ज्ञान्तमानसैः॥२८॥

तय नीललोहित पिनाकी ईश्वर ने हैंसकर सम्बंध में स्थित संसार के मूल कारण जनादंन की ओर देखकर इस प्रकार कहा— धर्म को जनने वाले तथा ज्ञान्त मनवाले और अधनी मार्या के पालन-पोषण में तत्यर रहने वाले आप लोगों ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि अपनी स्त्री को छोड़ दो जनव अबुं.

व्यभिद्यारस्ता पार्खः सन्स्यक्याः पतिनेस्तिः। अस्यपिर्यन्तः सुधगः नेदृशास्त्रागमहंति॥२९॥

ऋषियों ने उत्तर दिया— जो स्वियां व्यभिचारपरायण हों, दूसरों द्वारा प्रेरित हों, उनका त्यारा तो पति द्वारा किया जाना चाहिए। और यह स्त्रों ठीक आचरण वाली नहीं लगती अंतर्थ आपको इस सुन्दरी का त्यारा करना चाहिये।

#### महादेव उवाच

नाहमेनायपि तदा विमुद्धामि वदायन॥३०॥ महादेव बोले—हे विध्रो। यह स्त्री कमी मन से भी किसी परपुरुष को नहीं चाहती है, इसलिए में कभी इसका परित्याग नहीं करता हूँ

### ऋषय उज्

द्धाः व्यभिवस्त्रीह हस्मापिः पुस्त्रामयः उर्के हस्स्य भवता नम्बता क्षित्रमेव हि॥३१॥

न कदाचिदियं विप्रा मनसायन्यपिकति।

ऋषियाँ ने कहा— हे पुरुषाधमः हमने इसे यहाँ व्यभिचार करते हुए देखा है। तुमने असल्य हो कहा है। अतः शीघ ही यहाँ से चले जाओ।

एसमुक्ती महादेवः स्त्यमंख मवेरिवम्। भवतां प्रतिमा होचा त्यक्तासौ विकक्षर है॥ ३ २॥ सोऽनव्यक्षरिणा सार्खं पुनीन्त्रस्य महत्त्यनः। तसिष्ठस्याप्रयो पुणवं विकार्ती परमेग्ररः॥ ३ ३॥ दृष्ट्रा समावतं देवं विकायाज्यरूपती। वसिष्ठस्य प्रिया भक्तवा प्रमुद्दमम्य ननाम तम्॥ ३४॥ ही कहा है। परन्तु आपको वह ऐसी प्रतीत होती है। ऐसा कहकर महादेव वहीं किचरण करने लगे। भिक्षा की इच्छा से वे परम्थेकर विच्णु के साथ मुनिश्रेह महस्त्मा वसिष्ठ के पवित्र आश्रम में गये। भिक्षा मौंगते हुए देव को आपे देखकर वसिष्ठ को प्रिय पत्नी अरुन्थती ने समीप में जाकर उन्हें प्रणाम किया

ऋवियों के ऐसा कारने पर महादेव ने कहा— मैंने सत्य

आस्य पादौ विपलं दत्त्वा चासनपुरापम्। सम्बद्ध जिल्लि गात्रपरिवातको द्वितै । सम्बद्धामस वैक्सैक्विण्णकदन सती।।३५॥ चकार पहती पूजो प्रत्वेषायस आर्थका।

महां (ऋषिपत्नी) अरुम्बती ने (परमेक्षर के) घरणों को भीकर और सुद्ध उत्तम आसन प्रदान किया बाह्यणों के आधात से आहत उनके शिथिल शरीर को देखकर वे अत्यन्त खित्र हुई सती (अरुम्बती) ने औषधि के उपचार से उनके धावों को धर दिया और भाषां सहित उनकी (परमेश्वर को) महतो पूजा की तथा पृक्षा।

को भवान्त्रत आयातः किमाचारो मकानिति। ठव्यतामाह भगवान्तिज्ञानां प्रवरो इहम्॥ ३६॥ यदेवन्यण्यस्य तुष्टं भावि इहमभं स्वा। एवेव देवता महो वारव्यमि सदैय तुष्ठ ३७॥ 'आप कौन हैं, कहाँ से आये हैं, अस्पका आचार क्या

है ?' यह कहो। तब महादेव ने कहा— 'मैं सिद्धों में श्रष्ठ हैं।' और यह जो तुभ मण्डल सदा ब्रह्ममय प्रकारित हो रहा है बही (स्त्री) मेरे लिए देवतारूप है इसलिए मैं सदा इस धारण करता हैं।

ङ्ग्युकता प्रययौ श्रीमाननुपृक्क बनिद्धताम्। ताइयांचरिक्रेने दण्डैल्ग्रीष्टिष्यमुष्टिपिक्ष्ट्रिकाः॥३८॥ द्शुा चरनां विरिष्ठे नम्नं विकृतिन्यसम्म। प्रोत्युरेतस्यक्लिहसुत्याटय सुदुर्भते ॥३९॥ तानक्रवीन्यहाबोगी करिष्यापीति शंकरः। पुष्पाकं यामके लिहे यदि देशोऽपिश्रायते॥४०॥

ऐसा करकर श्रीमान् शंकर पतित्रता (अरुन्धती) पर कृपा करके चल पड़ं उस समय ब्रह्मणों ने उन्हें डंडों, देलों तथा पुकों से मारना शुरू कर दिया। नरन तथा विकृत लक्षणवाल महादेव को इस प्रकार चूमते हुए देखकर पुनियों ने कहा— हं दुर्पते। तुम अपने इस लिक्ष को उखाइ फैको तव यहायोगी शंकर ने उनसे कहा—बदि अप शोगों को घेरे लिक्न के प्रति ट्रेच उत्पन्न हो गया हो तो मैं वैसा ही कर्लेगा उकता तृत्यादवायास धनवान्यगतेत्रहा।

उनका तृत्यस्यवामसं पनवस्यवनत्रहा। नापश्यंस्त्रक्षणादीशं केलवं लिङ्गयेव च॥४१॥ वदोत्याता ब्यूबुर्हि लोकानां धवशंसिने॥ न सक्तो सहस्रांशृष्ट्रचाल पृतिवी पुनः।

निकामक प्रहाः सर्वे युक्षुये च पहादवि..॥४२॥

\$तना कहकर भगदेव के तंत्र हरण करने वाले भगवान् ने (अपने) लिङ्ग को उखाइ दिया परन्तु वे ब्राह्मण उस समय इंबर केशव और लिङ्ग किसी को भी न देख सके। (वं अदृश्य हो गये)। तभी सब लोगों में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव होने लगे। सहस्रकिरण (सूर्य, का तेज समाप्त हो गया, पृथ्वी काँपने लगी, सभी ग्रह प्रभावहीन हो गये और पहास्तरहर में क्षोध उत्पन्न हो गया

अवश्यासमुसूयात्रेः स्टानं धार्या पतिहता। कवयापास विप्राणां प्रवादाकृतितेन्द्रियः॥४३॥

तेजसा भासवन्त्रस्यं नारायणसङ्ख्याम्। भिक्षमाणः सित्तो नुनं दृष्टोऽस्माकं वृहेष्यिति॥४४॥

तस्य वचनमञ्जर्भ लङ्कुमाना महर्षवण सर्वे जामुर्महायोगं ब्रह्मानं विद्यसम्बद्धाः ४५ ॥

इधर अति को पति पतिवता अनसूबा ने स्थपन देखा

भव से व्याकृत नेष्ठ वाली उन्होंने झाहाणों से (स्वप्न की बात बताते हुए) कहा— निश्चय ही हम लोगों के घर में अपने तेज से सम्पूर्ण संसार की प्रकाशित कर रहे शिव नगरायण के साथ भिक्षा मौंगते हुए दिखलायी पड़े थे। उनके बचन सुनकर सशंकित सभी यहाँच जगत को उत्पन्न करने

उपास्यमान्यपरलेवॉगिनिवर्षहरिक्सपै । धतुर्वेदैर्मृतियक्दिः सावित्रवा सहिते प्रकृष्णाः ४ ६ ॥

वाले पहायोगी ब्रह्माजी के पास गर्पे :

चतुर्वदभूत्तवाद्यः साक्तवा साहत प्रसुप्।।। आसीनमासने रम्बे नानक्वयंसपन्तिते।

प्रमासहस्रकलिले ज्ञानैश्वर्णदिसंबुते॥४७॥ विद्यायकाने वयुवा सस्मितं शुक्रलोद्यनम्।

चहुर्मुखं महानाई छन्दोपयम्यं परम्॥४८॥

चतुमुख महाबाहु छन्दामयमञ परम्॥४८॥ विलोक्य देववपुर्व प्रसत्स्वदनं सुधिम्।

क्षितेभिर्द्धरणीं गत्ना खेषयामासुरीश्वरम्॥४९॥

वहीं उन्होंने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ विशुद्ध योगिवनी द्वारा तथा पूर्तिमान् चारों वेदी द्वारा उपासित होते हुए सावित्री के साथ प्रभु (कहा) को देखा। माना प्रकार के आहर्यों से युक्त, हजारों प्रकार की प्रभा से सुरोभित और ज्ञान तथा ऐडये से युक्त रमणीय अस्तन पर विराजमान परम रमणीय अग्राकृत दिख्य सरीर के कारण शोमासम्पन्न, मंद झस्ययुक्त. उज्ज्वल नेत्रों वाले, महाबाहु, खन्दोमय, अजन्मा, प्रसन बदन, शुभ एवं श्रेष्ठ चतुमुंख बेदपुरुष (बह्मा) की देखकर

दे (मृतिजन) भूमि पर मस्तक नमाकर ईश्वर को स्तुति करने लगे। तान्त्रसञ्ज्ञमना देवकुर्वपूर्तिकृतुर्मृखः। स्वाजहार मुनिलेखः किमागमनकारणम् ५०॥

तत्तस्य यृत्तपश्चिलं श्रह्मणः परभात्मनः। आपशार्व्यक्रदे सर्वे कृत्वा शिरतिः स्टंबलिम्॥६१॥ वससं प्रसक्तमनं होकर चतुर्मृतिं चतुर्मुख देव ने कहा— 'मृनिश्रेष्ठो' आपके आने का क्या ग्रयोजन हैं रे तय सभी

मृनियों ने मस्तक पर दो हाच जोड़कर परभारभा बहा। को

सम्पूर्ण वृत्तान्त को बतलाया **ज्ञाय ऊ**षु:

काहिदारुवर्न पुण्यं पुरुषोऽवीक्षशोधनः। धार्ववा चारुसर्वाङ्ग्या प्रविष्टो नस्य हि॥५२॥ योह्यस्पास वपुण नारीणां कुलमीहरः। कन्यकानां त्रिया यस्तु दुषवासास पुरुषान्॥५३॥

ऋषियों ने कहा—पवित्र दारुवन में अत्यन्त सुन्दर कोई पुरुष सम्पूर्ण सुन्दर अङ्गाँ वालो अपनी भवाँ के साथ नगन अवस्था में ही प्रविष्ट हुआ। उस ईवर ने अपने रारोर से (हमारो) स्त्रियों के समृह को तथा सभी कन्यओं को मंगहेत कर दिया और उसकी प्रिया ने (हमारे) सब पुत्रों को

(अपने आकर्षण से) दृषित किया अस्माधिविव्याः ज्ञापाः ब्रदतास्ते वराहवाः। ताडितोऽस्माधिरत्वर्वे लिङ्के तु विनिधावितम्॥५४॥

अन्तर्हित्सः भगवान्समार्थी लिङ्गभेव च। उत्पातस्थापवन् योगः सर्वपृतपर्वकतः॥५५॥

हम लोगों ने इस पुरुष को अनेक प्रकार से जाप दिये, किंदु वे निष्फल हो गये, तब हम लोगों ने उसे बहुत भारी और उसके लिङ्ग को गिरा दिया, पर एक्काल ही भार्या के

और उसके लिङ्ग को गिरा दिया, पर तत्काल ही भागों के साथ भगवान् और लिङ्ग अदृश्य हो गये। तभी से प्राणियों को भध्र प्रदान करने वाले भीवण उत्पात होने लगे हैं। क एव पुरलो देव भीताः स्मः पुरलोत्तम। भवन्तमेव स्नरणं प्रपष्टा सवपरयुत॥५६॥ त्वं हि पेरिस जयरपरिमन्यस्थितिहर्त्वितिहर सेष्टितम्। अनुप्रहेण युक्तेन सदस्माननुष्मलय॥५७॥

विज्ञापितो पुनिगर्गैर्विसात्मा कमलोद्धवः।

अनुप्रहेण युक्तेन कदस्माननुष्णलया। ५७॥ हे देव पुरुषांतम सह पुरुष कौन है? हम खोग भयभीन हो गये हैं। हे अच्युत हम सब आपकी हरण में आये हैं। इस संसार में जो कुछ भी चेश होती है, उसे आप अवस्थ जानते हैं इस्रतिये विशेश। अनुग्रह कर आप हमारी रक्षा करें।

भ्यात्वा देखं त्रिशृ्लांक कृतास्त्रित्यापत्॥५८॥ मृतिगणों के द्वारा इस प्रकार निवेदन किये जाने पर कमल से उत्पन्न विश्वातमा (ब्रह्मा) ने त्रिशृ्लघारी देव (शंकर) का ' ध्यान करते सुर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा

## **ब्र**ह्मोबाह्य

हा कष्टं भवतायद्य जातं भवतिर्यगागतय्। दिग्बानं विक् तपश्चर्यां फिट्टीत स्वतापिह॥५९॥ संप्राप्त पुण्यसंस्काराधितीनां परमं निर्धिय्। उपेक्षितं कृतावारैभेकदिहीत् मोहिते ॥६०॥ कोक्षन्ते वोगिनो निर्यं क्वन्त्रे यत्वो निर्धिम्। यभेव तं समासाद्य हा स्वदिरुपेक्षितम्॥६२॥

ब्रह्म बांले - आंह आज आप सोगों को कर है वह समस्त पुरुषायों का नाश करने वाला है आपके यल को धिकार है तपक्षण को धिकार है आपका जन्म भी मिथ्या ही है। पवित्र संस्कारों और निधियों में परम निधि को प्रस कर वृथाचारी आप लोगों ने मोहवह उस निधि की उपेक्षा कर दी, जिसे योगी लोग तथा यह करने वाले पति लोग नित्य चाहते हैं। उसी को प्राप्त कर आप लोगों ने उपेक्षा कर दो, यह बहुत ही कर की बात है

कार्तन पहाँविविधैर्वत्यासेवेंद्वादिन महानिधि समासात हा भवद्धिरुपेक्षितम्॥६२॥ वर्ष्यविद्धा सततं विश्वेशत्वभिदं पम। स देवोपेक्षितो दृष्टा निवानं भाग्यवर्किताः॥६३॥ वस्मिन्समाहितं दिख्यमैद्धर्वं कत्त्ववर्षम्॥ तमासात निधि सद्धा हा भवद्धिर्वृवाकृतम्॥६४॥

जिसकी प्राप्ति के लिये देदजानी अनेक प्रकार के यजी द्वारा यजन करते हैं. बढ़ा कष्ट है कि दन महानिधि को प्रतकर भी आप सभी ने उनकी उपेक्षा कर दी हाय! जिसमें देवताओं का अक्क्ष्य एंश्वयं सम्महित हैं, उस अक्षयनिधि को प्रातकर आपने उसे व्यर्थ कर दिया एव देवो यहादेवो विज्ञेयसु पहेंचर.।

न तस्य परमे किञ्चित्पदं सम्प्रियप्यते॥६५॥ दे ही देव महादेव महेश्वर हैं, यह आपको जानना चाहिये।इनका परम पद अन्यत्र कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता अर्थात् जाना नहीं जा सकता

देक्तानापूर्वाणां या पितृणासापि श्रवस्तः। सहस्रयुगपर्यने प्रत्ये सर्वदेडिनाम्॥६६॥ संहारवेष चगवान्कालो मृत्या महेसरः॥ एम वैद प्रजाः सर्वो सुक्येद स्वतंत्रसाध ६७॥

ये हो सन्ततन भगवान् महेश्वर कालरूप होकर देवताओं, ऋषियों नथा पितरों और समस्त देहधारियों का हंकारी युगः पर्यन्त रहने वाले प्रलयकाल में संहार करते हैं ये ही अद्वितीय अपने तंज से समस्त प्रजाओं की सृष्टि करते हैं। एवं सकी सकसर्वी श्रीकरसङ्करकाणः।

योगी कृतपुर्ग देवलांतायां बन्न एव चा द्वापरे भगवान्त्रस्यो वर्गकेतुः कली युरे॥६८॥

वे हो चक्रधारी, चक्रवर्ती तथा श्रीवरस के चिन्ह को शारण करने वाले हैं। ये हो देव सतवुग में योगी, श्रेता में यञ्चरूप, हायर में भगवान् काल तथा कलिवृग में धर्म के संकेत रूप हैं

स्द्रस्य पूर्तवस्तिक्षो**वाधिर्विक्षीयदं व**वम्। तमो हम्मी रजो ब्रह्म सन्त्वे विष्णुरिति स्मृतिः॥६९॥

रुद्र को तीन मूर्लियों हैं, इन्होंने ही इस विश्व को व्यक्त किया हुआ है। तमांगुण के अधिष्ठता को अग्नि, रजोगुण के अधिष्ठाता को बहुत तथा सस्वगुण के अधिष्ठाता को विष्णु कहा गया है।

पूर्विस्ता स्मृता चास्य दिग्वासः च शिकतुवा।
यत्र तिष्ठति तद्वसः योगेन तु समन्दितम्॥७०॥
या वास्य पार्मना मार्चा भवद्धिरिपमानिता।
स हि नारायको देवः परमात्मा सनतनः॥७१॥
तस्मात्सर्विमदं जातं तत्रैय च तत्र्यं स्खेत्।
स एव पोचयेत्कस्तं स एव च परा मति।॥७२॥
सहस्रतीर्वा पुस्त सहस्रकः सहस्रपत्
एकर्णेगो महानस्या नारायण इति सुतिः॥७३॥

इनकी एक दूसरी मृति- दिगम्बरा, शास्त तथा शिवात्मिका कहत्वती है। उसी में योग से युक परवदा प्रतिष्ठित रहते हैं। जिनको इनके पार्वभाग में स्थित भागों के रूप में जो आपने देखा है, वे ही सनातन परमात्मा नारायण देव हैं उनसे ही यह सब उत्पन्न है और उनमें ही यह सब लीन भी हो जाता है वे ही सरको मीहित करते हैं और वे ही परम गति हैं वे ही नारावण सहस्र किर बाले, सहस्र नेजधारी और सहस्र पाद वाले पुरुष कहे जाते हैं वे ही एक मृंग-रूप महान् आत्मा नारायण हैं। बुनि भी यही कहती हैं रेतोऽस्य गर्को मबवानायो माथा तन् प्रभु । स्तूयने विविधिनेन्द्रैब्रीइजीनींक्कोंक्किंश:॥७४॥ संहत्य सकले विद्यं कल्यांते पुरुषोत्तम । प्रेते योगापूर्व पीला वह विद्योत पर परम्॥७५॥ म प्रायते न प्रियते बहुते न च विद्यवृक्। मूलप्रकृतिस्थको गीवते वैदिकैरण:॥७६॥

वे भगवान् जलमय स्तरिर वाले हैं, यहाँ प्रभु नारायण का गभं है अर्थात् उनके स्तरीर में यह वास करता है धर्म तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले ब्राह्मण स्त्रेग विविध मन्त्रों के द्वारा (उनकी) स्तुति करते हैं कल्पान्त में समस्त विश्व का संहार करने के अनन्तर योगरूप अमृत का पानकर वे पुरुषोत्तम जिस सर्वाधिष्ठान, स्वप्रकाश में स्यन करते हैं, वही विष्णु का परम पद है। विश्व के दृष्टा ये न जन्म लेते हैं. न मरते हैं और न सृद्धि को प्राप्त होते हैं खैदिक सोग इन्हों अजन्मा को अव्यक्त मुलप्रकृति कहते हैं।

सतो निशार्थ वृत्तायो सिस्स्युरिखले अवत्। अञ्चारी तु सद्वीयं द्विपत्वेय यहेग्ररः ॥७७॥ तं मां कित यहात्मानं ब्रह्माणं किस्त्रतेमुखम्। महातं पुरुषं किष्ठपणं गर्मस्युत्तमम्॥७८॥ न तं जानीत जनकं मोहित्यस्तस्य मायवा। देवदेवं महादेवं भूतानामीशारं हरम्॥७९॥ जस यह प्रस्वस्त्रमी रात्रि के समाग्न हो जाती है, तव

से म्हेडित होने के कारण नहीं जान सके।

सम्पूर्ण जगत् को सृष्टि की हच्छा से महेश्वर उस बीज को अजन्मा नारायण की विभि में स्थापित करते हैं। वही बीज रूप में महात्मा, ब्रह्मा, सर्वतोमुख, महान् पुरुष हूँ। मैं ही विश्वात्मा होने से अप का गर्थरूप सर्वोत्तम देव हूँ। अगन्त ब्रह्माण्ड के बीज को मेरे में स्थापित करने वाले उन परमिता देवाधिपति महादंब हर को आप लोग उनकी सामा एव देवी यहादेवी हानादिषंत्रवानहरः। विष्णुच सह संयुक्तः करोति विकरोति वा।८०॥ य तस्य विद्यते कार्यं ४ अस्पादिको परम्। स वेदान् प्रददौ पूर्वं क्षेत्रपावानुर्गमः।८१॥ स पाया माषया सर्वं करोति विकरोति छ।

ये हो अनिर्दि भगवान् महादेव संकर विष्णु के साथ संयुक्त होकर सृष्टि को रचते हैं और उसका विकार (संहार) भी करते हैं फिर भी उनका कोई कार्य नहीं है और परन्तु उनसे भिन्न भी कुछ नहीं है। योगभावा का स्वरूप धारण करके उन्होंने पूर्वकाल में मुझे देद प्रदान किया। वे भायी (अपनी) माया द्वारा सभी को सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हों को हो मुक्ति का मूल जानकर उन शिव की शरण में आपको जाना चाहिये

इतेरिता भगवता मरीचिष्रपृक्षा विषुम्।

तमेव पुन्हये ऋत्व क्रजनं शरणं शिवम्॥८२॥

प्रजब्ब देवं ब्रह्माणं मृच्छन्ति स्म समाहिता ॥८३॥ भगवान् (ब्रह्म) के ऐसा कहने पर मरोचि आदि प्रमुख ऋषियों ने विश्व ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अत्यन्त दुःखित होकर उनसे पृष्ठा—

इति बोकूर्पपुराचे उत्तराई अष्टर्तिशोध्यायः॥३८॥

उनचत्यारिशोऽध्यायः (टेक्टास्थन में प्रवेश)

मुक्तप उरवृ:

कर्त पश्चेम ते देवं पुनरेव पिनाकिनम्। बृहि विश्वायरेज्ञान प्रातः त्वं अरणैफिणाम्॥ १॥ मृतिजन बोले— समस्त देवों के ईश्वरः ठस पिनाकक्षरी देव का दर्शन हम पुनः कैसे कर पार्वेगे, आप हमें बतायें। उनकी शरण बाइने बाले हमारे आप रक्षक हैं

## व्रह्मोदाच

यद्दुष्टं प्रवता सस्य लिङ्गं पृथि निपावितम्। तिल्पङ्गानुकृतोसस्य कृत्वा लिङ्गपनुसमम्॥२॥ पृष्ठकार्थं सपानीकाः सादरं पुत्रसंयुताः। वैटिकेरेव नियमैर्विकिकैक्वास्यारिकः॥३॥ पितामह ने कहा—पृथ्वी पर गिराये गये महेवा के जिस लिक्नु को आप लोगों ने देखा या, उसीके जैसा ही एक ब्रेड लिक्नु बनाकर सफ्तीक तथा पुत्रों सहित आदरपूर्वक विविध आप लोग उसकी पूजा करें और वैदिकनियमों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करते गहें।

संस्थाध्य श्रांकीर्मजीर्ज्ञाय्वजुः सामसंभवैः। तयः वर्गे समास्थाय गृजन्तः सत्तर्ज्ञायम्।४॥ समाहिताः मृजकर्या सपुत्राः सह कयुमिः। सर्वे प्राञ्जलयो मृत्या शृलपाणि प्रपट्या।६॥ ततो द्रक्ष्यय देवेशं दुईर्शमकृतात्यमिः। वं दृष्टा सर्वमज्ञानकार्यकः प्रणश्यति॥६॥ सम्बेद, यसुर्वेद तथा सामनेद में कहे गये संकर के मन्त्री

शतरुदिय स्तोत्र का जय करते हुए समाहित होकर बन्धुओं तथा पुत्रोंसहित आप सभी लोग हाच जोड़कर सूलपाणि की सरण में जायें। तब आप लोग अकृतात्माओं , अदसी) के लिये दुर्दर्श उन देवेहर का दर्शन करेंगे, जिनको देख लेने पर सम्पूर्ण अञ्चान और अधमं दूर हो जाता है

द्वारा (लिङ्ग की) स्थापना कर परम तप का आग्नय लेकर,

जामु संब्रहमनसो देवदारका पुनः॥७॥ आरामविद्यारका ब्रह्मण करिले प्रधा। अजानकः एरं भावं वीतरामा विषयसगः॥८॥ स्विक्तिनु विधित्रेषु पर्वतानां मुहासु च। स्दोनास विवित्तेनु पुल्लिमु सुनेषु च॥९॥

ततः प्रजम्ब वरदे बृह्याणमपितौजसुम्।

तम अमित तेजस्वी वरदाता ब्रांग को प्रणामकर प्रसल भन वाले होकर वे सभी मुनिगल पुन: देवदार वन को ओर चले गये और कहां जाकर जैसा ब्रह्माजी ने कहा था, वैसे ही

शिव की आराधना प्रारम्भ कर दी। यद्यपि वे परम देव को नहीं जानते ये फिर भी से महर्षि राग एवं माल्सर्य से रहित ये उनमें कुछ अद्भुत सपाट प्रदेशों में, पर्वली की गुफाओं

तथा एकान्त नदियों के सुन्दर किनारों स्थित थे। शैयालफोजनाः केकिल्केकिइसर्जलेशकः। केविदशायकामास्तु पादांगुडे क्विकिताः॥ १०॥

कुछ शैवाल का भोजी, कुछ जल के भीवर शरम की मुद्रा में स्थित, तथा कुछ लोग खुले आकाश के नीचे फैर के

औंपूर्व के अग्रभाग पर स्थित होका श्रीतंकर की आराधना में दक्कित हो गये। द्वोल्खलिनस्वन्ते इञ्चकुङ्कारत्वा परे।

प्रतक्षपणीप्रत्यः केविक्संप्रश्चला मरीविषाः॥११॥ वृक्षमृतनिकेतस्य जिलाप्रस्थास्त्रवाषरे।

कार्ल नयन्ति तपसा पूजस्था पहेन्तरम्॥ १२॥

कुछ नन्तोलूखली अर्चात् दाँतों के हो द्वारा अन्यय को बिना प्रकार्य खाने वाले ये, कुछ दूसरे प्रस्थार पर ही अन्न को

कूटकर खा लेते थे कुछ जाक तथा पत्तों को ही अच्छी प्रकार पोकर भोजन करते थे, कुछ मुनि सूर्व किरणों का ही

पान कर जीतिक रहते थे। कुछ वृक्ष के नीचे रहते **थे, दू**सरे शिला की शय्या पर ही शयन करते थे इस प्रकार तपस्या

(बितिधा के) द्वारा महेबर की पूजा करते हुए वे (मुनिजन) समय व्यतीत कर रहे थे।

तवस्तेषां प्रसादार्के प्रपत्नतिष्ट्रते हरः। चकार भगवान्तुर्कि बोधयम् वृष्णव्यवः॥१३॥

देव: कृतवुगे इस्मिक्क्रंगे हिमकाः सुधे। देवदारुकनं प्राप्तः सम्बद्धः वस्मेक्षरः ॥१४॥

भस्मपाण्डुनदिकांची नानी विद्यालक्षणः। उल्युक्कपाइसाहः सर्विचललोधनः॥१५॥

तम (मृतियों को इस प्रकार तरणगत देखकर) शरणागतों के दुःखहर्ता भगवान् वृष्धध्वज शंकर ने उन पर कृषा करने के लिए उन्हें उत्तम ज्ञान देने का निश्चय किया।

ऐसा सोचकर प्रसन्न हुए परमेश्वर देव शंकर सत्ययुग में हिमालय के इस शुभ शिखर पर स्थित देवदार बन में पुन: आये! उनके सारे अङ्ग भस्म से लिस होने के कारण शंतवर्ण के थे, वे नानरूप थे तथा विकृत लक्ष्मणवाले लगते थे उनके शंथ में उत्भुक (जलती लकड़ी) थी, और उनके नेत्र

क्वचित्र इसते शेष्ट्रं क्वचित्रयति विस्मितः। क्वचित्रस्यति शृहरते क्वचिद्रायति मुहर्मुहः॥१६॥

लाल तथा दिगल बच्चे के थे।

कभी ने वैद्ररूप में हँसते, कभी विस्मित होकर गाते, कभी तृंगारपूर्वक तृत्य करने लगते और कभी बार बार रोने को आवाज करते थे।

आजमे इस्ते मिशुर्याको च पुन: पुन:। मार्चा कृत्कस्पनो समें देवसाटुनगागत ॥ १७॥ कृत्क मिरिसुता गीरीं पार्से देव: पिनाकपुक्। सा च पूर्वकोवेशी देवदास्त्रचं स्त्रा॥ १८॥ एंसी माया रचकर) महादंब आश्रम में भिश्करूप में घूमते थे और बार बार भिश्वा मौगने लगे। इस प्रकार अपना मायामय रूप बनाकर वे देव (शकर) उस (देवदारु) बन में विचरने लगे। उन पिनारूधारी देव ने पर्वतपुत्री गौरी को अपने पार्श्वभाग में कर लिया था। वह देवेश्वरी पूर्व के समान ही देवदारु बन में महादेव के गर्यी बी

दुष्टा समागतं देवं देव्या सह कपरिनम्। प्रणेमु शिरसा भूमौ तोववाम्यसुरीश्वरम्॥ १९॥ वैदिकैर्किक्यैर्मन्तैस्तांत्रैमहिश्वरैः शुभैः। असर्वेशिरसा यान्ये स्ट्राष्ट्रैसर्यन्मवम्॥ २०॥

इस प्रकार जटाजृटधारी शंकर को देवी के साथ आया देखकर उन मृतियों ने भूमि में सिर रखकर ईंबर को प्रणाम किया और स्तुति की। वे विविध वैदिक मन्त्रों, शुध माहेबर सुकों, अधवंशिरम् सथा अन्य रुद्धसम्बन्धी वेदमन्त्रों से शंकर की स्तुति करने लगे

नम्रं देशसिदेशाय प्रश्नदेशाय ते रमः

उपम्बकाय नमस्तृष्यं त्रिशुलकामारिणे॥२१॥

नमो दिग्वाससे तुभ्यं विकृताय पिनाविने। सर्वप्रणनदेवाय स्वयमप्रणस्त्रस्यने॥ २२॥ अनकानकते दुम्बं सर्वसंहरणाय चा नपोऽस्तु ऋषशीलाय तमो भैरवस्वविषे॥२३॥ नरनारीञ्चरीराय योगिनी गुरवे नमः। नमो दान्त्रव शांताय तापसाय हराय च॥२४॥ विपीपणाय स्ट्राय नयस्ते क्रिक्सिससे। नवस्ते लेलिहानाय श्रीकण्डाय च ते नयः॥२५॥ अधोरधोररूपाव वायटेखाय वै नय:। नम कनकपालाय देखाः प्रियकस्य या। २६॥ गङ्गग्रासिकक्याराय क्षेत्रवे वरमेष्टिने। नमो योगाविषतये भृताविषतये नमः॥२७॥ देवों के आदिदेव को नगरकार है। महादेव को नगरकार है श्रेष्ठ त्रिञ्चल धारण करने वाले, त्रिनेत्रधारी की नमस्कार है दिगम्बर (स्वेच्छा से) विकृत (रूप धारण करने वाले) तया पिनाकथारों को नमस्कार है। समस्य प्रणतजनों के आश्रय तथा स्वयं निराश्रय (अप्रणत) को नमस्कार है अन्त करने वाले (यम) का भी अन्त करने वाले और सबका संहार करने व्यले आपको नमस्वार है। उत्पपस्रवर्ण और भैरवरूप आपको नमस्कार है। नर और नारी का सरीर धारण करने वाले एवं योगियों के गुरु आएको नमस्कार है।

दाना, शान्त, तापस (सिराक) तथा हर को नमस्कार है। अल्बन्त भीषण, मृगचर्मधारी रुद्र को नमस्कार है। लेलिहान (मार बार जिह्न से चाटने वाले) को को नमस्कार है, शितिकण्ड (बीले कंड वाले) को नमस्कार है। अघोर तथा घोर रूपवाले धामदेव को नमस्कार है। धतुरे को माला धारण ढरने वाले और देवी पावंती का प्रिय करने वाले को नमस्कार है। योगाधिपति को नमस्कार है तथा ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। योगाधिपति को नमस्कार है तथा ब्रह्माधिपति

प्रणाय च नमसुष्यं नमें मस्मांच्यारिये। नमसे हत्यवाहाय वृष्टिये हत्वरेतसे॥२८॥ इ.सम्बद्ध शिरोहते नमस्ये ध्वस्तरूपिये। आवर्षि ते न जानीयो पति नैव च नैव च॥२९॥

ग्राणस्वरूप अत्पको नमस्कार है। भस्म का अङ्गरण सम्पने वासे को नमस्कार हव्यवाह, दृष्टी तथा वहिरेता अत्पको नमस्कार है। ग्रह्म के सिर का हरण करने वाले कालकाप को नमस्कार है न तो हम आपके आगमन को जानते हैं और नहीं गमन को हो जानते हैं

तिश्वेश्वर महादेव बोऽसि सोऽसि नयोस्तु ते। नयः प्रमञ्जासाय दक्षे च सुमसंबदाम्॥३०॥ कफलपायते तुच्ये नयो जुड़तमाय ते। नयः कनकपिकृत्य कारिस्तिकृत्य ते नयः॥३१॥

हे विश्वेत्रर है महादेव । आप जिस रूप में हैं. उसी रूप में आपको नमस्कार है। प्रमय गर्णा के स्वामी तथा कुप सम्पदा देने वाले को नमस्कार है। श्रथ में कपाल धारण करने वाले तथा अस्पन्त संवित आपको को नमस्कार है। सुवर्ण जैसे पिन्नल और जलरूप लिङ्क वाले आपको नमस्कार है।

नमें बहुप्रकेलिहाय ज्ञानिल्हाय ते नमः। नमें भुजंगहाराय कर्णिकारप्रियाय चा किरीटिने कुण्डलिने कालकाराय वे नमः॥३२॥ वागदेव महादेव देवदेव जिलोकनः शुस्यको करूतं मोहास्तमेक जरुने हि नः॥३३॥

अग्नि, सूर्व तथा ज्ञानरूप लिङ्ग वाले आपको नमस्कार है। सभौ की मालावाले और केनेर का पुष्प जिसको प्रिय है, ऐसे आपको नमस्कार है। किरोटी, कुण्डलघारी करने वाले नथा काल के भी काल आपको नमस्कार है। बागदेव है महादव । हं देवधिदेव । हं फ़िलांचन मोहक्श हमने जी किया, उसे अपन अमा करें। हम सभी आपको शरण में हैं

चरितानि विचित्रति गुद्धानि वहनानि च। श्रक्षादीनाञ्च सर्वेषां दुर्विजेषो हि संकर ॥ ३ ४॥ स्रज्ञानकदि का ज्ञानात्विज्ञिकत्कृतते नः। तत्त्वर्व सन्वानेव कुत्रते वोगमायक॥ ३ ५॥ एवं स्तुत्वा महादेवं प्रविष्टैरनक्त्रपणि । स्तुः प्रकट्य निरित्तं प्रश्वाकस्त्वां क्वा पुरा॥ ३ ६ ॥

आपके चरित अदम्त गहर तथा गुद्ध हैं इसलिए शंकर आप बहा आदि सभी के लिये दुर्विज्ञंग हैं। जो कोई मनुष्य जानते हुए अथवा अज्ञानकरा जो कुछ भी करता है, वह सब आप भगवान ही जपनी योगमान्य से करते हैं। इस प्रकार अन्तरात्मा से ईश्वर मुक्त हुए मुनियों ने महादेव की स्तुतिकर उनको प्रणाम किया और कहा—इम लोग आपको मृतक्रप में देखना चाहते हैं

तेवा संस्तवमाकण्यं सोमः सोमविष्कृषणः।
स्वयमेव परं सर्थं दर्शवाधास अंकरः॥३७॥
तं ते दृष्ट्राच गिरिशं देव्या सङ्ग पिनाकिनप्।
पवापूर्व स्विना विज्ञाः प्रजेनुईष्टमानसः॥३८॥
ततसे मुनवः सर्वे संस्तृत च महंसरम्।
पृच्वंतिरा वस्तिस्तु विश्वापितस्तवेव च॥३९॥
गौतमोऽतिः सुकेश्वा पुस्तस्थः पुस्तः अतुः।
परीचिः कश्यपश्चापि संवर्तकमहस्तवाः।
प्रचम्म देवदेवेशमिदं वक्तममहत्त्वम्॥४०॥

उन महर्षियों को स्तुति को सुनकर चन्द्र का आभूवण धारण करने वाले शंकर ने अपने परम रूप का दर्शन कराया: उन पिनाकचारी गिरीश को दंबी पावेती) के साथ पूंचेरूप में स्थित देखकर प्रस्त्र मन बाले ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया: तदनन्तर भृगु, ऑग्सा, वसिष्ठ तथा विश्वािपप्र, गौतम, अत्रि, सुकेश, पुलस्त्य, पुलस, कतु, मरोचि, कश्यप तथा संवर्तक आदि महातपस्त्री ऋषियों ने महेश्वर को स्तुति कर उन देवदेवेश को प्रणाम करके इस प्रकार कहा—

कवं त्वां देव्देवेल कर्यबोगेन वा प्रमो। ज्ञानेन वाल योगेन पूजवामः सदैव हि॥४१॥ केन वा देव मार्गेज संपूज्यो भगवानिक। कि तत्वेस्थपसंस्थ वा सर्वमेतद्वाचीहि न:॥४२॥

देवदवंश प्रको हम सब किस प्रकार से आपको सदा पूजा करें कमेबोग से वा ज्ञानयोग से र हे देव, आप भगवान् किस मापं से पूजने योग्य हैं ? इस लोगों के लिये क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय है. यह सब आप हमें कहें बोलिय क्याच

एतहः, संप्रवस्थापि गूर्व गहनपुत्तपम्। इक्रम्य कवितं पूर्वं यहादेवे पहर्वयः॥४३॥

क्रीशिव बोले— हे महर्षियों <sup>‡</sup> से आप लोगों को यह उत्तम और गम्भीर रहस्य बताता हूँ। पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने मुझ महादेव को बतावा थाः

सांख्ययोगादिद्वया देखं पुरुवाणां वि सावनप्। योगेन सहितं सांख्यं पुरुवाणां विपृत्तिद्वप्॥४४॥ न केवलं हि योगेन दृश्यते पुरुवः परः। इवन्तु केवलं सम्बग्धवर्गकलप्रदम्॥४५॥ स्वतः केवलं योगं समाजित्व विपृत्तवे। विहाय सांख्यं विपलमकुर्वत परित्रपप्॥४६॥ एतस्मात्कारणाद्विप्रा नृगां केवलकर्यणाप्। आगतोऽहिषमं देशं ज्ञापवन्योद्वसंप्रवम्॥४७॥ तस्माद्वविद्विष्तं इतं केवलकर्याणाम्। ज्ञातस्यं हि प्रयत्नेन श्रोवस्यं दृश्यमेव च॥४८॥

मनुष्यों को यह मुक्ति की यह साधन सांख्य तथा योग इस प्रकार दो तरह से जानने योग्य है। यस्तुतः खेग सहित सांख्य ही पुरुषों को अयहय मुक्ति देने वाला है केवल योगमात्र से परमात्मा का दर्शन सम्पव नहीं है परन्तु यदि उस योग के साथ जान हो तथा वे दोनों मिलकर प्रत्येक मनुष्य को मीक्षरूप फल देने वाले होते हैं योग का आश्रय लेकर विशेष मुक्ति हेतु परिश्रम में लगे हुए ये इलीसिए आप निष्मल हुए हैं इतक ही नहीं संसारक्षणी मन्धन को प्राप्त कर मुके हैं इसलिए है ब्राइम्बो केवल कर्म करते हुए आपके मीह से उत्पन्न हुए अज्ञान को बताने के लिए ही मैं आपके इस प्रदेश में आया था और इसी कारण (उपदेश करता हूँ कि) आपको मोक्ष के साधन कप निमंत ज्ञान का ही आश्रय करके प्रयस्वपूर्वक उस परमेश्वर का ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए और इसी के हुए। अवश्य दर्शन किए जा सकते हैं।

एकः सर्वत्रमो हास्या केक्सश्चितिपात्रकः। आनन्दो निर्मलो क्तिय एतदै सांख्यदर्शनम्॥४९॥ एतदेव यां ज्ञानस्य मोळाऽनुगीवते। एतकेकस्यपमलं इक्स्यक्क वर्णितः॥५०॥ आहित्य चैतत्पस्य विज्ञासस्यस्ययाः। वश्यकि मां पद्मस्पानो पत्तपो किन्द्रमीन्द्ररम्॥५१॥
आस्मा सर्वत्र व्यापक, विशुद्ध, विन्मात्र, आनन्द, निर्मल,
नित्य तथा एक है। यहो मांख्य दर्शन है। यहो परम ज्ञान है,
इसो को यहाँ मोक्ष कहा गया है। यही निर्मल मोक्ष है और
यही शुद्ध कहामाव बताया गया है। इस परम (ज्ञान) को
अप्रथय करके उसमें ही निहा और उसी के परायण रहते हुए
महान्या तथा यतिजन मुझ विश्वरूप ईश्वर का दर्शन करते हैं।
एतकपरमं ज्ञानं केवलं सित्ररस्वनम्।
अहं हि वेद्यो भगवान्यम मुर्निरियं क्रिका। ५२॥
बहनि सक्यनानीह विद्यूपे क्रिकानी हुः

यही वह सद्, निरश्चन तथा अद्वितीय परम ज्ञान है मैं ही भगवान् बंदा अयांत् जानने योग्य हूँ और यह शिवा मेरी ही मूर्ति है श्रेष्ट बाह्मण्डे लोक में सिद्धि (मोध्) प्राप्ति के लिये अनेक साधन बहाये गये हैं, किन्तु उनमें मेरे विषय का ज्ञान सर्वश्रेष्ट (साधन) है

वेषामन्यविकं इसने मामकं द्विषपुद्ववा ५५३॥

क्षानयोगरता सान्ता प्रत्येव शर्ण गवाः। ये हि यां अस्पनि रता स्थानन्ति सततं हृदि॥५४॥ महत्तिसत्परा नित्य यत्तय श्लोणकल्पकाः नाशकाव्यविरातेषां योरं संसारगहरस्।,५५॥

खनयोग में परायण, सान्त और मेरे ही सरण में आये हुए जो लोग सरीर घर घरम लगाकर हदय में निरमार मेरा हो ध्यान करते हैं। वे यितगण नित्य मेरी परम भक्ति में तत्पर हैं, अत: पापों से एंडिंद होते हैं, (इसलिए) उन लोगों के घार संसार रूपों सागर को में सोग्र ही नह कर देता हैं

निर्मितं हि परम पूर्वं इतं पासुपर्वं शुभ्रम्। नुझाद्गुझतमं सूक्ष्यं वेदस्ततं विपुत्तये॥५६॥ प्रशासः संपत्तपना यस्पोद्धलिकवित्रहः। ब्रह्मचर्वरस्ते नम्नो ब्रह्मे पासुपतं चरेतु॥५७॥

मैंने मुक्ति के लिए पूर्व हो पाशुपत ग्रंत का निर्माण किया है। यह अतिशय गोपनीय, सूक्ष्म और वेदों का साररूप है मनुष्य को प्रशान किया मन को संयमित करके तथा भरम से शरीर को धूसरित करके, महत्वर्यपरायण होते हुए नग्नवस्था में इस पाशुपत-व्रत का पालन करना चहिये

बद्धा कौरीनवसनः स्यादेकवसनो पुनिः। वेदाप्यासस्तो विद्वान्यायेत्यसुपति स्विवन्॥५८॥ एव बासुपतो बोगः सेवनीबो सुपुक्षपिः। तस्मिन्धितेस्य पठितं निष्यापैरिति हि शुतम्॥५२॥ वीतरागमध्यत्रोता मन्मपा पामुपाकिताः। बहवोऽनेन बोनेन पूधा मञ्जावमागळः॥६०॥

अभवा कौषीन या एक वस्त्र धारणकर विद्वान् सुनि को वेदाभ्यास में रत रहते हुए पशुपति शिव का सदा ध्वान करना चाहिये यह पाशुपत योग मोक्ष खहने वालों द्वारा सेवनीय है— ऐसा शुनि का कथन है। राग, भय तथा क्रोध से रहित, मेरा ही आक्षण ब्रहण बरने वाले और मुझ में हो सन वाले बहुत से (भक्तजन) इस वोग के द्वारा पवित्र होकर मेरे स्वरूप को क्षात हुए हैं

अन्यानि चैन इस्ताणि लोकेऽस्मिनोहंगनि हु। वेदवादविस्तानि नवैव व्यक्तानि हु॥६१॥ वामं पाशुप्तं सोमं नाकुलं चैत मैरवम्। असेव्यनेसरकवितं वेदवाझं स्वेतनम्॥६२॥

इस संसार में मोह उत्पन्न करने वाले तथा वेदवाद के विशेषी अन्य भी ज्ञास्त्र हैं, जो मेरे द्वारा ही कहे गये हैं। इनमें जो जाय, पाशुपत, सोम, नाकुन तथा भैरव (मार्ग) तथा अन्य भी जो बेदबाहा हैं, वे सभी जसेवनीय हैं

वेदपूर्णि हो विशा नान्यशासार्वविद्यि । शास्त्रे परस्वकर्ष तु पुक्ता देवं सनातनम्॥६३॥ सरापकविद्ये सार्गे पूजकर्य प्रदेशस्य। सतोऽचिराहरे शानमुरमस्यति न संस्य ॥६४॥ पवि पत्तिक्ष विपुला प्रवतामस्यु सत्तमाः। ध्यानमात्रं हि साजिये दास्यवि मुनिसनमाः॥६५॥

हे ब्राह्मणो। मैं वेदमूर्ति हूँ। अन्य शास्त्रों के अर्थ को अपने वाले लोग सन्ततन देव विष्णु का त्याग कर मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते। अतः इस फाशुपत मार्ग को स्थापना करें, महंश्वर की पूजा करें। ऐसा करने से शीघ ही आप लोगों को उत्तम झन प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है ब्रेष्ठजनों आप सम की मुझमें विपुल धक्ति हो है ब्रेष्ठ मुनियों ध्यान करने मात्र से मैं आपको अधना स्वन्धिय प्रदान करूँगा।

इत्युक्तवा चगवान्स्येमस्टर्डवान्तर्द्दिवोऽभवत्। वेऽपि दाठवने स्कित्वा झर्वयन्ति स्य अक्टूनम्। ६६॥ इक्टबर्यरताः आन्तः झानपोनपरावण्यः ; सम्त्रव ते महात्मानो सुनवो इक्टबादिनः॥६७॥ विचित्रिरे बहुन्दादानस्वात्मक्षानसम्बद्धान्। इतना कहकर भगवान् सोम (शंकर) वहीं पर अन्तर्थान हो गयं वे महर्षि भी सान्तचित, ब्रह्मयर्थ-परायण तथा इस्त्योग-परायण होकर उसी दारूवन में लंकर की पूजा करने लगे। उन ब्रह्मदादी महात्मा मुनियों ने एकत्रित होकर अध्यात्मज्ञान-सम्बन्धो अनेक सिद्धानों को बनास।

किमस्य जगतो मूलमात्मा चास्माकमेव हि॥६८॥ स्क्रोऽपि स्वात्सर्वमावानां हेतुरीहर एव घ। इत्येवं मन्द्रमानानां स्क्रानमार्गावलास्विताम्।

आविएसी-महादेवी वतो निरिवतत्वजा॥६९॥ कोटिसूर्यप्रविकाशा ज्वालामालासमाञ्जाः

स्वधार्वपर्निर्मलाभिः साः पूरवन्ती नमस्तलम्॥७०॥ इस जगत् का यस कया है और हमारा अपना मूल क्या

है ? सभी भाव पदार्थी कोई हेतु होना खाहिए ? वह ईक्ट ही हो सकता है। इस प्रकार मानने वाले तथा ध्यानमार्ग का अवलम्बन करने वाले उन महर्षियों के समक्ष श्रेष्ट एवँत (हिमालय) की पुत्री महादेवी पावंती प्रकट हुई वे करोड़ों

सूर्य के सभान ज्वालामालाओं से समावृत अपनी निर्मल कान्ति से आकारमण्डल को आपुरित कर रही वी

नापन्यपञ्चद्गिरिजामपेयां

ञ्जालासहस्रान्तरसङ्गिवद्याम्। प्रणेपुरेतामखिलेशपर्ली

जानन्ति चैकत्यसमस्य बीजम्।।७१॥

हजारों ज्वालाओं के मध्य प्रतिष्ठित, अतुलनीय पार्वधी जी के दर्शन किये। तब मुनियों ने उन सर्वेश्वर को पत्नी पार्वती को प्रणाम किया क्योंकि वे जानते हैं कि वे ही परमेश्वर को मूलशक्ति (बीज) हैं।

अस्माकनेवा परमस्य पत्नी गतिस्तदास्या मनगाँभवाना।

गायकार्याकार गायाच्या सम्बद्धाः

पश्यस्थकात्पानियदं च कृत्सनं

वस्यामधैवे भुनच प्रहष्टाः॥७२॥ यहो हमारे एरमेचा शिव को फली हैं. हमारी पति और

आत्मा है। यही आकाश नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार मानते हुए प्रसन्न मन सामे मुन्तिगब उन्हीं पार्वती में अपनी आत्मा तथा संपूर्ण जगत् को देखने लगे।

निर्देखितास्ते परमेशपस्या नदन्तरे देवमशेखतुम्। पञ्चन्ति हम्युं कविधीहिनारं

रहं बृहन्तं पुरुषं पुराणम्॥७३॥

परमेश्वरपत्नी भी उन मुनियों को अच्छी प्रकार देखने लगीं अर्थात उन पर दृष्टि हालों, तब उस बीच मुनियों ने जगत् के अशेष कारण सम्भु, ज्ञानी, सब के नियन्ता. रूट्र, महान और पुराण पुरुष अपने परमेश्वर को बहा देखा:

आलोक्य देवीमय देवमीशं प्रणेमुरानन्दमवापुष्टसम्।

प्रणमुरान-दमवापुत्रश्चम्। ज्ञानं तदीशं भनवतस्याद्य

द्मपिर्वभौ जनविनासंक्ष्यः॥७४॥

इस प्रकार देवी (पार्वती) तथा देव (शंकर) को देखकर उन्होंने (मुनियों ने) प्रचाम किया और अतिसय आनन्द प्राप्त किया (तभी) उनमें मगवान् की कृषा से जन्म के विनाश के कारणरूप अर्थात् पुनर्जन्म न फराने वाले ईसर सम्बन्धी ज्ञान प्रकट हुआ।

इयं या स्त जनतो योनिरेका सर्वास्त्रिका प्रवीतियापिका छ।

माहेसरी शक्तिस्मदिसिक्क

य्योपापियानी दिवि राजनीव॥७५॥

(उन्होंने अनुभव किया कि) यही एक देवी जगत् की उत्पक्ति का मूल कारण, सर्वात्मिका, सब का नियन्त्रण करने वाली तथा अनादि काल से सिद्ध माहेक्से शक्ति हैं वह व्योभ नामवाली होने से मानो आकाश- सबके हृदयाकाश में प्रकाशित हो रहीं हैं।

अस्य। महान् परपेडी परस्ता-न्यहेश्वर: ज़िल एक: स रुद्र:।

चळार सिर्ध परशस्त्रिनिष्ठं

पायाण्यास्कृ स देवदेवः॥७६॥ देवाभिदेव महानु परमेश्ची, पर से भी पर, अद्वितीय रुद्

एका देवः सर्वभूतेषु गृह्ये

माया का आश्रव ग्रहण कर विश्व की सृष्टि की:

यापी स्त्रू, सकलो निकलका। स एव देवी र व तदिभित्र-

मेतन्त्रात्वा ह्रमृत्वं इजन्ति॥७७॥

वही एक देव सभी प्राणियों में गूढरूप से अवस्थित हैं। वे माखी (माया के नियन्त्र) कह सकल (साकार) तथा

महेश्वर शिव ने इस परम महेश्वरी शक्ति में स्थित अपनी

निष्कल (निराकार) हैं। वे ही देवी (रूप) हैं, उनसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा जानकर अपृतत्व की प्रक्ष करता

Ŷ۱

अक्तिकेष्ट्रम्यक्रमान्यदेशो देखा तथा सह देवासिदेवः। आराधवन्ति स्म तपादिदेवं

वनौकसस्ते पुनरेव स्ट्रप्॥७८॥

तदनन्तर देवाभिदेव भगवान महेश्वर भहादेवी के साथ ही

अन्तर्हित हो गये और पुन- वनवासी उन भूनिजन उस परम टेव रूट की अवस्थना करने लग गये।

एसइ: कवितं सर्वं देवदेवस्य चेष्टितप्रः

देवदास्त्रके पूर्व पुराणे यन्त्रया श्रुतव्॥७९॥ यः पठेत्रुणुक्तिस्तं मुख्यते सर्वपातकैः।

श्रावयेष्ट्रा हिजाञ्चान्यान्य वर्तते परमां गतिम् ॥ ८०॥ इस प्रकार पूर्व काल में देवदारु वन में घटित देवाधिदेव

का जो बुत्तान्त मैंने पुराणों में सुना था, वह आप लोगों की बता दिया। जो इसका नित्य इसका पाठ करता है या श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जो शान्तचित्र द्विजों को इसे सुनायेगा, वह परम गति को प्राप्त

इति श्रीकृर्मपुराचे उत्तराई देवदास्क्यमध्येको नाम उत्तवस्वारिज्ञोऽभ्यायः॥३९॥

चत्वर्सिष्टोऽध्याय:

(अर्मदा नदी का माहातय)

सून उक्षय

श्रोगा।

युषा पुण्यतमा देवी देवगन्पर्वसेविता। नर्मदालोकविख्याता तीर्घानामुत्तमा नदी॥ १॥

तस्यः शुणुव्यं माहारूदं मार्कपहेचेन माचित्रम्।

युविहिएस तु हाथं सर्ववापप्रणाहनम्॥२॥

सुतजो ने कहा-देवों तथा गन्धवों द्वार सेवित वह पुण्यमयी देवी संसार में नर्मदा नाम से विख्यात है तथा नदोरूप में सभी तीयों में उत्तम तीर्थ हैं। महर्षि मार्कण्डेय ने इसके विषय में जो पृथिष्टिर को कहा है, वह जूभ

(महारूप) आप लोग सुर्ने। यह सभी पापों का नाहक है।

युविहिर स्वाय

श्रुवास्ते विकिया धर्मासत्त्रसादाभ्यक्षमुने।

माहात्व्यं च प्रयागस्य तीर्वानि विविधानि यः। ३।। नर्पदा सर्वतीर्वानां मुख्या हि पक्तेस्ति।

तस्यास्त्वदानीं बाहात्र्यं क्लुमईसि सत्तम॥४॥

यधिष्ठिर बोले— हे महामुने आपकी कृपा से मैंने विविध धर्में को सुना, साथ ही प्रवाग का माहात्क्य और अनेक तीओं को भी सुना है। आएने बताया कि सभी लीवों में न्मंदा मुख्य है, अतः हे श्रेष्ठ। इस समय आप उन्हीं का

मार्कप्रदेव स्वाह

माहात्म्य मुझे बतलायै।

नर्मदा सरिता श्रेष्टा स्ट्रदेहादिनि स्ताः। तारवेलार्वपुवर्तन स्वावसचि सरामि च॥५॥

नर्पदायास्त माहारजं पुराणे यन्यका कुतम्। हदानीं तटाव्युवामि शृज्जेकमनः शुभग्त६॥ मार्कण्डेय बोले- रुद्र के देह से निकली हुई नर्मदा सभी

निटयों में श्रेष्ठ हैं वह चर-अचर सभी प्राणियों का उद्धार

करने वाली है। पुरावों में नमंदा का जो माहारूय मैंने सुना है. उसे अब बतलाता हैं, अप लोग एकप्रमन होकर सुनें-

एण्या कनायुक्ते बङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्वती। प्रापे का बद्धि वारक्षे पूरका सर्वप्र नर्मद्राहरू

त्रिभिः स्वरस्वतं तोवं सप्ताहादायुनं जलप्। सद्यः पुनाति गाँगेवं दर्शभदेव नार्पदम्॥८॥

गक्त कमञ्जल में तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र हैं, किन्तु ग्राम अथवा अरण्य में सर्वत्र हो नमंदा की पवित्र कहा गया है। सरस्वती का जल जैन दिनों तक, यमुना का

जल सात दिनों तक तथा प्रजानल वल्काल स्थानपान से पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है।

कमिन्नदेशस्थार्ज् पर्वतेऽमरकण्टके। पृण्या त्रिष् त्रिलोकेषु रमणीया मनोरमाधरस

सदेवासुरगरार्वा ऋषयम् वर्षेषनाः। तपस्तपना तु राजेन्द्र सिद्धि तु परमाः मता ॥ १०॥

तव स्माता रहे राजविषयस्ये वितेषिकः उपोच्य रजनीमेकां कुलानो करवेकशभू॥ १९॥

कलिंग देश के पीछे आधे भाग में अमरकष्टक पर्वत पर वीनों लोकों में पवित्र, रमणीय, भनोरम नर्मक का उदम

उत्तरपाणे क्रवानिशोऽस्याय<sup>ः</sup> स्थल है। हे राजेन्द्र अर्ही देवताओं सहित असुरों, गन्धवीं, ऋषियों तथा तपस्थियों ने दप करके परम सिद्धि प्राप्त की है राजन् मनुष्य वहाँ (उधदा में) स्नान करके जितेन्द्रिय तथा नियम परायण रहते हुए एक रात्रि तपतास करता है, तो वह अपने कुल की सौ पीढ़ियों को तार देता है। योजनानां इस्तं सातं शुक्ते सरिद्वसपा। विस्तारेण व राजेन्द्र बोजनब्रुययापना॥ १२॥ पष्टितीर्थमहरूाणि महिकोट्यस्तवैय च। पर्वतस्य समन्त्रन् विष्ठन्ययस्कण्टकेश १३॥ बृह्यारी भृष्टिर्पृत्वा वितक्षेयो क्रिन्ट्रिय:। सर्वीहरमन्द्रकास्त्र सर्वभूवश्चि रक्षः ॥ १४॥ एवं शुद्धसमाचारो यस्तु प्राणान्यरित्यवेत्। तस्य पुण्यकलं राजञ्छणुन्यायहितोऽनय॥ १५॥ राजेन्द्र सना जाता है कि वह उत्तम नदी सौ योजन से कुछ अधिक लम्बो तथा दो योजन चौड़े विस्तार में फैली है। अभरकण्टक तीर्थ में एवंत के चार्चे और साठ करोड़ साठ हजार तीर्थ स्थित हैं। हे राजन् ! जो ब्रह्मचारी पवित्र होकर क्रोध तथा इन्द्रियों पर कियर प्राप्त कर सभी प्रकार की हिसाओं से सर्वेष निवृत्त हुआ, सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है तथा ऐसे ही सभी पवित्र आचारों से सम्पन्न यहाँ प्राण त्याग करता है. उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है. **हसे आ**प सावधान होकर सुने। एतं वर्षसहस्राणि स्वर्गे मोद्दति पाण्डवः अध्यारोगणसंकोर्णो दिव्यस्टीपरिवारितः॥ १६॥ दिव्यक्तानुसिक्षश्च दिव्यपुर्वापकोपितः। क्रोड़ते दिव्यलोके तु विवर्षः सह पोक्ते॥ १७॥ हे पाण्डब । वह परुष अप्सराओं के समूहों से सकीर्ण तथा चारों ओर दिव्य स्त्रियों से घिरा हुआ स्वर्ग में सी हजार वर्षे तक आनन्द प्राप्त करता है। वह दिव्य गन्ध (चन्द्रन) से अनुलिप्त तथा दिव्य पुष्पों से सुत्तोपित होकर देवलोक में कोड़ा करता है और देवताओं के साथ आनन्द प्राप्त करता कत स्वर्गात्परिप्रष्टी राजा भवति वार्षिकः। गृहं तु लचतेऽस्त्रै वै असास्त्यसमन्दितम्॥१८॥ स्तब्पैयॉगयथैर्दिब्यैर्वजवैदुर्यपृष्टितम्। आलेख्यवाहर्ने अप्नीर्दासीशतसमन्त्रितम्॥ १९॥ राजसजेतरः जोवा-सर्वस्त्रीयनवतनमः जीवेहर्वजनं स्वर्धं तथ प्रोगसमन्त्रितः॥२०॥

इसके कद स्वर्ग से च्युत होने पर वह (जन्मान्तर में) थार्मिक एका होता है और नाना प्रकार के रहाँ से बुक्त, दिव्य मणियय स्तम्पों, होरे एवं वैदूर्यमणि से विमुधित, उतम चित्रॉ तया बाहनों से अर्तकृत और दासी दास से समन्वित भवन प्रश्न करता है। वह राजराजेक्ट बीसम्पन. सभी स्त्रियों में प्रिवकर तथा भोगों से युक्त होकर वहीं (पृथ्वी पर) सी वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित एउता अस्मित्रवेहेऽच जले खख्यानहर्ने दृश्ये। अनिवर्तिका गतिस्तस्य प्रवनस्याम्बरे वद्या। २ १॥ (इस तीथ में जाकर) अधिग्रयेश अथवा जल में प्रयेत करने अचल उपकास करने पर उसे (मृत्यु पशाव्) अपुनसमयन गति प्राप्त होती है, जैसे कि आकाश में पवन की गति (अपुनववृत्त) होती है (इसका आराय यह है कि शास्त्रविहित तप के रूप में अग्निप्रवेश अहेंदे हप इस तीर्य में अक्षय पृष्य देने वाले होते हैं)। पक्षिपे पर्वतहरे सर्वपापविनासनः। हदो उसेक्षमे नाम तिषु लोकेन विकृत ॥ २२॥ तत्र विव्यक्रदावेद सन्योगासनकर्मणा। दश्चर्वसहस्राणि वर्षिताः स्वृतं संशयः॥२३॥ उस पर्वत के पश्चिमी किनारे पर सभी पापों का नारा करने वाला और तीनों लोकों में प्रसिद्ध जलेशर नामका एक इद (तालाव) है। यहाँ पिण्डदान करने तथा संध्योपासन कर्म करने से इस (हजार) वर्ष तक पितर तुम रहते हैं. इसमें संदेह नहीं। दक्षिणे नर्पदाकुले कपिलाकुमा महानदीः सरलार्जनसञ्ज्ञा नातिद्दरे व्यवस्थिता। २४॥ सा हु पुण्या महामाना दिनु सोकेनु विज्ञुता। तत्र कोटिसतं सार्व तीर्वानानु वृद्धिष्ठरः।) २५॥ वस्मिश्तीर्वे तु ये दुशाः पविवाः कालपर्यपात्। वर्षदालेयसंस्पृष्टास्ते यान्ति परमा वितम्॥२६॥ नर्मटा के रक्षिणों तट के समीप में ही कपिला नामक महानदी है, जो सरल तथा अर्जुन के वृक्षों से विरी हुई है। बह महाभाग पुष्ययमी नदी तीनों सोकों में विख्यत है।

युधिहर वहाँ सौ करोड़ से भी अधिक तीर्व हैं। कालक्रम

से जो वृक्ष उस तीर्व में गिरत हैं. वे नर्मदा के जल का स्पर्श

करके परम गति को प्राप्त होते हैं।

हितीक हु महामाण विकल्पकरणी सुमा।
तः तीर्वे २१: स्ताता विकल्पकरणी स्वति क्षणात्॥२७॥
करिला च विश्वत्वा च कुपेते सरिदुत्तमे।
ईसरेण पुरा प्रोके लोकानां हितकामस्या॥२८॥
अनाशकतु च: कुर्यात्तरिमस्तीर्वे नर्रात्त्वा
सर्वपापविशुद्धस्या रहलोके स गव्यक्ति॥२२॥
अत्र स्कवा नरो राजक्रक्षेत्रकलं लवेत्।
च वसनपुत्तरे कुनो स्त्रलोके वसन्ति ते॥३०॥
अन्य महापृष्यदायी शुप नदी विश्वत्वकरणी है, उस तीर्य

हो जाता है। हे राजनेह। यह आह जुलि है कि कपिला तथा विशल्या नाम की दोनों नदियों प्राणियों का हित करने की इच्छा से इंतर द्वारा आदिह हैं। हे नद्यथिपति ' उस तीये में जो (मरणप्रयन्त) अन्हानद्रत करता है, वह सभी पाणें से मुक्त होकर रुद्दलोक में जाता है। हे राजन् वहाँ स्नानकर मनुष्य अञ्चलेश का फल प्राप्त करता है और जो लोग नर्पदा के उत्तरी नट पर रहते हैं वे रुद्दलोक में निवास करते हैं।

में स्नानकर मनुष्य सत्तव ही सभी क्रणों या द:कों से रहित

सरस्वत्याञ्च नंतायां नर्यदायां युधिहिर। समं स्नातञ्च दानं च वका ये ज्ञांकरोऽवयीवृध ३ १॥ वरित्यवति व॰ बाजान्यवंतेऽपरकस्टके। वर्षकोटिज्ञतं साथे स्वस्तोके महीयते॥३ २॥

है पृथिष्ठिर। गङ्गा, सरस्वती एवं नर्भदा में स्नान करने से और वहाँ दान देने से समान खल मिलता है। जो अफरकण्टक पर्वत पर जाकर प्राण त्याप करता है वह सौ करोड़ वर्षों से भी अधिक समय तक रुद्रलोक में पृजित होता है।

नर्मदायां जलं पुष्पं फेनोर्मि सफलीकृतम्। चित्रं हिरस्या कृत्वः सर्वपापैः अपुष्पते॥ ३३॥ वर्मदा सर्वतः पुष्पा बहाहत्याच्हारियी। अहोरात्रीयवासेन पुच्चते बहाहत्यचाः। ३४॥ वर्मदा का जल अति पवित्र तथा फेन और तरक्षों से क्षोधितरै। उस पवित्र जल को सरतक पर धारण करने पर

मुशोधितहै। इस पवित्र जल को मस्तक पर भारण करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है नर्मदा सभी प्रकार से पवित्र और कक्षकरपा को दूर करने बाली है। वहाँ एक अक्षोरात्र उपकास करने से बहुतहत्वा के रूप से मुक्त हो जाता है।

बालेबारं तीर्ववरं कर्वपापप्रणात्तवम्। का गरवा निवयवान्धर्वकार्यालवयेकरः॥ १५॥ चनुपूर्वोपराणे च कता ह्रायरकाटकम्। अञ्चलेबाहरुगुजे युष्यसारनीति चनवः॥३६॥

बहां जलेशर नाम का श्रेष्ठ तीर्य सभी पारों को नष्ट करने बाला है। इससे वहाँ आकर नियमपूर्वक रहने बाला मनुष्य

सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चन्द्र तक सूर्य प्ररूप के समय जो अमरकण्टक की खत्र करता है, वह मनुष्य

अबमेध यह से दस गुना अधिक मुख्य प्रत करता है। एक मुख्यो गिरियारे देवनकर्वसेवितः।

नामुक्तताकीर्धे जनपुर्यायकोषितः॥३७॥ वत्र समितिने राजन्देव्या सह महेन्द्रः। ब्रह्म विष्णुक्तमा सहे विद्यासमग्रीः स्वता३८॥

यह पुण्यप्रद श्रेष्ठ पर्यंत (अमरकण्टक) देवताओं तथा गन्धवों द्वारा सेवित, नाना प्रकार के बुकों और लताओं से क्यात एव नाना प्रकार के पुष्पों से मुशाधित है। राजन्। यहाँ देवी कार्यंती के साथ महेबर और दिखाधरगणों के साथ

बहाा, विष्णु तथा रुद्र भी स्थित रहते हैं इदक्षिण तु यः कुर्पारपर्वेतेऽपरकण्टका वीष्क्ररिकस्य स्वरूप कलं प्राप्नोति मानवः॥३९॥ कावेरी नाम विस्त्राता नदी कल्पन्याक्रिनीः

क्त सामका महादेवपर्वयेद् यूक्कवन्युः। संगत्रे नर्यदायास्त स्द्रलोके महीवते॥४०॥

जो मनुष्य अपरकण्टक पर्वत की परिक्रमा करता है, वह पौण्डरोक यह का फल प्राप्त करता है। उसी तरह वहां कावेरी नाम की एक प्रसिद्ध नदी है, जो करममों का नाश करने वाली है उसमें स्नान करके तमा नर्मदा-कावेरी के संगम में स्नान करके जो वृषयध्यज्ञ महादेव की आराधना करता है, वह हदलोक में प्रतिद्वित होता है

> इति श्रीकृर्पपुराणे उत्तराई गर्वन्योपपुनिकारसंबदे वर्गरामकार्यं जन कर्माणिकोऽस्थापः॥४०॥

> > एकचत्वार्रिशोऽस्थायः (नर्मदा नदी का पाहाल्य)

## मार्कफोव उनाम

वर्षदा सरिवां **बेहा सर्वपापविनाहिनी।** पुनिषिः **कांक्ता पूर्वपिश्चरेक स्वयम्पुन्त**॥ १॥ मार्कण्डेम ने कहा— नर्मदा नदी सभी नदियों में बेह तथा समस्त पापों का श्रष्ट करने वालो है। यह बात पूर्वकाल में मुनियों तथा स्वयम्भु ईचर ब्रह्मा ने कही है। मुलिभिः संस्तृता होवा नर्मदा प्रवरा नदी। स्द्रगारादिनिष्करना लोकानां दिवकामध्या॥२॥ सर्वपापहरा नित्वं सर्वदेवनमस्कृता। संस्तृता देवगन्वर्षेरप्रशोमिस्त्रवैव च॥ ६॥ यह शेष्ठ नर्मदा नदी भुनियों द्वारा प्रशंसित है (क्योंकि)

यह लोकों के हित की कामना से रुद्द के शरीर से उत्पन्न हुई है यह दित्य सभी पापों को हरने वाली है, सभी देवों द्वारा नमस्कृत है और देवताओं, मन्धवीं तथा अप्यराओं द्वारा

अच्छी प्रकार स्तृत है। उत्तरे वैद कुले च तीर्च प्रैलाक्यक्रिक्ते।

बाजा प्रदेशरं वृष्यं सर्वेष्ठपर्वं सुप्रम्मधाः वब स्नात्वा नरो राजन्दैवतैः सह पोदव

इस नर्पदा नदी के उत्तरी किनार: लोनों लोकों में बिख्यात तीपरूप है, वहां भद्रेशर नामक तीर्थ अति पवित्र, राभ तथा सभी पापों का हरण करने वाला है। हे राजन् । वहाँ स्नान

करके मनुष्य देवताओं के साथ आनन्दित होता है। तती पच्छेत राजेन्द्र दिपलसरमृतमम्॥५॥

तत्र सारवा नरे राजनांसहस्रपर्श लगेत्। राजेन्द्र । वहाँ से विपलेश्वर तीय में जाना चाहिये। राजन

वहीं स्थान करके भनुष्य हजार गौओं के दान का फल प्राप्त करता है

ववोऽङ्गरकेश्वरं भच्छेसिको नियवासनः ॥६॥ सर्वपार्यवसुद्धात्मा स्टूलोके महीयते। तदनन्तर संवमपूर्वक नियत आहार करते हुए अङ्गारकेशर

तीर्थ में जाना चाहिए। ऐसा करने से प्रनुष्य सभी पायों से स्टका पविज्ञात्मा होकर रुद्रलोक में पतिष्ठा प्राप्त करता है।

तको एक्केन राजेन्द्र केटार नाम पुण्यद्वासकत

तत्र स्नाम्बोदकं पीरवा सर्वान्कायनवानुबात्। राजेन्द्र इसके बाद पुण्यदायी केदार नामक तीर्व में जाना

चाहिये वहाँ स्तान करके जल पान करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है।

निष्क्रलेक्षरत्तो मध्येत्सर्वपारविनाक्षनपा।८॥ तत्र स्थावा महाराज स्वत्सेके महीयते।

तदनन्तर निष्यलंश नामक तीर्थ में जाना चाहिये वह सभी पापों का विनास करने वाला है। हे महाराज! वहाँ स्तान करने से मनुष्य रुद्रलोक में पुजित होता है।

ततो मध्येत राजेन्द्र बाणतीर्वयनुसम्पाः १७ वत्र प्राणान्यस्तिकस्य स्त्रुलोकभवाज्ञवात्।

ततः वृष्करिणीं बच्छेत्स्यनं तत्र समाधरेत्॥ १०॥ तत्र स्मात्व। राजन् सिहासनपतिर्पवेद्।

हे राजेन्द्र! तदनन्तर उसम भाजतीर्य में जाना चाहिये। वहाँ प्राणों का त्याग करने पर रुद्दमोक की प्राप्ति होतो है।

इसके बाद पुष्करियों में आकर वहाँ स्वान करना चाहिये। वहाँ स्नान करने मात्र से ही मनुष्य सिहासन का अधिपति हो जाता है।

अकतीर्य को पच्छेत्कुले चैव हु दक्षिणे॥ १९४ भववपात्री नरस्वत्र इन्द्रस्याद्वीसनं स्वयेत्।

इसके पहात् (नर्मदा के) दक्षिणी तट पर स्थित

के अर्घासन को पाप्त कर लेता है। कतो गच्छेत राजेन्द्र शुलमेद हति बुविः॥१२॥

तद स्तात्वा च पीत्वा च गोसहस्रफर्ट लमेत्।

राजेन्द्र। वहाँ से शुलभेद जामक तीर्थ में जाना चाहिये, ऐसी मान्यता है। वहीं स्नान करके अलपान कर लेने पर सहस्र मी-दान का फल मिलता है

क्रफ़तीर्थं में जाना चाहिये। वहीं भी स्नान करने वाला इन्द्र

उपोच्च रचनीमेकां सानं कृत्वा वदाविविधारशः। आराववेन्सहायोगं देवदेवं अरोऽमलः।

गोसहस्रकर्ल प्राप्य विष्णुलोके स नकति।। १४॥

वहाँ एक राजि उपधास करके तथा नियमपूर्वक स्नान करके पवित्र होकर मनुष्य को देवाधिदेव महायोगस्वरूप नारायण हरि को आराधना करनी चाहिये। इससे हजार गौओं के क्षत्र का फल प्राप्त कर मनुष्य विष्णुलोक में जाता है

ऋषितीर्थं ततो नत्वा सर्वेपापहरं नृणापा स्नावपात्रो नरस्तत्र क्रिवलोके महीयके॥१५॥

शदनन्तर मनुष्यों के समस्त प्रापों को हरने वाले ऋषितीय में जाकर वहाँ केवल स्नान करने से ही मनुष्य शिवलोक में

नारदस्य व वर्षय वीर्थ परमहोधनम्। एक्रवमात्रो नरस्वत्र गोसहस्रफले भवेतु॥१६॥ यत्र तसं तपः पूर्वं नारदेन सुरर्विणाः

पुजित होता है।

प्रीतस्तस्य दृदो योगं देवदेवो महेस्ए ॥ १७॥

वहाँ यर नारद जी का परम सुन्दर तीर्घ है। वहाँ भी स्नानमात्र से मनुष्य एक हजार गौ-दान का फल प्राप्त करता

है। पर्वकाल में इसी तीर्थ में देवरि नारद ने तप किया या और इससे प्रसन्न होकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें योग प्रदान किया चा

द्रहाणा निर्मितं लिङ्कं द्रहोसरिपितं श्रुतम्। यत्र सात्वा उसे सजन्यक्रलोके मधीयते॥ १८॥

हे राजन, ज़ह्मा के द्वारा स्थापित लिक्न ज़ह्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में

प्रतिहा प्राप्त करता है।

ऋणतीर्थं वतो पच्छेदणान्मुच्येत्रमे शुद्रम्। वदेशरं ततो पच्छेत्पर्यातं जन्यनः फलम्॥ १९॥

तदननार ऋषतीर्थ को ओर जाना चाहिये। वहाँ जाने से मनुष्य अवस्य हो ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद क्टेशर तीर्थ में जाना चाहिये, अहाँ जीवन का पूर्ण फल पिलता है।

भोपेश्वरं क्वोः गच्छेरसर्वव्याविकाशनम्। स्मातमानो वरस्तत्र सर्वदुःखै. प्रमुख्यते॥२०॥

तहपरान्त समस्त व्याधियों का नाश करने वाले भीमेश्वर तीय में जाना चाहिये। वहाँ स्टान करने मात्र सं ही मनुष्य सभा दुःखाँ से मुक्त हो जाता है

वतो मच्छेन राजेन्द्र विगलेश्वरपुत्तमप्। अहोराजोपवासेन विरावधलपानुयात्॥ २१॥ वस्पिस्तीर्थे तु राजेन्द्र कपिलां यः प्रवच्छति। यावन्ति तस्या रोपाणि तस्रमृतिकुलेषु घ॥२२॥ नावदुर्वसहस्त्राणि स्टलोके महीयते। वस्तु प्राप्यवस्त्यामं कुर्वात्तव नराविष॥ २३॥ अक्षयं भोदते काल वाद्यक्ददिवाकरी।

भगदातद्रमाश्रित्य ये च निष्ठन्ति मलक्षाः॥२४॥

वे पुताः स्वयंगायाचि सतः सुकृतिनो यथा। राजेन्द्र। इस तीर्घ के बाद उत्तम पिद्वलेश्वर में जाना चाहिये। वहाँ एक दिन रात का उपवास करने से जिसन

(यज्ञ या उपवास) का फल प्रप्त होता है। उस नीर्थ में जो कपिसा गी का दान करता है, वह उस गी तथा उसके कल में उत्पन्न सन्तानों के शरीरों पर जितने संग होते हैं, उतने ही हजर वर्ष पर्यन्त स्ट्रुलोक में प्रतिष्टित होता है। हे नराधिप!

बहीं जो प्राणों का त्यार करता है, वह जब तक सुर्य-चन्द्रमा हैं, तब तक अक्षय आनन्द प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदा के तट का आश्रय ग्रहण कर वास करते हैं, वे मृत्य पश्चात् स्वर्गः प्राप्त करते हैं. जैसे कि पुण्यवान् संतः ततो दोनेसरं मध्छेदव्यस्तीर्थं तपावनम्॥ २५॥

निवर्तिता पुरा वह व्यासमीता महानदी।

हुंकारिया तु व्यासेन कक्षणेन वर्षो पटना २६॥ प्रदक्षिणन्तु वः कुर्वातस्मितीर्वे वृधिष्ठिर।

जीतस्तत्र **मचेट्**च्यासो वाज्ञितं लगते फलप्तः २७॥ तदनन्तर दीप्तेशर नामक व्यासतीर्थ में जाना चाहिए, जो

उनके तपोबन में स्थित है। प्राचीन काल में वहाँ व्यासजी से भयभीत होकर महानदी (नर्मदा) लौट गई गयी वी और व्यास के द्वारा हंकार किये जाने पर वहीं से दक्षिण की और मृह गयी। हे द्धिष्ठिर! दस तीर्घ में जो प्रदक्षिण: करता है.

व्यासजी प्रसप्त होकर उसे वाञ्कित फल प्रदान करते हैं। दतो पच्छेत समेन्द्र इक्षुनदास्त् संगम्प्।

बैलोक्यविद्युतं पुण्यं तत्र सिद्धहितः शिवः॥२८॥ तत्र साह्या नर्ते राजन् वाजपत्ययवाजुवान्।

राजेन्द्र तदनन्तर तीनों लोक में प्रख्यात एवं पवित्र इक्ष् नदी के संगम पर जाना चाहिये. वहाँ सदा जित का वास है। हे राजन वहाँ मनुष्य स्थानकर (शिव का) गाणपाय-

पद प्राप्त करता है। **२कन्दतीर्थं ततो गर्छत् सर्वपायप्रणाञ्**नम्॥२९॥

आजन्मनः कृतं धार्ष भागस्तव व्यपोहति। तत्र देवाः सम्बर्धा प्रमस्यियमुसम्पाः ३०॥

उपासते महात्मानं सकदं शक्तिमरं प्रमुप्।

इसके पहाल स्कन्दतीयं में जाना चाहिए। यह तीर्य समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान कर लेने पर संपूर्व जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। वहाँ गन्धवीं सहित देवगण संकरजो के पुत्र, श्रेष्ठ महात्या, सक्ति नामक अस्त्रधारी प्रमु स्कन्द की उपासना करते हैं।

क्तो गच्छेदांबिरसं स्थानं तप्र समावरेत्।। ३ १५

गो-सहस्रफलं प्राप्य रहलोकं स गच्छति

तदनन्तर आङ्गिरस तीर्थ में जाकर स्वान करना चाहिए। वहाँ स्तान करने वाला एक हजार गी दान का फल प्राप्त कर रुदलोक में जाता है।

आहित का देवेश बहापुत्री क्षकाम्या ३२॥ तपसाराध्य विश्वेष्टं लक्क्कन्येगमनपम्। कुशतीर्वं ततो गच्छेत्सर्वपाध्यमाशनम्। ३३४

वत्र स्नार्व प्रकुर्वीत अध्यपेधफले लघेत्।

वहाँ ब्रह्माओं के पुत्र (महार्ष) अङ्गिरा ने तपस्य के द्वारा दैवेश वृषमध्वज विश्वेषर को आराधना करके उत्तम योग प्राप्त किया यह तदनन्तर समस्त पापों का नाश करने वाले कुशतीय में जाना चाहिये। वहाँ स्नान करने से व्यक्ति अष्टमध्य वज्र का फल बास करता है।

कोरितीर्यं स्तो गच्चेस्सर्वपापत्रपासनम्॥३४॥ आजन्मनः कृतं पापं स्नातस्तत्र व्यपोहति।

इसके पहात् सर्वपापनाशक कोटितीर्थ में जाना चाहिये वहीं स्नान कर पनुष्य संपूर्ण जन्म के पापों को दूर कर लेता \*.

चनुभावां ततां गच्छेत्स्मानं तत्र समाधरेत्॥३५॥ स्मतभात्रो नरस्तत्र सोमलाके महीको। तदुपरान्त चन्द्रभागा नदी में स्नान करना चाहिये। यहाँ स्नानमात्र से ही मनुष्य सोमलोक में महान आदर प्राप्त करता

है। नर्मदादक्षिणे कूले सङ्ग्येश्वरपुत्तपप्॥३६॥ तत्र मनत्वा गरो राज्यसर्वयद्वपत्तं लपत् नर्मदाया उत्तरे कूले तीर्च परमशोधनप्॥३७॥

आदित्यायतने सम्बग्नीसरेण तु पाक्तिम्। तत्र स्मात्यः तु राजेन्द्र इत्त्वा दानन्तु शक्तितः॥३८॥ तस्य तीर्थप्रमावेण लगते चाझवं फलम्।

दिख्य व्यक्तिता वे तु ये तु दुष्कृतकर्मिणः॥३९॥

मुख्यन्ते सर्वयापेष्यः सूर्यलांकं प्रयान्ति च। राजनः नर्मदा के दक्षिणी तट पर तत्तव संगमेश्वर (तीर्ष)

है वहाँ स्नान करके मनुष्य सभी वज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है इसी तरह नर्मदा के उत्तरी तट पर आदित्यायन नामक तीर्थ है जिसे स्वयं इंशर ने भी रमणीय कहा है

एजेन्द्र वहाँ स्नानकर यथाशक्ति दान करने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल मिलता है तथा जो लोग दरिंद्र और व्याधियुक्त सथा जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं, हे सभी पापों

से मुक्त होकर स्थलोक का जाते हैं। मारुवीय ततो बच्चेरस्मानं तत्र समाधरेह॥४०॥

स्तत्तवात्रो नरस्तत्र स्वर्गलोकमवाजुवात्। ततः पश्चिमतो गच्छेन्यस्ताहतवमुनवय्॥४१॥

ताः प्रक्षमता गच्छन्यस्तास्यपुनस्य्। ४२॥ तत्र सात्राः तु राजेन्द्र सुचिर्युत्वा समहितः। काञ्चनक्ष कोर्रुवाड्याविमवविकतरम्॥ ४२॥ पुष्पकेण विषयनेन वायुलोकी स नकाति।

तरनन्तर मातृतीर्थं में जाना चाहिए और वहाँ स्नान करना चाहिये वहाँ स्मानमात्र से ही मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर तेता है। इसके पश्चात् पश्चिम की ओर स्थित ब्रेष्ठ वायु के क्यान में जाना जानिये। संयोजना वहाँ स्नाम करके

स्थान में जाना चाहिये। राजेन्द्रः वहाँ स्नान करके प्रयमपूर्वक पवित्र होकर अपनी वैश्व के अनुकृत द्विज को स्थल प्रदान करना चाहिये। ऐसा करने वाला यनुष्य पुष्पक

विमान के द्वारा वायुलोक में बाता है। रहते भक्केन राजेज अहरुयातीर्थमुक्तमम्।

स्तानमञ्जूष्यगोप्तिमोद्देशं कालपुनमम् ४२॥

राजेन्द्र' तदनकार श्रेष्ठ अहल्यातीर्थ में जाना चाहिये। यहाँ स्तान मात्र से मनुष्य उत्तमकाल पर्यन्त अपसराओं के साथ आनन्द करता है

चैत्रमासे तु सम्प्राप्ते सुक्लक्क्षे अधोदस्मै। कामदेवदिने तस्मित्रहरूपां पुजवेततः॥४४॥ वत्र तत्र समुत्यत्रो नरोऽत्पर्वविषो भवेत्। स्त्रीकरूरुपे भवेच्छोमान्कामदेव इतामर ॥४५॥

चैत्रमास में सुक्लपश्च की त्रयोदशी जो कामदेव का दिन है, इस अहल्यातीय में जो मनुष्य अहल्या को पूजा करता

है. वह जहाँ कहाँ भी उत्पन्न हुआ हो, वह श्रेष्ठ तया सबका व्रिय होता है और विशेषकर स्त्रियों को व्रिय लगने याला, शोभायुक्त लक्ष्मीयान् तका रूप से दूसरे कामदेव के समान

हो जाता है। सरिद्वरी सम्प्रसाह्य वीचै शक्तस्य विश्ववम्। स्वातमात्रो नरस्वत्र मोसहस्वफले लपेव्या४६॥

इसी उत्तम नदी के किनारे इन्द्र के प्रसिद्ध राफ़लीयें है। यहां आकर स्नान करके मनुष्य रुजार गोदान का फल प्राप्त

सोमबीर्यं वतो गच्छेत्स्मानं सत्र सम्बद्धरेत्। स्वातमात्रो नरस्तत्र सर्वप्रपैः प्रमुख्यते॥ ४७॥ सोमबहे तु राजेन्द्र प्राप्तस्यकां मनेत्।

करता है।

प्रैलोक्यक्षिपुतं राजन्त्रोपतीर्थं महाफलप्॥४८॥ तदनन्तर सोमतीर्थं में जाकर वहाँ स्वान करना चाहिये।

केवल स्नानमात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजेन्द्र जिस समय चन्द्रग्रहण हो उस समय (वहां स्नान करने से) विशेषकर पापों का अय करने जला होता है : हं राजन् | तोनों लोकों में विख्यात सोमतीर्थ महान् फल देने वाला है।

यस्तु सान्त्रासणस्कुर्यातत्र तीर्थे समाहितः। सर्वपापविश्वद्धानाः सोमलोकं स मन्त्रति॥४९॥

सर्वपार्यवञ्जुद्धस्याः सोमलोकं स वच्छति॥४९॥ अम्बिप्रवेशं यः कुर्यात्सम्बीर्वे नर्राप्रपा

जले चानशन वापि नासी भरमें हि कामरे॥५०॥

इस तीर्थ में जो एकाग्रः घन से चान्द्रायणवार करता है, वह समस्त पापों से मुक्त विशुद्धालय होकर सोमलोक को जाता है। हे नग्रधिप! जो सोमतीर्थ में अग्निप्रवेश, जलप्रवेश अथवा अनुशन करता है, वह मृत्यु पश्चात् पुनः उत्पन्न नहीं

अध्या अनशन करता है, यह मृत्यु पश्चाद् पुनः उत्पन्न नह होता स्तामसीचै क्यो एक्केसनानं का समाचरेत्।

स्ततमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयखे॥५ १॥ तदभक्तर स्तम्भतीर्थ भें भाकर वहाँ स्नान करना चाहिये

वहाँ रनानमात्र से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अर्थान् पृतित होता है

वतो गव्छेत राजेन्द्र विष्णुतीर्वपनुत्तमम्।

बोबोपुरमिति एकतं विष्णुस्कानमनुत्तमम्॥५२॥ असुरा बोवितासस्य वासुदेवेन कोटितः॥

सब तीर्यं समुख्यं विच्युत्रीको भवेदिहश५३॥

अहोरात्रोपदासेन ब्रह्महत्यां व्यपोइति।

राजेन्द्रः तदनन्तर परम उत्तम विष्णुतीर्थं में जाना चाहिये। वहीं योधनीपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ वासदेव

के साथ करोड़ों अमुर्रा ने युद्ध किया था (और असुर्ग का संहार किया था)। अतः वहीं विष्णुतीर्थ उत्पन्न हुआ जो भनुष्य उस तीर्थ को संबन् करता है वह विष्णु के समान

शोभासम्पन्न हाता है। वहाँ एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्महत्या दूर हो जाती है

हाहत्या दूर हो जाती है नर्मदादक्षिणे कूले तीलैं परमशोधनम्॥५४॥ कामतीर्थमिति खपले यत्र कामोऽर्चवेदहरिम्।

तस्मिस्तीर्थे २२: स्कट्स उपवासपरावणः॥५५॥ कुभुगानुधरूपेण स्टूलोके महीको।

प्रविद्या प्राप्त करता है।

नमंदा के दक्षिकों तट पर एक परम सुन्दर तीर्थ है, जो कामतीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर कामदेव ने शंकर की स्वराधना को धी। उस तीर्थ में स्नानकर जो उपवासपायका रहता है, वह कामदेव के समान रूपवान होकर उदलोक में ततो सच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मतीर्खपनुप्तपम्॥५६ : उपाहर्क्यपति स्थातं तत्र सन्तर्पयस्मिन्।

र्पर्णमास्याममायास्यो श्रास्त्रूर्याञ्चाविति॥५७॥

मजरूपः ज़िला तत्र तोयनस्ये व्यवस्थितः। तस्मिन्तु वायपेत्पिण्डान्यैशाखे तु समाहित ॥५८॥ स्नाव्या समाहितमना दम्बमारसर्थवर्किर्वः।

स्तात्वा समाहतयना दम्बमाहसम्बद्धश्चातः। तृष्यन्ति फितस्तस्य बार्याचष्टवि मेदिनी॥५९॥ राजेन्द्र तदनन्तर उत्तम बहातोर्चं में जाना च्यक्तिये। वह

तिर्म ' उमाहक' इस तम से प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों का तर्पण करना चाहिये। पूर्णिमा तथा अधायास्या को विधियूर्वक ब्राह्म करना चाहिये वहाँ जल के मध्य डायी के आकार की

गजितिला स्थित है। उस शिला पर भी वैजाख पास की पूर्णिमा को स्नान के अनन्तर दम्भ तथा मात्सर्य से रहित

होकर एकाग्रचित्त से पिण्डदान करना चाहिये। इससे पिण्डदाता के पितर जब तक पृथ्वी रहती है, तस तक तुम रहते हैं।

िसंसरं ततो मध्येत्स्तानं तत्र समायरेत्। स्नातमात्रोः नरस्तत्र माणक्त्यपदं समेत्॥६०॥ ततो मञ्जेत राजेन्द्र निद्धो यत्र जनार्दनः।

नता गळन राजद्र समझ यत्र यनाहन । तत्र स्तात्वा नरी थक्त्या कियुत्नोके महीयवे॥६ १॥ इसके बाद विश्वेष्टर तीर्य में बाकर वहाँ स्नान कस्ता

चाहिये। वहाँ स्नातमात्र करने से मनुष्य, तिव का गाणफर्य पद प्राप्त करता है। राजेन्द्र तदनन्तर जहाँ जनार्दन स्वयं लिक्न कप में प्रतिष्ठित हैं, उस क्षोयं में जाना चाहिये राजेन्द्र वहाँ स्नान करने से विष्णुलोक में आदर प्राप्त करता

यत्र नारायणो देवो मुनीनो फावितातमनाय्। स्वात्यानं दर्शयामास लिङ्गं क्त्यरमं पदम्॥६२॥

यहां पर नारायण देव ने भक्तिपूर्ण मन वाले भूनियों को अपना स्वरूप का लिङ्गारूप में दर्शन कववा था। इस कारण यह लिङ्ग तीर्थ परम पद विष्णुधाम ही है

अकोलननु तता क्खेरसर्वपापविनासनम्। भगनं दानस् तत्रैय बास्त्रणानसः भोजनम्॥६३॥ विषयप्रदानसः कृतं प्रेरणनन्यकसप्रदम्।

वियम्बदेन वोयेन यश्चर्य व्रथयेदिवृतः ॥६४॥ अकोल्लपूरी दहाव विपद्राष्ट्रीय स्वयविधि।

वारिता पिवस्स्तेन कृष्यनयाचनुद्वारकम्॥६५॥

तदनतर समग्र पापों का नष्ट करने वाले अकॉल्ल तीय में जाना चाहिये कहाँ पर किया गया स्त्रान, दान, बाह्मण भोजन तथा मिण्डदान परलोक में अनना फल देने घाला होता है। जो त्रैयस्वक (ऋग्वक) मन्त्र के द्वारा जल से चर पकाकर उससे अंकोल (वृक्ष) के मूल में यथाविधि पिण्डदान करता है, उसके द्वारा तमे गये फितर जब तक चन्द्रमा तथा तारे वर्तमान है, तब तक तृत रहते हैं।

तके नकोत राजेन्द्र तापसेसरपुत्तमम्। तत्र स्नात्का तु राजेन्द्र पान्नुसातपसः फलस्॥६६॥

राजेन्द्र । तदनन्तर उत्तम तापसेश्वर | तीर्थ में) कना चाहिये राजेन्द्र । वहाँ स्वानमात्र करने से मनुष्य तपस्या का फल ग्राप्त करता है।

सुक्त्मीर्थं तते गव्हेत्सर्वपापविनाशनम् नास्ति तेन सपन्तोर्थं नर्पदायां युष्पिष्ठरा।६७॥ दर्शनात्म्यर्शन्तनस्य स्नानादानन्तमो जपात्। होपाधैयोपवासाम शुक्ततीर्थे पहत्पद्रनप्।६८॥ योजनन्तरसूतं होत्रं देवगन्तर्वसेवितम्। शुक्ततीर्वमिति सुवातं सर्वपापविनाशनम्॥६९॥

इसके पश्चात् सभी पापों का नाज करने वाले जुक्लतीर्य में जाना चाहिये। हे युधिष्ठिर नर्मदा में उसके समान कोई भी तीर्य नहीं है। उस शुक्लतीर्थ में दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वहाँ स्नान, दान, तप, अप, होम और उपवास करने से महान् फल को प्रार्थि होती है। इसका क्षेत्रफल एक योजन (चार कोश) का है। जुक्लतीर्थ इस न्यम से विख्यान यह तीर्थ देवताओं तथा फन्यवाँ से सेवित है और समस्त पापों का नाम करने बाला है।

पादपावेश दृष्टेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति। देव्य सह सदा पर्वस्तश्र तिष्ठति श्रप्तरः॥७०॥ कृष्णपञ्जे सर्नुदृश्यां वैशासे पासि सुद्रतः। लोकास्त्वकादिनिकस्य तत्र सन्तिहितो हर ॥७१॥ देवदास्वगन्धर्याः सिद्धविद्यावसस्तवा। नणसाप्सरसे नागस्तव तिष्ठनि पृह्नवा ॥७२॥ यहां पर (वट) कृक्ष के अप्रभाग को भी देखने से ग्रह्महत्या दूर हो जातो है, (क्वोंकि) वहां देवी (पार्वती)

 जियमकेन तायेन' अर्थात् नर्मदा के चल से ऐसा भी अर्थ कुछ लोग करते हैं के साथ शंकर सदा निवास करते हैं सुवत! बैताख मास में कृष्णपक्ष की चतुर्दकी को वे हर अपने निजयाम से आकर वहां विराजमान होते हैं (शतना ही नहीं) वहीं बेह देवगण, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, अपसरओं के समृह तथा नाग भी आते हैं।

रहितं दि यता वसां सुदलं सर्वात वारिका। आवन्यवनितं पापं भुक्तनीचें व्यवेद्वति॥७६॥ स्वानं दानं तपः ब्राद्धपननं तत्र दृश्यने॥७४॥ सुदलतीर्वात्परं तीर्वं न प्रविव्यति पायनम्। पूर्वं वयसि कर्याणि कृत्वा वापानि एनवः। अहोरात्रोपवासेन सुक्तोधें व्यपोहति॥७६॥ कार्तिकस्य सु मासस्य कृत्वपद्धे चतुर्वशी। सृतेन स्नापयेदेवभुगोव्य परमेसरम्॥७६॥ एकविशानुत्नोपेती न च्यवेदीश्वरात्वयात्। तपसा बहाचर्येण चतैदनिन वा पुनः॥७७॥ न तां गतिपवापोति शुक्ततीर्थे तु वां समेत्।

जिस प्रकार कोई वस्त्र (दाग-धम्मे से) रंजित हो, वह जल से (धोषे जाने पर) स्वच्छ (मत्नरहित) हो जाता है. इसी प्रकार शुक्लतीर्थ में स्वान करने से जन्म से लंकर अब तक किये सब पाप दूर हो जाते हैं उन्हों किया गया स्वान, दान, तप तथा श्राद्ध अक्षय फल देने घाला है। शुक्लतीर्थ-सा परम तीर्थ ने कोई हुआ है. न होगा। मनुष्य पूर्व अवस्था में किये सब पापों को शुक्लतीर्थ में एक दिन-रात के उपवास से दूर कर देख है। कार्तिक मास में कृष्णपक्ष की चतुर्दशों को उपवास रखकर परमेशर को पृत से स्वान कराना चाहिए। ऐसा करने से वह इक्षीस पीड़ियों के साथ ईश्वर के लोक में यास करता हुआ कभी भी च्युत नहीं होता। शुक्लतीर्थ में जो गति प्राप्त होती है, वह तपस्या, ब्राह्मचर्य, यह अथवा दान से प्राप्त नहीं होती।

तुक्ततीर्थं यहातीर्थपृथिसिद्धनिषेत्वनम्॥७८॥ तद स्वातः नरो सम्बयुक्तर्यंत्रम् न किन्द्रित। अवने वा चतुर्द्रम्यां संकातौ क्षिपुष्टे तदा॥७९॥ स्वात्वा नु सोपवासः सन्धिनिकाल्या सपाहितः। दाने दशाक्ष्वाकृतिक प्रथिता हरिकाङ्करो॥८०॥ एननीर्थप्रभावेण सर्वं पति चाक्षवम्।

ऋषियों तथा सिद्धों से सेवित शुक्ततीर्थ महान् तीर्थ है स्वयन् वहाँ स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्य की प्राप्त नहीं करता। वहाँ अयन, चतुर्दती, संज्ञान्ति सवा विषुव ्योग) में ययात्रिक्त दान देना चाहिये। इससे विष्णु तका तिव दोनों प्रसंत्र होते हैं। इस तीर्च के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है

अनम्बं दुर्वतं वित्रं नाववनापत्रापि वा॥८१॥ उद्दाहपति बस्तीर्वे तस्य पुण्यपत्रमं नृष्यु। याकस्त्रोपसंख्या तु क्त्यसूतिकुलेषु च॥८२॥ तावद्ववसद्दाणि स्ट्रलोके प्रद्रीयते।

इस तीर्च में जो किसी अन्तय, दुर्गित को प्राप्त अथवा धनिक बाह्मण का भी विवाह कराता है, उससे जो पुण्य-फल प्राप्त होता है, उसे सुनो— उसके शरीर में तथा उसके कुल की संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने हजार वर्षों तक वह रुट्लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

ततो मखेत सकेन्द्र यमतीर्धमनुक्तमप्॥८६॥ कृष्णाच्ये चतुर्द्श्यां मायमासे युचिहिर।

स्तर्भ कृत्यः नक्तथोजी च पश्येष्टोनिसङ्गुटप्॥८४॥ राजेन्द्र। तदनन्तर परम उत्तम यमतीर्थ में जाना चाहिये। हे दुर्थिष्टिर मायमास में कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को इस

क पुत्रवाहर जावनास न कृष्णवदा का क्युरता का इस यमतीय में स्वान करके जो केवल राजि में भोजन करता है, वह गर्थ के संकट को कभी नहीं देखता है।

संगये तु तरः स्नात्वा उपक्रसपरावणः॥८५॥ ब्राह्मको मोकयेदेके कोटिमर्जीत भोकिताः। एरण्डीसङ्को स्नात्वा मिक्याकानु रश्चितः॥८६॥ भृतिको शिरसि स्थाप्य श्रवणाद्य च तरकतम्। नर्मदोदकसंगित्रं मुख्यते सर्वकित्यिकै॥८७॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र स्रष्यीतीर्वभूतमम्।

राजेन्द्र! तदुपरान्त श्रेष्ठ एरण्डीतीर्थ में जाना चाहिये वहाँ रा संसम में स्वान कर उपकासपरावण रहते हुए जो एकं श्रेक्षण को भोजन कराता है, तो उसे करोड़ों (ब्राह्मणों) को भोजन कराने का फल मिलता है एरण्डी संगम में स्नान करके भक्तिभाव से प्रिरम्ण होकर वहाँ की मिट्टी मस्तक में स्माकर जो नर्मदा के जल से मिश्रित उस (एरण्डी संगम) के जल में स्नान करता है, वह मनुष्य सभी पापों से पुरु हो

ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थंशुस्लोलकेश्वरम्। यंगायदरते दत्र दिने मुख्ये न संज्ञयः॥८८॥ तत्र स्मात्व्य च पीरवा च दस्ता चैव यवानिति। सर्वपापनिनिमुक्तो बृहस्लोके पद्मीयते॥८९॥

তালা 🕏

हे राजेन्द्र! इसके पहात् कल्लोलकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिये। वहाँ पुण्य (पर्व) दिन में निष्टित रूप से गङ्गा अवतरित होती है! वहाँ स्न्तर, आसमन और विधिपूर्वक दान देने से मनुख्य सभी पाणों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। निव्ततीर्थ ततो गच्छेनत स्मानं समस्वरेता।

प्रीयवे तत्र नन्द्रोक्तः स्रोक्लोके महीक्ते॥ १०॥ तदनन्तर नन्दितीर्थं में जाकर स्नान करना कहिये। ऐसा करने जाला नन्द्रीवर को प्रसन्न करता है और वह सोयलोक में महान् आदर प्राप्त करता है।

तते बच्चेत राजेन्द्र तीर्थं त्यनस्कं सुमम्। तत्र स्नात्क नरो राजप्रस्कं वैव पश्चितिश्च १॥ तिस्मस्तीर्थे तु राजेन्द्र स्वरूपस्थीनि विनिश्चिषेत्। कपवाद्याको लोके कनपोगसपन्तितः॥९२॥ हे राजेन्द्र। इसके आगे सुध अनरक नामक तीर्थं में जाना

चाहिये। राजन्। वहाँ स्नान करके मनुष्य कभी नरक को नहीं देखता राजेन्द्र! तस शुभतीय में अपने सम्बन्धियों का अस्थियों का विसर्जन करना चाहिए ऐसा करने से वह जनकत्तर में दिव्य रूपवान् एवं विविध धन भोगों से सम्पन्न

तत्र स्वात्वा नरी एजन्गोसहस्रफर्त लेमेव्॥१३॥ ज्येष्ठासे तु सम्प्राप्ते चतुर्दश्यां विशेषतः। तत्रोपोच्य नरी प्रकरता दस्ता दीपं पृतेन वु॥९४॥ पृतेन स्नापचेषुत्रं ततो वै जीफर्स समेव्। यक्टापनवासंबुक्तां कपिसां वै प्रदापचेत्॥९५॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र कपिलातीर्वपृतपन्।

होता है।

सर्वाधरणसंयुक्तः सर्वदेवनधस्तृतः। शिक्तुल्यवलो भूत्वा शिक्कत्कीको सदा॥९६॥ हे राजेन्द्रः तदनन्तर दत्तम कपिलतीर्य में जाना चाहिये।

राजन् वहाँ स्वानकर व्यक्ति हजार गोदान का फल प्राप्त करता है ज्येष्ठ मास आने पर विशेषत: चतुर्दती तिथि को वहाँ उपवास कर मनुष्य को भक्तिपूर्वक घृत का दीप-दान करना चाहिये घृत से ही रुद्र का अधिवेक करना चाहिये,

ष्ट्रतपुक्त श्रीफल का इवन करना चाहिये और घंटा तथा आभरकों से सम्पन्न कपिला गी का दान करना चाहिये। इससे पनुष्य सभी अलंकारों से वृक्त, सभी देवताओं के लिये बन्दनीय और शिव के समान तृत्य शकिशाली होकर चिरकाल तक शिव के समान कोड़ा करता है अर्थात् ओक में आनन्द अनुभव करता है।

अङ्गारकदिने प्राप्ते चनुरर्वानु चितेकतः। स्तायिक्षा त्रियं दद्याहाहाणेष्यस्तु मोजनम्॥९८॥ सर्वदेवसम्बद्धाते विमाने सर्वकामिके। कता स्राह्मस्य मध्यं स्राह्मेण सह पोदते॥९८॥

स्तः स्वर्गस्परिपृष्टो पृतिपान्योक्वान्यवेत्।

मंगलवार को विश्रम रूप से चतुर्थी पड़ने पर यहां शिव का अभिषेक कर बाह्यणों को भोजन कराना चाहिये ऐसा करने वाले मनुष्य सभी भोगों से युक्त होकर अपनी इच्छा से सर्वत्र अप्रतिहतगति एवं सभी प्रकार की सुविश्वओं से परिपूर्ण विभानों के द्वारा इन्द्र के भवन में आवर इन्द्र के साथ आवन्द भोग करते हैं। (यहां अवधि पूर्ण होने पर) स्वर्ग से च्युत होकर इस लोक में भी धनवान् और भोगवान् बनता है:

अङ्गारकनवायानु अमावस्यां तरीव वा।१९॥ सारयंतत्र यसेन सपवासुमागे प्रवेत्।

और भी, यदि संगलवार की नवमी तिथि हो, अथवा अम्मवस्या हो, तो उस दिन भी वहीं प्रयत्नपूर्वक शिवाभिषेक करने से व्यक्ति रूपवान् तथा सीभाग्वशाली होता है।

ततो गच्छेत राजेन्द्र मणसरमनुतपन्॥ १००॥ श्रादको मासि सम्प्राते कृष्णपक्षे चतुर्दशी। स्मातभाजो नरस्तत्र सहस्मोळे महीयते॥ १०१॥ फिल्मा तर्पणं कृत्या मुख्यते स ऋणत्रयात्।

है राजेन्द्र तदननार सर्वोत्तम गणेश्वर (तीर्थ) में जाना चाहिएं। ब्रावण मास अदने पर कृष्णपक्ष को चतुर्दशी को वहाँ स्थानमात्र करने से मनुष्य रुदलीक में प्रतिष्ठित होता है

और पितरों का तर्पण करने से खेनां (देव, ऋषि, मनुष्य) ऋणों से मुक्त हो जाता है

गद्गेश्वरसभीपे तु नंगावदनभुत्तमम्॥१०२॥ अकामो वा सकामो वा तत्र स्ताव्वा तु मास्यः। आजन्मजनितैः पार्टपुँचको नात्र संस्रवः॥१०३॥

गर्णशरतीर्थ के समीप श्रेष्ठ गङ्गावदन नामक तीर्थ है वहाँ यनुष्य सकाम या निष्कामभाव से स्नान करता है, वह

वहाँ यनुष्य सकाम या निष्कामभाव से स्नान करता है, वह जन्म भर के किये हुए पापों से युद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।

तस्य वै पश्चिमे भागे समीवे गतिदूरतः।

दशासमेषिकं तीर्वं त्रिषुं लोकेषु विश्वतम्॥ १०४॥ उपाच्य रजनीपेका मासि भारत्यदे सुने।

समायस्यो हरं स्नाप्य पूजवेद्दोक्ककजम्॥ १०५॥ काक्ष्मेन विमानन किञ्चिजीवालमालिन॥

गत्वा स्त्रपुरं राज्यं स्त्रेण सह मोदवे॥ १०६॥

पूर्वोक्त तीर्थ के परिन्ये भाग में अति समीप में ही तीनों लोकों में निख्यात दशासमेशिक समक तीर्थ है। वहाँ सुध

भाइपद मास की अमाराम्पत्र को एक सति का तपवास कर क्तानपूर्वक जो वृषभध्यज का पूजन करता है, वह किकिणी के समूह से अलंकृत सोने के विमान से समगीय रुद्रपुर में

जाता है और वहाँ रुद्र के साथ आनन्दानुभव करता है। सर्वत्र सर्वदिवसे स्मनं तत्र समाधरेत्र।

षितृणां तर्पणं कृत्वा चारामेवध्सं लमेत्॥१०७॥ उसी तीर्थ में भतुष्य सर्वकाल सभी दिनों में स्वयन करता और जिस्सों का सर्पण करता है जो उसे असमेश यह का

है और पितरों का तपंच करता है, तो उसे अधमेथ यह का फल प्राप्त होता है। इति श्रीकृषेपुरामे स्तराई वर्षद्यपाहरूमे

एकस्त्रवारिश्वेऽध्यायः ॥ ४ १॥

द्विचत्वारिंशोऽध्यायः (नर्मदा नदी के तीवों का पाहात्त्य)

मार्कण्डेच उथाच

ततो गच्छेत राजेन्द्र मृयुतीर्वपनुतपम्। तत्र देवो मृतुः पूर्व सद्भगरावपस्पुता। १॥ दर्शनातस्य देवस्य सञ्चः यापात्रपुष्यते। एकक्षेत्रं सुविपुर्व सर्वपाण्यणाञ्चनम्॥ २॥

म्हिंप मार्कण्डेय बोले— हे राजेन्द्रः पूर्वोक तीर्यो के अनन्तर सर्वोत्तम भृगृतीर्थ में जाना चाहिये। प्राचीन काल में यहाँ महर्षि भृगु ने भगवान रुद्र को आराधना की थी

इसलिए वहां स्थित रुट्रदेव के दर्शन करने से तत्काल पाप से मुक्ति हो जातो है। यह क्षेत्र अतिशय विशाल तथा सभी पापों को नष्ट करने काला है।

तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति वे मृतास्तेऽपुनर्मवाः। उपानदी तत्रा पुग्पं देवयज्ञक्क काक्कन्य्। ३॥ शोजनं च क्वाजन्ति तस्याप्यक्षयपुरुष्यते। क्षरति सर्वदाशनि यज्ञदानं त्रयः क्रिया॥४॥ अक्षयं तत्तपरत्तां भूमृतीर्थे युविद्विर।

यहाँ (नमंदा में) स्नान कर मनुष्य मरकोपरान्त स्वर्ग को जात हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस भृगुतार्थ में जाकर मनुष्य को दो पादुकाएँ तथा सोने का दान, वा अन का दान करना चाहिये। बधाशकि भोजन भी कराना चाहिये। यह सब अनन्त फल देने बाना कहा गया है हे वृधिष्ठिर। सभी प्रकार के दान, यज्ञ, तप तथा कर्म श्रीण हो जाते हैं परन्तु भृगुतीर्थ में किया हुआ तप असव होता है।

सस्येव तपसांत्रेण रहेण तिपुरतिस्थात्र५॥ सात्रिव्यं तत्र कवितं सूचुनीर्वे वृधिहरः

हे युधिष्टिर उन्हीं (महर्षि भृगु) की उप्र तपस्या से प्रसत्त होकर त्रिपुरारि स्ट्र ने भृगुतोर्थ में स्वयं अपना सात्रिय्य कहा या अर्थात् सदैव शिव का वहां वास रहेगा

ततो गच्छेन राजेन्द्र गौतमेश्वरपुत्तमम्॥६॥ यत्रारास्य त्रिश्नुसाङ्क्षे गौतमः सिद्धिमास्यान्। तत्र स्नात्वा नरो राजञ्जपत्रसम्सरयमः॥७॥ कांचनेन विमानेन ब्रह्मलोके महीयते।

राजेन्द्र तदनन्तर उसम् गौतमंत्रर (तीथं, में जान। चाहियं। जहाँ त्रिशूलधारी भगवान् शंकर की आरायना करके महाँच गौतम ने सिद्धि प्राप्त की थी। है राजन् वहाँ (गौतमेश्वर तीथं में) स्नानकर उपवासपरायण होकर मनुष्य माने के विमान द्वारा ब्रह्मलोक जाता है नथा वहाँ पूजित होता है।

वृद्येत्सर्गं सतो गर्छच्छम्प्रतं पदमानुवात्।८॥ य अत्तरित नस मृद्य विष्णोर्मायविष्येदिताः।

ारुपरान्त मनुष्य को (नर्मदा के तट पर स्थित) वृपांतममं तीयं जाना चाहिए वह शासत पद (मोक्ष) प्राप्त करता है। विच्यु की मामा से मोहित मूख व्यक्ति इस तीर्य के प्रभाव की नहीं जानते

क्षेतपार्य ततो मकोदीनं यत्र दृष्टेण दुः॥ ९॥ नर्भदायां स्थितं राजन्सर्वयनकतात्रमम्। तत्र तीर्थे नरः स्वात्वा बह्धहर्षां व्यपोहति॥ १०॥ तत्र तीर्थे तु राजेन्द्र प्राप्तवार्ग करोति व । चतुर्धुजलिनेक्ष्ठ हरतुरूवकतो प्रवेत्॥ ११॥ वसेत्करूपादुर्वं सात्रं ज्ञिक्तुरूपंगतक्रमः। कालेन पहना जातः पृथ्विक्यापेकराद् धकेत्॥ १२॥ इसके पश्चत् 'धीतपार्थं नामक तीर्थं में जाना बाहिये, जहाँ स्वयं वृदनामधारी भगवान् धर्म ने अपना पाप धोवा धाः हे राजन्। यह तोर्ध भो नमंदा तट पर स्वित है और सभी पापाँ का नाज करने वाला है। उस तीर्थ में स्नानकर मनुष्य ब्रह्महत्त्व से मुक्त हो जाता है। और मो, हे राजेन्द्र! उस तोर्थ में जो मृत्यु समय अपने प्राणों का स्थाग करता है. वह चार भुजावाला, तीन नेत्रों वाला और शंधर के समान बलशालों हो जाता है। शिव के समान पराक्रमी होकर वह दस हजार कल्यों से भी अधिक समय तक शिवलोक में निवास करता है और बहुत समय के बाद वह पृथ्वो पर एक चक्रवर्ती राजा बनता है

क्वो मक्केत राजेन्द्र इस्तर्गार्थपनुतयम्। तत्र स्तात्वा नरो राजन्त्रहालोके पहीक्ते॥ १३॥ क्वो सक्केत राजेन्द्र यत्र सिद्धो जनाईनः। जराहतीर्जमास्त्राती विष्णुलोकपतिप्रदम्॥ १४॥

हे राजेन्द्र! उसके बाद ब्रेष्ठ हस्ततीथ में जाना चाहिये। राजन्। वहाँ स्नान करके मनुष्य बद्धालोक में महान् प्रतिष्ठा क्रम करता है। राजेन्द्र उसके बाद विष्णुलोक को गति देने बाल बराइतीय नाम से प्रसिद्ध तीय में जाना चाहिये, जहाँ जनार्दन ने सिद्धि क्रम को थो।

ततो यव्यंत राजेन्द्र चनुतर्भवमनुष्तमम्। योजभारता विश्लेषण स्नानं तत्र समाचरेत्॥१५॥ स्नातनात्री नरस्तत्र पृष्टियामेकस्यू भवेत्।

राजेन्द्र तदनन्तर श्रेष्ठ चन्द्रतीर्थ में जाना चाहिये वहीं विशेषरूप से पूर्णिमा के दिन स्नान करना चाहिये वहीं केवल स्नान करने से ही रुपिक चन्द्रलोक में पूजित होता है ग्रजेन्द्र। इसके पक्षत् अत्युक्तम कन्यातीर्थ में जाना चाहिये कहीं (किसो मास की) शुक्लपश्च की तृतीया को स्नान करना चाहिये वहीं स्नानमात्र करने से व्यक्ति पृथ्वे में एकमात्र सम्राद् होता है।

देवतीर्यं ततो गच्छात्सर्वतीर्यनपस्कृतम्।:१६॥ तत्र स्नात्वा च राजेन्द्र देवते सह मोदते।

ा तदनन्तर सभी देवताओं से वन्दित देवतीर्थ में जाना चाहिये राजेन्द्र। वहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनन्द प्राप्त करता है

तते गर्केट राजेन्द्र सिद्धुतीर्वपनुतप्रम्॥१७॥ यतत्र दीयते दानं सर्वं कोटिगुणं भक्तेत्। तता भक्केत राजेन्द्र तीर्वं पैठापतं सुप्रम्॥१८॥ यतत्र दीयते शाद्धं सर्वं तस्यक्षयं भवेत्। साविधीतीर्धपासाद्य यस्तु प्राणान्यरित्यजेत्।। १९॥ विध्य सर्वेपायनि ब्रह्मलोकं बहोयते।

राजेन्द्र ! कदनन्तर श्रेष्ट शंखितीर्थ में जाना चाहिये। वहाँ !

जो कुछ दान दिया जाता है। यह सब करोड़ गुना फलबाला हो जाता है। राजेन्द्र ! जूभ फैतानह तोथं में भी जाना चाहिये

वहाँ जो श्राद्ध किया जाता है, वह अक्षय (फलवाला) हो

जाता है साविजीतोर्थ में पहुँचकर जो प्राणों का परित्याण

करता है, वह सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है।

मनोहरन्तु तत्रैव तीर्दी परमञ्जेशनम्॥ २०॥ वत्र स्टाल्या नसे राजनस्त्रलाके महीयते। क्तो गच्छेत राजेन्द्र कन्पातीर्वमनुत्तमप्।। २१॥ स्मान्या तत्र असे साजनसर्वपापै प्रमुख्यते।

ज्ञकलपक्षे इतीयायां सामगात्रं समाचरेत्। २२॥

सातपत्रो अस्तत्र पृक्तिव्यामेकसङ् धवेत्।

यहाँ पर मनोहर नामक परम सुन्दर तीय है। राजन् । वहाँ

स्नानकर राजेन्द्र! मनुष्य रुद्रलीक में प्रतिष्ठित होता है नदनन्तर उत्तम कन्यातीय में जाना चाहिये। राजन् वहाँ

स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्लपक्ष की तृतीया में केवल स्नान करना चाहिए। स्नान करने पहर

से हो पन्त्य पृथ्वो पर एकछत्र राजा हो जाता है सर्गेक्द्रं ततो यच्छेन्तैर्थं इंबनमस्कृतम्॥२३॥

तत्र स्टाल्या नरी राजन्द्रपीति वै न पञ्चति। अप्सरेशं वर्तो गच्चेत्स्यनं तत्र समावरेत्॥२४॥

क्रीडते नकलांकस्त्रे हाप्सरोपि स मोदते।

तदुपरान्त देवताओं से नमस्कृत स्वर्गबिन्द् नामक तीर्थ में जाना चाहिये। हे राजन्! वहाँ स्नान करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति को नहीं देखता इसके बाद अध्यक्ति तीर्य में

जाये और वहाँ स्नान करें। इससे वह स्थर्गलीक में रहते हुए

फ्रोड़ा करता है और अप्सराओं के साथ आनन्द भोगता है। क्तो भच्छेन अजेन्द्र भारपुतिपनुत्तपम्॥ २५॥

उपोधितो धजेतेश सद्धलोके महीयते। अस्मिरतीर्थे भूतो शक्षमाजवत्वववाद्यवात्॥ २६॥

कार्निक पासि देवेशपर्धवेतपर्वतीपतिप्र अञ्चमेणहरूमणं प्रयदन्ति मनीविणः॥२७॥

है राजेन्द्र : तदननार उत्तम भारमति नामक तीर्थ में जाना

चाहिये वहाँ उपवास करते हुए ईश्वर की आराधना करने से मनुष्य स्टूलोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन् इस तीर्थ में

मृत्यु पाने वाला शिव के गाजपत्यः पद को प्राप्त करता है। (यहाँ) कार्तिक मास में पार्वतीपति देवताओं के ईश शंकर

की पूजा करनी चाहिये। इसका फल मनीची लोग अक्रमेच के फल से भी दस गुना अधिक बताते हैं

वर्ष्य यः प्रपक्तेत्र वर्ष कुन्देन्द्रसम्प्रपम्। वषयुक्तेन यानेन स्त्रुमोकं स गञ्जति। २८॥

जो व्यक्ति वहाँ कुन्दपुष्प तथा इन्द्र (चन्द्रमा) के समान बेतवर्णकले वृषभ का दान करता है, वह बैलों से जोते हुए

बाहन पर चढ़कर शहलोक में जाता है।

'एततीवी सम्प्रसाच पस्तु प्राप्तान् परित्यवेत्। सर्वपापविनिर्मृत्तो स्त्रुलोकं स गच्छति॥२९॥ अलप्रवेशं य कुर्वासस्मिक्तीर्वे नराविषः

इंसयुक्तेन यानेन स्वर्गलोकं स गव्हति॥३०॥

इस तीय में पहुँचकर जो अपने प्राणी का त्याग करता है. वह सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है है

नराधिय ! इस तीर्घ में जो जल में प्रवेश करता है (और प्राण त्यागता है). वह हंसों से युक्त वाहन पर विराजमान होका

एरण्ड्या वर्षदायास्त् सङ्गर्य लोकविद्युतम्। तत रीवें महापुष्टं सर्वपायप्रणाशनम्॥३१॥

उपवासकृतो मृत्या नित्यं कृतपरायण । तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र मुच्यते ब्रह्महत्पया॥३२॥

स्वर्गत्सेक जाता है

एरण्डी तथा नर्मदा का संगम स्वल लोक में विख्यात है। यह संगमरूपो तीर्थ महापूर्ण्यमय और सभी पापों को नह ब्दरने बाला है। इसलिए वहां उपवास करके नित्य

ब्रतपरायण होना चाहिए। वहां स्मान करने वाला व्यक्ति

ब्रह्महत्या के पाए से एक्त हो जाता है। क्तो एक्केन राजेन्द्र नर्मदोद्दविसङ्ग्रमम्

जमदन्तिमिति ख्यातं सिद्धो यत्र जनाति ॥३३॥ का स्वात्वा नरो राजकर्मदोदविसंगने।

त्रिगुणञ्चासमेवस्य कलं प्राप्नोति मानव ॥ ३४॥

तीन गुना फल प्राप्त करता है।

राजेन्द्र। तदनन्तर नर्पदा और सागर के संगम स्थल में जन। चाहिये जो जमदन्ति तीर्घ रूप में विख्यात है। जहां जनार्दन विष्ण सिद्ध हुए थे। राजन्। वहाँ नर्मदा तथा सागर के संगम में स्नाद करने से मनुष्य अश्वमेध से भी अधिक

ततो गच्छेत राजेन्द्र पिंगलेक्सपुत्तरम्। तत्र स्मात्वा नर्। राजन्त्रहात्येकं महीयते॥३५॥ तबोपवासं चः कृत्वा यस्येत पिंगलेखरम्। सराजन्यकृतं पापं हित्या याति शिवालयम्॥३६॥

राजेन्द्र। इन सबके बाद उत्तम विक्रुलेश्चर तीर्थ में जाना चाहिये राजन वहाँ स्नार करके मनुष्य ब्रह्मलोक में पुजित

होता है। जो वहाँ उपवास करके पिंगलेश्वर का दर्शन करता। है, वह सात जन्मों में किये भयों से मुक्त होकर शिवलोक में

जाता है। रतो गच्छेत राजेन्द्र अलिरीर्घपनुतपद्म। ढपोच्च रजनीमेकां निक्तो निपताशनः॥ ३७॥

अस्य तीर्वस्य माहास्था-मुख्यते बह्नहत्यकाः राजेन्द्र वहाँ से उसम अलिका तीर्थ में जाना चाहिये। दहाँ एक रात्रि उपवास करके संयत रहते हुए नियमपूर्वक

सात्त्रिक आहार करने से इस तीर्थ के माहात्म्य के कारण बहाहत्या (के पाप) से मुक्त हो जाता है

एतानि वय संक्षेपात्माव्यन्यात्कविवर्धन या। ३८॥ न हरूया विस्तराहुर्क् संख्या तीर्वेषु पाण्डव। हे पाण्डुपुत्र । मैंने जो ये तीर्थ कहे हैं वे संक्षेप में खास स्वास ही नताये हैं। विस्तारपूर्वक इन नर्मदा तीथीं की

एवा पविज्ञा विपुला नदी जैलोक्यक्ष्युता। ३९॥ नर्गदा सरितो श्रेष्ठा महादेवस्य वल्लमा। पनसा संस्परेशस्तु नर्पदां वै युधिष्ठिर॥४०॥

चान्दायणश्ले सार्व समते नात्र संशय:।

संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता

यह पवित्र तथा स्वक्त जलवाली नर्मदा नदी तीनों लोकों में विख्यात है। नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ट है और महादेख

को अतिप्रिय है। बुधिष्ठिर ' जो मन से भी नर्मदा का स्थाण करता है, वह सौ चान्द्रायण वत करने से भी अधिक फल प्राप्त करता है. इसमें संशय नहीं है।

अञ्चरवाना पुरुषा नइस्तिक्यं धोरप्राञ्चिताः॥४१॥ फान्ति नरके योर इत्प्राह परफेग्नरः। वर्पदां सेवते नित्यं स्वयं देवो महेसर ।

तेन पुण्या नदी होया कहाहत्यापहारिणी॥४२॥ परन्तु जो श्रद्धाविहीन तथा घोर नस्तिकता का आश्रय लेते हैं वे ग्रीषण नरक में गिरते हैं. ऐसा परमेश्वर शंकर ने कहा है। यह भी कि स्वयं देव महेश्वर सदा नर्मदा का सेवन करते हैं, अतः इस पवित्र नदी को पुण्यकारक जानता चाहिए जो चहाहत्य जैसे पापों को दूर करने वाली है इति श्रीकृर्यपुराचे उत्तराई नर्मदामहात्य्वे

क्रिक्टारिजोऽध्याय:॥४२॥ त्रिचत्यारिष्ठोऽध्याय:

(नर्पटा नदी के तीर्वों का महात्त्व)

सृष्ठ उकाच इदं कैलोक्यविख्यातं तीर्वं नैमिवपुत्तमम्।

महादेवप्रियवरं महापाठकनाएनम्॥ १॥ यहादेवं दिदशुष्पापृतीर्धा परमेडिनः। इह्यणा निर्मितं स्वानं द्रपस्तर्मु द्विजोत्तपाः॥२॥ स्तजी ने कहा— सीनों लोकों मे विख्यात यह उत्तम

निर्माण महादेव का दर्शर करने को हच्छा वाले उन ऋषियाँ के लिये को है. जो वहाँ तपस्या करना चारते हैं। यरीक्योऽत्र ये वित्रा वस्तिहाः ऋतवस्त्रवा। भृगवोऽद्विपसः पूर्वं इहाणं कमलोद्धवम्।।३॥ समेत्व सर्ववरदं चतुर्पृतिं चतुर्पृखम्।

नैमिच नामक तीर्थ महादेव को परम प्रिय तथा महापातकों

को भूष्ट करने वाला है। दिजोत्तमो ! बह्माजी ने इस स्थान का

पुरुक्ति प्रणिपत्यैनं विद्युकर्पाणमध्ययम्॥४॥ ब्राह्मणो यहां एर पूर्व काल में भरीचि, अत्रि, वसिष्ट, ऋत, पुग तथा अंगिरा के वंश में उत्पन्न जो ऋषिगण थे, उन्होंने सभी प्रकार का वर देने वाले, कमलोद्धव, चतुर्मृति,

पुछा⊢

ष्ट्यसीयः उद्यः

धनवन्देवपीशानं तमेरीकं कर्पार्टनम्। केनोपायेन पहचामी हृहि देव नमस्तव॥५॥ घटकुलोत्पन्न ऋषियों ने पूछा- हे भगवन् हे देव हम किस उपाय से अद्वितीय तेजस्वी, कपदीं, ईजान देव का

चतुर्मुख, अव्यय, विश्वकर्मा झहा को प्रणाम कर उनसे

दशन करें (यह बताने की कृपा करें)। रह्मोक्स

सत्रं सहस्रपासम्बं धारुपनोदोषवज्जिता । देशास व**्यवस्थापि यस्मिन्देले चरिया**वस्**र** ॥ पुरस्ता मनोपर्व छक्तं संस्पृष्टा तानुवात ह। क्षिप्तमेतन्त्रया सक्रमनुद्रजत या चिरम्॥७॥

रहित होकर हजार यहाँविशेष-सन्न सम्पन्न करें। मैं वह स्थान आप लोगों को बताता हुँ, जहाँ आए यह करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्माजी ने एक मनोमय चक्र का निर्माण करके दन , ऋषियों) से कहा— मेरे द्वारा छोड़े गये इस चक्र का आप लोग श्रीच हो मौछा करें!

ब्रह्मा ने कहा— आप सब वाणी तबा मन के दोवों से

क्तास्य नेपिः शीर्षेत् स देशस्त्रपसः शुणः सतो पृषोच समक्षे वे च तत्समनुद्राजन्॥८॥

तता पुष्पच समझ व च सम्बन्ध्यक्ताता। तस्य चै स्वतः क्षित्रं का नेपिरलोबेता। नैमिनं कत् स्पूर्वं नामा पुरुषं सर्वत्र पूजितम्॥ १॥

नायन वर् स्पृत नामा पुरूष सवत्र पूर्वास् विद्धवारणसंपूर्ण व्यानन्तर्वसेविवम्। स्थानं भगवतः संपोतेवसैविवमुवसम्॥ १०॥

जिस स्थान पर १स (चक) की नेमि शीर्ण होगी (गिरकर टूटेगी) वहीं स्थान तपस्या एवं यह करने का शुध स्थान होगा। तक बहुत ने उस (मनोमप) वक को होड़ा

और ऋषि भी उस चक्र के भीछे भीछे जाने लगे। शोघ गति से जा रहे उस चक्र की नेमि जहाँ (शीर्ण हुई) गिरी, कर स्थल नैमिस नाम से प्रसिद्ध हुआ वह प्रवित्र तथा सर्वत्र मुजित हुआ। सिद्धों तथा चरणों से परिपूर्ण, वसीं-गन्धवाँ

पूजित हुआ। सिद्धी तथा सरणी से परिपूर्ण, यसी-गन्धव से संवित यह उत्तम नैमिष भगवान् सम्भु का स्थान है कह देवाः सम्पर्धाः समझोरणसङ्ख्याः। तपरत्वा वृत्य देवा लेभिरे प्रवसन्धरम्॥ ११॥

तपस्तरता पुरा दवा लाभर प्रवस-वसन्॥ ११। इमं देशं सम्मक्तिय पर्कुलीयाः समाहिताः। सत्रेमारस्य देवेशं दृष्टवन्तो महेस्ररम्॥ १२॥

प्रधीन काल में वहाँ पर तपस्य। करके देवताओं, गन्धवों, वहाँ, नामें और राक्षसों ने ब्रेड वरों को प्राप्त किया था पूर्वोक्त (मरीवि आदि छः कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रतापूर्वक अञ्चानुष्टान द्वारा देवेश की आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया था।

अन्नदार्व सपस्तातं श्राह्ययागदिकहा वर्। एकैकं नात्रवेत्यापं सस्त्रजन्मकृतं वस्त्र॥१३॥

हिनो । यहाँ पर किया गया अनदान, तप, ब्राह्स यान आदि कोई भी शुभ कर्म अकेने ही सात जन्मी के पापों को नह कर देख है।

अत्र पूर्व स पगवान्त्रीणो स्वयासताम्।

अन्न देखे पहादेशों स्नाप्या किल किस्तुका रमतेऽद्यापि भगवान्यपर्यः परिवर्गतः ॥ १६॥ यहाँ पर प्राचीन काल में यह करके मैठे हुए उन ऋषियों को भगवान् शंकर ने हहाः परमेशर की भावना से भावित बहाण्ड पुराण को सुनाया था। आज भी वहाँ विश्व की सृष्टि करने काले भगवान् महादेव प्रमध्याणों के परिवार से मुक्त

स वै डोक्स्य ब्रह्माव्यं युग्रमं ब्रह्मभक्तिम्।। १४॥

होकर रुट्राणी के साथ रमण करते हैं। अब आवान् परित्यन्त नियमन हिरम्बयः।

ब्रह्मलोकं विश्वयनि वह गावा न जायते॥ १६॥ इस श्रेत्र में नियमपूर्वक वहाँ कस करते हुए द्विजाति के

लोग खण्डों का स्थान करते हैं. वे उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहाँ जाकर पुनः जन्म नहीं लेना पढ़ता। अन्तव वीर्वप्रवर्ग जाय्येषार्यमतिकतमा

अजाम स्ट्रमिनक्षे यत्र सन्द्री महागणः॥१७॥ प्रीतस्तरय पहादेवो देखा सह पिनाकमृष्ट्रः ददाचात्पसमानको मृत्युक्तम्भव च॥१८॥

प्रसिद्ध है, नहीं महान् एक नन्दी निरन्तर रुद्धसांत्र का अप करते रहते थे। इससे प्रसन्न होका पिनाकपाणि रुद्ध-महादेव देवों के साथ प्रस्पक्ष हुए थे और उन्होंने नन्दी को अपनी समानता तथा मृत्यु से रहितस्य का वर प्रदान किया था

एक दूसरा तीथों में ब्रेड बीचं है, जो जाप्वेडर नाम से

अपूर्विः स वर्षात्म जिलाहे नाम वर्षवित्। अस्यवन्यहादेवं प्रसादावं वृष्ण्यम्।। ११॥ तस्य वर्षसहस्राने तप्पणनस्य विस्मृक्। अर्वः सोयो क्यवने वरदोऽस्मीक्याकतः। २०॥

(इस नन्दों के प्रदुर्भाव की कथा इस प्रकार है) जिलाद नाम के एक बमंज पर्मात्मा ऋषि हुए, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिये (इसी क्षेत्र में) वृषभध्वज महादेव की आराधना की। ऐसा तप करते हुए उनके हजार वर्ष व्यतीत हो गये। तब अन्त में वे विक्रभर्ता ज्ञावे जिल्लाने अपने गर्भों के साथ कहां

स क्ले करम्भेशानं वरेण्यं निरिवाणीतम्। अयोनियं मृत्युहीनं बाचे पुत्रं त्वया समम्॥२१॥ क्वाहिकस्वाह भगवान्देच्या सद महेश्वरः।

पष्ट्रवतस्तरव किर्वेरन्तर्द्धार्न गतो इरना २२॥

प्रकट होकर मैं वर दुँगा' ऐसा कहा

उस (शिलाद ऋषि) ने भी वरेण्य मिरिजापित (ज्ञान से वर माँगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयोनिय पुत्र प्रदान करें। देवी पार्वती के साथ मणवान् महंशर ने 'ऐसा ही हो' कहा और उन विप्रवि के देखते देखते ने अन्तर्भान हो गये

क्तो युवोज तां भूमि हिस्सदो वर्गस्तितयः छक्क्षे लोगलेनोवीं फिलादुस्यत स्त्रेयनः॥ २३॥ संवर्तकोऽनलप्रस्याः कुमारः प्रहमस्थि॥

क्यत्वातप्रवसम्बद्धतेत्रसा मासयन्दिशः ॥ २४॥ कुमारतृल्योऽप्रतिमो मेपगम्भीरवा गिसा

हिलाई तातु सत्तेति प्रत्नु क्दी पुनः पुनः॥२५॥ तं तृष्टा कन्त्रं वातं हिलादः परिवस्क्वे।

मुनीनो दर्शवामास राजस्यनिवासिकाम्॥ २६॥ तदनन्तर धर्मकेता शिलाद ने उस भूमि को यत्र करने की

इच्छा से इल द्वारा जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्तक नामक अस्ति के समान, रूप तथा लावण्य से

सम्पन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, हैंसते हुए एक सुन्दर कुमार को देखा। वह कुमार कार्तिकेय के समान अनुपम था, उसने मैच सदश गम्भीर वाणी में

शिलाद को बार-बार 'तात' 'तात ऐसा कहा, अतः वह 'नन्दो' (आनन्द देने चाला) इस नाम से विख्यात हुआ। उस सम्बद्धार को स्पर्वित्य देखका शिलाद है

उस आनन्ददायी पुत्र को आविर्पृत देखकर शिलाद ने उसका आलिएन किया और उस आहम में रहने वाले मुनियों को उसे दिखाया

जातकर्मीदेवतः सर्वा कियास्तरम् वकार ह। उपनीय प्रवाहास्त्रं वेदमञ्जापकर् स्वयम्॥२७॥

अयोक्येदो मगवामन्दी मनियनुत्तमाम् कके महेमनं दृष्टा केचे मृत्युनिय प्रमुग्॥ २८॥

अनुन्तर ऋषि ने नन्दी के जातकर्म अदि सभी संस्कार क्रिये और सहस्रविधि से उपनयन संस्कार कर वेद पदाया।

किये आरे साम्बायाध सं उपनयन संस्कार कर वद पदाया। वेदाध्ययन के अनन्तर भगवान् नन्दी ने एक उत्तम विचार

बदाध्ययन के अनन्तर भगवान् नन्दा न एक उत्तम विचार किया कि प्रमु पहंचर को दर्शनकर मैं मृत्यु को जीतृँग।

स गरवा सामरं पुण्यमेखादः सञ्जयस्थितः। कमाय स्त्रमनिशं महेलासकमानसः॥२९॥

तस्य कोटप्राष्ट्र पूर्णायां सङ्करो प्रकटनसलः आवतः सर्वसमयो वरदोऽस्पीत्यधापता।३०॥

ऐसा निश्चय करके वे सागर के पवित्र तट पर जाकर | एकाप्र तथा बद्धायुक्त होकर निरन्तर महेक्स में मन को | आसक्त करके स्ट्रस्तोत्र का जय करना प्रारम्भ कर दिया। उनके द्वारा एक करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्तवत्स्वन संबंध ने अपने गणों तथा पार्वती के साथ वहाँ आये और बोले 'मैं वर देने के लिए क्लपर हूँ'।

स क्हे पुनरेबेल जनेब कोटिमीसरम्। सक्दाह महादेव देहीति वरपेसरम्॥ ३ १॥ एवयस्विति संशोध्य देवोऽप्यन्तस्मीवतः।

स्वयासवात संशब्ध द्वाउध्यातस्थावतः। सब भन्दी ने (वर मॉॅंगते हुए) कहा— महादेव। मॅं पुतः

इंबर का एक करोड़ जप करना चाहता हूँ, आप मुझे उतनी ही आयु मुझे प्राप्त हो, ऐस्स वरदान दें। तब विश्वारमा शंकर 'ऐसा ही हो' कहकर देवी पार्वतो सहित अन्तर्धान हो गये।

कवार कोटि शंगकार् भूदस्तद्गतमारसः(। ३२॥ द्वितीयायाज्ञ कोट्यां वै पूर्णायाज्ञ दृष्कवः) आगस्य कादोऽस्वीति त्राह भूशगणैर्वतः॥३३॥।

तृतीयस्त्रमुधिकापि कोटि धृयोऽपि सङ्करः। स्वास्थित्याः विद्यात्मा देखा चांतस्थीयतः। ३४॥

कोटिप्रयेऽक सम्पूर्णे देवः प्रीतमनापृत्रम्। आगस्य वरदोऽस्मीति ग्रहः सूतगर्णेर्वृतः ॥३५॥

तब पुनः मगवान् नन्दी ने शिक्षजो में मन एकाप्र करते हुए एक करोड़ को संख्या में जप किया। दो करोड़ जप पूरे हो जाने पर पुनः भूतक्यों से आयुत वृषध्यज (शंकर) ने

वहां बाकर में वह प्रदान कता हैं ऐसा कहा। (तम नन्दी ने कहा-) प्रभु शंकर! में पुन: खेसरो कर एक करोड़ जप करना वाहता हैं 'ऐसा ही हो' कहकर विसारण देव पुन:

अन्तर्धान हो गये। तीन करोड़ जप पूरा होने पर मृतगर्णी के साथ, अस्वन्त प्रसन्न मन होकर, देव (शंकर) ने वहीं आकर कहा— 'मैं वर दूँगा'।

वपेर्थ कोटियनां नै पृषोऽपि तम तेजसा इत्युक्ते पगतान्त्रम् न कार्या त्वचा पुन.॥३६॥ अपरो वस्या त्यको यम पर्स्से गतः सका।

महानजपतिर्देश्यः पुत्रो पत महेसरः॥३७॥ योकेसरो महायोगी नजानामीसरेसरः।

सर्वलोकाविषः श्रीमान् सर्वयक्रमणो कितः॥३८॥

(तन्दी ने कहा—) मैं आपके तेज से पुनः करोड़ की संख्या में उप करना चाहता हूँ। ऐसा कहे जाने पर भगवान्

सख्या म अप करना चाहता हूं। एसा कह जान पर भगवान् ने कहा— अब तुम्हें उसमें अप नहीं करने की आवश्यकता नहीं है तुम अब चुद्धावस्था से रहित और मृत्यु रहित होकर

सदा मेरे समीप में स्थित रहोंगे। तुम देवी (पार्वती) के पुत्र,

प्तदुक्त्वा महादेवी यणानाहृय शक्करः।
अभिवेतेण कुनेत नन्दीश्वरमवीवयद्॥४०॥
उद्घारवामास च वं स्वयमेत फिनक्त्र्य्व्।
मस्ताझ शुभी कन्य्री स्वयमेति च तिष्णुताम्॥४१॥
हतना कह कर महादेव लंकर ने अपने गणों को बुलाकर उस नन्दीश्वर को गणों के अधिपति के पद पर अभिवेक-विधि से नियुक्त किया। पिनाकश्वरी शंकर ने स्वयं हो वायुदंव की लुभ कन्या 'सुयला' का उसके साथ इनका विवाह कर दिया।
एत्रज्ञाप्येशां स्वर्ग देवदेशस्य शृतिनः।
येत तथ्र पृतो मन्दर्ग स्वर्ण का यह स्थान जाप्येश्वर (मन्दी हारा अप करके सिद्धि प्राप्त किया हुआ स्थान) नाम से विख्यात है। यहाँ जहां कहाँ भी मनुष्य सरीर त्याण करता है, वह रुदलोक में प्रतिश प्राप्त करता है

इति श्रीकृर्मपुराणे उत्तराई जाप्येश्वरपाहरूपे

विक्रवर्गिस्थायः॥४३॥

चतुझत्वारिशोऽध्यावः

(रीवीं का महात्य)

सक्षणी ने कहा—आप्येश्वर के समीप में ही पञ्चनद नामका

एक दूसर। त्रेष्ठ तीर्थ है, जो पवित्र तथा सभी पार्खे का नारा

अन्यव क्षेत्रंप्रवरं जाप्येश्वरसमीपतः।

त्रिरात्रमुचितरतत्र पुर्वापरवा महेसरम्।

नाम्ना पञ्चनदं पुर्व सर्वपाद्यलाङ्गम्।। १॥

सर्वपापविश्वक्षस्य स्ट्रलेके महोपते॥२॥

मेरे गर्भों के अधिपति एवं महान ईवर होओगे। तुम

यांनीसर, महायांगा, गणां के ईसरां के भी इंसर, सभी लोकों के अधिपति, श्रीमान् सर्वत्र और मेरी शक्ति से युक्त रहोगे

आपृतसंब्लवस्थावी ततो वार्स्यास क्रादम्॥३९॥

मेरा जो दिल्य तरन हैं. वह तुम्हें हाथ में रखे औदले की

तरह स्पष्ट दिखाई देगा। तम महाप्रलय के समय तक इसी

रूप में स्थित रहोंगे और उसके खद उस मोक्षपद को प्रक्ष

ञ्चानं तहायके दिव्यं हरतामनकसंज्ञितम्।

क्तरपाणे क्तुकृत्वारिक्षोऽस्यायः

क्योगं ।

सूत इताच

करने वाला है। जितस्ता नामक ब्रेष्ट नदी तीथों में ब्रेष्ट लोर्च है, वह सभी थापों को इसने वाली, पवित्र और साध्कत् पावंदरेकप ही है तीर्द्धं प्रशतको नाम अभोरमितते असः। वद देवायिदेवेन चकार्वे युजितो भवः॥५॥ पिण्डदानादिकं तत्र प्रेत्यानन्दसुखप्रदम्। मुत्रसात्राच निवपादवञ्चलोके महीयते॥६॥ अफ़ित तेजस्वी राष्प्र का पश्चतप नामका एक तीर्थ है, जहाँ देवों के आदिदेव (विष्णु) ने चक्र प्राप्ति के लिये शंकर की पूजा को चो। उस तीर्थ में किया गया पिण्डदानादि कर्प परलोक में आनन्द सुख देने वाला होता है। वहाँ रहकर नियम इस करने से क्यासमय मृत्यु के बाद मनुष्य ब्रह्मलोक में पुजित होता है। कायावरोहणे नाम महादेवालयं जुमम्। यत्र पाहेसरा वर्षा मृतिषिः संप्रवर्तितः॥७॥ श्राद्धं क्षत्रं वयो होष अध्यासस्त्रवस्त्रयः। परिस्पर्यति यः प्राचानस्त्रत्येकं स नक्कति॥८॥ इसके अतिरिक्त कायावरोहण नाम का महादेव का एक शुभ स्थान (तीर्थ) है. जहाँ मुनियों ने महेशर- संबन्धी धर्मी का प्रवर्तन किया था। वहाँ किया भया ऋद, दल, तप, होम तथा उपवास अक्षय (फल ब्रद्धन करने अला) होता है वहाँ जो प्राण त्याग करता है, वह स्टलोक में जाता है। अन्यव तीर्वप्रवरं कन्वातीर्वपनुतपद्। तत गत्क रुप्येक्सऑस्स्सेट्स् डाप्नोति हास्स्रान्॥९॥ एक दूसस श्रेष्ठ तीर्व कन्यातीर्य नाम से विख्यात है। वहीं जाकर जो प्राणों का त्याग करता है, वह शायत लोकों को पात करता है। जामदम्बस्य च शुर्व रायस्यावितद्वकर्षमः।

करने वाला है। वहाँ तीन सहित्ययंन्त तपवास कर महेश्वर की

पूजा करने से मनस्य सभी पापीं से मुक्त हो जाता है तथा

अभित तेजस्वी इन्द्र का एक दूसरा लेह तीर्थ है जो

पहाभैरव नाम से कहा गया है, वह महाखतकों का विनात

विज्ञह अत्मावाना होकर रुद्रशोक में प्रतिष्ठित होता है।

अन्यप्र तीर्वप्रवरं शक्तस्ययिततेज्ञसः।

यहाँगैरतमित्युक्ते महायतदभाक्षतम्॥३॥

तीर्धानाम परं तीर्थं वितस्त्व परमा नदी।

सर्वपासहरा पुण्या स्वयमेव मिरीन्त्रजाशस्त्र

तत्र स्मारका तोर्ववरे गोशहस्रकलं लपेता। १०॥ पहन्कासमिति स्वातं तीर्वं लोकेष् विवतनः क्रमा प्रकान् परिश्वन्य नाजवन्यसम्बद्धान्याः। ११॥ गुहार्यगृह्यानं नीन् नकुलीक्यम्बन्धः का मांबदित जीवाद् वयवावकुलीकृर ॥ १२॥

जमदन्ति के एवं अक्लिटकर्मा परसराम का भी एक श्रम तीर्थ है। उस वीर्य-बोह में स्तान करने से हजत गोदान का फल जह होता है। एक अन्य महाकास नाम से विख्यात तीयं तोनों सोन्यों में प्रसिद्ध है। वहाँ नाकर जानों का परित्याप करने से शिवणणों का अधिपतित्य पद श्रव होता है (वहां) बेह नकुलीवर तीर्व गृह्यस्थानों में भी करपना नुद्ध है। यहाँ श्रीमान् भगवान् नकुलीका विराज्ञमान रहते 🛍 हिम्बच्छित्तरे रम्बे नवाहरे सहाको। देव्या वह पहादेवी जिल्ली क्रिप्टेंब बाज़त:॥१३॥

का स्थाला महादेवं कुर्वकता कुकवजपा सर्वपार्यविञ्चक्रकेत मृतक्त्रज्ञानभाष्यवात्॥ १४॥ हिमालन के रमजीन किसार पर स्थित अल्पन सुन्दर

गङ्गाद्वार जमक तीर्थ है, वहां किन्यों से धिरे दृए यहादेव देवी के साथ नित्य निवास करते हैं वहाँ स्नानकर वृष्पध्यन महादेव की पूजा करने से मनुष्य सभी पार्ज से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद परम ज्ञान प्राप्त करता है। अन्यव देवदेवस्य स्थानं पुण्यतमं सुचन्।

चीक्यर्रामित एकतं कत्वा मुख्यति वातकम्॥ १५॥ त्वान्यस्यस्येगायाः सम्बंदः गापनासन्।

तत्र भारता च पीरक च मुक्तते ब्रह्महत्वया। १६४

देवाधिदेव (संकर) का एक इसरा सुध तथा पवित्रतम

स्थान है जो भीमेश्वर इस नाम से विख्यात है। वहाँ जाने से म्मिकि पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चण्डवेगा नदी का संगम भी है, जो पाओं का नाम करने वाला है। वहाँ

स्तान करने तथा जल का पान करने से पनुष्य बहुाहत्या से मुक्त हो जाता है एर्वेकपनि चैतेनां वीर्कानां परमा पुरी।

बस्य बाराजनी दिला बोर्टकोटधक्वकिका। १७॥ वस्त्रः पुरस्त्र-माहारमं चानितं को बचा लिए।

क्त्या लगते पृष्टि बोगेनावेककमना॥ १८॥ इन उपयुंक सभी तोचों में बेह बाएकसी नाम की नगरी

अति दिव्य होने से कोटिगुना अधिक तीथीं से युक्त है। इस

कारण पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके याहात्म्य का वर्णन भी किया बा। क्योंकि अन्य तीर्थ में बांग के द्वार एक जन्म में पुक्ति नहीं मिलती है।

क्षे जनान्त्र जेन्द्र देशः बन्द्रस रुपाम्। क्षण संशासकेताचे अन्यन्तरस्तैरवि॥१९॥ षः स्वपर्यात् परित्यस्य तीर्वसंयां करोति है।

न हरन करने तीर्विष्ड लोके गए बार २०३

टपर्युक्त जो मुख्य मुख्य तीय बताब गये हैं वे सभी मनुष्यों के पापों को हरने वाले हैं। वहाँ आकर सैकड़ों अन्यों में किये पार्चे को थी देन बाहिये। परन्तु (यह अच्छी प्रकार जान में कि) जो अपने वर्षों का परित्यान कर तीवों का सेवन करता है, इसके लिये कोई भी तीर्थ न तो इस लोक में फलदावी होता है, न परसंख में।

जवक्रिती स विवृहत्त्वा वासकारे वृद्धीः प्रकृषांनीर्वसंसेवां स्थान्यस्वादश्चे जना। २ १॥ बहुर्शनकं सुपत्नेकां नकोतीर्वानि करतः : सर्वेशपविनिश्वां क्योकां वित्यानुकात्॥२२॥

मुजारि बीववराकुर्यासुर्वन्ता होवंसेक्वन्।

विवास पृति पुरानां कार्या तेषु विवास वश २३॥ को प्रायम्बितो हो, पत्नी से रहित विश्वर हो तका जिनके द्वारा पाप हो गया है ऐसे गृहस्य एवं इसी प्रकार के जो अन्य लोग हैं. उन्हें (पश्चात्तपपूर्वक प्रचाशस्त्र) तीथीं का

संवन करना चाहिये और भी जो अग्निहोत्री हो, उसे अग्नि को साथ लेका तथा पत्नी के साथ सावकानीपूर्वक तीथीं में भ्रमण करना चाहिये। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। अथवा मनुष्य को अपने तीनों ऋशें (देव, पितु, पतुष्य) से पुरु होने के बाद पुत्रों के लिये जीविका-सम्बन्धी वृत्ति की व्यवस्था कर और

उन्हों अपनी पत्नी को सौंपकर लीवें का सेवन करना चाहिये।

प्रावद्धानप्रसद्देन तीर्वमाहरूपकीरितन्। वः पढेक्कृणुवाद्यपि सर्वपापै अमुख्यते।। २४॥

इस प्रकार यहाँ प्रायमित के प्रसंगवत तीथीं का माहात्का कहा गया है। इसका जो बाट करता है अथवा सनता है, वह सभी पार्वे से मुक्त हो जाता है।

> इति सीकुर्मपुराने काराई वीवनदारमां कल चनुस्रकारिको अवस्य :११४४ ॥

पञ्चचत्वर्षिशोऽध्यायः (सृष्टि के प्रलंब का वर्णन)

सृत ठवाच

एतदाक्षण्यं विज्ञानं नारावणपुखेरितम्। कुर्मसम्बरं देवं पप्रकार्मनयः प्रभुप्ता शा सुतजी ने कहा—नारायण के मुख से कहे गये इस विशिष्ट

ज्ञान को सुनकर पुनः पुनियों ने दिव्य कुर्मरूपधारी भगवान् से पुरु-

मुनय ऊलुः

कवितो भवता धर्मी मोक्षकार्य सविस्तरम्।

लोकानां सर्गदिस्तारो वंशो भन्यन्तर्राष्ट्र साः २॥

हदानी देवदेवेश प्रलवं वकुमहीसा भूतानां भूतभव्येश क्या पूर्वं त्ववोदितम्॥३॥ मृतियाँ ने कहा-आपने वर्षाक्षम धर्म, मोहासंबन्धी

ज्ञान, लोकों की सृष्टि और मन्वन्तर के विश्वय में विस्तार पूर्वक बताया है। अब हे भूत और भविष्य के ईसर! आप प्राणी पदार्थों का जो प्रलय पहले जिस क्रम से कह चके हैं.

सह पुनः कहो सूत ड्याव कुला तेवां तदा बाट्यं भगव्यन् कुर्मरूथ्कृ।

व्यक्तहार महायोगी भृतानां प्रतिसञ्जरम् १४॥ सूतजी बोले - उन ऋषियों का बचन सुनने के पक्षत कुमंरूपधारी भहायोगी भगवान ने भूतों के प्रलय के विषय में कहना प्रारम्भ किया।

कुर्प उवाच

नित्यो नैमित्तिकश्चैय प्राकृतोऽत्यन्तिकशायाः चतुर्कार्य पुराणेऽस्मिन् प्रोचको प्रतिसञ्चरः॥५॥

योऽयं सन्दश्यते नित्यं श्लोके भृतस्रवस्तिवह। क्तियः संकीन्यने नाम्मा मृतिषिः प्रतिप्रक्षरः ॥६॥ ब्रह्मनैयितिको नाथ कल्याने वो पविध्यति।

प्रैलोक्यस्यास्य कथितः प्रतिसर्गे परीषिभिः॥७॥ महदार्ख विशेषान्तं यदा संगति संक्षयमा प्राकृतः प्रतिसर्गोऽवं प्रोच्यते कालचिनकै:॥८॥ ज्ञानदात्पनिकः प्रोत्तवे वोतिनः परमात्पनि। प्रलय प्रतिसर्गोऽचं कालचिन्तापरैर्तिजै १॥

कुर्मरूपी इंबर ने कहा-इस पुराण में नित्य, नैमित्तिक, प्रकृत तथा आत्यन्तिक—इस प्रकार चार प्रकार का प्रतिसंचर (प्रलय) कहा गया है। लोक में यहाँ जो प्राणियों

का नित्य क्षय दिखलायी देता है. उसे मुनियों ने नित्य-प्रलय कहा है कल्पान्त में ब्रह्मा (स्त्री निदा) के निमित्त से होने वाली तीनों लोकों के प्रतिसर्ग फ़्लय को विदानों ने <u>। नैभितिक प्रलय) कहा है। महसरय से सेक्ट विशेषधर्यन्त</u>

सपस्त तत्त्वों का जो सय हो जाता है, उसे कालचिन्तकों ने प्राकृत प्रतिसर्ग कहा है और ज्ञान हुएए योगियों का परस्करमा में लय हो जाता है, उसे कालचिन्तकों ने आत्यन्तिक प्रनय कहा है।

आपन्तिकस्तु बन्नितः प्रलयो हानसम्बनः। नैमितिकपिटानी वः क्यक्रिये समास्तः॥१०॥ यहाँ साधनसहित आत्यन्तिक प्रलय अयात् मोन्न का वर्णन किया गया है। अब मैं संक्षेप में आप खेकों को

नैमिनिक प्रलय के विषय में बतलाकीय।

चतुर्व्यहसहस्रान्ते सम्बक्षे प्रतिसञ्जरे। स्वात्मसंस्वाः प्रथाः कर्तुं प्रतिपेदे प्रजापतिः॥ ११॥ क्रोऽपवस्वनावृष्टिश्रीक्ष सा ऋक्वर्विकी। मृतञ्जवकरी मोस सर्वपृतक्षयंकरी॥ १२॥ ततो वान्यस्पसाराणि सत्त्वानि पृक्तिवीपरेः क्षमि साथे प्रतीकते धूमित्वमुपगन्ति च। १३॥

चार हजार दवी का अन्त हो जाने पर प्रलय काल आने पर प्रजापति ब्रह्मा ने समस्त प्रजाओं को अपने अन्दर स्थिर करने का परन बनाया उस के बाद सी वर्षों तक तीव अनावृद्धि चलती रही अर्थात् सुखा पद्मा। इसने प्राणी मात्र नष्ट कर दिया क्योंकि यह अनावृद्धि समस्त भूतों के लिए

नाशकास्क होती है। इसलिए इस पृथ्वी पर जो प्राणी कम

शक्ति बाले होते हैं, वे तो सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं, और

प्रसरविषयो भूत्वा समुन्दिन्दिनाकरः। असक्तरियर्ववित पिवप्रको गमस्तिमिः॥१४॥ तस्य ते रहपवः सत्र पिषनपानु महाजेवे। वेनाहारेण ता दीएका सप्तसूर्या भवन्युता। १५॥

पृथ्वी रूप वन वाते हैं।

इसके बाद सूर्य भी सात किरणों से मुक्त होका उदित होता हुआ असहा किरणों कला हो जाता है। यह अपनी

किरणों से पृथ्वी के अन्दर विद्यमान जल को पीने लगता है।

रहते हैं।

इस प्रकार सूर्य की सात किरणें महासागर के मध्य स्थित जल को सोख लेती हैं और उस आहार के मध्यम से वे सूर्य वास्तव में सात संख्या वाले बन जाते हैं कारते रहमब सह होषयिन्या चतुर्गिश्रम्। चतुर्लोकिममं सर्व दहित हिन्छिनो स्था। १६॥ स्थानुकनस्थ ते दीहा अर्थमां अवरहिममि

स्वाप्नुक्तस्य ते दीता अर्वज्ञाव स्वरिश्मितः दीव्यने भारकतः सह पुगन्तानिष्ठदोषिता ॥ १७॥ ते भूवां वारिणा दीता बहुमाहस्वरश्मयः । स्वं समाक्ष्य तिहन्ति प्रदहनो वसुन्यराम्॥ १८॥ इस प्रकार सहसंस्थक सूर्व की किरणें चारों दिशाओं को सूखा कर चार्ग लोकों को अन्ति के समान जलाने लगती हैं यह सातों सूर्य अपनी किरणों हारा पृथ्यों के कथ्ये और निम्न भाग को व्याह करके प्रलय काल की अन्ति के समान एक साथ भयानक रूप से प्रदोश होने लगते हैं इस प्रकार जल हारा प्रदोश हुए वे सूर्य अपनी किरणों हारा अनेक

तवस्तेषां प्रतापेन दह्ममाना वसुन्यसा
सादिनद्वर्णयहोपा नि स्नेहा सम्प्रश्नते॥ १९ ॥
दीमापिः सन्ततापिश्च रिष्मिमेर्वे समन्ततः।
अवस्थोद्ध्वंश्च लग्नाभितिन्यंक् वैव समादृतम्॥ २०॥
इसके पश्चत् उन सूर्यों के अतिराय ताप के कारण जलतो हुई यह वसुन्धरा पर्वतों. नदियों, समुद्र तथा द्वीपों सहित सदेया जल से रहित हो जाती है क्योंकि सूर्य की प्रदीम किरणें चारों और से समावत होने से कपर नीचे संलग्न

हजारों की संख्या में होकर आकाश को अच्छी प्रकार

आच्छादित करके सम्पूर्ण पृथ्वी को ज्वलित करते हुए स्थित

होती है और इसी कारण टेहे-मेहे (तियंक्) प्रदेश भी आच्छादित हो जाते हैं। सूर्याग्निना प्रमृष्टानां संस्कृतां परस्वरम्। एकत्वपुपयातानामेकत्वालं सवत्युता। २ १॥ सर्वलोकप्रणाहस्य सोऽग्निर्मृत्वाः तु मण्डली। चतुर्लोकपिमं सर्वं निर्हहत्यामु तेजसा। २ २॥ ततः स्त्रीने सर्वस्मिक्षकृतं स्वावरे तथा। निर्मृक्षां निस्तृणां पूषि कूर्यमृता प्रकारते॥ २ ६॥ अध्यतिविध्याताति सर्वमापृतितं जगत्। सर्वमेव तद्वित्तं पूर्वं जान्यस्यते पुनः॥ २ ४॥ इस तरह सूर्यरूप अग्नि के द्वारा प्रकृष्टरूप से शुद्ध और परस्पर संसुष्ट संसार के समस्त पदाध एक ज्वाला के रूप में मैनों एक ही हो अते हैं सभी लोकों को नष्ट करने वाली यह प्रलगायि एक सण्डल के आकार में होकर अपने ही

यह प्रलयागि एक यण्डल के आकार में होकर अपने ही तेज से इस सम्पूर्ण चतुर्लोंक को दग्ध करने लगती है तब सम्पूर्ण स्थावर एवं जंगम पदार्थों के लान हो जाने पर वृक्षी तथा तृष्णें से रहित यह भूमि कक्षुए की पीठरूप में प्रकाशित होती है (किरणों से) व्यास समस्त जगत् अम्बरोध (जलती हुई कहाड़ी) के सदृश वर्णवाला दिखलायी देवा

है उन ज्वालाओं के द्वार सभी कुछ पूर्णरूप से प्रज्वलित होने लगता है पाताले पानि सत्त्वानि सहोदविगतानि वा। ततस्तानि प्रचीयने पूषित्वपृषयानि वा। २५॥ द्वीपांछ पर्वताक्षेव वर्षाण्यव पहोदबीन्। वान् सर्वान् भरमसाक्ष्रेत स्त्रात्मा पातवः प्रमु ॥ २६॥ सपुदेश्यो नदीश्यक्ष आपः शुष्कक्ष सर्वत्रः। पिकत्रपः समिद्धोऽमिः पृथ्विवीमाधितो ज्वलन्॥ २७॥

रहते हैं वे भी प्रलय को प्राप्तकर पृथ्वोत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार सात रूप वाले प्रभु अग्निदेव सभी द्वीप, पर्वत, खंड, बड़े बड़े समृद आदि सभी को भरमीभूत कर

देते हैं। इस प्रकार समुद्र, तदियां तथा पाताल आदि के

संपूर्ण जल को पान करत हुए यह अतिशय ग्रज्वलित अगि

दसी प्रकार पाताल में और महासागर में जो प्राणीसमदाय

ततः संवर्तकः जैलानिकाय पद्मान्तवा। लोकान्दर्शते दीसप्तमः मास्तेषो विकृष्मितः॥२८॥ तदनन्तर यह प्रतय काल के महान् संवर्तक नाम के बादल हवा के तेज से प्रदीष होकर, पर्वतों को लॉप कर

केवल एक पृथ्वी का आश्रय लेकर जलता रहता है

सारे संसार को जलाने लगता है। स दश्या पृषिवीं देवो रसातलपशीषयम्। अधरतस्पृष्ठिवीं दृष्ट्या दिवमूर्जं दहिष्यति॥२९॥

वह दीप्यमान प्रस्थापिन पृथ्वी को अलाकर पाताल को भी सोख लेता है। उसके बाद पृथ्वी के निचले भाग को जलाकर, आकाश के ऊपरी भाग को जलाने संगंगा।

योजनानां इतानीहः सहस्राज्यपुनानि च। उत्तिहर्ति शिखास्तस्य बद्धेः संवर्तकस्य नु॥३०॥ उत्तरमाने पहुचन्नारिङ्गांध्रयायः

इस संवतंत्रकृषा महाप्रलयाग्ने को लपटें एक लाख और | दस हजार योजन तक ऊपर उठती हैं यखर्वक्ष विज्ञानम् स्वक्षोरगराप्तसान्। तदा दहत्यसौ दीस॰ कालस्डप्रयोदित:॥३१॥

भगवान काल रुद्र के द्वारा प्रेरित वे धधकती हुई

ज्वालाएँ, ऊपर की ओर उठती हुई गन्धर्व, पिशाच, यक्ष,

नाग और राक्षसों को जलाने लगती हैं

भूलीकञ्च भूवलीकं महस्लीकं तबैव चः

रहेरलेषं कालामिः कालाविष्टतन् स्वयम्। ३२॥ इस प्रकार स्वयं काल ने ही क्यार धारण किया हो, ऐसा

प्रलयानि भू:, भुव: स्व: और महत् लोक को पूर्णरूप से जला डालता है।

व्याप्तेव्हेतेषु लोकेषु विर्वगृद्धीपशामिना।

तकेज सम्बुषाच्य कुरलं अर्थाददं भनैः॥३३॥ अता वदपिदं सर्वं तदेवैकं प्रकाशते।

जब वह प्रलबापिन चारों शोकों में ब्यास होकर तिर्वक् और रूपर सभी ओर फैलकर घीरे धीरे उसका तेज इस पूरे संसार को प्राप्त कर लेका है। तब यह सब एक साथ मिलकर एक द्वालारूप में प्रकान्तित होने लगता है

ततो गणकुलाकासस्तद्विद्धः सपलंकुताः।(३४॥ अतिहरित तटा व्योमि घोराः संवर्तका धनाः॥

इसके बाद बड़े-बड़े हार्थियों के समृह की भौति घने, और घोर संवर्तक नामके प्रलयकालीन मेश, विध्न पुड़ों से अलंकृत होकर, गरजते हुए आकाश में चढ़ आते हैं।

केक्झलोत्पलस्यामः केक्किपुदस्रविधाः॥३५॥ वृपत्रवर्णास्तवा केचित्केचित्पीता पर्यक्षशः।

केविद्रासम्बर्णास्तु लाझारसनिमाः परे॥ ३६॥

उन भेषों में, कुछ नीलकपल के समान स्थानवर्ग के

दिखाई पड़ते हैं, कुछ कुम्दिनी पुष्प के समान सफेद, कुछ धुम्रवण के, कुछ पील रंग के, कुछ गधे के समान धुसर और कुछ लाख के समान लाल रंग के दिखाई देते हैं।

सङ्गुन्द्रिपाश्चान्ये जात्यस्रुननियासस्याः

बादल दिखाई देते हैं।

मनः शिलामस्त्र परे क्योतसद्शाः वरे॥३७॥

कुछ शंख और कृन्द पुष्य के समान अत्यन्त शुप्र, कुछ अजन के समान गाढ़े नीले रंग के, कुछ मनःशिला (मैनसिल) के समान और कुछ कबूतर के समान, रंग बाले इन्द्रानेपनिषा केचिद्वरितालनिषास्तवा। इन्द्रचावनिषाः केचिद्रतिष्ठन्ति पना दिवि॥३८॥

उसमें कुछ इन्द्रगोप (चरसाती कीड़े) के सम्बन लास रंग के. तो कुछ हरिताल (पोले रंग का धातु विशेष) और कुछ

इन्द्रधनुष के समान सतरंगी बादल होते हैं।

केवित्पर्ववर्गकालाः केविद्गजकुलोपमाः। कृटांगरनिष्य्यान्ये च केविन्यीनकुलोहहा ॥३९॥

कुछ पर्वताकार के, कुछ हाधियों के भ्रुष्ट के आकार वाले, कुछ कुटागार (प्रासाद का समसे ऊपर बना हुआ कमतः) के समान और कुछ बादल मछली के सुण्ड के

वहस्रमा धोरसपा घोरस्वरनिवादिकः।

आकार के लगते हैं।

सदा जलबरा: सर्वे दुरयनि नमसलम्॥४०॥

अनेक रूप और ध्यानक रूप वाले बादल, पर्यकर गजेना करते हैं. तब वे पूरे आकाश मण्डल को आपूरित कर देते हैं।

समया संदतात्मानं तर्मान्न श्रापवन्ति तेण४ १॥

क्तरते जलदा घोरा शविको भारकसस्पजाः।

तत्पश्चात वे सूर्य की सन्तान होने से घोर मर्जना करने वाले बादल जल बरसाते हैं और सात रूपों अपने को संवृत किये हुए प्रलयागि को ज्ञान करते हैं।

कारते जलदा वर्षं मुझेलेह महीमक्त्। सुबोरपञ्चितं वर्षं नाहपन्ति च फरकस्य ४२॥

वे शादल अतिशव घोर गर्जना के साथ करमते हुए उस भयंकर, अमंगलकारी अग्नि को नष्ट करते हैं। अतिवृद्धं तदारवर्षपञ्चक्षा पृथति जनम्।

अक्रिलेडम्मोडफिमुक्तवादिकः प्रविशस्यपः॥४३॥ नहे चार्यो क्वेंक्रो: क्वेदा: स्वसम्बद्धा:।

प्लासकतोः जनस्यते महत्त्वसपरिक्रकैः॥४४॥ शाराभि: पुरवतीदं जेहम्मन: स्वक्क्ता

अत्यन्तर्वास्त्रनीवास्तु वेला इत्र महोकोः॥४५॥ इस प्रकार असितय बरसते हुए खदलों ने जल से सार्ग

संसार को आप्लावित कर दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत् में सौ वर्षों तक सँकड़ों धगओं के साथ बरसते हुए जल से अपना तेज शान्त हो जाने से परापुत हुआ वह अग्नि उसी जल में प्रवेश कर जाता है। इस इकार ब्रह्मजी द्वारा प्रेरित मंद्रों ने जलधाराओं से संसार को परिपूर्ण कर दिया जैसे बड़ी हुई जलराशि से सपुद्र का किनास दुव जाती है।

साहिद्दोपा ततः प्रच्यो जलैः सन्द्रभद्दते शनैः।

आदिस्वरश्मिमः पीतं बलमग्रेषु तिहति॥४६॥ धीरे-धीरे पर्वता तथा द्वीपों वाली पृथ्वी जस से ढक

जाती है और सूर्य की रस्थियों द्वारा गृहीत वह जल बादलों

में स्वित रहता है। कुनः प्रविद्य वदश्यी पूर्वने केन व्यर्णवाः।

कतः समृक्षः स्वां वेसामितकसानवस्तु कृतस्वकः ॥ ४७॥

फर्वतम् विलीयने पदि घाषा निकराति। एन: वह जल पृथ्वी पर गिरता है और उससे समृद्ध इतने

आर्फ़्रीत हो जाते हैं, कि सबंब अपने तटों का बविऋमण कर वे जलमय हो जाते हैं. पर्वत यल में विसीन हो जाते हैं और पृथ्वी भी जल में दुध जाती है।

वस्मिनेकार्णवे धोरे वष्टे स्वावस्थानमे॥४८४ वीर्मानच्ये समास्वास अते देव जनापविश

समात स्वावर और जंगम नष्ट हो जाने के श्रद इस मोर एकरूप समृद में भगवान् ब्रह्मा, क्षेपनिद्धा का आश्रय लेकर सो जाते हैं।

चतुर्युगपहरूको कत्यपाहर्यगीविषः॥ ४९॥ वाराह्ये करेवे करवे यस्य किस्तर ईरित ।

चार हजार भुगों शक के समय को किहान करूप कहते हैं। इस समय वासह करन चल रहा है. जिसके विस्तार को मैंने कहा है।

असंख्यातस्त्रवा करण प्रहाविष्युविस्थलम्बरः॥५०॥ कविता हि पुराणेषु पुनिधिः कालविनकैः।

कालचिन्तक ऋषियों ने पुराणों में असंख्य कल्प कहे हैं.

वे सभी कल्प ब्रह्मा, विष्णु और शिवमय होते हैं। स्वतिकेञ्च कर्येषु महरूपमविकं हरे ॥५१॥

तामसेषु हरस्योक्तं राजसेषु प्रजास्ये 🕆

उनमें जो सास्तिक करन हैं, वहां विच्नु का माहात्म्य

अधिक कहा गया है, तामस कल्प में मित का और राजस कर्लों में ब्राप्त का महहारूप अधिक है।

केऽवं प्रकति कत्यो वासाः सक्तिको मतः॥५२॥ अन्ये च सान्विकः कल्या मम तेषु परित्रहः।

यह जो करूप अभी चल रहा है, यह वासह करूप है, जो

सारिवक माना गया है। अन्य जो सान्तिक कन्य हैं, जिसमें मेरा परिग्रह (अधिकार) स्वीकार किया है।

ध्याने त्रवस्तव्या ज्ञानं लख्या हे खेणिन: परम्।।५३॥ आरक्ष्य तम् विविशं यान्ति तत्परमध्यद्युः।

इन्हीं सारे कल्पों में योगियण च्यान, तप और अन प्राप्त

करके, शिव तक मेर्ड आग्रधन करके, अतिशय ब्रेड पद (मोक्ष) की प्राप्त करते हैं।

सोऽहं क्लं सम्बद्धाय पायी पायापर्यी स्वयम्॥५४॥ एकार्यवे जगायस्मिन्योशनियां वाजामि तु।

वही मैं स्वयं मायाबी होने से मायामय तत्त्व को अच्छी

प्रकार आश्रद करके, प्रलवकाल में एक समुद्ररूप हुए इस जगत् में योगनिद्धा को प्राप्त करता है।

यां पञ्चन्ति पहात्मानः सुसिकाले महर्ववः॥५५॥ क्स्लोके कर्तभागस्यापस्य योगन्वश्रमा।

आहे पुराणः पुरुषो पूर्वव प्रभवो विष्यु १०५६*०* सहस्रकरणः श्रीमान् सहस्राद्धः सहस्रपात्। क्जोडहं ब्राह्मणा मानः कुल्हेऽध सर्पिको हृहसू। ५७॥

प्रेक्षणीयं स्वयक्षेत्र सोपो दतप्रवास्म्बद्धम्। संवर्तको महानास्या पवित्रं परमं यञ्चना ५८॥

मेरे इसी सविधि काल में, जनलोक में वास करने वाले महात्मा सप्तऋषियम्, अपने तपोबल से, योगरूपी चधुओं

हार। मुझे देखते हैं। मैं ही पुराण पुरुष हुँ पू भूव का उत्पत्ति स्वान, सर्वत्र व्याव, हजारौ चरजों, नंत्रों और इजारों गतिवाला. सौन्दर्यवान् हूँ। (यज्ञ में) मैं ही मन्त्र, अन्ति, गौ, क्श और समिधारूप हैं। मैं ही प्रोक्षण का पात्र, सोम और वृत स्वरूप हैं। मैं ही संवर्<del>धक -</del>प्रलयकाल, महान् आत्मा,

मेबाच्यहं प्रमुर्गोता गोपविर्वक्रको पुराप्। अन्तरमारको योगी मतिर्गतिपता बरः॥५९॥

पवित्र और परम श्रेष्ट यश हैं।

में ही बृद्धि, प्रभू, रक्षक, गोपनि, ब्रह्मा का मुखरूप हूँ मैं अनन्त, तब को मुक्ति देने वाला और योगी हूँ। मैं ही गति और परिमानों में ऋ हैं।

हंस प्रापोऽय कपिलो विस्तर्गर्तः सनवनः। होतज्ञः प्रकृतिः कालो जनहीजमञापृतप्।।६०॥ यता पिता पहादेवी पत्ती हन्यो न विहते।

इंस, प्राच, कपिल, विस्मृति परमात्मा, सनातन.

जोवात्मा, प्रकृति, काल, संसार का मृल कारण, अमृत.

माता, पिता और महादेव— सब कुछ में हो हूँ मुझसे पृथक् कुछ भी नहीं है।

आदित्यवर्णो भुक्तस्य गोसः नारावणा पुरुषो योगपूर्तिः। तं परुषन्त्रे वत्त्यो योगन्दिः ज्ञात्यस्मानं मम तत्त्वं क्रवन्ति॥६१॥

वही मैं नारायण सूर्व के समान वर्ण वाला, संसार का रक्षक. योगमृतिं हूँ। योगनिष्ठ संन्यासी भेरे इसी स्वरूप को देखते हैं और अन्नमतस्त्र को साक्षात् करने के बाद वे मेरा यह तस्त्र जान सेते हैं अर्थात् भोक्ष पा जाते हैं।

> र्क्त श्रीकूर्यपुराचे उत्तराई व्यासगीतासु रंजकतारिकोऽध्यायः॥ ४५॥

> > षद्चत्वार्रिशोऽध्वायः (प्रलगदि का वर्णन)

## कूर्य उदाव

अतः परं प्रवह्नविष्ठं प्रतिसर्गमनुस्तम्। प्राकृतं संस्थासेन नृजुद्धं गदत्ते ममध १४ कूर्मरूपधारो भगवान् ने कहा— अब मैं उत्तम प्रतिसर्ग, जो प्राकृत प्रताय है, उसका संक्षेप में वर्णन करूँगा उसे आप सब मुझसे प्रवण करें।

गते परार्द्धहितये काले लोकप्रकलनः। कालाम्पिरंसमातकतुँ चरते घाखिसं अगत्॥२॥ स्वायन्यस्थानमानेश्य बृत्या देती पोष्टरः। दहेदलेषं स्वाप्तः सदेवासुरमानुषम्॥३॥ तपाविश्य महादेके चगकात्रीललोहितः। करोति शोकसंहारं मीवणं क्यमात्रितः॥४॥ प्रविश्य पण्डलं स्वैरं कृत्याज्यी बहुमा पुनः। निर्देशस्वित्रलं लोकं ससस्तिस्त्रस्वपङ्का।६॥

द्वितीय परार्ध , अर्थात् श्रद्धाजी की आयु का द्वितीय अधेमाग का समय) के बीत जाने पर समस्त लोकों को प्रसित करने बाला कालरूप कालांग्नि सम्पूर्ण जगत् को भस्मसात् करने के लिए घूमता रहता है। महेकर देव अपने स्वरूप में स्वर्थ को प्रवेश कराकर देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से वृक्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को दाय करने लगते हैं। भगवान् नीललोहित महादेव मयानक रूप धारणका उस अग्नि में प्रविष्ट होकर अर्थात् महाकालकप झेकर लांक का संहार करते हैं। सौर मण्डल में प्रविष्ट होकर उसे पुन अनेक रूपवाला बनाकर सात-सत किरणों वाले सूर्यरूपधारी दे महेशर सम्पूर्ण विश्व को दण्ध करते हैं।

स दच्या सकलं विश्वयक्षं ब्रह्मफ्रिये महन्। देववानां प्रशिरेतु क्षिपत्यखिलदाहकम्॥६॥ द्रश्येक्केक्द्रेतु देखे गिरिवगत्मका। एक स्त्र साक्षिणी क्रामोस्तिहते वैदिको श्रृति:॥७॥

संपूर्ण विश्व को दग्ध करके वे महेश्वर देवताओं के सरीर पर सभी को जलाने में समर्थ ब्रह्महिर नामक महाने अस्य को छोड़ते हैं। सम्पूर्ण देवताओं के दग्ध हो जाने पर ब्रेड पर्वत हिमालय को पुत्रो देवो पावंती अकेलो हो साम्रो के रूप में उन (शिव) के पास स्थित एहती हैं—ऐसी वैदिकी श्रुति है

शिरं कपालेर्देशनां कृतसम्बरभूवणः। आदित्यसन्त्रादिषकेः पूरस्यकोनमण्डलम्।।८॥ सहस्रतयनो देवः सहस्राह्य इतीहरः। सहस्रतस्यकाः सहस्राह्यविद्यानुकः॥९॥ देष्टाकरालयदनः प्रदीक्षानस्योचनः। त्रिञ्चलक्कृतिस्थाने योगमेश्वरम्पवितः। १०॥ पीत्या स्त्यस्यानन्दं प्रभृतमपृतं स्वयम्। करोति ताण्डवं देवीमालोक्य परमेश्वर ॥११॥

ये शिव देवताओं के मस्तक के कपाल से निर्मित माला को आभूषणकप में धारण करनी हैं. सूर्य चन्द्र आदि के समुदाय से आकाश को भर देते हैं। सहस्तनेत्रवाले, हजारों आकृतिवाले, हजारों हाथ पैरकले, हजारों किरणों से युक्त, दिकराल दंष्ट्र (दाइों) के कारण भर्यकर मुखों वाले, प्रदोष्ठ अग्नि के समान नेत्रों वाले, त्रिशुली, मृणवर्षकपी बस्त्र धारण करने वाले वे देव महेशर ऐश्वरपंप में स्थित हो जाते हैं और भगवती पार्वती को देखते हुए परमानन्दमय अनृत का पानकर स्वयं ताण्डद नृत्य करते हैं.

पीत्वा कृत्यापृतं देवी सर्वुः परम्पगलद्। योगापारवाय देवस्य देहपार्वातं सूत्तिनः॥१२॥ स पुक्ता ताण्डवरसं स्वेत्वयेव पिनाककृत्। व्यक्तिः स्वभावं भगवान्द्रस्या ब्रह्माण्डमक्डलम्॥१६॥ संस्थितेत्वय देवेषु ब्रह्मा विष्णुः पिनाककृत्। गुणैरहेवैः पृथिवी विलयं याति वारिषु॥१४॥ स वारि तत्त्वं सगुणं त्रसते हृत्यवाहनः। तेषः स्वपुजसंपुक्तं वाची संवर्धि संस्थवम्॥ १५॥

अपने पति के मृत्यक्षणी अमृत का पानकर पंरम्म मंगलमधी देवी (पार्वती) योग का आश्रय लेकर जूलधारी शिव के लरोर में प्रवेश कर जाती हैं फिर ब्रह्माण्डमेंस को दग्ध करके पिनक्षपाणि भगवान् (शिव) अपनी इच्छा से ही ताण्डव नृत्य का रस कोड़कर ज्योति:स्वरूप अपने सन्तमाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा पिनाकी शिव के इस प्रकार स्थित हो जाने पर अपने सम्पूर्ण गुणों के साथ पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अपने गुणों महित इस जल-तस्य को हरुवचहन अग्नि ग्रहण कर लेखा है और अपने गुणोंसहित कह तेज (अग्नि) वायु में विलीन हो जाता है।

आकाते समुजो वायु जनवः कति विश्वयूत्। भूतादौ च तवाकाते लीको बुणसंपुतः॥ १६॥ इन्द्रियाणि च सर्वर्शेच कैयसे वार्ति संस्कृतम्। वैकारिको देवनके अभवं वार्ति सरामः॥ १७॥ विकारिकासंकारो नहति उलये क्रवेत्।

वदनन्तर विश्व का भरण-पोषण करने वाला गुणों सहित वह वायु आकार (तत्व) में लीन हो कता है और अपने गुणसहित वह आकार भूतिद अर्थात् क्षमस खहंकार में लग को प्राव करता है। हे उत्तम म्हरियण! सभी हन्दियाँ तैयस अर्थात् गजस अहंकार में क्षम को प्राव करता है और (इन्द्रियों के अधिहाता) देवगण वैकारिक अर्थात् सान्धिक अहंकार में विलोन हो जाते हैं। वैकारिक तैयस तथा भूतिद (तामस) नामक तीन प्रकार का अहंकार महत्तक में लीन हो जाता है।

पहानामेचिः सहितं ब्रह्माणिकीतसम्॥ १८॥ अञ्चलकुरको खेनिः सहरदेकस्व्यवम्। एवं संहत्य भूतानि तत्त्वानि च महेश्वरः॥ १९॥ वियोजयवि वान्योऽन्यं प्रवाने पुरस्रामसम्। प्रवानपुरोतस्वयोरेव सहार ईतिनः॥ २०॥ महेश्वरेकस्थानितो न स्थयं विकते स्वयः।

कदनन्तर सभी तत्त्वों के साथ अभित नैअस्वी उस बद्दमस्य महत्तत्व को अगत् के उत्पत्ति स्थान, अस्यक, अप्रकाशित, तथा अनिवासी मूल तत्त्व प्रकृति अपने में लय कर लेती है इस प्रकार सभी प्राणी पदार्थों तथा सभी तत्त्वों के संस्टर के बाद ने महंबर प्रधान तत्त्व भूल प्रकृति नथा पुरुष इन दोनों तत्वों को एक दूसरे से असम करते हैं यही पृथक्त दोनों का लय या संहार कहा जाता है वे दोनों तत्व तो वस्तुत अजन्मा ही हैं तथा अधिनाकों से हैं अंतएय उन दोनों का वियोग या मेल महेंकर की इच्छा से हांता है स्वयं उनका लय नहीं होता है।

वृक्तमाध्यं सद्ध्यत्यं उकृतिः परिगीक्ते॥२१॥ इत्यर्गं जगतो बोर्निर्मायतस्यक्षेतनम् कृदक्षक्षित्रस्यो क्षत्रस्य केत्रस्य पक्षवित्रस्यः॥२२॥ बीरते पृत्वितः स्थ्यी पद्धानेष परापदः।

भुजों को समानता या साम्याधस्या हो प्रकृति कही जाती है इसी का प्रधान नाम भी है। यह जगत् का उत्पत्ति स्थान और मायः तत्त्व होने से अजह है परन्तु जो आत्या है वह कृदस्य अथवा सर्वकास एक हो स्वरूप वाला है अथवा परिचाम आदि से रहित होने के कारण चैतन्यमय, एकाम्य तथा पच्चीसर्वे तत्त्वरूप है। यही आत्या पहान् भितामह सामोरूप से सम कृष्ट प्रत्यक्ष देखता है. ऐसा मुनिगण कहते हैं।

एवं संहारलिक्स सकिमहिसरी हुवा। २३॥ अवानार्ध विशेषानं देहे स्त्र इति वृतिः। बोरिनापण सर्वेसं ज्ञानकि-वस्त्रवेशसाम्। २४॥ आत्वनिकक्षेत्र लयं विद्यातीह संकरः।

इस प्रकार पूर्वोक्त जो संहार शक्ति कही गई है. वही धूवा और सबंकाल स्थिर रहने वाली है। यह 'माइंसरी' शक्ति है यह प्रधान या प्रकृति से लेकर विशंप तक के सभी पदार्थों को जलाती है, वही रुद्र नाम से विख्यात है—ऐसा बुतिवचन है। वे रुद्र ही सभी यंगियों तथा शानियों का भी एस कल्प में संहार करते हैं. वही आत्यांनोक लग है।

इत्येव मगवान्स्त्रं. संहारं कृत्तो वशी॥२५॥ स्वापिका योहिनी इत्यानीसक्य इति श्रुविः। हिरण्यमध्ये मगवाक्षणस्थदमदास्यक्षम्॥२६॥ सूर्वदक्षमे बकुवस्यत्यमः पह्यविक्षकः।

इस प्रकार वे भगवान् रुद्ध सर्व को वक्त में करते हुए सबका संहार करते हैं. उनकी जो कांक है, वह सब को स्थिर करते काली. योहित करने वाली, नारायणो और नारायणकप है ऐसा वेद स्वयं कहते हैं। इसी तरह भगवान् हिरण्यगर्भ कहा। सत् असत् स्वरूप समस्त जगत् को प्रकृति द्वारा उत्पन्न करते हैं, और वे प्रकृतिरूप हांकर पच्चीसकां तस्य कहे जाते हैं भवंताः सर्वमा जानाः स्वास्यनेव व्यवस्थिताः। जन्नवो गृहविष्यवीता पुन्तिपुन्तिकलञ्जाः॥२७॥ सर्वेद्धराः वर्ववयाः ज्ञाद्धस्यस्यवेदिनः। एकवेद्धारं तथा पुन्तवानेद्धरात्यव्यव्॥२८॥ अन्वद्धा जन्मवो दिव्यास्त्व सन्ति सहवतः। इत्येते विविधेवतेः ज्ञास्त्वादित्यद्ययोऽवरः। एकवस्या सहस्याति देहानां व ज्ञानि वह १९॥ कामने के वाद्यस्याकातिनेके निर्मुता।

इस प्रकार वे बहुत, विष्णु और सहेरा नामकी तीनों राक्तियों सर्वज्ञ, सर्वणामी, सर्वव्यापक और सान्तक्ष्य हो अपने ही आरचा में स्थित रहती है और भीग तथा मोशक्ष फल देने बाली हैं. इतना ही नहीं के तीनों देव समके हिस सबको खींचने वाले सानता और अनना भागों से पूर्ण हैं बही अधार अविनासी तत्त्व होने से पुरुष हथान प्रकृति तथा विराक्त है। इसके अतिरिक्त हजारों दिव्य स्वक्रियों ठसी आत्मस्वक्रम में अवस्थित है। हे इन्हादि देवों के इस में बिविध यहाँ द्वारा पूजित होती हैं उन एक एक तकि के सैकड़ों तथा हजारों सरीर भले ही रहे जाते हों, परन्यु देव माहारूय से निर्मुण तकि एक ही मानी जाती है।

तां लिक्क स्वयमस्याय स्वयं देवो नहेन्द्ररः ॥३०॥ करोति विक्रियान्देहान्द्रस्यते यैक लीलया। इन्टर्ने सर्वयतेषु ब्राह्मजैर्वेदयदिषिः॥३१॥ सर्वकायप्रदेशे १ई इत्येश वैदिशी चृतिः।

देव महंकर इसी शक्ति की सहापता से सोला पूर्वक विधिन शरीयों की रचना करते हैं और उस का कितव भी करते हैं। वैदवादी जाहाणों द्वारा सम्मादित होने वाले सभी यहाँ में समस्य कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगकान् कर की पूजा की बाती है, ऐसी वैदश्रुति है

सर्वासमेय इत्तीनां इद्गविष्णुमद्रेष्ट्रशः॥३२॥ इत्यान्येन स्पृता देवाः इत्यानः वरकत्तनः॥ आस्य वरस्तात्त्वान् वरवात्वा वनातनः॥३६॥ गीवते सर्वधायत्वा कुलपाणिमद्वेष्टः॥ इन्तमेकं वरन्वानि नागयणकावरे॥६४॥ इन्द्रमेकं वरे वर्षा ब्रह्मणमक्षे समुः॥

. प्रहा निष्णु और महेशा रूपी परमस्याओं की सर्वकर्षी सभी शक्तियां में प्रधार मानो नहीं हैं। इस से भी आगे

। यहाँ दुर्वलाः पाठ है। जो अनुष्ठित जान बहता है।

संवादन परमात्मा त्रिज्ञूल भारण करने वाले सबके आत्मस्यकम् भगवान महेक्स स्वतंत्रा हैं ऐसा कहा जाता है। इन में कुछ भोग अपने की परमात्मा कहते हैं तो कोई नाग्यण को, इन्द्र को, कोई जान को क कोई बहुत को परमात्मा कहता है।

कृतिकविन्तिकाः प्रते वेवासमर्थयः॥३५॥ एकस्पैतम् स्तुस्य पेट्रासे परिवर्तितः। वं वं पेट् सम्बद्धिः कर्यन्ते वरमेस्टरम्॥३६॥ वस्तुपं अध्यक्षय प्रदृत्ति कर्ते स्थितः।

बक्रा, विच्नु अन्ति. आदि सभी देव समस्त ऋषिणण एक ही रुद्र के भेद रूप है ऐसा कहा गया है। साथक निस जिस रूप का जात्रव करके परमेश्वर का एउन करता है, भगवान् शिव उस रूप को बारण करके उसे फल प्रदान करते हैं

हस्मादेकतरं मेहं बनाजित्वापि राज्यतम्। ३४॥ कारक्ष्यम्पहादेवं वाति त्रस्यतं पदम्। मिन्तु देवं बहादेवं सर्वहार्तिः स्वातनम्। ३८॥ कारक्षयेहं निर्देशं समुगं वाक निर्मृणम्।

इसलिए इन सब कपों में किसी एक कप को आदित करके शाबत समातन महादेव की पूजा करने से पनुष्य लेड पर को प्राप्त करता है, किन्तु सर्वशक्ति सम्पन्न सनातन हिम्मानन पर्वत पर रहने बाले महादेव के हो समुण एकप् दिर्मुण कप को आराधना करनी चाहिए।

यवा डोस्ट है सकतं केन आकेब दिर्वृतः ॥३९॥ आरुत्तुस्तु सनुष्ठं पुज्येत्वरमेश्वरव्। पिनांकिने त्रिनस्त्रं वर्ष्टलं कृत्विवासस्त्र्॥४०॥ स्वयानं वा सहस्वकृतिकवेहेंदिकी बृतिः।

मैंने पहले आप लोगों को निगुंच चीग के विकय में बतावा है परलू को लोग, स्वयंत्रोक में बाता चाहते हैं, उन्हों समुग महंबर की ही उपासना करनी चाहिए। वेदों में कहा गया है कि, त्रिज्ञाधारों, त्रिनेत्र, बटाचारी तथा स्वाध चर्मधारे सुवर्ष की आधा बाले और हजारों किरणों से युक्त पहादेव का स्वान करना चाहिए।

एव योगः समुदिष्टः समीजो मुनिर्मृतकाः॥४१॥ अञ्चलकारोऽम इर्ग विस्तं बद्धाणमध्येते।

हे पुनिश्रहों। इस प्रकार, सम्बंध योग आप लोगों को कताना ऐसे प्याप समापे में असमर्थ व्यक्ति को महंश्वर, विष्णु और बह्या की अर्चना करनी वाहिए अव चेदसम्बं स्थानश्रापि पुनिपृङ्गवा ॥४२॥ को काव्यग्निशकादीन् पूजरेकक्तिसंयुतः।

हे मुनिश्रेष्ठां इसमें भी असमधं होने पर, वायु अनि और इन्द्रादि देवताओं की, भक्तिभाव से मुख करना चाहिए।

वस्मान्सर्वान् परित्यन्य देवान् ब्रह्मपुरोगमान्॥४३॥ आरम्प्रवेदिरूपाक्षमादिक्षकानसंस्थितम्। धक्तियोगसमायुकः स्थापनिस्तः शुधिः॥४४॥ वाद्शं स्पणस्थाय आसामायनिकं जिवन्।

अथवा ब्रह्मादि अन्य देवताओं का परित्याग करके, आदि मध्य और अन्त में स्थित, सनातन महादेव की आरधना करनी वाहिए। अपने धर्मों का फलन करते हुए, शुद्ध होकर धर्मिक्योग के माध्यम से व्यक्ति जिस देवता की पूजा करता है, शिव वसी देवता का रूप धरकर, उसके पास आते हैं। एव योगः समुदिष्टः सबीजोऽस्यन्तपायनः॥४५॥ व्याविधि प्रकुर्वाणः प्रामुखदेशरायदम्।

इस प्रकार सबीवयांग का व्याख्यान किया गया, इसका विधिपूर्वक एकाग्रविक्त से पालन करने से अपरत्व को प्राप्ति है।

हे चान्ये पावने सुद्धे प्रागुके प्रवतमिहा।४६॥ अधापि ककिते वोगो निर्वोजस्य सबीजकः

पहले को अन्य दो प्रकार की सुद्ध श्ववनाएँ आप लोगों को कही है, ये उन भावनाओं में भी निर्वीय और सबीज योग के विश्वय में बताया गया है।

ज्ञानं बदुक्तं निर्दीजं पूर्वे हि सक्तां प्रवाशः४७॥ विष्णु स्त्रं विरक्षिष्ठ समीते साण्येहुए। अब वाष्ट्राह्मस्टेबान् क्यमे नियतस्मवान्॥४८॥ पूजवेत्पुरुवं विष्णु चतुर्पृतिबरं हरिष्। अनाहिन्यनं देवं वासुदेवं सनातनम्॥४९॥ नारायणं जवदोनिषाद्यातं परमं पदम्।

(सन्य) ज्ञान ही नियींज योग कहा गया है जिसे पैनें आप लांगों को पूर्व में कहा है सबीज समाधि के लिए दिष्णु रूद और बंदम की आराधना विद्वान् को करनी चाहिये, अधवा सायु आदि देवताओं की पूजा एकाप्रविच होकर करनी चाहिये, अधवा च्ह्र्युज मूर्तिवारी पुरुवरूप भगवान् विच्यु की पूजा करनी चाहिए जो खादि और अन्त से रहित दिव्य स्वरूप वासुदेव नाम खले स्नातन नारायण संसार की उत्पवि के कारण, आकाश रूप और परम पद को धारण करने बाले हैं तन्तिकृष्यरी नियतं बहुक्तस्यदुपात्रयः॥५०॥ एव एव विधिक्तं स्वपावने स्नातिने पतः। इत्येक्तक्वितं ज्ञानं भावनासंत्रयस्यरम्॥५९॥ इन्द्रबुम्माय मृत्ये कवितं मन्यया पुरा। अञ्चकात्मकपेवेदं चेतनाचेतनं जगत्॥५२॥ नदीक्षरं परं ब्रह्म वस्माद्बक्कपयं जगत्॥

उसे बैकाव लिंग अर्थात् चिह (तिलक) धारण करना बाहिये और नियम परायण होकर वासुदेव का भक्त होकर उनका आश्रव करना चाहिये। यही विधि सहा की अन्तिम पावना में मान्य है इस प्रकार उस भावना का जिसमें अच्छी प्रकार आश्रय हो ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है इसी ज्ञान को पूर्व काल में हन्द्रहुम्न नाम के मुनि ने भी कहा था उद्धि यह चेतन, अनेतन सम्पूर्ण रूप से केवल अध्यक्त मावा रूप हो है, और उस का ईशर परश्रद्ध परभात्मा ही है, इसलिए यह जगत् बहामय परमात्मा का स्वरूप ही है।

सूत उवाच

एशावदुक्तवा भगवान्तिरसम् जनार्दनः। तुष्टुवुर्पुनयो विष्णु सुक्रेण सह मानवस्।।५३॥

स्त बोले- इतना कारकर कूर्यकरपश्चारी भगवान् विष्णु चुप हो गये, उस समय इन्द्र के साथ सभी देव तमा मुनिगण उस माधव विष्णु की स्तुति करने लगे। मनुष ऊलु:

नमस्ते कूर्मसम्बद्ध विष्णते परमात्मने। नारावणाय किसाय वासुदेवाय ते नमः॥५४॥ नमो नमस्ते कृष्णाव गोविन्दाव नमो नमः। माधवाय स ते निस्ये नमो महेस्स्यम च॥५५॥

मुनियों ने कहा कुर्मरूपधारी परमात्मा विक्यु की नमस्कार है विश्वरूप नारायण वासुदेव! आपको नमस्कार है कृष्ण को थार बार नमस्कार है। गोरीवन्द को वारम्बार नमस्कार है। माधव को नमस्कार है 'वज्लेशर की नमस्कार है

सहस्रक्षिरसे तुम्बं सहस्राक्षाय ते नमः। नमः सहस्राहस्ताय सहस्रवरणाय च॥५६॥ इठ नम्बे ज्ञानस्त्रमय विष्णवे परमास्यवेश आरन्द्राय नमस्तुम्यं मायातीताय ते नमः॥५७॥ नमो गुडक्ररिहाय निर्मुणाय नमोऽस्तु तेः पुरुषय पुराणाय सत्तास्त्रप्रस्वरूपियो॥५८॥ नमः सांख्याय योगाय केवलाव प्रमोऽस्तु ते। वर्षज्ञानाचिगम्याय निकलाय ननोऽस्तु हे।।५९॥ नपस्ते यागतत्त्वाय महायोगेष्टराव च। परावसमां प्रमवे वेदवेश्वय ते नमः॥६०॥

इजारों सिरवाले वथा इजारों नेत्रवाले आपको नमस्कार है हजारों हथा तथा हजारों परमातमा को नमस्कार है आवन्दरूप आपको नमस्कार है। अस्य माध्यतीत को नमस्कार है। पृष्ठ (रहस्यमय) शरीरवाले आएको नगस्कार है आप निपुंध को नमस्कार है। पुराधपुरुष तथा सत्तापात स्वरूप खले आएको नमस्कार है। सांख्य तथा योगरूप आपको नमस्कार है अद्वितीय (तत्त्वरूप) आपको नमस्कार है। धर्म तथा झान हारा प्राप्त होने वाले आपको तथा निकल आपको बार-बार नमस्कार है। व्योगतत्व रूप महायोगेश्वर को उपस्कार है। पर तथा अबर पदायाँ को उत्पन्न करने वाले चंद्र द्वारा चंद्रा आपको नगरकार है नमो हुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे।

नमो नमो नमस्तुम्यं पायिने वेषसे नमः॥६१॥ ज्ञानस्वरूप, शुद्ध(निराकार) स्वरूप आपको नमस्कार

है। योगयुक्त तथा (जगत के) हेतुरूप को नमस्कार है आपको बार बार नमस्कार है मायावी (याया के नियन्त्रक) देधा (दिङ प्रपन्न के सहा) को नमस्कार है।

नमें अनु ने बरहाब नार्सिक्षय है नमा। वापनाय नपस्तुम्बं इचीकेज्ञात है नपः॥६२॥ स्वर्गाप्यर्गदानाय नपोऽप्रतिहतात्मनेः

नमां योगाव्यक्षमयाय योगिने योगदाविने॥ ६ इ.स देवानां पतये तुम्बं देवार्तिसम्माय ते।

आपके क्याहरूप को नमस्कार है। नरसिंह रूपधारी की नमस्कार है। वामनकप आपको नमस्कार है आप हवीकेश (इन्द्रिय के इंश) को नमस्कार है। कालस्द्र को नमस्कार है। कालरूप अध्यक्ते नपस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान

करने वाले और अप्रतिहत आत्मा (जानत अद्वितीय) को नमस्कार है। योगाधिगच्य, योगी और योगदाता को नमस्कार है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के कष्ट का शमन करने वाले आपको नमस्कार है

भगवंस्वत्यसादेन सर्वसंसारनाजनम्॥६४॥ अस्माधिविदिवं ज्ञानं क्यूप्रवायुक्तयस्तुते।

भगवन् <sup>1</sup> आपके अनुव्ह से सम्पूर्ण संस्कृत का नाज करना वाले ज्ञान को हम ने जान लिया है। जिसे जानकर मनुष्य अमृतस्य को प्राप्त कर लेवा है

कुतस्त्र विविद्या यमी वंशा भन्वन्तराणि 🕸 ६५॥ सर्वेद्ध प्रतिसर्वेद्ध प्रहाप्यस्थास्य विस्तरः।

त्वं हि सर्वजनसम्बद्धी किले नारायणः परः॥६६॥ ज्ञातुमईस्यननात्मा स्थामेव शरणङ्कताः।

हमने विविध प्रकार के धर्म, वंश, मन्यन्तर आदि को सुना है तथा इस ब्रह्माण्ड के सर्ग और प्रतिसर्ग को भी विस्तारपूर्वक सुन्त है। आप ही सम्पूर्ण चंदत के साक्षी, विश्ररूप, परभात्मा नारायण हैं। आप हो अनन्तात्मा हैं. हम आपको शरण में आते हैं। आप ही शस जगत से मुक्ति दिलाने के योग्य हैं।

सुत उवाचं

गया है

एतदः कवितं विज्ञा भौगमोक्षप्रदायकम्॥६७॥ कीर्म पुराजमस्त्रिलं कञ्जानद् नदावर । क्षत ने कहा—हे ब्राह्मणो! भ्रोग और मुक्तिकायक इस कूप

पुराण को पूर्ण रूप से आप को कहा है, जिसे गदाधर विष्णु ने स्वयं कहा या अस्मिन पुराणे लक्ष्यास्तु सम्मदः कवितः पुगा।६८॥

फ्रेहाकशेकपुतानां कामुदेखेन योजितः। क्रजापतीनो सर्गास्तु वर्णवर्षक्ष दूसव:॥६९॥ वर्गार्वकाममोक्षाणां क्याकरमञ्जूणं शुप्रम्।

इस प्राण में सर्वप्रथम प्राणियों के अञ्चन हेतु भगवान् दिव्य द्वारा रचित सक्ष्मों को उत्पत्ति का वर्णन है। सभी प्राणियों को पाहित करने के लिए यह लक्ष्मी जन्म का विषय मुद्धिमान् बास्त्रदेव ने योजित किया चा इसी प्रकार इस कुर्व युराण में प्रजापतियों का सर्ग, वर्णों के धर्य, प्रत्येक

वर्णों की वृत्तियों अर्थात् आजीविका कही गई है, इसी प्रकार

धर्म-अथ-काप-मोक्ष का शुभ लक्षण भी यथावत् कहा

फिरामहस्य विकासि महेशस्य च बीमतः ॥७०॥ एकत्वञ्च एकवत्वञ्च विशेषक्षोपवर्णितः।

भक्तानां लक्षणस्त्रेकं समाचासा भोजनप्राश्वरा। वर्णासमाणां कविते वक्कवदिः लक्षणम्। क्षादिसर्गस्ताः पद्मादण्डावरणसमक्ष्मा।७२॥

हिरण्यगर्भः सर्वेष्ठ कीर्त्तितो पूर्वनपुत्रकाः।

उसी प्रकार पितामह ब्रह्मा का, विष्णु का तथा बुद्धिमान् महेशर का एकत्व, भित्रत्व तका विशेष भेद भी दर्शामा गमा है। उसे प्रकार भक्ता का लक्षण तथा अस्वन्त उत्तम योग आचार भी इस पुराण में व्यक्तित है इस के बाद आदि सगे और ब्रह्माण्ड के सात आवरण इस पुराण में कहे गये हैं अनन्तर है मुनिश्रेष्ठी! हिरण्यमार्थ, ब्रह्मा की सर्ग भी इस पुराण में विश्वंत है।

कालाः उपाप्रकानं माहात्म्यक्रेम्यस्य था।७३॥
महाणः जयनभ्रात्मम् नापनिर्वचनं नथा।
यसहरुपी मूनो भूगेरुह्यणं पुनः॥७४॥
मुख्यदिसर्यकानं मुनिसर्गस्यापरः।
व्याख्यातो स्ट्रसर्गश्च अविसर्गश्च तापसः॥७५॥
धर्मस्य च प्रजासर्गस्तापसात्यूर्वभेव तु
महाविष्मोर्विचादः स्वादन्तर्देदुप्रवेशनम्॥७६॥
पश्चोद्भवत्यं देवस्य मोहस्तस्य च गीमतः।
दर्शनस्य महभूत्यं विष्णुनेतिनम्॥७७॥
दिस्यदृष्ट्वप्रदानं च महाणः परमेष्टिना।
संस्तवो देवदेवस्य महाणा चरमेष्टिना।
प्रसादो गिरिस्तस्याय मरदानं तथैव च।
संवादो विष्णुना सार्थं सङ्ग्रस्य महस्तपनः॥७९॥
वरदानं तथा पूर्वभगवदानं रिनाविन ।

इसके पेशात इस पुराण में काल को संख्या का कवन, ईरवर का माहातन्य, एरमात्मा का जलशायी होना, उनके नाम का निर्वचन, बराहमृतिं धारण करके पृथ्वी का समुद्र क जल से उद्धार करना वर्षित है। बहुब और विष्णु का विकाद तथा परस्पर एक दूसरे के देह में प्रवेश, बहुा का कमल से उत्पन्न होना, ज्ञानी बहुा का अज्ञान और महेश्वर परभंगे प्राप्त करना विष्णु के द्वारा वर्षित महेश्वर माहातन्य, एरमभेही बहुा को दिव्यदृष्टि दान, परभेशी बहुता के द्वारा की पई देवाधिदंव की स्तुति. महादंव का प्रस्ता होना और बरदान देना, विष्णु के साथ शंकर का क्यापकथन महेश्वर का वरदान और अन्तर्भान होना भी वर्षित है

क्यम क्रियो वित्रा म्युकेटमवोः पुरा॥८०॥ अवतारोज्य देवस्य ब्रह्मको नाभिष्कुकात्। एकीमावस्य देवेन ब्रह्मका क्रियः पुरा॥८१॥ विमोडो ब्रह्मक्यान संक्रमत् इनेस्तरः।

हे विद्रो । इसमें प्राचीन काल में हुए मधुकैटभ के वध का तथा देव विष्णु ) के नाभिकपल से बहुत के अक्लार का वर्णन हुआ है। सदनन्तर विष्णु से देश बहुत के एकीभाव को कहा गया है और बहुत का मोहित होना सदनन्तर हरि से बेतनः प्राप्ति को बताया गया है।

तप्रस्थामाख्यतं देवदेवस्य योगतः ॥८२॥ प्रादुर्भावो महेसस्य ललाटात्कविगस्तः स्त्राणां कविता सृष्टिर्द्रस्थः प्रतिवेशस्य।।८३॥ भूतिश्च देवदेवस्य वस्तानोपदेशकी। अनार्द्धानस्य देवस्य तपस्याप्यसम्य चा।८४॥ दर्शने देवदेवस्य नरनारीश्यरेतता। देव्या विभावकवनं देवदेवास्यिनाकिनः॥८५॥ देव्यास्य पशाक्यकां दक्षपुत्रीत्वमेव च। हिपवहृद्दिस्त्वं च देव्या प्रस्तवमेव च।।८६॥

तदुपराना धोमान् देवाधिदेव की तपहर्या का वर्णन है। और फिर उनके (ब्रह्मा के) मस्तक से महेश्वर के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है कड़गणों की उत्पत्ति और इस कार्य में ब्रह्मा का विरोध करना. तत्पक्षत् देवाधिदेव हारा ब्रह्मा को वरदान और उपदेश देने की सत कड़ी गई है। देव महेशर, का अन्तधान होना, अण्डल सह्मा की तपस्या और देवाधिदेव का दर्शन प्राप्त करना, महादेव का नर नारी (अर्थनारी) का सरीर धारण करना, देवाधिदेव महादेव का देवी के साथ पृथवकरण, देवी की दशपुत्री के रूप में उत्पत्ति और हिमालय की कन्या के रूप में देवी का माहास्त्य वर्णित है

दर्शनं दिव्यस्थास्य सिक्षस्थाक्षदर्शनम्। नाम्य सङ्ख् कविते पिता हिमकता स्वयम्॥८७॥ उपदेशो महादेखा बस्दानं तथैव च।

उनके दिव्यक्रम के दर्शन और विश्वक्रम के दर्शन का वर्णन हुआ है। तहुपरान्त स्वयं पिता हिमालय द्वारा कह गये देवी के) सहस्रनाम, महादेवी के द्वारा प्रवत उपदेश और वरक्षम का भी वर्णन हुआ है

चृष्कदीनां प्रजासमाँ राज्ञे वंज्ञस्य विस्तरता८८॥ प्रचेतसस्य दक्षस्य दक्षयप्रविपर्दतम्। दमोवस्य च राजस्य विवादः स्वितस्ता॥९१॥

भृगु आदि ऋषियों का प्रवासर्ग, राजाओं के वंत का विस्तार, दक्ष के प्रचेता का पुत्र होना और दक्षयज्ञ के विश्वास का वर्णन हैं। हे मुनिश्रेष्ठी तदननार दधीय और दक्ष के दिवाद को बतलाया गया है, किर मुनियों के साथ का वर्णन हुआ है। ततस्य शापः कवितो मुनीनां मुनिपृङ्गवाः। रहागतिः प्रसादश्च अनार्द्धानं पिनाकिनः॥९०॥ पितायसेपदेशः स्यात् कोत्पेते वै रणाय तु। दसस्य च प्रजासर्गः कश्यपस्य महात्मनः॥९१॥ हिरण्यकशियोर्नाशो हिरण्याक्षकारत्वा। ततस्य शापः कतितो देवदास्त्रनोकसाम्॥९२॥ निष्ठस्थासकस्याद गाणपत्ययनुत्त्यम्।

तद्परान्त रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और उन पिनाकी रुद्र के अन्तर्धान होने तथा (दक्ष की) रक्षा के लिये पितामह द्वारा उपदेश करने का वर्णन हुआ है। इसके बाद दक्ष के तथा महात्मा कश्यप से होने वाली प्रजास्ष्टि का वर्णन और फिर हिरण्यकशिपु के नह होने तथा हिरण्यक्ष के वध का वर्णन हुआ है। इसके बाद देवदार वन में निवास करने वाले मुनियों को शाप-प्राप्ति का कथन है, अन्यक के निग्रह और उसको श्रेष्ठ गाणपत्यपद प्रदान करने का वर्णन हुआ है।

प्रह्मदिनप्रह्माय क्ले: संयक्तनस्वया।९३॥ बाणस्य निप्रह्माय प्रसादस्तस्य जूलिनः। ऋषीणां वंशविस्तारो सत्तां वंशा प्रकोर्तिवाः॥९४॥ वसुदेवानतो विकास्त्रिकतः स्वेच्छया हरेः।

तदनन्तर प्रहाद का निग्रह, बलि को बाँधना, प्रिसूली (शंकर) द्वारा वाणासुर के निग्रह और फिर उस पर कृपा करने का वर्णन हुआ है। इसके पहाल ऋषियों के वंश का विस्तार तथा राजाओं के वंश का वर्णन हुआ है और फिर स्वेच्छा से वसुदेव के पुत्र के रूप में हरिविष्णु की उत्पत्ति का वर्णन है।

दर्शन्त्रशेषमन्त्रोते तप्शुरणमेव द्याः १५॥ वरताभी महादेवं दृष्टा साम्यं किलोचनम्। कैलासगमनञ्जाद निवासस्तस्य सार्द्धियः॥ १६॥ वत्यः कव्यते मीतिर्द्धारक्तयां निवासिनाम्। रक्षयं वस्त्रेनस्य किला सनुन्यहादलान्॥ १७॥ नारदागमनं चैव वादा चैव गरुसतः।

उपमन्यु का दर्शन करने और तपश्चर्या का वर्णन है। तत्पक्षात् अम्बासहित त्रिलोचन महादेव का दर्शन कर वरप्राप्ति का वर्णन आता है। तदनन्तर साङ्गी (कृष्ण) का कैलास पर जाने और वहाँ निवास करने का वर्णन है, फिर द्वारका-निवासियों के भयभीत होने का वर्णन है। इसके बाद महाबलसाली सनुओं को जीत कर गरुड के द्वारा (द्वारकावासियों की) रक्षा करने, नारद-आगमन और गरुड की यात्रा का वर्षन हुआ है।

तत्क्षः कृष्णागमनं मुनीनामात्रमस्तवः॥९८॥ नैत्यकं वासुदेवस्य शिवलिङ्गार्यनं तवः। मार्कण्डेयस्य च मुनेः प्रश्नः प्रोक्तस्तनः यरम्॥९९॥ स्विङ्गार्वनिर्मित्तक्षः लिङ्गस्यापि सलिङ्गिनः। बावाल्यकानं काम लिङ्गार्दै पीतिरेख च॥१००॥

इसके बाद कृष्ण का आगमन, मुनियों के आने और वासुदेव (विष्णु) द्वारा नित्य किये जाने वाले शिविलिङ्गार्चन का वर्णन है। तदुपतन्त पुनि भार्कण्डेयजी द्वारा (लिङ्ग के विषय में) प्रश्न करने तथा (वासुदेव द्वारा) लिङ्गार्चन के प्रयोजन और लिङ्गी (शंकर) के लिङ्गस्वरूप का निरूपण हुआ है।

रहारिक्योस्तवा मध्ये कीर्तिसा पुनिपुट्टवाः। मोहस्तवोर्वे कवितो गमनसोर्ध्वतो ह्रयः॥१०१॥ संस्तवो देवदेवस्य प्रसादः परमेहिनः। अन्तर्ज्ञानस्र त्तिहस्य साम्बोत्पत्तिस्ततः परम्॥१०२॥

मुनिश्रेष्ठो ! फिर ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य ज्योतिर्लिङ्ग के आविर्धाव तथा उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है। तदुपरान्त उन दोनों के मोहित होने तथा (लिङ्ग का परिमाण जानने के लिये) कर्ष्वलोक एवं अयोलोक में जाने, पुन: परमेष्ठी देवाधिदेव (महादेव) की स्तृति करने और उनके द्वारा अनुग्रह प्रदान किये जाने का वर्णन है।

कीर्तिता सानिकहस्य समुत्यतिर्द्धियोत्तमाः।
कृष्णस्य गमने वृद्धिर्वयोणामागतिस्त्रमा॥१०३॥
अनुशासनम् कृष्णेन तरदानं महस्यनः।
गमनश्चेत कृष्णस्य पार्थस्याप्यव दर्शनप्॥१०४॥
कृष्णदेशायनस्योक्तं युग्यमीः सनातन्तः।
अनुबहोऽव पार्थस्य वाराणस्यो गतिस्ततः॥१०५॥
पाराशर्वस्य च पुनेव्योगस्याञ्चवकर्ममः।

द्विजोत्तमो! तदनन्तर लिङ्ग के अन्तर्धान होने और फिर स्वान्न तथा अनिरुद्ध को उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। तदुपरान्त महात्मा कृष्ण का (अपने लोक) जाने का निष्ठय, ऋषियों का (द्वारका में) आगमन, कृष्ण द्वारा उन्हें उपदेश तथा वरदान देने का वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर कृष्ण का (स्वधान) गमन, अर्जुन द्वारा कृष्णद्वैपायन का दर्शन एवं उनके द्वारा कहे गये सनातन युगधर्मी का वर्णन हुआ है। आगे अर्जुन के कपर (क्यास द्वारा) अनुग्रह और पराशर-पुत्र अद्भुतकर्मा व्यास मुनि का वाराणसी में जाने का वर्णन है।

वाराणस्यक्ष्य माहारम्यं वीर्धानाक्षेत्र वर्णनम्॥ १०६॥ व्यासस्य तीर्वयाता च देव्यक्षेत्रात्र दर्शनम्। उद्यासस्य कवितं वरदानं तवैव च॥ १०७॥ प्रयागस्य च माहारम्यं क्षेत्राणास्य कोर्तनम्। फलक्ष विपुलं वित्रा मार्कम्प्रेयस्य निर्गयः॥ १०८॥

तदुपरान्त वाराणसो का माहात्य्य, तीथाँ का वर्णन, ब्यास

की तीर्यवात्रा और देवों के दर्शन करने का वर्णन है। साथ ही (देवी द्वारा वाराणसी से व्यास के) निष्कासन और वरदान देने का वर्णन हुआ है। है ब्राह्मणो! तदनन्तर प्रयाग का माहात्म्य, (पुण्य) क्षेत्रों का वर्णन, (तीर्यों का) महान् फल और मार्कण्डेय मुनि के निर्णयन का वर्णन है। मुक्तामां स्वरूपम्च ज्योतिषाम्च निर्वेशनम्। कीर्तितमापि वर्षाणां महीनानीव निर्णयः॥१०९॥

पर्वतानाञ्च कथने स्थानानि च दिवौकसान्। द्वीपानां प्रविधानका स्वेतद्वीपोदवर्णनम्॥११०॥

(इसके पश्चत्) भुवनों के स्वरूप, वहीं तथा नक्षत्रों की स्थिति और क्यों तथा नदियों के निर्णय का दर्णन किया गया है। पर्वतों तथा देवताओं के स्थानों, द्वोपों के विभाग तथा शेतद्वीप का वर्णन किया गया है।

शयनं केस्त्वस्वाय माह्यसम्बद्ध महस्त्वनः। पन्यनराणां कवनं विष्णोर्माहरूवमेव चत्र १११॥ वेदशाखाप्रणयनं व्यासानां कवनं स्तः। अवेदस्य च वेदस्य कवितं मुनिपुङ्गवाः॥११२॥ योगेश्वराणां च कवा शिव्याणां चाव कीर्ननम्। गीतस्य विविधा गृहां ईष्ठरस्यात्र कीर्तिवाः॥११३॥

महातमा केशव के शयन, उनके माहातम्य, मन्वन्तरों और विष्णु के माहातम्य का निरूपण हुआ है। मुनिश्रेष्ठों! तदनन्तर वेद की शाखाओं का प्रमयन, स्वासों का नाम-परिमणन और अवेद (वेद बाह्य सिद्धानों!) तथा वेदों का कथन किया गया है। (इसके अनन्तर) योगेडरों को कथा, (उनके) शिष्यों का वर्णन और ईंबर-सम्बन्धी अनेक पृद्धा गीताओं का उन्नेख हुआ है। वर्णात्रभाषामाचाराः प्रायक्षित्तविधिस्ततः। कप्रतित्वं च स्द्रस्य विद्वाचरणमेव च॥ ११४॥ परिद्ववान्यपास्त्रानं तीर्यानो च विविर्णयः। तवा मेकणकस्याव निग्रहः कीर्तितो हिजाः॥ ११५॥

तदनत्तर वर्णों और आश्रमों के सदाचार, प्राथक्तिविधि, रुद्र के कपाली होने और (उनके) भिक्षा माँगने का वर्णन हुआ है। हे द्विजो! इसके पहात् पतिवृता का आख्यान, तीर्णों

हुआ है। है क्षिया इंतर पंचाद पातप्रता का जाएका, ताथा के निर्णय और मङ्कलक मुनि का निग्रह आदि का उहतेश है। उद्युष्ट कविनो विग्नाः कालस्य च समासतः।

देवदास्त्रने संगोः प्रवेशो मागवस्य या। ११६॥ दर्शनं पर्कुलोपानां देवदेवस्य वीपतः। यरदानं च देवस्य नन्दरे ह प्रकीर्तिनम्॥ ११७॥

नैभितिकम् कवितः प्रतिसर्गस्ततः परम्। प्राकृतः प्रतम्पश्चेष्यं समीजो योग एव चाः ११८॥ ग्राह्मणो! (तदनन्तर) संक्षेप में काल के तथ और शंकर

स्नाह्मणा! (तदनन्तर) सक्षप म काल क वध आर शका तथा विष्णु के देवदार वन में प्रवेश करने का कथन है। छ: कुलों में उत्पन्न ऋषियों द्वारा धीमान् देवाभिदेव के दर्शन करने और महादेव द्वारा नन्दी को वरदान देने का वर्णन हुआ है। इसके बाद नैमिक्तिक प्रलय कहा गया है और फिर

एवं इतता पुराणस्य संक्षेपं कीर्तबेनु यः। सर्वपापविनिर्मुको ब्रह्मलोके महीयते॥११९॥

आगे प्राकृत प्रस्य एवं सवीज योग बताया गया है।

इस प्रकार संक्षेप में (इस कूर्म) पुराण को जानकर जो उसका उपदेश करता है, वह सभी पाणों से मुक्त होकर बहालोक में प्रतिहा प्राप्त करता है।

व्यपुक्तवा त्रियं देवीमादाय पुरुषोत्तमः। सन्दञ्य कूर्पसंस्थानं प्रजभाग हरसादा॥ १२०॥ देवस्य सर्वे मनुवः स्वानि स्वान्त्रनि प्रेकिरे।

प्रणम्य पुरुषं विष्णुं गृहीत्वा क्रपृतं द्विजाः॥ १२ १॥ इतना कहकर कूर्मरूप का परित्याग कर देवी सक्ष्मी के साथ पुरुषोत्तम (विष्णु) अपने क्षम को चले गये। उस क्षेष्ठ

पुरुष विष्णु को प्रणाम करके तथा (कथारूप)अमृत ग्रहण करके सभी देव और मनुष्य भी अपने स्थान को चले गये। एतस्पुराणं सकलं भाषितं कुर्यस्थिता।

सञ्चादेवाचिदेवेन विद्याना विश्वयोगिना॥ १२२॥ वः पठेरसततं विद्रा निष्येन सपासतः।

सर्वपारविनिर्मुत्तो सङ्गलोके महीयते॥ १९३॥

इस प्रकार यह कूर्य पुराण क्रूमांवतारी विष्णु ने स्वयं ही कहा है इसिलए यह परम श्रेष्ठ है क्योंकि देवाधिदेव तथा विश्व के उत्पत्ति स्थान विष्णु ने ही अपने मुख से यह कहा है। इसिलए जो मनुष्य निरन्तर भक्तिपूर्वक तथा निवयपूर्वक संक्षेप में इस पुराण का पाठ करता है वह समस्त पापों से छूट कर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है।

लिखिता चैद वो दहाहैसाखे करिकेऽपि वा। विजय वेदविदुषे तस्य पुण्यं नियोगता। १२४॥

उसी प्रकार जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर वैशाख अथवा कार्तिकचास में वेद के विद्वान् शाहाण को दान करता है तो इससे जो पुष्य ग्रास होता है उस के विषय में सुनो। सर्वधापविनिर्मुक्त: सर्वेश्वर्यसम्भिकाः। पुक्तवा सु विद्युत्तान्यस्थों घोगान्दिकान् सुनोमनान्॥ तत: स्वर्णात्यरिग्रष्टो विद्याणां जायते कुले। पूर्वश्वरकारमाहान्याद्वाहाविद्यापवाप्यस्थात्॥ १२६॥

इस प्रकार कुर्म पुराण का दान करने वाला वह मनुष्य समझ्त वापों से मुक्त होकर सम्पूर्ण पेखवाँ से युक्त होकर इस लोक में महान् भोगों को भोग कर अना में श्रेष्ठ भोगों को भी स्वर्ग में भोगता है, इसके बाद उस स्वर्ग लोक से भी मिरिप्रस्ट होकर पुन: बाह्मणों के कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार ब्रह्मविद्या को ब्राह्म करता है।

पठित्वस्थायमेवैकं सर्ववापै: प्रमुच्यते। योऽर्थे विचारचेत्वस्यक् प्राप्नोति परमं पदम्॥१२७॥ अखेतव्यक्तिं वृष्णं विद्रै: पर्वणि पर्वणि। बोक्तव्यक्त द्विकोडा महापातकनाक्षनम्॥१२८॥

इस पुराण के एक ही अध्याय का पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति जाम हो जाती है और जो इसके अर्थ पर टोक-टोक विचार करता है, वह परमपद जाम करता है। है श्रेष्ठ द्विजो! साहाणों को प्रत्येक पूर्व पर महापाठकों का नारा करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिये।

एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृत्यनशः। एकत परमं वेदसेतदेवातिरिष्यते॥१२९॥ वर्षनेषुणकामानां ज्ञाननैपुणकामिनाप्। इदं पुराणं मुक्तयेकं नान्यत् सम्बनकमरे। यक्षा बद्तु भगवान्देवो नारापणो हरिः॥१३०॥ कीत्वेत कि क्या किन्युर्न तवाऽन्येषु सुकताः। ग्राह्मी वीराणिकी येथं संहिता माप्यक्तिनी॥ १३ १॥ अत्र तत्वरमे ग्राह्म कीत्वेत कि यथार्थतः। तीर्थानां परमं तीर्थं तवग्रामा परं तपः॥ १३ २॥ ज्ञानानां परमं ज्ञानं कतानां परमं ग्राह्म।

एक तरक इतिहास सहित सम्पूर्ण पुराणों का स्वाच्याय और इसरी तरफ परम श्रेष्ठ इस पराण का स्वाध्याय तथा पाठ किया जाए तो दन सबके पुण्य की प्राप्ति से अधिक इस कुर्व पुराण के स्वाध्याय से होने वाला पुण्य हो अधिक होकर अवस्य ही अल्बन्त वृद्धि को प्राप्त होता है। यो लोग धर्म के सम्बद्ध में कुशलता प्राप्ति की इच्छा करते हों, जो ज्ञान प्राप्ति में निपूण होना चाहते हों, उन के लिए इस एक कुर्य पुराण के अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ट साधन नहीं है। क्योंकि हे उत्तम बत बाले बाह्मणों! चगवान् श्री नारायणदेव श्रीहरि विष्णु का कीर्तन जिस प्रकार करना चाहिए वह इस कुर्य पुराण में मिलता है। ऐसा अस्पत्र किसी भी पुराण में बस्तुत: नहीं मिलता। इसी का ब्रह्म परमात्या से संबन्ध रखने जाली यह कुर्पपुराण संहिता जापों का नाश करने वाली है क्योंकि इस कर्म पराण में वस्तृत: वथार्थ रूप में परम श्रेष्ट परमात्या का कीर्तन अथवा वर्णन किया गया है। इसी कारण यह कुर्म पराण तीथों में परम श्रेष्ठ तीर्थ रूप है, सभी तयों में श्रेष्ठ तप रूप है, तथा सभी जाने में परमञ्जेष्ठ जानरूप है और सभी वर्ता में अत्यन होत्र वतरूप है।

नावेतव्यपिदं आखां वृषलस्य च सन्नियी॥१३६॥ योऽपीते सैथ मोहात्या स याति नरकान् बहुन्। श्रान्ते वा वैदिके कार्ये शाव्यं चेदं द्विजातिभिः॥१३४॥ यज्ञाने वु विशेषेण सर्वदोपविशोधनम्।

परन्तु यह ध्यान अवस्य रहे कि यह कूर्मपुरम्थकर्षी ज्ञासा किसी वृषल अथवा सुद्ध के पास अध्ययन करने योग्य नहीं है फिर भी मनुष्य मोह के कारण सुद्ध के समीप अध्ययन करता है तो वह अवस्य ही वह अनेक नरकों में गिरता है। प्रत्येक द्विजवर्ष के मनुष्य को किसी भी जाड़ कर्म अथवा देवकर्म में यह कूर्म पुराण अवस्य सुनना या सुनाना बाहिए। इसी प्रकार किसी भी यह को समाति के समय वह पुराण सम्पूर्ण दोगों का विनाश करने के कारण सुनने योग्य है।

भुपुशुष्पपिदं ज्ञास्त्रक्येतव्यं विजेषतः॥१३५॥ ब्रोतकास्त्रम् सन्तव्यं वेदार्वपदिकाम्। हात्या स्वावद्विप्रेन्सन् श्रावयेद्धत्तिसंयुक्तन्॥ १३६॥ सर्वपापविनिर्मृकत्वा ब्रह्मसायुज्यमानुबात्।

वेदार्थों को वर्षित करने वाले, इस शास्त्र को मोक्षाभित्सपी लीगों को, विशेष रूप से पढ़ना, सुनना और चिन्तन करना चाहिए। इस शास्त्र को जानकर, जो व्यक्ति इसे नियमानुसार, भक्त बाह्यणों को सुनाता है, वह सारे पापों से युक्त होकर, ईश्वर का सायुज्य ग्राप्त करता है।

योऽश्रहस्रने पुरुषे दद्यायस्मार्मिके तथा॥१३७॥ सम्मेत्य गला निरयान् शुन् वोनि इजल्प्सः।

बो व्यक्ति, अश्रद्धालु और नास्तिक को यह सास्त्र सुनाता है, यह परलोक में नकरगामी होकर पुन: पृथ्वी पर कुकुर योनि में जन्म लेता है।

नमस्कृत्य इरि विष्णुं जगहोति सनावनम्॥१३८॥ अध्येतव्यपिदं सास्त्रं कृष्णद्वैपायनं तथा। इत्याज्ञा देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः॥१३९॥ माराणवस्य विप्रवेद्यासस्य स महात्यनः।

जगत् के कारणभूत, सनातन हरि विष्णु तथा कृष्णद्वैपायन व्यासजी को नमस्कार करके इस शास्त्र (पुराण) का अध्ययन करना चाहिये — अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशर के पुत्र महात्मा विप्रार्थ व्यास को ऐसी आज्ञा है।

श्रुत्वा न्यरायणाहेवात्रारदो भगवानृषिः॥ १४०॥ गौतमाय ददौ पूर्व वस्याचैव पराशरः।

नारायण के मुख से सुनकर, देवर्षि नारद ने यह पुराण गाँतम को दिया था और गौतम से यह पराशर ने प्राप्त किया।

पराक्ररोऽपि वयवान् गंगाद्वारे मुनीस्वरा:॥ १४ १॥ मुनिष्यः करयामास धर्मकामार्थमेशस्त्रम्। हे मुनीवरो! भगवान् पराशर ने भी धर्म-अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला यह पुराण, गंगाहार (हरिहार) में मुनिवीं को सुनाया था।

ब्रह्मणा कवितं पूर्वं सनकाव च वीमते॥ १४२॥ सनकुमाराय क्वा सर्वपापप्रणाञनम्।

सर्वपापनाङ्गक यह पुराण, प्राचीन काल में, श्रह्मा ने अपने पुत्रों मुद्धिमान् सनक और सन्त्रकुमार को कहा था।

सनकाद् ममतान् साक्षमोकस्ये योगवित्तमः॥१४३॥ मुनिः पश्चक्रिस्को वै हि देवलादिदपुत्तमम्। सनस्कुमाराज्यसम्पुनिः सस्यवतीपुतः॥१४४॥ एक्स्पुराणं परमं व्यासः सर्वार्वसंत्तमम्।

योगवेता भगवद्स्वरूप मुनि देवल ने सनक से और देवल मुनि से यह उत्तम पुराण पहारित्वपुनि ने प्राप्त किया था। सनत्कुमार से सत्यवती पुत्र भगवान् वेदव्यासमुनि ने सभी अर्थों के संग्रहकारों इस श्रेष्ट पुराण को प्राप्त किया था। वस्माद व्यासादहं शुल्क मकता पापनासनम्॥१४५॥

उन वेदल्यास से सुनकर यह पापनाशक पुराण, मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग भी, धार्मिक व्यक्तियों के पास ही इसे प्रकट करें।

तस्मै व्यासाय मुखे सर्वज्ञाय महर्षये॥ १४६॥ माराह्मर्याव भानाय नमो नारायणात्पने। यस्मात्सञ्ज्ञायते कृतनं वत्र चैत प्रतीवते। नमस्तस्मै परेज्ञाव विष्यते कुर्यस्मिण्ये॥ १४७॥

उचिवान्यै प्रवश्चिम दातव्यं वार्षिके बने।

पराशर के पुत्र सर्वगुरु, सर्वज्ञ, तान्तस्वरूप तथा नारायणरूप पहर्षि व्यास को नमस्कार है। जिनसे वह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और जिसमें वह सब लीन हो जाता है, उस कुर्मरूपधारी परमेश्वर भगतान् श्रीविष्णु को नमस्कार है।

इति बीकूर्यपुराजे बद्बाइककं महिवायानुकराई व्यासगीवासु बदकवारिशोऽभ्यायः॥४६॥ समामोऽयं त्रन्थः